

#### रमेश चन्द्र दत्त लिखित

# प्राचीन भारत की सभ्यता का इतिहास

# HISTORY OF CIVILISATION IN ANCIENT INDIA

का सम्पूर्ण हिन्दी अनुवाद

श्रनुवाद्क 🏅

श्री गोपाल दास एवं कमलाकर तिवारी

प्रकाशक

## इतिहास प्रकाशन संस्थान

४६२ मालवीय नगर इलाहाबाद प्रकाशक गिरिधर शुक्ल इतिहास प्रकाशन संस्थान

> ४६२ मालवीर नगर इलाहाबाद

### प्रधान वितरक आदर्श हिन्दी पुस्तकालय

४६२ मालवीय नगर

इलाहाबाद

मुद्रक महेश प्रिन्टिग प्रेस नया वैरहना इलाहाबाद

# यन्थकार की भूमिका

प्रोफेसर मैक्समूलर कहते हैं कि "यदि मुफसे पूँछा जाय कि उन्नीसवीं शताब्दी में मनुष्य जाति के प्राचीन इतिहास के विषय में सबसे ऋधिक श्रावश्यक कीन सी बात विदित हुई है तो इसका उत्तर मैं नीचे लिखी हुई पंक्ति में दूँगा ।

''संस्कृत, द्यीश पितर = युवानी, जिउस पेट = लेटिन, जुपिटर = स्रोल्ड नोर्स, टिर''

श्रीर वास्तव में योरप के विद्वानों ने पिछले सी वर्षों के भीतर प्राचीन श्रार्थ भाषा से, जो कि श्रव तक भारतवर्ष में रिच्चत है, जिन वातों का पता लगाया है वे मानवी विद्या की उन्नति के इतिहास में श्रक्ष्यन्त सुन्दर श्रध्याय हैं।

मेरा श्रिभिप्राय यहाँ पर उस इतिहास को वर्णन करने का नहीं है। परन्तु थोड़ी सी बातें जो कि भारतवर्ष के पुरातत्व से सम्बन्ध रखती हैं, उनका उल्लेख यहाँ पर मनोरंजक होगा।

इस बात को लगभग एक सौ वर्ष हुए कि सर विलियम जोन्स ने शकुन्तला का अनुवाद करके योरप के विद्वानों का ध्मान श्रोकपित किया। यह शकुन्तला जैसा कि उन्होंने श्रपनी भृमिका में कहा है "एशिया के साहित्य में एक वड़ी भारी श्रद्भुत वस्तुओं में से है जो कि श्रव तक प्रगट की गई हैं श्रीर वह मनुष्य की कल्पना शक्ति की उन रचनाश्रों में सबसे कोमल श्रीर सुन्दर हैं जो कि किसी युग या किसी देश में कभी की गई हों।

योरप के विद्वानों का ध्यान संस्कृत के साहित्य के माहात्म्य ग्रीर उत्तमता की ग्रीर श्राकिपत हुन्ना ग्रीर त्राज कल के सबसे बड़े ग्रन्थकर्ता ने इस हिन्दू नाटक के सम्बन्ध में त्रपनी सम्मित निम्नलिखित पंक्तियों में दी है जो कि इतनी अधिकता से उद्भृत की जाती हैं। "Wouldst thou the life's young blossoms and the fruits of its decline,

And by which the soul is pleased, enraptured, feasted, fed,—Wouldst thou the earth and heaven itself one sweet name combine?

I name thee, O Sakuntala, and all at once is said.'—Coethe

सर विलियम जोन्स साहब ने मनु का अनुवाद किया, उन्होंने एशियाटिक सोसायटी को स्थापित किया और संस्कृत साहित्य के भएडार की खोज करके उसमें से अमूल्य वातों का पता लगाया। परन्तु वे जो भारतवर्ष के "प्राचीन इतिहास को कि जिसमें किल्पत कथा का कुछ भी मेल न हो" दूं दिते थे, उसकी कुंजी न पा सके। इसका कारण यह है कि उन्होंने केवल पीछे के समय के, अर्थात् बुद्ध के समय के वाद के संस्कृत प्रन्थों ही में परिश्रम किया और इसके पहले के प्रन्थों पर ध्यान नहीं दिया जिनमें कि खजाना भरा हुआ है।

कोलब्रूक साहव ने भी सर विलियम जीन्स के ही ढंग पर काम किया। वे गणित के विद्वान ये और योरप में संस्कृत के सबसे बड़े दक्त और अप्रमन्त पण्डित थे। प्राचीन संस्कृत के ग्रन्थों में कोई वात ऐसी नहीं थी जो कि उनसे छिपी हो। उन्होंने हिन्दू वेदान्त का वड़ा अञ्छा और सच्चा बृत्तान्त लिखा, हिन्दू वोजगणित और गणित पर पुस्तकें लिखीं और सन् १८०५ में उन्होंने पहले-पहल योरप वासियों को आर्य जाति के सबसे प्राचीन ग्रन्थ अर्थात् वेदों से परिचित किया। परन्तु कोलब्रूक साहब यह न जान सके कि उन्होंने कितनी अनमोल वस्तु प्राप्त की है। उन्होंने कहा है कि वेदों के पढ़ने से "अनुवादकर्ता के अम का फल तो दूर रहा पर पाठकों को भी उनके अम का फल कठिनता से मिलेगा।"

डाक्टर एच० एच० विल्सन ने कोलब्रूक का अनुकरण किया। यद्यपि उन्होंने ऋग्वेद संहिता का अंगरेजी में अनुवाद किया है परन्तु वे अधिकतर पीछे के समय के संस्कृत साहित्य ही में अपना समय लगाते थे। उन्होंने संस्कृत के उत्तमोत्तम नाटकों तथा कालिदास के सुन्दर काव्य 'मेघदूत' का लिलत अंगरेजी में अनुवाद किया। उन्होंने विष्णु पुराण का भी अनुवाद किया और हिन्दुओं के उत्तर काल के इतिहास को टोक करने का यत्न किया एवं बहुत सी वातों का सन्तोषदायक रीति से निर्णय नी किया।

इसी समय में फान्स में एक बड़े विद्वान हुये। उनसे बढकर पूर्व देशीय

विपयों के विद्वानों में ग्रोर कोई नहीं हुग्रा। उनका नाम वर्नाफ साहव है। उन्होंने जुन्द श्रीर वैदिक संस्कृत के परस्पर सम्बन्ध का पता लगाया श्रीर श्रपने लिये एक तारतम्यात्मक व्याकरण वनाया। जर्मनी के विद्वानों ने इनके वाद तारतम्यात्मक व्याकरण बनाये हैं। इस प्रकार उन्होंने जन्द भाषा स्त्रीर लेखों को पढ़कर स्पष्ट किया। ऋग्वेद की व्याख्या की ग्रीर यह दिखलाया है कि न्नार्य जाति के इतिहास में उसकी क्या स्थिति है। उन्होंने सीरिया के शङ्कुरूपी लेखों को पढ़ कर स्वष्ट किया श्रीर इस प्रकार से वे योरप में ग्रपना चिरस्मरणीय नाम छोड़ गए। फिर उन्होंने ऋपनी "वृद्धिज्म" नामक पुस्तक को भूमिका में पहले पहल इस बड़े धर्म का दार्शनिक र्थ्योर स्वष्ट वर्णन दिया है। उनकी शिक्ता ने योरप में लगभग २५ वर्षों तक (१८२५-१८५२) वहा म्रान्दोलन उत्पन्न किया म्रीर पेरिस नगर के म्रानुरागी म्रीर उत्साही शिष्यों पर इसका बड़ा श्रासर पड़ा । इनमें से राथ साहव श्रीर मेक्समूलर साहब की तरह कुछ लोग हम लोगों के समय में वेदों के बड़े पण्डित हुए हैं।

इसी वीच में जर्भनी के विद्वानों ने भी परिश्रम करना ह्यारम्भ किया ह्यीर जब उन्होंने इस विषय में कार्यारम्भ किया तो शोघ ही भारतवर्ष के पुरातत्व की खोज करने वालों में वे सबसे बद गए। रोजन साहव ने, जो कि राजा राममोहन राय के समकालीन थे, ऋग्वेद के पहले छाप्टक को लेटिन भाषा में छानुवाद सहित प्रकाशित किया था परन्तु उनकी त्राकाल मृत्यु ने इस कार्य को रोक दिया।

Ç

ì

57

F; 1

: 87

परन्तु उस समय के प्रसिद्ध विद्वानों ने इससे भी श्रिधिक कार्य करना श्रारम्भ किया श्रीर वाप, प्रिम श्रीर हमवोल्ट ऐसे-ऐसे विद्वानो की बुद्धि श्रीर उनके हद परिश्रम से शीव ही ऐसा फल प्राप्त हुन्ना कि जो उस शताब्दी की नवीन ऋाविष्कृत वातों में सबसे प्रथम श्रेणी में गिने जाने योग्य हैं, उन लोगों ने सारे इण्डो-ग्रार्थन भाषात्रीं म्रर्थात् संरष्टत, जन्द, ग्रीक, लेटिन, स्लेव, ट्यूमेंन, ग्रीर केल्टिक भाषाग्रों में परस्पर सम्बन्ध का पता लगाया । उन्होंने यह स्थिर किया कि ये सब भाषाएँ किसी एक ही भाषा से निकली हैं छौर उन्होंने उन नियमीं का पता लगा लिया जिनसे कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जाते हुए शब्द का रूप वदल गया है। उस समय के साहित्य के विद्वान जिनका कि यह मत या कि सब उन्नित ग्रीर सम्यता का प्रारम्भ ग्रीक ग्रीर लेटिन से हुग्रा है, पहले-पहल इस सिद्धान्त पर हंसते ये परन्तु फिर वे लोग स्राश्चर्यित हुये ्रि ग्रीर ग्रन्त में उन्हें सत्य के ग्रागे क्रोध ग्रीर दुःख के साथ हार माननी पडी ।

इस प्रकार विद्वान लोग जैसे-जैसे संस्कृत की पूरी-पूरी कदर को जानने लगे

वैसे ही वैसे उनमें प्राचीन हिन्दू साहित्य श्रीर इतिहास की व्याख्या करने की रुचि बहुमूल्य टिप्पणी के साथ सम्पादित किया । इसके पीछे, उन्होंने विहटनी साहव के साथ ग्रथवेवेद को सम्पादित किया ग्रोर बाँहिकल साहब के साथ संस्कृत भाषा का एक सर्वोत्तम श्रीर पूर्ण कोष तैयार किया । श्रीर इसके पश्चात् लेसन साहव ने श्रपना चृहद् ग्रन्य Indische Alterthumskunde प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने ऐसी विद्वता श्रीर योग्यता दिखलाई हैं कि जिसकी समता वहुन कम लोग कर सके हैं। वेवर साहव ने शुक्ल यजुर्वेद स्त्रीर उसके ब्राह्मणों स्त्रों स्त्रों को प्रकाशित किया, श्रपने Indische Studien में बहुत से संदिग्धं विषयों की व्याख्या की श्रीर श्रपने हिन्दू साहित्य इतिहास में प्रथम वार संस्कृत साहित्य का स्वष्ट ग्रीर पूर्ण वृतान्त प्रकाशित किया । वेनकी साहव ने सामवेद के एक बहुमूल्य संस्करण को प्रकाशित किया, जिसका त्रानुवाद सहित एक संस्करण स्टिवेन्सन ग्रीर विल्सन साहव पहले निकाल चुके थे। म्योर साहब ने संस्कृत साहित्य में से ऋत्यन्त ब्यन्जक ऋीर ऐतिहासिक पाठों का एक संग्रह पाँच भागों में प्रकाशित किया जो कि उनके परिश्रम श्रीर विद्या का श्रव तक चिन्ह है। ब्रन्त में प्रोफेसर मेक्समूलर साहव ने समस्त प्राचीन संस्कृत साहित्य को समय के क्रम से सन् १८५६ में ठीक किया।

परन्तु इस वृहद् ग्रन्थ से बद कर कहीं श्रमूल्य — विद्वान प्रोफेसर मेक्समूलर साहव के भाषा, धर्म श्रीर देवताश्रों के सम्बन्ध की श्रसंख्य पुस्तकों श्रीर लेखों से हिंदुश्रों के लिये ऋग्वेद संहिता का संस्करण है जिसे कि उन्होंने सायन की टिप्पणों के साय प्रकाशित किया है। इस पुस्तक का भारतवर्ष में कृतज्ञता श्रीर हर्ष के साथ श्रादर किया गया। यह वृहद् श्रीर प्राचीन ग्रन्थ को कि गिनतों के कुछ विद्वानों को छोड़कर श्रीर लोगों के लिये सात तालों के भीतर बन्द था उसका मार्ग श्रव हिन्दू विद्यार्थियों के लिए खुल गया श्रीर उसने उन लोगों के हृदय में भूत काल का इतिहास जानने को, श्रपने प्राचीन इतिहास श्रीर प्राचीन धर्म को जानने की श्रिभलाषा उत्पन्न कर दी।

भारतवर्ष में जोन्स, कोलब्रूक श्रीर विल्सन साहव के उत्तराधिकारी योग्य हुये परन्तु उनमें से सर जेम्स प्रिन्धेर साहव सबसे वढ़ कर हुये। भारतवर्ष में स्त्रों श्रीर चट्टानों पर श्रशोक के जो लेख खुदे हुये हैं वे लगभग १००० वर्ष तक लोगों को समक्त में नहीं श्राये श्रीर सर विलियम जोंस साहव तथा उनके उत्तराधिकारी लोग भी उनका पता नहीं लगा सके। जेम्स प्रिन्सेप साहव ने जो कि उस समय एशियाटिक सोसाइटी के मन्त्री थे, इन शिलालेखों को पढ़ा श्रीर इस प्रकार से बीद्ध पुरातत्व

स्रीर प्राचीन बीह इतिहास प्रगट किया गया। यह प्रिन्सेप साहब ही थे कि जिन्हों प्राचीन समय के बीह राजाओं के सिक्कों से जो कि सारे पश्चिमी भारतवर्ष में पाये जाते हैं, बहुत सी वातों का अत्यन्य पांडित्य के साथ वर्णन किया। उनके पीछे, बहुत से योग्य विद्वानों ने इस कार्य को किया। डाक्टर हांग साहब ने ऐतरेय ब्राह्मण का अनुवाद किया ध्रीर पासियों का इतिहास प्रगट किया। डाक्टर वर्नेल साहब ने दिल्ली भारतवर्ष की प्राचीन लिपि के विषय में लिखा। डाक्टर बुइलर साहब ने प्राचीन धर्म शास्त्र के विषय में वही योग्यता से लिखा है और गन वर्ष में डाक्टर योबो साहब ने प्राचीन हिन्दू रेखा-गिएत को प्रकाशित किया है।

हमारे स्वदेशियों में से दो वड़े सुवारकों स्राथात् राजा राममोहन राय स्रीर स्वामी द्यानन्द सरस्वती ने प्राचीन संस्कृत लाहित्य की स्रोर ध्यान दिया। राजा राममोहन राय ने तो कई उपनिपदों का स्रायेजी में स्रानुवाद किया स्रीर स्वामी द्यानन्द सरस्वती ने स्रुग्वेद संहिता का हिन्दी में स्रानुवाद प्रकाशित किया। सर राजा राधाकान्त देव ने संस्कृत विद्या पर विशेष ध्यान दिया स्रीर उन्होंने एक बहुन ही उत्तम स्रीर पूर्ण कोष 'शब्दकल्पहुम' के नाम से प्रकाशित किया। डाक्टर भाऊदाजी स्रोर प्रोफेसर भंडार-कर, डाक्टर के० एम० वेनर्जी स्रीर डाक्टर राजेन्द्र लाल मित्र ने भी पुरातत्व के सम्बन्ध में स्रच्छा काम किया है। मेरे योग्य मित्र पंडेत सत्यव्रत समन्तमी ने सायन की व्याख्या के सहित सामवेद का एक स्रच्छा संस्करण प्रकाशित किया है। उन्होंने महीधर को व्याख्या के सहित शुक्ल यजुर्वेद को भी सम्पादित किया है स्रीर स्रव वे यास्क के निरुक्त का एक विद्वता पूर्ण संस्करण निकाल रहे हैं। स्रन्त में, मेरे विद्वान मित्र, मिस्टर स्त्रानन्दराम वरुत्रा ने जो कि वंगाल सिविल सर्विस में थे, एक छोटा स्रीर बहुत उत्तम स्रंगरेजी—संस्कृत का कोप प्रकाशित किया है स्रीर वे संस्कृत का बहुत भारी स्रीर विद्वतापूर्ण एक व्याकरण वना रहे हैं।

जेनरल किनंघम साहव ने, पुरातस्य तथा भारतवष के प्राचीन भूगोल के सम्बन्ध में जो कुछ परिश्रम किया है वह वहूमूल्य है। इसी प्रकार वरगेस छौर फर्गु सन साहब ने भारतवर्ष की घर वनाने की विद्या पर लिखा है। इस विषय में फर्गु सन साहब के अन्य प्रामाणिक माने जाते हैं।

योरप में डाक्टर फाँसवोल साहव पाली भाषा के अध्ययन की जड़ डालने वाले कहे जा सकते हैं। उन्होंने सन् १८ ५५ में धर्मपद को सम्पादित किया था और उसके उपरान्त जातक की कथाओं को प्रकाशित किया है। डाक्टर ओडनवर्ग ने विनय के पाठों

को सम्पादित किया है। इन विद्वानों ने त्या राइस डेविड्स और मेक्समूलर ने 'सेके द वुक्स ग्राफ दी ईस्ट' नाम की ग्रमूल्य प्रन्यावली में वीद्ध प्रन्थों के सव से मुख्य-मुख्य भागों का ग्रंगरेजी में ग्रमुवाद हम लोगों के सामने उपस्थित किया है।

में इस ग्रन्थावली के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ क्यों कि मैं इसका विशेष अनुग्रहीत हूँ। प्राचीन हिन्दू साहित्य ग्रीर इतिहास को स्पष्ट करने के विषय में प्रोफेस मेक्समूलर साहव ने जीवित विद्वानों में सबसे ग्रिधिक उपकार किया है। उनका यह विचार बहुत उत्तम है कि ग्रंगरेजी जानने वाले पूर्वदेशीय मूल ग्रन्थों के ग्राच्रानुवाद से सहायता ले करें।

संस्कृत, जन्द, पहलवी, पाली, अरबी आदि के ३० से अधिक अन्थ इसमें छुप चुके हैं तथा और अन्थों के छुपने की आशा की जाती है। यहाँ पर मैं यह कह देना चाहता हूँ कि इस अन्यावली का मैं ऋणी हूँ। मैंने इन अन्थों में से बहुत से वाक्य उख़त किए हैं और कहीं-कहीं पर उनमें एकाध शब्द को अदल बदल कर दिया है और जिन मूल संस्कृत अन्यों का अनुवाद इस अन्यावली में दिया है उन्हें देखने की मुक्ते विरलेही कहीं आवश्यकता पड़ी है।

स्रव में स्रपनी इस पुस्तक के विषय में दो चार शब्द कहूँ गा। मैंने स्रपने मन में कई त्रार यह प्रश्न किया है कि श्रव तक हमको जो सहायता मिल सकती है उससे क्या प्राचीन भारतवर्ष की सम्यता का एक छोटा स्पष्ट ऐतिहासिक वृत्तान्त लिखा जा सकता है जो कि प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों के स्राधार पर हो स्रीर जो इतनी सरल रीति से लिखा जाय कि सर्वसाधारण उसे समक सकें। मैं ऐसे ग्रन्थ के लिखे जा सकने में कोई सन्देह नहीं करता था पर मैं प्राय: यही चाहता था (जब मैंने इस ग्रन्थ का लिखना प्रारम्भ कर दिया था उस समय भी) कि यह किसी योग्य विद्वान द्वारा स्रीर ऐसे महा-शय द्वारा लिखा जाता जो कि मेरी स्रपेक्ता इस कार्य में स्रिधिक ध्यान स्रीर समय दे सकता।

जिन विद्वानों ने अपना जीवन भारतवर्ष के पुरातत्व के अध्ययन में विताया है और जिन्होंने इस अमूल्य भंडार से बहुमूल्य रान प्राप्त किए हैं वे लोग उन रत्नों के आभूषण वनाकर उन्हें सर्वसाधारण के काम के लिए करने में जी लगाते उपस्थित हुये नहीं दिखाई देते। अतएव यह स्पृहारहित कार्य कम योग्यता के लोगों द्वारा ही किया जाना चाहिये।

सर्वसाधारण के लिए ऐसे ग्रन्थ को स्त्रावश्यकता है, इस बात को कोई

श्रस्वीकार नहीं करेगा । हिन्दू विद्यार्थी के लिये भारतवर्ष के इतिहास की संभये सच पृ्छिये तो मुसलमानों के श्राक्रमण से श्रारम्म होता है। हिन्दूश्रों के राज्य के समय से वे लोग पूरे अपनिभन्न हैं। स्कूल के उस विद्यार्थी को जो कि महमूद के वारहों त्राक्रमणों को अन्छी तरह जानता है उन श्रार्य लोगों के श्राक्रमणों श्रीर विजयों का वहुत ही थोड़ा वृत्तान्त मालूम होगा जिन्होंने कि महमूद के ३००० वर्ष पहले पंजाव को जीता या श्रीर वहां स्राकर बसे थे । वह शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी का दिल्ली श्रीर कन्नीज के जीतने का वृत्तान्त पहता है परन्तु उसे उन्हीं देशों में कुरु श्रीर पांचाल लोगों की प्राचीन राजधानी का कुछ भी ऐतिहासिक वृत्तान्त नहीं मालूम होगा। वह जानता है कि शिवाजी के समय में दिल्ली में कौन बादशाह राज्य करता था परन्तु जिस समय में गीतम बुद्ध ग्रपने धर्म पर व्याख्यान देता था उस समय मगध में कौन राज्य करता था इसका पता उसे नहीं होगा। वह ग्रहमदनगर, बीजापुर ग्रीर गोलकुराडा के इतिहास से अभिज्ञ होगा पर उसने ख्रान्त्र, गुप्त ख्रीर चालुक्य राजास्रों के विषय में नहीं सुना होगा। वह नादिरशाह के भारतवर्ष पर भाक्रमण करने की तिथि श्रन्छी तरह जानता होगा परन्तु उसे यह नहीं मालूम होगा कि इस घटना के पूर्व ५०० वर्ष के भीतर ही शक लोगों ने भारतवप पर ग्राक्रमण किया ग्रीर उनको विक्रमादित्य ने हरा कर कव भगा दिया। वह आयंभट्ट अथवा भवभूति के समय की अपेचा फरदोशी और फरिश्ता की तिथियों को भली भाँति जानता हैं। वह वतला सकता है कि ताजमहल को किसने बनाया पर इस बात का उसे ध्यान भी नहीं होगा कि सांची के स्तूप, कलीं श्रीर श्रजन्ता की गुफाएँ, एलोरा, भुवनेश्वर श्रीर जगन्नाय के मन्दिर कव वने।

यह भाग्य का फेर जान पड़ता है कि ऐसे देश के प्राचीन समय के इतिहास के पृष्ट कोरे रहें कि जिसमें हजारों वर्ष तक प्राचीन ऋषि लोगों ने दन्तकथा खों खोर वड़ी-वड़ी रचना छों को हमें कमशः प्राप्त कराया है छोर जहां कि एक पीढ़ी के पीछे दूसरी पीढ़ी ने इनको वरावर कंटा प्र एक कर सुरिक्त रक्खा है। यदि उन रचना छों से प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास का साधारण वृत्तान्त विदित न हो जाय तो इन हजारों प्राचीन समय के विद्यार्थियों छोर विद्वानों का परिश्रम करके इन्हें सरिक्त रखना ही व्यर्थ हु छा। फिर पिछली शताब्दी में योरप के जिन प्रख्यात विद्वानों छोर पुरातत्व वेत्ता छों ने जो कार्य किया है उनकी विद्वता पूर्ण खोजों का फल यदि हम छव भी शृङ्खलावद इतिहास के रूप में इस प्रकार से न रख सकें कि वह सर्वसाधारण छोर छोर साधारण विद्यार्थों की समभ में छा सकें तो उन विद्वानों का परिश्रम ही व्यर्थ हु छा।

परन्तु हर्ष का विषय है कि !ऐसी वात नहीं है । यद्यपि भारतवर्ष के इतिहास के वहुत से भाग अब तक भी संदिग्ध हैं, यद्यपि वहुत सी वात अब तक विवाद योग्य हैं परन्तु हिन्दू राज्य के समय का एक साधारण इतिहास तैयार करना अब कोई असम्भव कार्य नहीं है । यद्यपि मैं इस कार्य के लिये अपने को अयोग्य पाता हूँ तथापि मैं इस आशा से कार्य को आरम्भ कर देने का साहस करता हूँ कि योग्य विद्वान लोग मेरी शुटियों को स्मा करेंगे, मेरी अनिवार्य भूलों को सुधारेंगे और जिन वातों को मैंने असावधानी से किया हो अथवा जिन्हें मैं छोड़ गया होऊँ उन्हें वे योग्यता पूर्वक भली भाँति ठीक करेंगे।

इस बड़े कार्य को करने में मैं यह प्रगट कर देता हूँ कि पूर्व देश सम्बन्धी विद्याओं के विद्वानों ने खोज कर जो बातें जानी है उनके सिवाय मैंने अपनी ओर से किसी नई बात का पता नहीं लगाया है। इस विषय में मेरा परिमित ज्ञान मुक्ते यह वहाना करने से रोकेगा। और ग्रन्थ के उद्देश्य का ख्याल करके भी यह बात असम्भव है कि इसमें किसी नई बात का पता लगाया जा सके। मैंने केवल यह उद्योग किया है कि योग्य विद्वानों के परिश्रम से जो बातें विदित हुई हैं उन सब को सिलिसिलेवार मिलाकर सर्वसाधारण के लिये एक पढ़ने योग्य ग्रन्थ बन जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति करने में यदि मैंने कहीं-कहीं पर अपनी ओर से कुछ अनुमान अथवा कल्पना कर दी हैं तो उसके लिये में पाठकों से प्रार्थना करता हूँ कि वे उन्हें अनुमान और कल्पना ही समर्भे, उन्हें ऐतिहासिक आविष्कार न समर्भे।

त्राज दस वर्ष हुये मैंने त्रपनी देशी भाषा में स्कूल के विद्यार्थियों के लिये एक छोटी पुस्तक बनाने के त्राभिप्राय से उस समय मुक्ते जो मसाले मिले उनका सिलिसिलेबार संग्रह कर दिया था और वह बंगाल के बहुत से स्कूलों में पाठ्य पुस्तक रही है। तब से में त्रपने त्रवकाश के त्रमुसार इस कार्य को बराबर करता रहा। इसके तीन वर्ष के उपरान्त में वंगाल गवमेंग्ट की उदारता से त्रमुखेद संहिता का एक पूरा बंगला त्रमुवाद त्रपने स्वदेशियों के सम्मुख उपस्थित कर सका। उस समय से मेरी यह इच्छा बहुत ही सवल हो गई कि हमारे प्राचीन साहित्य में जो ऐतिहासिक मसाले मिलते हैं उन्हें स्थायी रूप में किर से श्रेणीवद्ध करूँ। इस त्रभिप्राय से मैंने कलकत्ता रिज्यू में समय-समय पर कुछ लेख प्रकाशित किए हैं और इन लेखों को तथा इस विषय में श्रीर जो कुछ मसाले मैंने इकट्ठे किए हैं उन्हों को मैंने इस ग्रन्थ में सिलिसिलेबार वर्णन

निस ढंग पर ग्रह ग्रन्थ लिखा गया है वह बहुत ही सरल है। इसका मुख्य

स्रिमियाय सर्व नाघारण के सामने भारतवर्ष का एक उपयोगी स्रोर छोटा सम्य हिंप हिंप करने का रहा है, भारतवर्ष के पुरातत्व के विवाद का वृहद् प्रत्य वनान की नहीं। ऐसे प्रत्य का स्पष्टता स्रोर स्विस्तार के साथ स्रध्ययन करना कुछ सहज काम नहीं है। इस ग्रत्य के प्रत्येक स्रध्याय में जिन विषयों का वर्णन हैं उनके सम्बन्ध में बहुत सी छान वीन हुई है स्रोर भिन्न-भिन्न सम्मितयाँ लिखी गई हैं। सुभे सन्तोप होता यदि में पाठकों के लिये प्रत्येक वादाविवाद का इतिहास, पुरातत्व के सम्बध में जो वातें जानी गई हैं, उनमें से प्रत्येक का खृतान्त स्रोर प्रत्येक सम्मित के पन्न स्रोर विपन्न की वातों को लिख सकता। परन्तु ऐसा करने में इस अन्य का स्राक्तार तिगुना स्रथवा चीगुना वद जाता स्रोर जिस स्रभिप्राय से यह ग्रन्थ लिखा जाता है उसकी पूर्ति न होती। स्रपने प्रयम उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये मैंने स्रनावश्यक वादाविवाद को बचाया है स्रोर प्राचीन समय क। हिन्दू सम्यता स्रोर हिन्दू जीवन की प्रत्येक स्रवस्था का जितना स्वष्ट स्रोर स्रविस्तृत वर्णन मुक्त हो सका है, दिया है।

परन्तु यद्यपि इस ग्रन्थ में मेरा मुख्य उद्देश्य ग्रविस्तृत वर्णन देने ही का हैं तथापि मेंने यह उद्योग किया है कि इस पुस्तक को समाप्त कर लेने के उपरान्त भी पाठकों के हृदय पर उसका स्पष्ट प्रभाव बना रहे। इस हेतु मैंने विस्तृत वर्णनों को जहाँ तक हो सका बचाया है ग्रीर प्रत्येक काल के मुख्य-मुख्य विषयों को स्पष्ट रूप ग्रीर पूरी तरह से वर्णन करने का उपयोग किया है। उन मुख्य मुख्य घटनान्त्रों को श्रर्थात् हिन्दू सभ्यता को कथा की प्रधान वातों को-ग्रपने पाठकों के हृदय पर श्रिक्षित करने के लिये जहाँ कही पुनरुक्ति की ग्रावश्यकता पड़ी है वहाँ मैंने पुनरुक्ति को बचाया नहीं है।

संस्कृत ग्रन्थों के ग्रानुवादों से जो बहुत से वाक्य मैंने उद्भृत किये हैं वे पहले पहल मेरे अविस्तृत वर्णन के सिद्धान्त के विरुद्ध जान पड़े गे। परन्तु इन उद्भृत वाक्यों का देना बहुत ही उचित था क्योंकि पहले तो ऐसे विषय में जिसमें कि भिन्न भिन्न सम्मितयाँ हो सकती हैं, यह नितान्त ग्रावश्यक है कि हम अपने पाठकों के सम्मुख उन मूज पाठों को उपस्थित कर दें कि जिनके ग्राधार पर मैंने ग्रापनी सम्मित स्थिर की हैं। पाठक लोग उस पर स्वयं विचार करें श्रीर यदि मैंने जो सिद्धान्त स्थिर किए हैं उनमें मूल हो तो उसे सुधार सकें। दूसरे, हमारे प्राचीन ग्रन्थकारों के मूल ग्रन्थों से पाठकों को परिचित कराना ऐतिहासिक विद्या के लिये लाभदायक होगा। यह ग्राशा नहीं की जा सकती कि कार्य व्यस्त विद्यार्थी इन प्राचीन ग्रीर कठिन ग्रन्थों के मूल पाठों

श्रिथवा उनके पाण्डित्यपूर्ण अनुवादों को पढ़ने का समय निकाल सकेगा श्रीर वह तहासकार जो अपने पाठकों का इन प्राचीन ग्रन्थों से कम से कम कुछ मागों से तेच्य कराया चाहता हो, वह इस विषय में अपने पाठकों की विश्वता बढ़ावेगा। अन्त वह ठींक कहा गया है कि विचार ही भाषा है श्रीर भाषा ही विचार है। अतः यदि तह इतिहासकार प्राचीन समय के विचारों को प्रगट किया चाहता हो -- यदि वह यह तलाना चाहता हो कि प्राचीन समय के हिन्दू लोगों के विचार श्रीर विश्वास कैसे वे--- वो उसके लिये इससे अच्छी कोई बात नहीं होगों कि वह उन शब्दों को उपृत करें जिसके द्वारा कि प्राचीन समय के लोगों ने अपने विचार प्रगट किये हैं। अतः इन मोड़े से वाक्यों को उपृत कर देने से पाठकों को प्राचीन हिन्दू समाज, उनके चाल स्ववहार और उनके विचारों का जितना ज्ञान हो सकता है उतना यदि में उसका पूरा विस्तृत वर्ण न लिखू तो उससे भी नहीं होगा। मैंने इसी श्रिभप्राय से अपने पाठकों हो रिचाओं और स्त्रों के वनाने वालों का सामना करा देने का श्रीर उन्हें अपनी समिति स्थिर कर लेने का अवसर दिया है कि उसमें वे प्राचीन हिन्दुओं के स्वभाव श्रीर श्रांतरिक जीवन को जान सके।

प्राचीन लोगों के विचारों श्रीर श्रान्तरिक जीवन से इस भाँति पूरी तरह से विज्ञ होना ही सच्चे ऐतिहासिक ज्ञान की जड़ है श्रीर मैंने इन पाचीन लोगों के शब्दों को छोड़ कर श्रीर किसी प्रकार से इसका सच्चा श्रीर श्रविस्तृत वर्णन देने में श्रपने को श्रसमर्थ पाया हैं। इसी मुख्य कारण से तथा विस्तार न बदाने की ही इच्छा से मैंने श्रधिकता से प्राचीन ग्रन्थों के वाक्य उधृत किए हैं।

श्रन्त में पाठकों से मेरी यह प्रार्थना है कि वे मुक्ते उन श्रुटियों के लिये चुमां करेंगे जो कि निरसन्देह इस प्रन्थ में हैं क्योंकि एक तोमें ने इसे उस समय में लिखा है जिसे कि में सरकारो कामो से कठिनता से बचाता था श्रीर दूसरे यह ऐसे स्थानों पर लिखा गया है जहाँ कोई उत्तम पुस्तकालय नहीं था। परन्तु ऐसी चमा बहुत कम प्रदान की जाती है श्रीर पाठक लोग यह पूछते हैं कि जब किसी प्रन्यकार के पास ग्रन्थ लिखने के लिये सब प्रकार की सामग्री ही प्रस्तुत नहीं थी तो उसे ग्रन्थ के लिखने में हाथ ही क्यों लगाना चाहिए। परन्तु में इन बातों को इसिलए लिखता हूँ कि जिससे इस ग्रन्थ की श्रुटियों का यदि बचाव नहीं तो उनका कारण श्रवश्य विदित हो जाय। इस पुस्तक के लेखक का समय उसका नहीं हैं। उसके उपर बंग ल के एक जिले का भार हैं जिसका चेत्रफल ५ हजार वर्ग मील के उपर है श्रीर जिसमें तीस लाख से श्रीधक मनुष्यों की बस्ती हैं। इससे उसको श्रीर

कामों के करने का बहुत ही कम समय मिलता है । इन ग्रवस्थाओं में इस पुस्तक को सिलसिलेबार लिखना मेरे लिये एक कठिन काम रहा है श्रीर में ग्रपने विचारवान पाठकों से केवल यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि वे उन भूलों श्रीर त्रुटियों के लिये जो कि इस पुस्तक में रह गई हों कृपा कर सुभे चमा करें।

जिला—मैमनसिंघ-वंगाल । १२ श्रगस्त-१८८८

रमेश चन्द्र दत्त

# विषय सूची

पुष्ठ विषय प्रन्थकार की भूमिका १७ प्रस्तावना वैदिक काल रु त्रार्थ लोग श्रीर उनका साहित्य पहला श्रध्याय ४३ वेती श्रीर व्यापार दूसरा ऋध्याय 38 भोजन, कपड़े श्रीर शान्ति के व्यवसाय तींसरा ऋध्याय 88 लड़ाइयाँ चौषा श्रध्याय ६५ सामाजिक जीवन पाँचवाँ अध्याय ७८ वैदिक धर्म छठवाँ ग्रध्याय 33 सातवाँ श्रध्थाय वैदिक ऋषि ऐतिहासिक काव्य काल १०६ इस काल के ग्रन्थ श्राठवाँ श्रध्याय ११६ कुरू श्रीर पांचाल नवां ऋध्याय १२५ दसवाँ श्रध्याय विदेह, कोशल श्रीर काशी १३६ ग्यारहवाँ श्रध्याय श्रार्थ श्रीर श्रनार्थ लोग बारहवाँ ऋध्याय १४१ जाति भेद तेरहवाँ ग्रध्याय 388 सामाजिक जीवन स्मृति, ज्योतिष श्रीर विद्या १५८ चौदहवाँ घ्रध्याय १६३ पन्द्रहवाँ श्रध्याय व्राह्मणों के यज्ञ सोलहवाँ ऋध्याय १७१ उपनिषदों का धर्म पथ

१४

#### विषय

इकतालीसवाँ ऋध्याय

वयालीसवाँ ऋध्याय

तेंतालीसवाँ ऋध्याय

|                       | दार्शनिक काल                        |             |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|--|
| सत्रहवाँ ग्रध्याय     | इस काल का साहित्य                   | ३७१         |  |
| स्रठारहवाँ स्रध्याय   | हिन्दुर्श्रों का फैलाव              | १८७         |  |
| उन्नींसवाँ श्रध्याय   | राज्य प्रवन्ध, खेती श्रीर शिल्प     | ७३१         |  |
| वीसवाँ ऋध्याय         | कानून                               | २०५         |  |
| इक्कोसवाँ ऋध्याय      | जाति                                | २१७         |  |
| वाईसवाँ श्रध्याय      | सामाजिक जीवन                        | २२५         |  |
| तेईसवाँ ऋध्याय        | रेखा गणित ऋौर व्याकरण               | २३७         |  |
| चौबीसवाँ स्रध्याय     | सांख्य ऋौर योग                      | २४३         |  |
| पच्चीसवाँ श्रध्याय    | न्याय श्रीर वैशेषिक                 | २५३         |  |
| छुव्वीसवॉं ऋध्याय     | पूर्व मीमांसा ग्रौर वेदान्त         | २५⊏         |  |
| सत्ताईसवाँ श्रध्याय   | बौद्धों के पवित्र ग्रन्थ            | <b>२</b> ६६ |  |
| स्रहाईसवाँ त्र्रध्याय | गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र           | २७६         |  |
| उन्तीस ाँ ऋध्याय      | गौतम बुद्ध के सिद्धान्त             | २६≒         |  |
| तीसवाँ ऋध्याव         | गौतम बुद्ध की धार्मिक त्र्राज्ञायेँ | ३१२         |  |
| इकतीसवाँ ऋध्याय       | बौद्ध धर्मं का इतिहास               | ३२१         |  |
| वत्तीसवाँ श्रध्याय    | जैन धर्म का इतिहास                  | <b>३३</b> २ |  |
| वौद्ध काल             |                                     |             |  |
| तेंतीसीवॉं ऋध्याय     | चन्द्र गुप्त श्रीर श्रशोक           | ३४०         |  |
| चौंतीसवाँ ऋध्याय      | भाषा श्रीर श्रज्ञर                  | ३५९         |  |
| पैँतीसवाँ स्रध्याय    | मगध के राजा                         | ३६५         |  |
| छत्तीसवाँ स्रध्याय    | काश्मीर श्रीर गुजरात                | <i>३७५</i>  |  |
| सैंतीसवाँ त्र्रध्याय  | गुप्त वंशी राजा                     | ३⊏१         |  |
| ग्रहतीसवाँ त्रध्याय   | फाहियान लिखित भारत का वृत्तान्त     | ३८७         |  |
| उन्तालीसवाँ ऋध्याय    | बौद्धों की इमारत ऋौर पत्थर के काम   | ३६३         |  |
| चालीसवाँ श्रथ्याय     | <b>जा</b> ति                        | ४०७         |  |
|                       |                                     |             |  |

सामाजिक जीवन

राज्य प्रवन्ध

कानून

४१६

४२२

४२६.

#### विषय

### पौराणिक काल

| ञ्चवालीसवाँ श्रध्याय               | ज्योतिष स्रौर विद्या                    | ४३⊏         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| ेपेंतालीसवाँ ऋध्याय                | विक्रमादित्य महान तथा उसके उत्तराधिकारी | <b></b>     |
| ि छियालीसवाँ ऋध्याय                | व्हेनत्सांग का भारत विषयक वर्णन         | ४५१         |
| सैंतालीसवाँ ऋध्याय                 | वल्लभी वंश तथा राजपूत                   | ४८०         |
| . श्रइतालीसवाँ श्रध्याय            | वंगाल तथा उड़ीसा                        | ४८७         |
| उनचासवाँ ऋध्याय                    | काश्मीर तथा दित्त्ग्णी भारत             | 330         |
| <ul><li>पचासवाँ ग्रध्याय</li></ul> | धर्म                                    | ५१०         |
| इवयावनवाँ श्रध्याय                 | धार्मिक साहित्य                         | ५१६         |
| ःबावनवाँ ग्रध्याय                  | वर्ण                                    | प्र३४       |
| तिरपनवाँ श्रध्याय                  | हिन्दू भवन निर्माण एवं मूर्तिकला        | ५३⊏         |
| चौवनवाँ श्रध्याय                   | ज्योतिष, वीजगिएत एवं श्रंकिएत           | 4,88        |
| पचपनवाँ ऋध्याय                     | <b>श्रा</b> युव <sup>ें</sup> द         | ሂሂሄ         |
| छप्पनवाँ श्रध्याय                  | नाटक                                    | <b>५</b> ६१ |
| सत्तावनवाँ ऋध्याय                  | काव्य                                   | ५७२         |
| ग्रहावनवाँ ग्रध्याय                | कथा साहित्य                             | યુહદ        |
| उनसठवाँ ऋध्याय                     | प्राचीन युग की समाप्ति                  | <b>५</b> ८३ |
| -साठवाँ श्रध्याय                   | श्राधनिक युग का प्रारम्भ                | પ્રદેષ્ઠ    |

#### प्रस्तावना

#### युग त्रौर समय

प्राचीन स्रायांवर्त का इतिहास पिछली ३० शताब्दी में मनुष्यों की उन्नित का इतिहास है। यह इतिहास कई कालों में बांटा गया है जिनमें से हर एक काल की स्रविध स्राजकल की बहुत सी जातियों के परे इतिहास की स्रविध के बरावर है।

दूसरी जातियां हिन्दुन्नों के वरावर न्नाध्या उनसे भी न्नाधिक पुरानी होने का घमंड करती हैं। मिस्त के विद्वान लोग कहने हैं कि वहां ईसा के ४००० वर्ष प्रथम पहला राज्यवंश स्थापित हुन्ना था। पहले सीरागन का समय, जिसने सेमेटिक राज्य के समय तिमर न्नीर न्नार निक्त में मेल कराया था, न्नासीरिया के विद्वान लोग उसे ईसा के २००० वर्ष पहले वतलाते हैं न्नीर सेमिटिक लोगों के चेलडिया जीतने के पहले की न्नास की त्रानी सम्यता को इससे भी पहले का कहते हैं, चीन के रहने वाले न्नास वहां के राज्यवंशों को प्रामाणिक इतिहास ईसा से २००० वर्ष पहले का मानते हैं। न्नास कल के विद्वान भ्रम्यदेद के सकतों का समय २००० वर्ष से पहले का नहीं समभते। पर इन सकतों के संग्रह होने के समय हिन्दुन्नों को सम्यता कई सी न्नाथवा कई हजार वर्ष पुरानी रही होगी।

पर हिन्दु ग्रां के इतिहास की धामग्री दूसरी जातियों के इतिहास की सामग्री के ऐसी नहीं है। मिन्न के पुराने निवासियों के जीवा च्रां से राजा ग्रां ग्रीर पिरामिड बनाने वालों के नाम, तथा, राज्यवंशों ग्रीर हुटों के हाल के खिवाय ग्रीर कुछ पता नहीं लगता। वेविलिन ग्रासीरिया के पत्थर के शिलालेखों से भी इतना ही पता लगता है ग्रीर चीन की सामग्री से भी वहां के ग्रादिमयों की सम्यता ग्रीर बुद्धि की धीरे धीरे उन्नित होने का कुछ हाल नहीं जाना जाता।

पुराने समय की हिन्दुश्रों की पुस्तकें दूसरे तरह की हैं। उनमें कुछ, दोष वेशक पाए जाते हैं। पर ये दोष राज्यवंशी युद्धों श्रीर श्रन्य वातों में हैं जिन्हें ऐतिहा-सिक कहते हैं। लेकिन साथ ही इसके इन पुस्तकों में सभ्यता के वढ़ने श्रीर बुद्धि की उन्निति होने का ऐसा पूरा सिलसिलेदार श्रीर साफ हाल मिलता है कि ऐसा दूसरी किसी पुरानी जाति के इतिहास हुद़ने से नहीं मिलता। हर समय के साहित्य में उस समय की हिंदू सभ्यता का मानों एक श्रच्छा चित्र या फोटो पाया जाता है श्रीर हर एक समय की पुस्तकों में सिलसिलेवार तीन हजार हवों का ऐसा साफ ग्रीर पूरा इतिहास पाया जाता है कि जिसके जानने के लिये ग्राधिक ग्रानुसन्धान की ग्रावश्यकता नहीं है।

पत्थर, ताम्रपत्र स्रोर पिराई के लेख उस समय की वातों की यादगारी के लिये वनाये थे। किसी के गीत, भजन स्रोर धार्मिक उद्गार उस जाति की सभ्यता स्रोर विचारों का सच्चा स्रोर स्वाभाविक पता लगाते हैं। हिन्दु स्रों के सबसे पुराने उद्गार लेख द्वारा नहीं प्रकट किये गये स्रोर इसी कारण वे स्रपूर्ण स्रोर स्रविरुद्ध है। वे इस जाति के विचारों स्रोर भावों के स्वाभाविक स्रोर सच्चे वचन हैं। वे पत्थरों पर नहीं खोदे गये पर केवल कएठ करके वचाये गये हैं। स्रोर जिन लोगों ने इसे कएठ करके वचा रक्खा उन्होंने ऐसी स्रच्छी तरह से ज्यों का त्यों वचा रक्खा है कि जो स्राजकल एक करामात समभी जा सकती है।

जिन विद्वानों ने वेदों के स्कतों को इतिहास की दृष्टि से पढ़ा है वे जानते हैं कि उनसे सामाजिक इतिहास तैयार करने के लिये जो सामग्री मिलती है वह पत्थर या पत्रों के लेखों से ग्राधिक ग्रीर ठीक है। ग्रीर जिन लोगों ने हिन्दुग्रों के पुराने इतिहास के हर एक समय की पुस्तकों को पढ़ा है वे भी जानते हैं कि इनमें हिन्दुग्रों की सम्यता, विचार ग्रीर धर्म के तीन हजार वर्ष तक वढ़ने ग्रीर वदलने का पृरा पृरा हाल है ग्रीर ग्रादिमयों की सम्यता के इतिहास जाननेवालों को यह देखने के लिये हिन्दू ही होना जरूरी नहीं है कि हिन्दुग्रों ने इतिहास लिखने के लिये पूरी, सरल ग्रीर सब्ची वार्ते वचा रक्खी हैं।

हमारी वातों का मतलव श्राप कहीं श्रीर का श्रीर न समक्त लें। हमने ऊपर जो वातें लिखी हैं वह खाली इस भ्रमयुक्त विश्वास को दूर करने के लिये लिखी हैं कि भारतवर्ष का कोई भी पुराना इतिहास पढ़ने लायक नहीं है। पुराने समय का कोई सिलिसिलेवार श्रीर विश्वास के लायक वृतान्त ऐसा नहीं है कि जो श्राज कल के पढ़ने वालों को रोचक या शिक्षा देने वाला हो।

पुराने त्रार्यावर्त का भी सिलिसिलेवार इतिहास है जिसमें सबसे वड़ी बात यह है कि रूखा होने के बदले वह बहुत ही रोचक है। इस पुराने इतिहास से यह जाना जाता है कि एक गुण्तम्पन्न ग्रार्य जाित ने संयोगवश वाहरी दुनिया से ग्रलग होकर, ग्रपनी ग्रानुकृल प्राकृतिक ग्रावस्था में ग्रपनी सम्यता किस तरह से बनाई। हम उनके युग युगान्तर के मानसिक ग्राविष्कारों को देखते हैं, उनकी शताब्दी से दूसरी शताब्दी में जो धर्म में उन्नति ग्रीर वृद्धि हुई उसको निरखते हैं, उनके राजनीित के व्यवहार को देखते हैं कि जब वे घीरे-घीरे भारत में फैलते हैं ग्रीर नए राज्य ग्रीर राज्यवंश स्थापित करते हैं। हम पुरोहितों के बल के मुकाबले में उनकी कोशिशों को,

उनकी जीत श्रीर हार को जाँचते हैं। हम उनके समाज श्रीर धर्म के उलट फरी को श्रीर उनके प्रभावोत्पादक फलों को मन लगा कर पढ़ते हैं श्रीर एक जाति के मानसिक जीवन की यह बड़ी कहानी जो शाह श्ररजदी की कहानियों से भी श्रिधक मनोरंज क है, कहीं नहीं ट्टती श्रीर न उसका सिलसिला ही कहीं भंग होता है। जिन सब कारणों से समाज श्रीर धर्म के बड़े बड़े उलट फेर हुये वे सब पाउकों को मालूम हो जाते हैं श्रीर वे देखने लगते हैं कि हिन्दुश्रों की पुरानी सभ्यता ने ईसा के २००० वर्ष पहले से ईसा के १००० वर्ष पीछे तक तीस शताब्दियों में धीरे धीरे किस तरह से उन्नति की।

हिन्दुन्नों की सभ्यता में दोष है। उनसे यदि यूनान ग्रीर रोम के पीछे की सभ्यता से मिलान किया जाय तो इस समय के फ्ट्रने वालों को शिद्धा मिलती है। हमारे गुणों से ऐसी शिद्धा नहीं मिलती जैसी हमारे दोपों से। विश्वामित्र के स्क्तों, कपिल के तत्वदर्शन ग्रीर कालिदास के काव्यों के पट्ने से उतनी शिद्धा नहीं मिलती जैसी हमारे राजनैतिक जीवन के गिरने ग्रीर पुरोहितों के प्रभुत्व से। गीतम बुद्ध ग्रीर ग्रग्शोक के नायक होने में लोगों के धर्म की उन्नति के हाल में उतनी शिद्धा नहीं मिलती जितनी कि सर्वसाधारण में स्वतन्त्रता के लिये यत्न करने के विल्कुल ग्रभाव से। दुनिया के मानसिक जीवन के ग्रारम्भ से ब्राह्मणों ग्रीर च्नियों की वृद्धि जो वढ़ी चढ़ी थी उससे इतनी वात नहीं वृभती ग्रीर इतनी शिद्धा नहीं मिलती जितनी कि मामूली काम काज ग्रीर व्यापार में, यन्त्र ग्रीर समुद्र की विद्या की नई वातों का पता लगाने में, संगतराशी शिल्पविद्या ग्रीर कलाकीशल में, जातीय जीवन के प्रादुर्भाव ग्रीर जातीय सवलता में।

प्राचीन हिन्दु श्रों के मानसिक श्रीर धार्मिक जीवन का इतिहास श्रनुवन्धता, पूर्णता श्रीर गम्भीर भावों में श्रनुपम है। परन्तु वह इतिहासवेत्ता जो इस मानसिक जीवन का केवल चित्र उतारता है, श्रपने कत्त व्य को श्राधा करता है। हिन्दू इतिहास का एक दूसरा श्रीर श्रिधिक खेदजनक भाग भी है श्रीर कथा के इस भाग को भी ठीक ठीक कह देना श्रावश्यक है।

हम पहले कह चुके हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास कई एक विशिष्ट श्रीर लम्बे कालों अथवा युगों में विभाजित होता है। प्रत्येक काल का जुदा-जुदा साहित्य है श्रीर प्रत्येक की सम्यता में दूसरे कालों के महान राजनैतिक श्रीर सामाजिक कारणों से वहा भेद हो जाता है। हमारी इच्छा है कि पहले हम इन ऐतिहासिक युगों का श्रीर जो वही-वही घटनायें हों उनका संज्ञेप में वर्णन कर दें जिससे हमारे पाठकों को इस प्रन्थ का उद्देश्य विदित हो जाय श्रीर जब हम इन कालों का सविस्तार वृतान्त लिखे तो शायद उनको प्रत्येक युग की सब वातों के समक्तने में सरलता होगी। हम सबसे

بېز

7

पहले के काल से आरम्भ करते हैं अर्थात् उस समय से जब कि आयों ने पंजाब देश में आकर निवास किया था। इस काल के इतिहास का पता ऋग्वेद के स्क्तों से मिलता है।

#### प्रथम युग

इस ग्रमूल्य ग्रन्थ ग्रर्थात ऋग्वेद में हम लोग ग्रायों को सिन्ध ग्रीर उसकी पाँचों सहायक निदयों के तट की भूमि को विजय करते हुये ग्रीर उसमें वसते हुये पाते हैं। सतलज के परे की भूमि से वे प्राय: ग्रानिभज्ञ थे। वे लोग विजय करने वाले थे ग्रीर इनमें कार्यदक्ता के प्रवल प्रोम ग्रीर उत्साह युक्त ग्रामोद-प्रमोद के साथ-साथ तरुण जातीय जीवन का पुरुपार्थ ग्रीर ग्रात्मगौरव भरा हुग्रा था। इस विषय में उनसे ग्रीर पीछे के समय के चिन्ताशील ग्रीर कार्य ज्या हिन्दु ग्री से बड़ा ग्रान्तर था। वे धन पश्र, समूह ग्रीर खेतों से ग्रानिन्दत होते थे। उन्होंने ग्रापने वाहुवल से नये ग्राधिकार ग्रीर नये देश को यहाँ के ग्रादि निवासियों से छीन लिया ग्रीर ये ग्रादि निवासी वर्य इन ग्राज्य विजयो लोगों के विरुद्ध ग्रान्ता स्वत्व रखने की कोशिश करते थे। निदान यह युग इन लोगों का ग्रादि निवासियों के साथ युद्ध ग्रीर विजय करने का था ग्रीर ये ग्राय वीर ग्रपनी विजय को ग्राभिमान ग्रीर हर्ष के साथ भजनों में गाते थे ग्रीर ये ग्राय वीर ग्रपनी विजय को ग्राभिमान ग्रीर हर्ष के साथ भजनों में गाते थे ग्रीर देवताग्रों से प्रार्थना करते थे कि वे उन्हें धन ग्रीर नये ग्राधिकार दे ग्रीर ग्राय लोग प्रशंसा करते थे ग्रीर वह सव उनके हर्ष का कारण था। प्रकृति की ऐसी विभूति की वे लोग पूजा करते थे ग्रीर उनको देवता मानकर उनका ग्रावाहन करते थे।

इसके लिखने की आवश्यकता नहीं है कि उस समय आर्य लोग एक ही जाति के थे और जाति का भेद केवल आयों और आदि निवासियों में था। उस सयय व्यवस्थाय का भेद भी सफ्ट नहीं था। कई एकड़ भूमि का अधिकारी जो शान्ति के समय खेती करता था और पशुओं को पालता था, वही युद्ध के समय अपने प्राण् की रक्षा करता था। आदि निवासियों को लूटने के लिये वाहर जाता और वहुधा भित में आकर युद्ध के देवताओं की स्तुति में ओजस्वी भजन बनाता। उस समय न मिन्दर थे न मृतियाँ। कुल में जो वड़ा होता वह अपने अग्निकुण्ड में यज्ञ को अग्नि का हवन दूव और चावल या मांस अथवा सोमरस से करता और अपने बच्चों के कुशल, स्वास्थ्य और धन के लिये देवताओं का आवाहन करता। प्रत्येक दल का एक प्रधान पुरोहित होता परन्तु न तो राजा होता और न उसकी ओर से यज्ञ करने और भजन करने के लिये पुरोहितों को ही कोई जाति थी ओर न राजाओं ही की। लोग स्वतन्त्र

थे श्रीर स्वतन्त्र श्रीर उत्साही पशु रखने वालों श्रीर खेती करने वालों में जो श्रानत्व वि

त्रव त्रायों के पंजाब में वसने का समय क्या है ! हम समभते हैं कि यदि हम इसको ईसा से २००० वर्ष पहले से १४०० वर्ष पहले तक रक्खें तो हम प्रायः सव लोगों से सहमत रहेंगे । इस समय का नाम हम सुवीते के लिये वैदिक युग (काल ) रक्खेंगे।

#### दूसरा युग

श्रव हिन्दू श्रार्य लोग सतलज तक श्रा पहुँचे श्रीर उनको सतलज पार करके गंगा की घाटी में पहुँचने में कुछ देर न लगी। गंगा श्रीर यमुना का नाम ऋग्वेद में वहुत कम श्राया हैं। इससे जान पड़ता हैं कि प्रथम श्रर्थात् वैदिक युग में ये निदयां उस समय तक जानीं नहीं गई थीं यद्यपि कुछ साहसी श्रिधवासी पंजाव से निकल कर इन निदयों के तट पर श्रा वसे होंगे। दूसरे युग में इन वित्तयों की संख्या वढ़ी होगी, यहाँ तक कि कुछ शताब्दी में गंगा की सारी घाटी श्राजकल के तिरहुत तक प्रवल राजधानियों श्रीर जातियों का निवास स्थान हो गई। इन जातियों ने विद्या श्रीर साहत्य की वृद्धि की श्रीर नवीन रूप से धर्म श्रीर सम्यता को संस्थापित किया जो कि वैदिक समय से विलक्षल ही भिन्न हो गये थे।

उन जातियों में से गंगा की घाटी में जो रहती थीं विख्यात के नाम भारतवर्ष के महाकाव्यों में ख्रव तक वर्तमान हैं। कौरवों की राजधानी वर्तमान दिल्ली के निकट कहीं पर थी। पांचाल लोग दिल्ला पूरव की द्योर वर्तमान कन्नीज के समीप वसे। गंगा और गंडक के वीच की विशाल भूमि में जिसके ख्रन्तर्गत वर्तमान ख्रवध है, कोशल लोग वसे। गंडक के गर उस भूमि में जिसे ख्राजकल तिरहुत कहते हैं विदेह लोग रहने लगे ख्रीर काशी जाति वर्तमान वनारस के ख्रास-पास स्थित हुई। दूसरे युग में ये ही वड़ी विख्यात जातियाँ थीं। पर इनसे कम वलवान जातियाँ भी समय-समय पर हुई ख्रीर ख्रपना ख्रधिकार वटाती रहीं।

जव प्रथम कुरु श्रीर पांचाल लोग द्वाव में ठहरे उस समय उनके एक प्रताप-शालिनी जाति होने के चिन्ह मिलते हैं। उनके परस्पर युद्ध का वृत्तान्त श्रार्यावर्त के प्रथम जातीय महाकाव्य श्रर्थात् महाभारत में दिया है श्रीर यद्यपि यह ग्रन्थ श्रपने वर्तमान रूप में पीछे के समय का श्रथवा यों किहये कि पीछे के कई भिन्न-भिन्न समयों का वना हुश्रा है, पर इसमें भी गङ्गा की घाटी के प्राचीन विजयी लोगों के उद्धत श्रीर कहर वीर्य श्रीर वीरोचित ईर्षाह्रेष के चिन्ह मिलते हैं। परन्तु इस घाटी की नरम श्रावहवां में हिन्दू लोग वहुत शताब्दियों तक नहीं रहे श्रीर वे अपना उत्साह श्रीर पुरुषार्थ खो वेठे। परन्तु विद्या श्रीर सभ्यता में उन्होंने उन्नित की। ज्यों-ज्यों ये लोग इस नदी की श्रोर वढ़ने लगे त्यों-त्यों उनमें वह तत्परता कम होने लगी जो कि विजयिनी जातियों में होती है। विदेह श्रीर काशी लोगों की राजसभा के लोग विद्वान श्रीर व्युत्पन्न थे परन्तु उस समय के ग्रन्थों में उन लोगों में बीरोचित गुणों के प्रमाण नहीं मिलते। कोशल लोग सुसम्य थे परन्तु इस जाति की कथा से जो कि श्रार्यावर्त के दूसरे महाकाव्य श्रयात् रामायण में दी हुई है, (जो वर्तमान रूप में पीछे के समय की वनी हुई है) इन लोगों में सांसर्गिक कर्तव्य श्रीर कुलाचार से प्रोम होने का श्रीर ब्राह्मणों के श्राज्ञापालन तथा धर्म में वाहरी श्राडम्बरों पर श्रिष्ठिक ध्यान करने का परिचय महाभारत के कठोर पराक्रम श्रीर तीद्मण उत्साह को श्रपेक्ता श्रीधक मिलता है।

इस प्रकार धीरे-धीरे हिन्दु श्रों की शक्ति चीण होने के कारण धार्मिक श्रीर सामाजिक नियमों में वड़े-वड़े ग्रदल-वदल हुए । धर्म ने दूसरा ही रूप धारण किया। गंगा तट के उत्साहहीन श्रौर श्राडम्बरिय हिन्दुश्रो को पंजाब के पराक्रमी योधाश्रौं के वीरोचित ऋौर सीधे-साधे भजन ं रुचिकर न हुए। उन भजनों का पाठ तो ऋव भी होता था परन्तु उनके भाव त्रौर त्र्राशय लुप्त हो गये त्रौर सीधी-सीधी विधियों के स्थान पर वड़े-वड़े त्राडम्बर प्रचिलत हो गए। पुजारियों की संख्या त्रीर उनका प्रभुत्व वदने लगा, यहाँ तक कि उनकी परम्परागत एक जाति हो गई। गंगा तट के राजा श्रीर योदा उज्ज्वल भवनों में रहने लगे श्रीर उनके चारो श्रोर पंजाव के सीधे खेती करने वाले योषात्रों की ग्रपेत्ता ग्रधिक चमक-दमक थी ग्रौर ये राजा लोग समाज से तुरन्त जुदे हो गये त्र्यौर उन्होंने त्रपनी एक जाति बना ली। सर्व साधारण श्रर्थात् वैश्य-श्रथवा ऋरयद से श्रनुसार जो-श्रपने पंजाव निवासी पुरुपाश्रों से निर्वल हो गए थे ग्रौर उन लोगों ने विना विरोध के उन वन्धनों को स्वीकार कर लिया जिनसे पुरोहितों त्रौर योधात्रों त्रर्थात् ब्राह्मणों त्रौर च्तियों ने उन्हें बाँघा था। परन्तु त्रप्रधीनता से त्राचार भ्रष्टता त्राती है इस कारण हिन्दू शासन में लोग फिर त्राभी वैसे न हुए जैसा कि योरप के लोगों ने प्राचीन ऋौर वर्तमान समय में होने की चेंघ्टा की है। श्रन्त में श्रादि निवासी जो श्रायों के श्रधीन हो गये थे श्रीर जिन्होंने स्रायों की सम्यता स्वीकार कर ली थी, नीच जाति अर्थात् शूद हो गये अीर उनको आयों के धार्मिक संस्कारों को करने श्रौर धर्म सम्बन्धी विद्या उपार्जन करने का निषेध कर दिया गया।

इस प्रकार से हिन्दू इतिहास के दूसरे युग में ग्रायोवर्त में जातिभेद की उत्पत्ति हुई। यह रीति लोगों में उत्साहहीनता ग्रीर निर्वलता से उत्पन्न हुई ग्रीर किसी ग्रंश में इसने इन दोषों को सदा के लिये स्थायी कर दिया।

निदान दूसरा युग ऐसा था कि जिसमें लोग ब्राह्मण ग्रीर च्हित्रंगें के ग्रधीन हो गए ग्रीर च्हित्रंगें ने भी ब्राह्मणों की श्रधीनता स्वीकार कर ली। परन्तु इस युग के ग्रन्त में कुछ प्रत्यावात-सा होने लगा ग्रीर ग्रभिमानी च्नि भी विद्या ग्रीर धर्म में ग्रपने को ब्राह्मणों के समान सिद्ध करने लगे। पुरोहितों की निरर्थक रीतियों ग्रीर संस्कारों से खिन होकर च्नियों ने भी सत्य की खोज में नये विचार ग्रीर निर्भय ग्रनु-सन्धान ग्रारम्भ कर दिए। पर यह प्रयत्न ग्रकारथ गया। पुरोहितों की वदी-चढ़ी ही रही परन्तु च्नियों के ये ग्रोजस्वी विचार ही इस समय के रसश्र्त्य ग्रीर निर्जीव साहित्य को रोचक वना देते हैं। ग्रीर ये विचार जाति में पैतृक घन की तरह रहे ग्रीर पिछले वर्षों में हिन्दू दर्शनशास्त्र धार्मिक परिवर्तनों की जड़ हुए।

इसी समय में जब कि त्रार्य लोग गंगा की घाटों में फैले, ऋग्वेद त्रीर तीनों दूसरे वेद त्रार्थात् साम, यजुर ग्रीर त्रार्थवं, भी संग्रहीत त्रीर सम्पादित हुए। तब एक दूसरे प्रकार के उन्थों को रचना हुई जो 'ब्राह्मण' नाम से पुकारे जाते हैं। इन ग्रन्थों में यज्ञों की विधि लिखी है। यह निस्सार त्रीर विस्तीर्ण रचना सर्व साधारण के ज्ञीण शक्ति होने त्रीर ब्राह्मणों के स्वमताभिमान का परिचय देती है। संसार छोड़ कर बनों में जाने की प्रथा, जो पहले नाम को भी नहीं थी, चल पड़ी त्रीर ब्राह्मण के त्रात्मम भाग त्रार्थात त्रारण्यक में वन की विधि क्रियात्रों का ही वर्णन है। त्रान्त में ज्ञियों के निर्भय विचार जो उपनिपदों के नाम से प्रख्यात है, त्रारम्भ हुए त्रीर ये इस युग के साहित्य के त्रान्तिम भाग हैं श्रीर इन्हीं से भारत के उस साहित्य का त्रान्त होता है जिन्हें ईश्वर इत कहते हैं।

विद्वानों का मत है कि इस युग के सामाजिक ग्रीर राजनैतिक परिवर्त्त में में कम के कम चार या पाँच सी वर्ण लगे होंगे। इतने समय में गंगा की घाटी के उपवन तिरहुत तक साफ किए गये, वसाए गए ग्रीर हिन्दू ग्राचार व्यवहार प्रचलित हुए एवं यहाँ प्रतापशालिनी राजधानियाँ स्थापित हुईं। धार्मिक रीति वहुत ही बढ़ गई, सामाजिक नियम बदल गए, जाति भेद का प्रचार हुग्रा, पुरोहितों का प्रमुख स्थापित होकर इढ़ हुग्रा ग्रीर ग्रन्त में चित्रियों ने उसमें शंका की। इसी समय में विविध प्रकार के विस्तीर्ण ग्रन्थ भी रचे गए। इस कारण इस युग का समय लगभग ईसा से १४०० वर्ष पहले से १००० वर्ष पहले तक नियत कर सकते है।

यहाँ एक दो बात जो इस काल निर्णय को दृढ़ करती है लिख देनी चाहिये। इस समय की मुख्य ऐतिहासिक बात कुरु श्रीर पाँचालों का युद्ध है जिसका वर्णन

महाभारत में है श्रीर जिसके विषय में हम श्रागे चलकर कुछ कहेंगे। इस समय की साहित्य सम्बन्धी मुख्य बात वेदों का संग्रह करना है। पुराणों श्रीर महाभारत से भी पता लगता है कि वेदों के संग्रहकर्ता इस युद्ध के समय में हुए हैं परन्तु इस बात को चाहे हम माने श्रथवा न माने, हम इन दोनों बातों पर श्रलग विचार करेंगे। दन्त कथाश्रों में लिखा है कि जब वेद संग्रहीत किए गए तो उसकी तिथि नियत करने के हेतु श्रयनान्त का स्थान निश्चय करके लिख लिया गंया था। ज्योतिष के जिस ग्रन्थ में निश्चित स्थान लिखा मिलता है वह पीछे का ग्रन्थ है श्र्यांत् ईसा से ३०० वर्ष के पहले का नहीं है पर यह विचार निस्सन्देह पहले का है श्रीर वेंटले श्रीर श्रार्कडीकन ग्रेट दोनों विद्वान गणितज्ञों ने इसको जाँच कर ईसा से ११८१ वर्ष पहले बतलाया है।

इस त्राविष्कार के विरुद्ध इन दिनों यूरोप, त्रामेरिका ग्रौर भारतवर्ष में बहुत कुछ लिखा गया है परन्तु इन विवादों में हमें कोई वात भी ऐसी नहीं मिली कि जिससे हमें इस विचार की सत्यता में सन्देह हो। हम इसे ही वेदों के ग्रान्तिम संग्रह का समय मानते हैं ग्रौर कई पीढ़ी तक कितने ही ग्राचायों ने संग्रह का काम किया होगा, इस कारण हम ग्रानुमान कर सकते हैं कि वेद ईसा से १४०० ग्राथवा १३०० वर्ष पहले सम्पादित किये गये ग्रौर यही काल हमने दूसरे युग का निश्चय किया है।

कुछ पाँचालों के युद्ध के विषय में भारतवर की भिन्म-भिन्न राजधानियों के इतिहासों में इस युद्ध का नाम आया है और इनमें से बहुत से इतिहास विश्वास योग्य भी हैं। बौद्ध धर्म के आचार्य ईसा से ६०० वर्ष पहले हुए और देश के दूसरे इतिहास से पता लगा हैं कि कुरु पाँचाल युद्ध के समय से बुद्ध तक ३५ राजाओं ने राज्य किया। यदि प्रत्येक राज्य का समय २० वर्ष मान लें तो महाभारत का समय ईसा से १२०० वर्ष पहले निकल आता है। फिर हमको सिक्कों से मालूम होता है कि कनिष्क ने काश्मीर में ईसवी की पहली शताब्दी में राज्य किया और उसके उत्तराधिकारी अभिमन्यु ने शायद उस शताब्दी के अन्त के लगभग। काश्मीर देश का इतिहासवेत्ता लिखता है कि कुरु पाँचाल युद्ध से अभिमन्यु के समय तक ५२ राजाओं ने १२६६ वर्ष तक राज्य किया। इससे महाभारत युद्ध का समय ईसा से १२०० वर्ष पहले निर्धारित होता है।

हम अपने पाठकों से यह नहीं कहते कि ऊपर दी हुई तिथियों में से वे किसी को मान ही लें। भारतवर्ष के इतिहास में सिकन्दर के यहां आने के पहले को किसी वात का काल निर्णय करना प्रायः असम्भव-सा है और जब ज्योतिष की गणना भी कोई वर्ष विशेष वतावे अथवा कोई ऐतिहासिक वात किसी शताब्दी विशेष में प्रगट करे तब भी हम उसके मानने में भली प्रकार संकोच कर सकते हैं

हम केवल यही कहते हैं ऋौर इसके कहने का हमको ऋधिकार भी है कि ऋव पाठकों का यह मानना सम्भव है कि वेदों का संग्रह ऋौर कुरू-पाँचाल युद्ध ईसा से लगभग १३०० ऋथवा १२०० वर्ष पहले हुआ।

श्रीर जब कुरु-पाँचाल युद्ध ईसा से १३०० वर्ष पहले (ग्रर्थात् ट्रोजन युद्ध से एक शताब्दी पहले) हुन्रा तो हम इस दूसरे युग का समय ईसा से १४०० वर्ष पूर्व के पीछे कदापि नियत नहीं कर सकते क्योंकि कुरू-पाँचाल युद्ध के समय वर्तमान दिल्ली श्रीर कन्नीज की निकटस्थ भूमि प्रवल जातियों का निवास स्थान थी जिन्होंने श्रपना साहित्य श्रीर श्रपनी सभ्यता निर्माण कर ली थी श्रीर हम श्रायों के पंजाब से चल देने का समय श्रीर उनके गंगा की घाटी में वस कर ऐसी उन्नति करने के वीच के समय को दो शताब्दी मान सकते है।

त्रायों के पंजाब से चलने के समय को ईसा से १४०० वर्प पहले मान लेने में वैदिक समय त्र्यर्थात् प्रथम युग का समय जो हमने दिया है (ईसा से २००० वर्प से पहले तक) निश्चित हो जाता है।

फिर, कई एक ब्राह्मण ग्रन्थों से आ्रान्तरिक प्रमाण मिलते हैं कि ये ग्रन्थ कुरु श्रीर पांचालों के समय में अथवा उसके पीछे वने । इसलिये इनका समय मी हम ईसा से १३०० अथवा १४०० वर्ष पूर्व का निश्चय कर सकते है और उपनिषद जो ब्राह्मण ग्रन्थों की समाप्ति प्रगट करते हैं, ईसा से ११०० वर्ष पूर्व वने होंगे। विदेह लोगों के राजा जनक ने उपनिषदों का प्रचार कराया इसलिये हम विदेह और कोशल लोगों का समय ईसा से १२०० से १००० वर्ष पूर्व तक अनुमान कर सकते हैं क्योंकि कुरु और पाँचाल ईसा से १४०० से १२०० वर्ष पहले तक हुए।

सुवीते के लिये हम इस युग का नाम ऐतिहासिक काव्य काल रखते हैं। इसी समय में वे जातियां जिसका वर्णन जातीय काव्यों में ऋाया है, हुई ऋौर लड़ीं, जब कि गंगा की घाटी में कुरु ऋौर पांचाल, कोशल ऋौर विदेह लोग राज्य करते थे।

#### तीसरा युग

तीसरा युग त्रार्यावर्त के इतिशस में शायद सबसे उज्वल समय है। इसी समय में त्रार्य लोग गंगा की घाटी से भी क्यांगे वहें, दूर-दूर तक फैले त्रीर भारतवर्ष के दिल्ला तक उन्हों ने हिन्दू राजधानियाँ स्थापित की। मगध त्र्य्यात् दिल्ला विहार जिससे कि ऐतिहासिक काव्य काल में भी हिन्दू लोग विज्ञ थे, तीसरे युग में पूरी तरह से हिन्दुत्रों का हो गया। यहाँ की नई त्रीर प्रवल राजजानी ने गंगा तट का प्राचीन राज्य दवा दिया, बौद्ध धर्म मंगंध के त्रास-पास की राजधानियों में फैला क्रीर

चन्द्रगुष्त ने जो सिकन्दर का समकालीन था. सारे उत्तरी भारतवर्ण को पंजाव से विहार तक मगध के राज्याधीन बनाया। इस वड़ी राजनैतिक घटना श्रर्थात् सारे उत्तरी भारत के एक साम्राज्य के श्रधीन एकत्रित होने के साथ ही साथ तीसरे युग को समाप्ति होती है श्रीर चौथा युग श्रारम्भ होता है।

श्रार्य श्रिधवासी वंगाल तक रहुँचे श्रीर उन्होंने श्रादि निश्वसियों में भी हिन्दू धर्म श्रीर सभ्यता का प्रचार किया । दिच्छा में जो राजधानियाँ स्थापित हुई उन्होंने श्रीर भी गीरव पाया । श्रान्ध लोगों ने दिच्छा में एक प्रवल राजधानी स्थापित की श्रीर विद्या की वही वृद्धि की । श्रीर भी दिच्छा में श्रार्य लोगों का प्राचीन द्रविह सभ्यता से संसर्ग हुआ । सुसम्पन्न हिन्दू सभ्यता की जय हुई, द्रविह लोग भी हिन्दू बना लिए गए श्रीर उन्होंने ऐसी राजधानियाँ स्थापित की जो विद्या श्रीर प्रताप में विख्यात हो गई। चोल, चेर श्रीर पांट्य को राजधानियां ईसा से ३०० वर्ष पूर्व श्रपना प्रताप जमा खुकी थी श्रीर चोल की राजधानी कांची (कांजीवरम) पिछुते दिनों में विद्या का सुख्य स्थान हो गई।

पश्चिम में सौराष्ट्र (जिसके श्रन्तर्गत गुजरात श्रीर महाराष्ट्र देश भी हैं) के लोगों ने भी हिन्दू सम्यता स्वीकार की श्रीर समुद्र में लंका से विश्वप्ति प्राप्त को जो कि हिन्दू व्यापारियों के श्राने जाने का स्थान हुन्ना।

इस समय का व्यवसाय श्रीर उत्साह उनके साहित्य श्रीर राष्ट्रीय विजय से प्रारम्भ होता है। ब्राह्मण श्रीर श्रारण्यकों की वहु-वाक्यमय शिक्षा श्रीर धर्मिकिया स्त्रों में संचित्त की गई जिसमें कि यहों में प्रयोग करने के लिये पुस्तकें बन जांय। कुलाचार श्रीर सामाजिक व्यवहार के नियमों के भी सूत्र बनाये गये। सूत्र सम्प्रदाय भारतवर्ष में श्रीधक फैंल गये। उत्तर में श्रीर दिच्चण में ब्रन्थों की संख्या बढ़ने लगी। इन धर्म अन्यों के श्रीतिरक्त शिचाशास्त्र, हुन्द, व्याकरण श्रीर कोशों का श्रध्ययन होने लगा। याश्क ने निरुक्त श्रीर पाणिनि ने इसी समय श्रीपना व्याकरण लिखा। निश्चित नियमानुसार यज्ञों की वेदी बनाने के कारण रेखागिणित की उत्पत्ति हुई जो पहले-पहल भारतवर्ष ही में जानी गई।

उपनिपदों की शिक्षा वृथा न गई। इन ग्रन्थों का स्रवलोकन वरावर होता रहा। यहां तक कि किपल ने सांख्य दर्शन का स्राविष्कार किया जा कि संसार के तत्व दर्शनों में गृह युक्ति युक्त होने में सबसे प्रथम है। इसके सिवाय स्त्रीर स्त्राचारों ने भी दूसरे दर्शन रचे परन्तु सांख्य दर्शन हो को भारत के भविष्य काल पर सबसे स्त्रिक्त प्रभाव डालना था। क्योंकि ईसा से ६०० वर्ष पहले गीतम बुद्ध का जन्म हुन्ना स्त्रीर उसने सांख्य की रूखी यिनत में 'बसुधैव कुटुम्बकम्' के विचार

जोड़ दिये जिसके कारण उसका धर्म सारी मनुष्य जाति में से तिहाई लोगों में प्रचलित हो गया।

इस युग का समय निश्चित करने में कोई कठिनाई नहीं है। सिकन्दर के समकालीन चन्द्रगुप्त के उत्तरीय भारत को ईसा से ३२० वर्ष पहले तक मान सकते हैं। सुवीते के लिये हम इसको दार्शनिक अथवा युक्तिसिद्ध काल कहेंगे।

इस समय की राजनैतिक विद्या सम्बन्धी और धार्मिक घटनाओं को ७०० वर्ष लगे होंगे। जितना वड़ा हमने यह काल वतलाया है और जितनी वातें हम जानतें हैं वे इस काल को प्रमाणित करती हैं। गौतम, बौढ़ायन, विश्रप्ट और अपस्तम्व के सूत्रों का जो समय डाक्टर बुहलर ने निश्चय किया है वह ऊपर दिए हुए ही समय में पड़ता है। डाक्टर यीवो सुल्व सूत्रों अर्थात रेखा गणित का काल ईसा से प्राताव्दी पहले वतलाते हैं। सांख्य दर्शन पर लिखने वालों ने किएल के दर्शनों को ७०० वर्ष पहले का कहा है और गौतम बुद्ध जैसा कि हम कह चुके हैं ईसा से ६०० वर्ष पहले हुए।

यह काल जो प्रायः निश्चित रूप से निर्णीत हुआ है पिछले अर्थात् ऐतिहासिक कान्य काल के समय को भी प्रमाणित करता है क्योंकि यदि किपल के दर्शन जो कि उपनिपदों के दूरस्थ और परिपक्व परिणाम हैं, सातवीं शतान्दी में रचे गये तब उपनिषद तो इसके कई शतान्दी पहले ही निर्माण किये गये होंगे। और हम उपनिशदों का काल, जिनसे कि ऐतिहासिक कान्य काल समाप्त होता है ईसा से १००० वर्ष पहले बतलाने में सम्भवतः सत्य ठहरेंगे।

#### चौथा युग

यह युग चन्द्रगुत के प्रभावशाली राज्य के समय से श्रारम्भ होता है। चन्द्रगुत के पोते श्रशोक ने वीद्ध धर्म को भारतवर्ष का राजकीय धर्म वनाया, पटने के महान संघ के समुख वीद्धों के धर्म-ग्रन्थों का निर्णय किया श्रीर श्रपनी परोपकारी श्राज्ञाशों को पत्थर के स्तम्मों श्रीर चट्टानों पर खुदवाकर प्रकाशित करवाया। उसने जीव हिंसा का निर्णय किया श्रीर श्रपने सारे राज्य में मनुष्यों श्रीर पशुश्रों की चिकित्सा का प्रवन्ध किया। उसने नगरवासियों श्रीर कुटुम्बियों के कर्तव्य को निर्धारित किया श्रीर बीद्ध उपदेशकों को पृथ्वी के श्रन्त तक जाने की श्राज्ञा दी जिससे कि वे धनी श्रीर दिख सबसे मिले श्रीर सत्य का उपदेश करें। उसके लेखों से प्रगट होता है कि उसने सीरिया देश के एण्टिश्रोकस, मिश्र देश के टोलेमी, मैसीडन के एण्टीश्रोकस, सीरीन के मगस श्रीर एपिरस के श्रलचेन्द्र से सन्धि की श्रीर इन राजधानियों में बीद्ध धर्म का उपदेश करने के निमित्त उपदेशक भेजे। श्रशोक ने कहा है कि इस देश श्रीर विदेश में देविप्रय

के धर्म के सिद्धान्तों पर, जहाँ कहीं वह पहुँचता है, लोग चलते हैं। एक ईसाई लेखक कहता है "वौद्ध उपदेशकों ने सीरिया में श्रपना धर्मप्रचार, उत्तरी पेलेस्टाइन में ईसा की शिक्षा (जो उससे बहुत कुछ मिलती जुलती है) के सुने जाने के दो शताब्दी पहले किया। यह बड़ा ही सत्य बचन है कि प्रत्येक महान ऐतिहासिक परिवर्तन का एक श्रय-सर होता है।"

त्रार्यवंश का राज्य अशोक के दादा चन्द्रगुप्त के समय से ईसा से लगभग ३०० वर्ष पहले आरम्भ हुआ । अशोक के पीछे वह चिरकाल तक न रहा । इसके पीछे दो राज्यवंश अर्थात सुंग और काण्य ईसा से १८३ से २६ वर्ष पहले तक हुए । इसके उपरान्त आन्ध्र लोगों ने, जिन्होंने कि दिल्ला में एक प्रवल राज्य स्थापित किया था. मगध को जीता और ये साढ़े चार शताब्दियों तक ( ईसा से २६ वर्ष पहले से ४२० वर्ष पीछे तक) उत्तरी भारतवर्ष के अधिपति बने रहे । ये लोग प्रायः बौद्ध थे परन्तु ब्राह्मणों और धर्मात्मा हिन्दुओं का आदर करते थे । इस बौद्ध काल में दोनों धर्म साथ ही साथ प्रचलित थे और उपद्रव नाम का भी नहीं हुआ । आन्ध्रों के पीछे बड़े-बड़े गुप्तवंशी राजा हुये जो ५०० ईस्वी तक भारतवर्ष में प्रधान थे और इसके पीछे उनके राज्य का नाश हुआ । गुप्तवंशी प्रायः धर्म परायण हिन्दू थे परन्तु वे बौद्ध धर्म पर भी अनुप्रह रखते थे और बौद्ध मंदिरों और मठों में धन की सहायता करते थे ।

इसी समय में पश्चिमी भारतवर्ष में विदेशी लोग वरावर चढ़ाई करते रहें। वैकटोरिया के यूनानी लोग तुरे नयन शत्रु दल से निकाले जा कर ईसा से दूसरी श्रीर पहली शताब्दी पहले भारतवर्ष में श्रा घुसे। इन लोगों ने यहाँ राजधानियाँ स्थापित कीं, यूनानी सम्यता श्रीर विद्या का प्रचार किया श्रीर ईसा के कितनी ही शताब्दी पीछे तक भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में इनकी भिन्न-भिन्न दशा रही। कहते हैं कि वे लोग उड़ीसा तक पहुँच गये थे। इनके पीछे यू-ची जाित के तुरेनियम लोगों ने श्राक्रमण किया श्रीर उन्होंने काश्मीर में एक सवल राज्य स्थापित किया। ईसा की पहली शताब्दी में काश्मीर के यू-ची राजा किनष्क का विस्तृत राज्य था जो कांबुल, काशगर के यारकन्द से लेकर गुजरात श्रीर त्रागरे तक फैला हुश्रा था। वह वीद्ध था श्रीर उसने काशमीर में उत्तरी प्रान्त के वीद्धों की एक महासभा की। तब कम्बोजियन श्रीर कांबुल की श्रन्य जाित्याँ भारत में श्राने लगीं श्रीर उनके पीछें |क्रम से उन लोगों का टिड्डीदल पहुँचा जो ईसा की ५ वीं शताब्दी में सारे पश्चिमी भारतवर्ष में फैल गया। श्रशोक के पीछे कई शताब्दी तक भारत को विदेशों शाक्रमणों से चैन नहीं मिला परन्तु ये श्राक्रमण करने वाले जब श्रन्त में यहाँ वस गये तो उन्होंने बीद्ध धर्म स्वीकार कर लिया श्रीर वे भारत-वािंसयों में सिम्मिलित हो गये।

वौद्ध धर्म का भी क्रमशः सन् ईस्वी के पीछे की शताब्दियों में ऐसा ही

श्रस्त हुश्रा जैसा कि ऐतिहासिक काव्यकाल में हिन्दुश्रों के गंगा की घाटी में वसने पर श्रुप्तेद के हिन्दू धर्म का हुश्रा था। वीद्ध वैरागियों के वृहत् श्रीर श्रशासनीय दल वन गये जिनके मठ के श्रिधकार में कई एकड़ भृमि होती थी श्रीर जिनका निर्वाह लोगों की श्राय से होता था। वीद्ध संस्कार श्रीर रीतियां बुद्ध की पृजा श्रीर मृतिंपूजा के श्रिधक निकट पहुँचने लगी श्रीर इनमें से बहुत सी रीतियाँ जो सर्व साधारण को प्रिय थीं, उस समय के हिन्दू धर्म से मिल गई श्रीर इस प्रकार से ईसा के ६०० वर्ष पीछे एक नवीन रूप का हिन्दू धर्म वन गया। इसके श्रनन्तर भारत के किसी-किसी प्रान्त में कई शताब्दी तक जर्जरित रूप से हिन्दू धर्म चला श्राया श्रीर श्रन्त में भारत के मुसलमान विजयी लोगों ने उसे विलक्षल निर्मूल कर दिया।

हमको त्रशोक के समय से लेकर ईसा की पाँचवी शताब्दी तक वौद्ध लोगों में चट्टानों में खुदी हुई गुफायें, चैत्य त्रर्थात् मन्दिर ग्राँग विहार ग्रथवा मठ सारे भारत में में मिलते हैं परन्त पीछे, के समय के चौद्ध शिल्प का एक भी नमृना नहीं मिलता। मन्दिर निर्माण करने ग्रींग हिन्दू शिल्प की प्रथा ईसा की छुटी शताब्दी से लेकर मुसलमानों के भारत विजय के बहुत पीछे, तक रही।

वौद्ध साहित्य का जो भाग हमको ग्राजकल मिलता है उसमें सबसे बहुमूल्य वे धर्मशास्त्र हैं जिन्हें ग्रशोक ने पटने की महासभर में निश्चित करके सारे भारतवर्ष में भेज दिया था। ये धर्मशास्त्र जो पाली भाषा में हैं ग्रीर लंका (सिंहलद्वीप) में संरचित हैं, प्राचीन वौद्ध धर्म के इतिहास की सबसे ग्रच्छी सामग्री हैं। यह साहित्य नये रूप में नैपाल, तिब्बत, चीन, जापान ग्रीर सारे उत्तरीय वौद्ध प्रदेशों में मिला है।

हम कह चुके हैं कि बौद्ध धर्म का हिन्दू धर्म पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा । बौद्ध धर्म ने वेदों की पवित्रता में संदेह किया था ग्रीर ग्राधुनिक ग्रर्थात् पौराणिक हिन्दू धर्म यग्रिप नाम को वेदों का सम्मान करता है परन्तु वह इन प्राचीन ग्रन्थों से पूर्णतया पृथक भाव रखने ग्रीर ह्युटकारा पाने का परिचय देता हैं । हिन्दू ज्योतिप, गणित, धर्मशास्त्र ग्रीर दार्शनिक विचार वेदों ग्रीर वैदिक यज्ञों से उत्पन्न हुये थे ग्रीर भिन्न-भिन्न वैदिक सम्प्रदायों से सम्बन्ध रखते थे । पर बौद्ध समय के पीछे के हिन्दू, विज्ञान ग्रीर शास्त्र का ग्रवलम्बन नहीं लेते ग्रीर न किसी वैदिक सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखते हैं । पौराणिक हिन्दू धर्म वैदिक यज्ञों का धर्म नहीं है वरन् उसमें मूर्ति ग्रीर देवताग्रों की पूजा है जिसका कि वेदों में नाम भी नहीं है ।

मनु के धर्मशास्त्र में वीद युग के हिन्दू विचारों श्रीर रीतियों का वर्णन है। यह धर्मशास्त्र दार्शनिक काल के प्राचीन धर्म स्त्रों ग्रथवा सामाजिक नियमों पर निर्धारित है। परन्तु धर्म स्त्र भिन्न-भिन्न विदिक सम्प्रदायों के हैं। मनु संहिता किसी वैदिक सम्प्रदाय की नहीं है श्रीर उसके नियम श्रार्थ भात्र के नियम हैं। इसके विपरीत मनु वैदिक यज्ञों को मानता है, मूर्तियूजा को त्याज्य समभता है श्रीर पौराणिक हिन्दू वैदिक धर्म की त्रिमूश्त (ब्रह्मा-विष्णु-महेश) से श्रनभिज्ञ है। इस प्रकार मनु वैदिक हिन्दू धर्म के परिवर्तन की दशा दिखलाता है।

उपरोक्त बातों से यह प्रकट हो जायगा कि हमारे चतुर्थ युग का समय ईसा से ३२० वर्ष पहले से लेकर ५०० वर्ष पीछे तक नियत करने का क्यां कारण है।

हिन्दू इतिहास का पांचवां ग्रार्थात् ग्रान्तिम युग हिन्दुन्त्रो के पुनक्त्थान का है जिसका विस्तार ५०० ई० से १००० ई० तक है, जबिक महमूद गजनवी ने पहला ग्राक्रमण किया था।

#### पांचवां युग

यह काल राजनीति त्रौर साहित्य में महान कायों से त्रारम्भ होता हैं। कई शताब्दी पूव से विदेशी त्राक्रमणों ने भारत को दुखी कर रक्खा था परन्तु ग्रन्त में एक वड़ा प्रतिहिंसक उत्पन्न हुन्रा। उज्जैन का विक्रमादित्य उत्तरी भारत का ऋधिपति था। उसने कोरूर के घोर युद्ध में शक नाम के ब्राक्रमण करने वालों को हरा कर भगा दिया त्रौर हिन्दू स्वाधीनता को पुनः जीवित किया। हिन्दू कल्पना, निर्माण-शक्ति श्रीर साहित्य का इसके प्रसाद से पुनरुत्थान हुआ श्रीर हिन्दू धर्म एक नए रूप में प्रकट हुन्ना। तीन शताब्दी का समय जो विक्रमादित्य के समय से न्नारम्भ होता है (५०० से ८०० ई०) पीछे के संस्कृत साहित्य का महान युग कहा जा सकता है श्रीर प्रायः जितने बड़े-बड़े ग्रन्थ जो त्र्याज भारत में सव प्रिय हैं, सब इसी समय के हैं। कालिदास ने अपने श्रद्वितीय नाटक श्रीर काव्य विक्रम की सभा ही में लिखे। श्रमरसिंह कोषकार इसी सभा के नवरत्नों में से था। त्र्यीर भारवी कालिदास का समकालीन था त्रथवा कुछ ही पीछे हुन्रा। विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी दूसरे शिलादित्य ने ६१० से ६५० ई० तक राज्य किया। यह रत्नावली कर्त्ता समभा जाता है। दंडी जिसने दस कुमार चरित रचा है, दूसरे शिलादित्य के समय वृद्ध था ख्रीर कादम्वरी का रच-यिता वाग्। इसकी सभा में रहता था। वासवदत्ता वनाने वाला सुवन्धु भी इसी समय हुआ और यह भी युक्तियुक्त है कि शतक के रचियता भर्न हिर ने इसी शासन में भद्री काव्य बनाया ।

दूसरी शताब्दों में यशोवर्मन ने ७०० ई० और ७५० ई० के वीच के समय में राज्य किया और विख्यात भवभृति ने अपने ओजस्वी नाटकों की रचना इसी काल में की। पर भवभृति प्राचीन आर्यावर्तक किवयों और विद्वानों की मण्डली में अन्तिम था श्रीर श्राटवीं शताब्दी के श्रनन्तर भारतवर्ष में कोई भी श्रद्भुत बुद्धि सम्पन्न विद्वान नहीं हुआ ।

इसी काल में भारतवर्ष के वृहुत् जातीय महाकाव्य जो वहुत पूर्व रचे जा चुके थे, वढ़ाए ग्रीर शुद्ध किये गये ग्रीर इस प्रकार उन्होंने ग्रपना स्वरूप धारण किया ग्रीर उन वृहद् पुराणों की रचना जिनके कारण इस युग का नाम पौराणिक युग स्कला गया है, वर्तमान रूप में त्रारम्भ हुई।

इन तीन शताब्दियों में भी ऋाधुनिक हिन्दू विज्ञान शास्त्र में हमको प्रवल नाम मिलते हैं। ऋार्यभट्ट जिसने ऋाधुनिक ज्योतिष शास्त्र की नींव डाली है, सन् ४७६ ई० में पैदा हुक्का ऋौर उसने ऋपने ग्रन्थ छुठी शताब्दी के श्लारम्भ में लिखे। उसका उत्तराधिकारी वराहमिहिर विक्रम की सभा में नवरनों में था। ब्रह्मगुष्त का जन्म ५६८ ई० में हुक्का ऋौर इसलिये वह उपन्यास लेखक वाण्भट्ट का समकालीन था। छुठी शताब्दी में लगभग और भी विख्यात ज्योतिषी हुए हैं।

इन तीन शताब्दियों (५०० से ८०० ई० तक) के पीछे की दो शताब्दियाँ घोर ग्रन्थकार की हुई । उत्तरी भारत का इतिहास ८०० से १००० ई० तक निरा कोरा है उसमें न तो कोई राज्यवंश पराक्रमशील हुग्रा, न किसों विद्वान ग्रथवा वैज्ञानिक ने ख्याति पाई ग्रीर न उत्तरी भारत में कोई वड़ा कारीगर ग्रथवा शिल्प का काम निर्माण किया गया । इन दोनों निःसल शताब्दियों के विषय में इतिहास मौन हैं ।

पर उस समय जो कुछ हो रहा था उसके चिन्ह हमें कुछ मिलते हैं। इन्हीं दोनों अन्धकार शताब्दियों में प्राचीन राज्यव शों का पतन श्रीर प्राचीन राजधानियों का नाश हुआ। वे योरप के अन्धकार युग के समान हैं कि जिसमें रोमन राज्य की चित हुई और जो प्यूडल प्रणाली के उठते ही दूर हो गया। भारतवर्ष में भी अधकार के समय में प्राचीन राज्यव शों और जातियों का प्रभाव धीरे-धीरे नाश हो गया और फिर जब प्रकाश होता है तो हम देखते हैं कि हिन्दू प्यूडल वेरन की एक नवीन जाति (अर्थात् वर्तमान राजपूत लोग) भारत में अधिपित हो जाती है।

इस प्राचीन राज्य के विध्वंस श्रीर नवीन श्रिधकार के प्रयत्न के समय में सबसे तरुण श्रीर सबसे प्रवल जाति श्रागे वट्ट गई। लगभग १००० ई० तक हम राजपूत राज्यवंशों को उत्तरीं भारत में सर्वीत्र राज्य करते पाते हैं। वे उज्जैनी श्रीर कर्नोंज में विक्रमादित्य श्रीर उसके उत्तराधिकारियों के राज्य के श्रिधकारी हुये। उन्होंने गुजरात श्रीर पश्चिमी भारत के प्रवल वल्लभी राजाश्रों का राज्य छीन लिया, वङ्गाल

त्रीर दिल्ला में त्रपना राज्य जमाया और सुबुक्तगीन त्रीर महमूद को पंजाब में ग्रागे बढ़ने से रोकने का प्रयत्न किया।

राजपृत लोगों की उत्पत्ति के विषय में भिन्न-भिन्न मत प्रगट किये गये हैं। विलसन ग्रीर ग्रन्य विद्वानों का मत है कि ये लोग सीदियन ग्राक्रमण करने वालों के व श में हैं, कि जो कई शताब्दियों तक निरन्तर भारतवर्ष में ग्राते रहे, जिन्हें विक्रमादित्य ने एकवार पीछे हटा दिया था परन्तु जो ग्रन्य ग्राक्रमण करने वालों की तरह पश्चिमी भारत के मरुस्थलों में वस गये ग्रीर जहाँ जहाँ उनमें हो सका, विजय करते ग्रीर शासन करते रहे। चाहे जो कुछ हो राजपृत लोग निःसन्देह हिन्दू सम्यता के नये मानने वाले हुये क्योंकि प्राचीन ग्रन्थों में उनका कहीं नाम भी नहीं है। समस्त नवीन परिवर्तित लोगों की तरह उन्होंने हिन्दू धर्म को ग्रसाधारण उत्साह से ग्रङ्गीकारे किया। वे सूर्य ग्रीर चन्द्रव शी च्रत्रों कहे जाने पर गौरवान्वित होते। जहाँ जहाँ वे विजय पाते हिन्दू मन्दिर स्थापित करते। पुरोहितों का घोर रूप का ग्रधिकार ग्रीर वर्तमान हिन्दू धर्म के ग्रस्थनत हानिकारक वन्धन इसी समय से ग्रारम्म हुये ग्रीर मुसलमानी शासन में सात शताब्दियों के जातीय निरुत्साह से वे चिरस्थायी हो गए।

योरप श्रीर भारतवर्ष के इतिहास में प्राचीन काल की समाप्ति की घटनाश्रों में समानता देखकर श्राश्चर्य होता है। जिस प्रकार विक्रमादित्य ने शक जाित को निकाल भगाया उसी प्रकार श्रान्तम रोमन राज्य श्राधकािरयों श्रीर उनकी सेना ने उन श्रास्य जाितयों को जो वड़े उत्साह से विजय प्राप्त करने के हेतु श्रागे बढ़ रही थीं, पीछे हटा दिया। कई शताब्दी तक हिन्दू श्रीर रोमन लोग विजय पाते रहे परन्तु श्रुन्त में श्राक्रमणों श्रीर विजय की लहरों ने भारतवर्ष श्रीर इटली के शासन को ग्रस्त कर लिया श्रीर प्राचीन राज्यासनों श्रीर प्रणालियों का श्राधः पतन हुश्रा। इस घटना के शताब्दियों पीछे का पश्चिमीं यूरोप श्रीर उत्तरी भारतवर्ष का कोई इतिहास नहीं है। यदि है भी तो उन्हीं घोर संग्रामों श्रीर श्रात्याचारों का कि जब से प्राचीन ग्रुग का श्रन्त श्रीर वर्तमान काल का उदय होता है। श्रुन्त में जब श्रान्धकार निवृत होता है तो योरप श्रीर भारत दोनों में प्रयुक्त राज्य स्थापित होते हैं श्रीर योरप के नये राज्य वंश ईसाई धर्म ग्रहण कर उस समय के पुरोहितों के पच्च में उसी उत्साह श्रीर श्रानुराग से प्रयत्न करने लगे कि जैसे नवीन परिवर्तित राजपूत लोगों ने ब्राह्मणों श्रीर नवीन प्रणाली के हिन्दूधर्म के हेतु किया।

परन्तु इस समानता की समाप्ति यहीं नहीं हो जाती। भारत के नवीन श्रिधकारियों को मुसलमानों के श्राक्रमणों की लहरों के विरुद्ध उतना ही प्रचण्ड संप्राम करना पड़ा जैसा कि योरप के नवीन सम्राटों को फ्रांस, स्पेन श्रीर सीरिया में । सिंह हृदय रिचर्ड और दिल्लीश्वर पृथुराय एक ही समय में उसी वढ़ती हुई जाति से लड़ रहे थे । योरप में राज्याधिकारियों ने अपनी स्वतन्त्रता को रिच्चित रक्खा और अन्त में मुसलमानों को स्पेन से भी निकाल दिया । भारत में हिन्दू राज्याधिकारियों ने विरोभ तो किया परन्तु वह निष्फल हुआ । शहाबुद्दीन गोरी ने दिल्ली, अजमेर, कन्नीज और वनारस के राजपृत राज्यवंशों को सन् ११६३ और ११६४ में नाश कर दिया और राजपृतों के बड़े-बड़े योद्धा भी अपने मरुस्थल के दुर्गों में भाग गये जहां अब तक वे अङ्गरेजी गवमेंन्ट की द्यालुता के कारण एक प्रकार की स्वतन्त्रता भोग रहे हैं।

हमने पौराणिक युग का काल सन् ५०० से १००० ईसवी तक रक्खा है परन्तु उपरोक्त वातों से विदित हो जायगा कि पौराणिक युग सन् ८०० में समाप्त हो गया है। प्राचीन भारत का इतिहास इसी काल में समाप्त होता है ग्रीर उसके पीछे की दो श्रताब्दियाँ ग्रन्थकारमय हैं।

#### समय

भारतवर्ष में दो संवत्सर प्रचलित हैं। विक्रम संवत् ईसा से ५६ वर्ष पूर्व से आरम्भ होता है और शकाब्द ७८ ईसवी से। विद्वानों को इस वात के। निश्चय करने में वड़ी कठिनाई हुई है कि ये दोनों संवत्सर किन विख्यात घटनाओं के स्मरणार्थ स्थापित हुये थे और जो सिद्धान्त कि वे अब तक निश्चय कर सके हैं वे वादाविवाद की सीमा के परे नहीं हैं।

यह त्रव निश्चय हुत्रा है कि शकाब्द शाक्य राजा कनिष्क का चलाया हुत्रा है जिसने ईसा से एक शताब्दी पीछे काश्मीर श्रीर पश्चिमी भारत को विजय करके त्रास-पास के देशों में वौद्ध धर्म का प्रचार किया। शकाब्द त्रारम्भ में बौद्धों का संवत्सर या। जब भारतवर्ष में वौद्ध धर्म था तो इसका प्रयोग होने लगा त्रीर चौद्धों के देश में त्रायित तिब्बत, त्रह्मा, लंका त्रीर जावा में सर्वत्र इसका प्रचार था। छुठी शताब्दी में हिन्दुत्रों के पुनरुत्थान के पीछे उन्होंने इसका प्रयोग करना त्रारम्भ किया त्रीर वे यह कहने लगे कि इस शकाब्द का त्रारम्भ वौद्ध शक राजा के समय से नहीं है वरन उस समय से है जब एक हिन्दू राजा ने शक लोगों पर विजय प्राप्त की थी। परन्तु प्राचीन लेखकों ने जहां कहीं शक संवत् का वर्णन किया है तो इसे शक राजात्रों का ही शकाब्द बतलाया है अ त्रीर त्राज की धड़ी तक हमारे पत्रों में यह शकाब्द ही लिखा

<sup>\*</sup>७० वर्ष हुए विद्वान कोलत्रुक ने लिखा था कि वराहमिहिर ने जो ईसा की छुठी रातावदी में हुआ, शक संवत्'(शक मूरकाल') अथवा '(शकेन्द्रकाल') अर्थात् शक राजाओं का

नाता है श्रथवा पूर्ण रूप में इसे यों लिखते हैं ''शकनरपेतर श्रतीताब्द'' जिससे श्रिमिन पाय यह है कि शक राजाश्रों का संवत्सर श्रीर न कि हिन्दू राजा का शकों को नाश करने का समय।

विक्रम संवत् का निश्चय करना इससे भी कठिन है। साधारणतः इसका श्रारम्भ विक्रमादित्य के किसी वड़े बिजय के काल से समभते हैं परन्तु इतिहास में ईसा से ५६ वर्ष पहले किसी विक्रमादित्य का वर्णन नहीं आया है और अब निश्चय हो गया है कि कालिदास का गुणग्राहक विक्रमादित्य ईसा से छ सी वर्ष पीछे हुआ था।

इससे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि संवत् का प्रयोग अभी थोड़े ही काल से होने लगा है। सन् ईसवी के तुरन्त पीछे इसके प्रयोग किये जाने का कोई उदाहरण नहीं मिलता। भारतवर्ष में बौद्धों के काल के अथवा तिब्बत, ब्रह्मा, लंका, जावा आदि दूसरे बौद्ध देशों के शिला लेखों पर यह संवत नहीं मिलता।

संवत्सर जो सन् ईस्वी से ५६ वर्ष पहले प्रचलित हुग्रा था ऐतिहासिक ग्रन्थकार से ग्राच्छादित है। यह किसी ऐसे राजा का चलाया हुग्रा जान पड़ता है कि जिसका इतिहास में कहीं वर्णन भी नहीं है ग्रीर जिस काल से इसका ग्रारम्भ समभा जाता है इससे वहुत पीछे तक इसका प्रयोग नहीं हुग्रा।

कदाचित संवत्सर की उत्पत्ति का ठीक-ठीक निर्णय मिस्टर फ्लीट ने अपनी रची हुई गुष्त राजाओं के शिलाशेखों के विषय की पुस्तक में किया है। ऐसा जान पड़ता है कि यह संवत्सर आरम्भ में मालवा जाति का एक अप्रसिद्ध संवत् था जो पीछे से विकमादित्य के नाम के साथ संयुक्त किया गया और जिसने सन् ईसवी से ६०० वर्ष पीछे मालवा जाति को भारतवर्ष की प्रधान जाति वनाया।

श्रव हम सुगमता के हेतु भिन्न-भिन्न कालों की एक सूची देते हैं परन्तु इतना कह देना श्रावश्यक है कि इन तिथियों को केवल यथार्थता के सिन्नकट पहुँचार्त हुई समभना चाहिये श्रीर पहले दी हुई तिथियों में यदि भेद है तो २ या ३ ही सी वर्ष का होगा।

संवत्सर लिला है। उसके टोकाकारों ने इसका ग्रार्थ उस संबत्सर से किया है जब कि विक्रमादित्य ने शक लोगों को हराया था। फिर ब्रह्मगुप्त ज्योतिपी ने जो ईसा की सातवीं शताबदी में हुग्रा इसको 'शक नृपान्ते' ग्रार्थात् शक राजा के पीछे का लिला है। उसके टोकाकारों ने भी उसका यह ग्रार्थ किया है कि विक्रमादित्य के पीछे का, जिसने ग्रासभ्य शक जाति का दमन किया। (कोलब्रुक इत 'संस्कृत की वीजगणित इत्यादि' देखो।)

#### १ बैदिक काल

ईसा से २००० वर्ष पहले से १४०० वर्ष पहले तक। ग्रायों का सिन्ध की घाटी में ग्राधिनवास—भ्राग्वेद के स्कों का निर्माण—ईसा से २००० वर्ष पहले से १४०० वर्ष पहले तक।

#### २ ऐतिहासिक काव्य काल

ईसा से १४०० वर्ष पहले से १००० वर्ष पहले तक । गंगाकी घाटी में आर्योका अधिनिवास-ईसासे १४०० वर्ष पहलेसे १००० वर्ष पहले तक । चन्द्रराशि-चक्र का स्थिर किया जाना, ज्यौतिषिक वेध, वेदों का सम्पादन—

ईसा से १४०० वर्ष पहले से १२०० वर्ष पहले तक । कुरू श्रीर पांचालों की उन्नति का समय—ईसा से १४०० वर्ष पहले से १००० वर्ष पहले तक ।

कुरु— पांचालों का युद्ध— ईसा से १२५० वर्ष पहले । कोशल, काशी श्रीर विदेह लोगों का उन्नति काल—ईसा से १२०० वर्ष पहले से १००० वर्ष पहले तक ।

ब्राह्मणों ब्रौर ब्रारण्यकों का निर्माण काल — ईसा से १३०० वर्ष पहले से ११०० वर्ष पहले तक । उपनिपदों का निर्माण काल — ईसा से ११०० वर्ष पहले से १००० वर्ष पहले तक ।

#### ३ दार्शनिककाल

ईसा से १००० वर्ष पहले से ३२० वर्ष पहले तक ।

ऋार्यों का भारत विजय-ईसा से १००० वर्ष पहले से ३२० वर्ष पहले तक ।

यास्क—ईसा से पहले नवीं शताब्दी में ।

पाणिनि—ईसा के पहले ऋाठवीं शताब्दी में ।

स्क्रकार—ईसा से ८०० वर्ष पहले से ४०० वर्ष पहले तक ।

सुल्व सूत्र (रेखागणित)—ईसा के पहले ऋाठवीं शताब्दी में ।

ऋत्य दार्शनिक—ईसा के ६०० वर्ष पहले से ईस्वी सन् तक ।

गौतम बुद्द—ईसा से ५५७ वर्ष पहले से ४८५ वर्ष पहले तक ।

विम्वसार मगध का राजा—ईसा से ५३७ वर्ष पहले से ४८५ वर्ष पहले तक ।

ऋजातशत्र —ईसा से ४८७ वर्ष पहले से ४५३ वर्ष पहले तक ।

प्रथम वौद्ध संघ—ईसा से ३७७ वर्ष पहले ।

दितीय वौद्ध संघ—ईसा से ३७७ वर्ष पहले ।

वो नन्द, मगध का राजा—ईसा से ३७० वर्ष पहले से ३२० वर्ष पहले तक ।

३६ )

## ४, बौद्ध काल

ईसा से ३२० वर्ष पहले से ५०० ई० तक।

चन्द्रगुप्त, मगध का राजा-ईसा से ३२० वर्ष पहले से २६० वर्ष पहले तक।

विन्दुसार—ईसा से २६० वर्ष पहले से २६० वर्ष पहले तक।

ऋशोक — ईसा से २६० वर्ष पहले से २२२ वर्ष पहले तक।

ऋशोक — ईसा से २६० वर्ष पहले से २२२ वर्ष पहले तक।

ॡतीय बौद्ध संघ—ईसा से २४२ वर्ष पहले।

मगध में मौर्य वंश का ऋन्त—ईसा से १८३ वर्ष पहले।

मगध में सुङ्ग वंश—ईसा से १८३ वर्ष पहले से ७१ वर्ष पहले तक।

मगध में काण्व वंश — ईसा से ७१ वर्ष पहले से २६ वर्ष पहले तक।

मगध में ऋगन्ध्रवंश—ईसा से २६ वर्ष पहले से ४३० ईसवी तक।

गुप्तवंशी राजा—सन् ३०० से ५०० ई० तक। वक्टेरिया के ग्रीक लोगों का

भारत पर ऋगक्रमण—ईसा के पहले, दूसरी ऋौर पहली शताब्दियों में।

यू-ची जाति का भारत पर त्राक्रमण — ईसा की पहली शताब्दी में ।
काश्मीर के यू-ची राजा कनिष्क ने शक संवत् चलाया | सन् ७८ ई० में ।
सीराष्ट्र देश में शाहवंशी राजाश्रों का राज—सन् १५० से ३०० ई० तक ।
कम्बोजी लोगों का भारत पर त्राक्रमण—ईसा की तीसरी श्रीर चौथी शताविदयों में । हुन लोगों का भारत पर त्राक्रमण—ईसा की पाँचवीं शताब्दी में ।

## ५ पौराणिक काल

सन् ५०० ई॰ से १००० ई० तक

उज्जैन ग्रीर उत्तरी भारत का राजा विक्रमादित्य—सन् ५०० से ५५० ई० तक । कालिदास, ग्रमरिसह, वरकि ग्रादि--सन् ५०० से ५५० ई० तक । भारवी--लगभग ५५० ई० से ६०० ई० तक । ग्राधुनिक हिन्दू ज्योतिषशास्त्र का संस्थापक ग्रार्यभट्ट-सन् ४७६ से ५३० ई० तक ।

वराहमिहिर-सन् ५०० से ६६० ई० तक । ब्रह्मगुप्त-सन् ५६८ से ६५० तक । द्वितीय शिलादित्य, उत्तरी भारत का सम्राट-सन् ६१० से ६५० ई० तक । वण्डी—सन् ५७० से ६२० तक । वाणभट्ट और सुवन्य, सर्वेटिक स्वीर अधिकारक

वारामह श्रीर सुवन्धु, भर्तृहरि श्रीर भट्टिकाव्य-सन् ६१० से ६५० ई० तक । भवभूति—सन् ७०० से ७५० ई० तक ।

शहराचार्य-सन् ७८८ से ८५० ई० तक।

उत्तरी भारत का ग्रन्धकारमय समय-सन् ८०० से १००० ई॰ तक l

### प्राचीन भारत की

# सभ्यता का इतिहास

\_-0 -

# वैदिक काल

[ सन् ई0 से २००० वर्ष पूर्व से १४०० वर्ष पूर्व तक ]

पहला ऋध्याय

# त्रार्य लोग श्रौर उनका साहित्य

स्रार्य लोगों के रहने की पहली जगह + के वारे में विद्वान लोगो का वड़ा मतभेद है। स्रपने देश को प्यार करने वाले स्रीर उत्साही हिन्दू विद्वान यह कभी नहीं मानते कि स्रार्य लोगों की पहली रहने की जगह स्रार्यावर्त के कहीं वाहर रही हो स्रीर इसी तरह स्रपने देश से प्रीति रखने वाले योरप के विद्वान लोग भी स्रार्यों की पुरानी रहने की जगह बाल्टिक सागर के किनारे वतलाते हैं। स्रस्तु जो कुछ भी हो हमारा काम इस कगड़े में पड़ने का नहीं है। यहाँ सिर्फ पच्चपात रहित लोगों के विचार लिख देते हैं कि स्रार्यों की पहली रहने की जगह एशिया के बीच में कहीं पर थी।

<sup>+</sup> त्राजकल की खोज से मालूम हुआ है कि जो जातियाँ आर्य भाषाएँ बोलती थीं वे सब एक ही जाति से नहीं पैदा हुई और न कभी एक ही जाति की थीं । लेकिन साथ ही इसके यह भी माना जाता है कि इन सब जातियों के पूर्व-पुरुषों ने किसी एक ही भन्डार से अपनी-अपनी भाषाओं को पाया होगा । वे सब एक ही बड़ी जाति के अधीन रही होगी । जब हम 'आर्य लोगों की सबसे पहली रहने की जगह लिखें तो उससे बही देश समक्ता चाहिए जहाँ ये लोग एक साथ रहते थे और जब हम 'आर्यलोगों' का वर्णन करें तो हमारा मतलब उन्हीं जातियों से होगा जो आर्य भाषाएँ बोलती थीं ।

जिन प्रमाणों से यह बात सिद्ध की गई है उन्हें प्रोफेसर मैक्सम्लर ने अपनी एक पुस्तक में दिया है, जिसे छुपे अभी थोड़े दिन हुये हैं। हम नीचे अपने पाठकों के लिये उसका अनुवाद उद्धृत कर देते हैं।

- (१) भाषा के दो स्रोत हैं। एक का प्रवाह तो दिल्लग्-पूरव की ख्रोर श्रायांवर्त की है ख्रीर दूसरे का उत्तर-पश्चिम की ख्रोर यूरप को। वह जगह जहाँ ये दोनों स्रोत एक-दूसरे से मिलते हैं, एशिया ही जान पड़ती है।
- (२) सम्यता के सबसे पुराने स्थान एशिया ही में थे श्रीर सब श्रार्थ भाषाश्रों का सबसे पहला रूप ( ग्रर्थात् पुरानो ग्रार्थ जातियाँ जो भाषा बोलतीं थीं उससे बहुत मिलती हुई भाषा ) पुराने श्रार्थावर्त की वैदिक संस्कृत ही है।
- (३) पीछे के समय में मध्य एशिया से यूरोप में कई दूसरी जातियाँ जाकर उपद्रव करने और अपना अधिकार जमाने लगीं-जैसे ईसवी की चौथी शताब्दी में हुन और तेरहवीं शताब्दी में मंगोल जाति।
- (४) यदि आर्य लोग योरप से श्रीर विशेष कर स्केंडिनेविया से एशिया में आये होते तो उनकी मामूली वोल-चाल की भाषा में समुद्र की चीजों के नाम पाये जाते । पर ऐसा नहीं है। यद्यपि उसमें विशेष प्रकार के जानवरों और चिड़ियों के नाम पाये जाते हैं पर उसमें विशेष प्रकार की मछलियों के या मछली मात्र के लिये कोई नाम नहीं मिलता और न समुद्र ही के लिये कोई एक साधारण नाम मिलता है।

संसार में भिन्न-भिन्न त्रार्य जातियों के मामूली बोल-चाल में जो शब्द पाये जाते हैं, उन्हीं के निर्वल ग्रीर स्तम सहारे से बहुत से विद्वानों ने ग्रार्य लोगों की पुरानी सम्यता का उस समय कुछ न कुछ किल्पत हाल लिखा है जब कि वे लोग एक दूसरे से ग्रालग नहीं हुये थे। पिक्टेट साहब ने १८५६-६३ में पेरिस में दो बड़े-बड़े भागों में जी पुस्तक छुपवाई थी, वह उसके पहले की छुपी हुई इस विषय की ग्रीर पुस्तकों से बहुत ग्राच्छी हुई। इसके पीछे सन् १८६८ में डक्टर फिक की बनाई पुस्तकों ग्रीर सन् १८७० में डा० हैन की पुस्तक छुपी। यहाँ पर हमारा मतलब ऐसे बृत्तांतों को लिखने का नहीं है। हम पुराने ग्रार्य लोगों के बारे में सिर्फ बहीं बातें लिखेंगे जिनमें कोई मतमेद नहीं है।

पुराने त्रार्थ लोगों के घर का काम-काज कुछ वैसा ही था जैसा कि त्राजकल त्रार्थ जातियों में है। इतिहास जानने वाले लोग त्रार्थों के इतिहास में पुरुष त्रार स्त्री में विना विवेक के सम्बन्ध हो जाने का, या स्त्रियों को त्रापनी माँ के वंश में गिने जाने का या स्त्रियों के वारिस होने का, कोई चिन्ह नहीं पाते। वरन इसके विपरीत वाप कुटुम्ब का पालने त्रीर रहा। करने वाला होता था, माँ बन्चों को खिलाती पिलाती स्त्रीर उनकी खबर लेती थी, वेटी दूघ दुहती थी स्त्रीर व्याह का सम्बन्ध माना जाता था। कदाचित पुराने त्रार्य लोग सम्यता की इतनी ऊंची स्थिति पर पहुँच गए थे जिसमें स्त्री ऋौर पुरुष में बिना विवेक के सम्बन्ध नहीं हो सकता। जाति की जगह पर उस समय कुटुम्ब होता था ऋौर वाप कुटुम्म्ब का मुखिया माना जाता था।

वहुत से काम के जानवर पालतू कर लिए गए थे ग्रीर लोगों के काम में लाए जाते थे। गाय, वैल, सांड, वकरी, भेड़, सुग्रर, कुत्ते ये सव पालत् कर लिए गए थे। जङ्गली रीछ, भेड़िये खरगोस ग्रीर डरावने सर्प, ये सव उस समय मालूम तक हो चुके थे। इसी तरह चिड़ियों में राजहंस, वत्तक, कोयल, कौग्रा, लावा, सारस, ग्रीर उल्लू भी पुराने ग्रार्थ लोगों को मालूम थे।

हर एक तरह के उद्यम तब तक भी शुरू की दशा में थे, लेकिन शिल्प विद्या का स्नारम्भ हो गया था। स्नार्य लोग घर, गांच, नगर स्नीर सड़कें बनाते थे स्नीर जल से स्नाने-जाने स्नीर व्यापार करने के लिये नाव भी बनाते थे। वे लोग स्त कातना, कपड़े बनना स्नीर उनकी तह लगाना भी जानते थे स्नीर रोएं, चमड़े तथा ऊन के कपड़े बनाते थे। बद्ई के काम ने चरूर उस समय बड़ी उन्नति की होगी। स्नार्य लोग रंगना भी जानते थे।

कदाचित यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पहले के आर्य लोग खेती करते थे और इसी काम करने के कारण उनका नाम आर्य (किसान) पड़ा। सब आर्य जातियों की मामूली बोल-चाल के बहुत से किसानी शब्दों से, जैसे हल, गाड़ी, छुकड़ा, पहिया, धुरा, ज्या, आदि से यह जान पड़ता है कि वे एक ही शब्द भण्डार से निकले हैं। वे अनाज को कृट पीस कर उसे कई तरह से पकाते थे और हर एक कुटुम्बी भेड़ और गायों के भुण्ड रखता था जिससे दूध और मांस मिलता था यद्यपि उस समय खेती की जाती थी पर इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि बहुतेरे कुलपित जानवरों के लिये नई-नई चरने की जगहों को खोज में अपने साथियों और जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह चूमा करते थे और पहले के बहुत से आर्य लोग इसी तरह से घूम-घूम कर रहते थे। इस बात का कुछ पता अपनेद में भी मिलता है, जैसा कि हम आगे चलकर दिखलायेंगे।

उस समय ग्रस्त्र शस्त्रों की भी कमी नहीं थी। हड्डी, लकड़ी, पत्थर ग्रीर धातु के हथियार बनाये जाते थे। ऐसा जान पड़ता है कि तीर, धनुष, तलबार ग्रीर भाला युद्ध के हथियार थे।

पहले के आर्य लोगों को सोने और चाँदी का प्रयोग जरूर मालूम था जिससे जान पड़ता है कि उन लोगों में सम्यता कुछ बढ़ी हुई थी। पहले की जातिगों के सादेपन से वे सोने को "पीला" (हिरण्य) ग्रीर चाँदी को "सफेद" (रजत) कहते थे | वे लोग एक तीसरी धातु (ग्रयस) को भी जानते थे लेकिन यह धातु लोहा था या कोई दसरी चीज इसमें सन्देह है |

कदाचित इसका अनुमान करना सम्मव है कि उस पुराने जमाने में राज्य की प्रणाली किस तरह की थी। इसमें संदेह नहीं कि जातियों के सरदार ग्रीर मनुष्यों के मुखिया लोग ग्रिधकार पाते थे ग्रीर सीधी सादी प्रजा उन्हें लड़ाई ग्रीर ग्रमन चैन के दिनों में ग्रपना बचाने वाला या पालने वाला (पित, विस्पित, राजा) कहती ग्रीर मानती थी। सभ्य लोगों के मामूली विचारों से उचित या ग्रमुचित में फरक समका जाता था। उस समय की जो रीति थी ग्रीर वातों में जाति की भलाई समक्ती जाती थीं वे ही उस समय कान्त की तरह मानी जाती थी।

जो वार्ते सुन्दर और अचम्मे की थीं उन्हीं को आर्य लोगों ने अपने पुराने धर्म की जड़ माना। आसमान या चमकीला आसमान अचम्मे और पूजा की एक पुरानी चीज थी। सूर्य, उषा, अग्नि, पृथ्वी, आंधी, बादल और विजली इन सब की पूजा की जाती धी। पर धर्म फिर भी सीधा और पुराना था। देवताओं और उनके वारे की गढ़ी हुई कथाएं अब तक नहीं बढ़ी थीं और न बहुत से विधानों की रीतें ही बनाई गई थीं। आर्य जातियों के बीर पुराबा लोग सुष्टि की सुन्दर और अचम्मे की बातों को पुरुषोचित सत्कार की दृष्टि से देखते थे और ऐसी बातों को ईश्वर से ब्याप्त समम्मते थे एवं धन्यवाद और उत्साह के साथ उसकी स्तुति और प्रार्थना करते थे।

समय-समय हर त्रार्थ लोगों के साहसी दल भोजन, चरागाह, राज्य, या सूट की खोज में त्रपनी पुरानी रहने की जगह छोड़ देते थे। जिस कम से जुदी-जुदी जातियों ने त्रपने रहने की जगह छोड़ी है वह मालूम नहीं है त्रीर न कभी मालूम हो सकेगी। प्रोफेसर मैक्समूलर का यह विचार है कि पहले-पहले ग्रार्थ जातियों के दो हिस्से हुए, एक तो उत्तर-पश्चिमी या यूरोपी त्रीर दूसरा दिल्लिए पूर्वी या एशियाई। ये दोनों हिस्से एक तरह से ग्रलग होकर फिर कभी नहीं मिले। उत्तर पश्चिमी की शाखा योरप की त्रीर गई त्रीर पांच जुदी-जुदी जातियां उसके पांच जुदे-जुदे हिस्सों में जाकर वसी, जिसका समय मालूम नहीं किया जा सकता। केल्ट लोग यूरप के बहुत ही पश्चिम में यानी फ्रान्स, त्रायरलेंड, प्रेंट ब्रिटेन त्रीर वेलिजयम में जाकर या सम्भव है कि दूसरी जातियों से त्रागे भगाये जाकर वसे। वलवान ट्यूटन लोग यूरप के उत्तर त्रीर वीच के हिस्सों में वसे जहां से कि रोम के त्रधः पतन के पीछे वे लोग सारे यूरोप को जीत लेने के लिये निकले। स्लाव लोग यूरप के पूरव में यानी एशिया त्रादि में वसे त्रीर इटेलिक श्रीर ग्रीक जातियां योरप के दिल्लिए में वसों।

एशियाई शाखा दिल्ण की त्रोर गई त्रौर मेक्समूलर का विचार है कि तब तक त्रापस में मिले हुये हिन्दू-ईरानी लोग पंजाब की इंडस नदी तक त्राये । यहाँ इंडस त्रौर उसकी सहायक निदयों के त्रास-पास दिण्ण-पूर्वी त्रार्य लोग एक पुरानी भाषा वोलते थे जो कि संस्कृत या जिन्द के भी पहले की है। इसके पहले धर्म के भगड़ों ने उन्हें त्रालग कर दिया। देवों के पूजने वाले त्रार्थात् ईरानी लोग फ्रान्स को गये।

इन्हों देवों के पूजने वाले हिन्दू श्रायों ने वे स्त वनाए हैं जिन्हें ऋग्वेद कहते. हैं। हम यहाँ पर इस पुराने अन्य के वारे में दो चार वाते कहेंगे। शायद किसी जाति के साहित्य में ऐसा मनोहर या शिचा देने वाला श्रीर ऐसा अपूर्व दूसरा कोई अन्य नहीं है। इस पुराने अन्य का बहुत ही पुराना होना, इसमें त्रार्य लोगों की सबसे पहले की सम्यता का जो चित्र खींचा गया है और इससे सब त्रार्य जातियों के धर्म श्रीर गढ़ी कथात्रों के वारे में जो वात मालूम होती हैं, इन सब बातों के कारणों से ऋग्वेद बहुत ही मनोरंजक है।

लेकिन यह बन्ध इससे भी ज्यादे काम का है श्रीर इससे श्रीर भी श्रिधिक गृढ़ बातें मालूम होती है। इस बन्ध से मनुष्य जाित के दार्शनिक इतिहास जानने वालों को मालूम होता है कि धर्म सम्बन्धी विश्वास श्रीर विचार किस तरह पर पैदा हुए। इससे मालूम होता है कि मनुष्य का मन पहले चीजों की पूजा किस तरह से करने लगता है जो कि सृष्टि में उत्तम श्रीर श्रेष्ठ हों श्रीर जो बलवान श्रीर श्रचम्मे की हों। कम सुखी जाितयों में धर्म-रोगों श्रीर बुराइयों के डर से पैदा होता था, क्यों कि इनके चिक्त पर उसका ज्यादा श्रसर पड़ता था। पर श्रार्य लोगों में सृष्टि के सबसे ज्यादा मनोहर श्रीर सुन्दर हश्यों ने, बैसे साफ श्रासमान, खिला हुमा सबेरा, उगते हुए सूर्य श्रीर दहकती हुई श्राग ने सबसे ज्यादा श्रसर पैदा किया श्रीर उन लोगों ने कृतज्ञता से इनकी प्रशंसा श्रीर पूजा के गीत बनाए। यही श्रुग्वेद संहिता है। श्रार्यों के धर्म का सबसे पहला रूप जो हम लोगों को मालूम है, यही है।

पर ऋग्वेद से इससे भी ज्यादा वातें मालूम होती हैं। उससे जाना जाता है कि मन सिंट के देवता की छोर कैसे जाता है। ऋग्वेद के ऋषि लोग सिंट के हश्यों का पूजन करके सदा सन्तुष्ट नहीं हुए। वे कभी-कभी इससे भी ऊंचे छोर गृह विचार की छोर ,गए छोर यह विचारने लगे कि ये सव चीजें (सूर्य, छाकाश, आँधी छोर विजली छादि) सिर्फ उसी एक के काम हैं जो कि छगम छोर छगोर छगोचर है।

जव कि ऋग्वेद मानुष्य जाति के इतिहास जानने वालों के इतने काम का अन्थ है तो वह त्रार्य जाति के इतिहास जानने वालों के लिये तो जरूर ही इससे भी ज्यादा काम का होना चाहिये । वह आयों का सबसे पुराना ग्रन्थ है और इसमें आयों की सबसे पुरानी सभ्यता का हाल मिलता है। साथ ही इसके जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं संसार भर की आर्य ज्ञातियों के धर्म और गढ़ी हुई कथाओं की जो वातें समभ में नहीं आतीं वे इस ग्रन्थ से मालूम हो जाती हैं। यहां पर इस वात का उदा-हरण देकर सावित करना हमारे काम की वात होगो, लेकिन कुछ, वातें इतनी अच्छी तरह से लोगों को मालूम हैं कि हमारे विचारों को सावित करने के लिये उन वातों के इशारा कर देने की ज्ञारुरत होगी।

जिउस अथवा जिपटर वही है जो कि वेद का 'द्यु' या प्रकाश । डेफने श्रीर 'प्रियना शायद वेद के 'दहना' श्रीर 'श्रहना' अर्थात् प्रभात हैं। यूरेनस वरुण या आकाश है श्रीर प्रोमेथिश्रस शायद वेद का 'प्रमन्थ' श्रर्थात् वह श्रिन है जो रगड़ से पैदा होती है।

हिन्दुश्रों के लिये ऋग्वेद श्रीर भी ज्यादा काम का ग्रन्थ है। हिन्दू धर्म में श्रागे चलकर जो वातें गढ़ी गई वे सब उससे मालूम हो जाती हैं श्रीर पुराणों का उलक्षन भी उससे साफ हो जाता है। उससे हिन्दू हृदय की सबसे पहली दशा का इतिहास मालूम होता है। हिन्दुश्रों के इस पुराने श्रीर श्रनमोल ग्रन्थ से मालूम होता है कि परम पालक विष्णु श्रीर उनके तीन पद से जिन्हों ने सब सुष्टि को छेंक लिया है, मतलब है उदय होते हुए शिरों बिन्दु पर श्रीर श्रस्त होते हुये सूर्य से। परम नाशक भयानक देवता रुद्र से पहले पहल विजली या उस बादल से मतलब था जिससे विजली पेदा होती है श्रीर सुष्टि रचने वाले ब्रह्मा से श्रसल में स्तुति या स्तुति के देवता से मतलब है।

ऋग्वेद में १०२८ स्त हैं जिनमें दस हजार से ज्यादा रिचाएँ हैं। बहुत करके ये स्त सरल हैं और इनसे उन देवताओं में वालकों की तरह सरल विश्वास भिजकता है जिन्हें विल दिया जाता था, सोम रस चढ़ाया जाता था और जिनसे सन्तान, पशु और धन के लिये स्तुति की जातो थी। पञ्जाव के काले ऋादिवासियों के साथ जो ऋव तक लड़ाई होती थी उसमें ऋायों की मदद करने के लिये प्रार्थना की जातो थी।

ऋग्नेद के स्त १० मण्डलों में वॅटे हैं। कहा जाता है कि पहले छीर छन्त के मएढलों को छोड़कर वाको जो छाठ मएडल हैं उनमें से हर एक को एक-एक ऋषी (छार्थात् उपदेश करने वालों के एक-एक घराने) ने बनाया है। जैसे दूसरे मण्डल को गृत्समद ने, तीसरे को विश्वामित्र ने, चौथे को बामदेव ने, पांचवे को छात्रि ने, छठे को भारद्वाज ने, सातर्गे को विश्वाहरु ने, छाठगें को कग्व ने छौर नगें को छाड़िरा ने बनाया है। पहले मएडल में १६१ स्त हैं जिनमें से कुछ सूक्तों को छोड़ कर श्रीर वाकी को पन्द्रह ऋषियों ने वनाया है। दसनें मण्डल में भी १६११ सुक्त है श्रीर इनके वनाने वाले प्रायः किल्पत हैं।

श्चरवेद के स्कों को कई सौ वर्ष तक पुत्र श्रयने पिता से या चेले श्रयने गुरु से सीखते चत्ते श्राए । लेकिन उनका सिलसिले बार संग्रह बहुत पीछे श्रर्थात् पीराणिक काल में हुआ । दसर्वे मण्डल का सब श्रथवा बहुत सा हिस्सा इसी काल का बना हुशा जान पड़ता है, जो कि पुराने स्कों में मिला कर रिच्चत रक्खा गया ।

ऋग्वेद का क्रम ऋौर संग्रह जैसा कि ऋव है, पौराणिक काल में सामाप्त हो गया होगा। ऐतरेय ऋारएयक (२, २) में मएइलों के क्रम से ऋग्वेद के ऋषियों के नाम की कल्पित उत्पत्ति दी है और इसके स्कों की, ऋक् की, ऋद्विस् की, पद की ऋौर ऋच्रों तक की गिनती दी है। इससे जान पड़ता है कि पौराणिक काल में ऋग्वेद संहिता का मण्डल-मण्डल करके केवल क्रम ही नहीं कर लिया गया वरन् साव-धानी से उसका भाग उपभोग भी कर लिया गया।

ं पीराणिक काल के अन्त तक ऋग्वेद की हर एक रिचा, हर एक शब्द और हर एक अच्द की हर एक अच्द की हर एक अच्द की हिसाव से रिचाओं की संख्या १०४०२ से लेकर १०६२२ तक, शब्दों की संख्या १०३०२६ और अच्हों की संख्या ४०३०० है।

### दूसरा ऋध्याय

# खेती श्रीर व्यापार

श्राजकल के हिन्दुश्रों की तरह पुराने हिन्दुश्रों का भी प्रधान काम खेती था श्रीर, जैसी कि श्राशा की जा सकती है, ऋग्वेद में बहुत सी जगहों से इसका पता लगता है। 'श्राय' शब्द हो, जिस नाम से श्रायांवर्त के जीतने वाले लोग श्रायने श्रापने को वहां के पुराने रहने वालों श्रायांन् दासों से श्रालग करने थे, उसी की उत्पत्ति एक ऐसे शब्द से कही जाती है जिसका शर्थ 'खेती करना' है। ऐसा प्रोफेसर मेक्समूलर का मत है कि इसी शब्द के चिन्ह ईरान वा फारस से लेकर एरिन वा श्रायरलैन्ड तक वहुत से श्राय देशों के नामों से मिलते हैं। वे कहते हैं कि श्रार्य लोगों ने श्रापनी सबसे पहली रहने की जगह में इस शब्द को खेती में श्रापनी प्रीति दिखलाने के लिये श्रीर

उन घुमन्त् त्रानियों से (जिनका नाम, विश्वास किया जाता है कि, उनकी शीघ यात्रा श्रीर उनके घोड़ों की तैजी जाहिर करता है) अपने को अलग करने के लिये, गढ़ा ा चाहे जो हो पर इसमें सन्देह नहीं है कि अगृग्वेद में 'आर्य' ही एक शब्द है जिससे जीवने वाली जाति यहाँ के असल पुराने रहने वालों से अलग समफी जाती थी। साथ ही इसके बहुत से ऐसे वाक्य भी पाये जाते हैं जिनसे जान पड़ता है कि यहां के नये रहने वाले लोग अपते को 'आर्य' पुकारने में इस शब्द के मतलव को विलक्कल भूल नहीं गये थे। हम यहां पर इसका एक उदाहरण दे देते हैं जो कि काफी होगा।

हे दोनों अश्विन ! तुमने आयों को हल जोतना और बीज बोना सिखा कर श्रीर अनाज पैदा करने के लिये वृष्टि देकर एवं अपनी बिजली से दस्यु का नाश करके अपना प्रताप दिखलाया है। (१,११७,२१)

ऋग्वेद में दो श्रौर शब्द मिलते है जिनका अर्थ 'श्रार्थ जाति से नहीं विकि सब मनुष्यों से है। ये शब्द 'चर्ष न' श्रौर कृष्टि' हैं श्रौर ये दोनों शब्द एक ही शब्द भंडार के रूप भेद 'कृष' या चृष' से बने हैं।

इस तरह श्रार्यावर्त के जीतने वाले श्रार्य श्रपने को जिस नाम से पुकारते थे खुद वही नाम उस लाभदायक काम श्रर्थात् खेती को जाहिर करता है जिससे कि सम्य लोग श्रसभ्यों से श्रलग समभे जाते थे।

ऋग्वेद में बहुत सी जगहों से खेती का हाल साफ भलकता है पर उनमें से एक सूक्त सबसे अच्छा हैं जिसमें खेती के एक किल्यत देवता "चेत्रपित" की स्तुति है और जिसका पूरा-पूरा अनुवाद हम नीचे देते हैं।

- (१) हम लोग इस खेत को "दोत्रपित" की मदद से जोतेंगे (बोएंगे)। वह हमारे जानवरों स्त्रीर घोड़ों की रत्ना करके हमें सुखी करे।
- (२) हे च्लेत्रपित ! जिस तरह गाएं दृध देती हैं उसी तरह के मीठे, साफ धृत की तरह, ऋच्छे स्वाद की बहुत-सी बरसात हमलोगों को दे। पानों के देवता हम लोगों को सुखी करे।
- (३) पेड़ हमारे लिये मीठे हों। त्राकाश, वर्षा त्रीर त्रांतरित्त मिठास से भरे हों। चेत्रपति हमलोगों पर दयालु हों त्रीर हम लोग उनका त्रानुगमन शत्रुग्रों से विना सताए जाकर करेंगे।
- (४) वैल ग्रानन्द से काम करें, मनुष्य ग्रानन्द से काम करें, हल ग्रानन्द से चलें । जोत को ग्रानन्द से बांधों ग्रीर पैने को ग्रानन्द से चलाग्रो ।
- (५) हे शुन श्रीर हे सीर इस स्क्त को स्वीकार कीजिये। जो मेंह श्रापने श्राकाश में बनाया है उससे इस पृथ्वी को सींचिये।

(६ हे सुभग सीते ! आगे वढ़ो, हम लोग तुभसं विनती करते हैं । हम लोगों को धन और अच्छी फसल दे ।

(७) इन्द्र इस सीता को स्वीकार करें। पूषन उसे ग्रागे बदानें। वह पानी से

भर जाय श्रीर हमलोगों को हर साल श्रनाज दें।\*

(८) हल के फाल जमीन को आनन्द से खोदें। मनुष्य वैलों के पीछे आनन्द से चलें। पर्जन्य पृथ्वी को मीटे मेह से तर करें। हे शुन और शीर! हम लोगों को सुखी करो। (४,५७)

त्रहा ! इसमें सीधे सादे किसानों की विनीत स्राशाएं स्त्रीर इन्छाएं कैसी स्रन्छी तरह से वर्णन की गई हैं, ऐसे वाक्य पीछे के समय की संस्कृति की पुस्तकों में कहीं नहीं पाये जाते हैं । ऋग्वेद में यही स्त्रपूर्व ता है । ऋग्वेद के स्त्कों में चाहे स्त्रादिमवासियों के साथ लड़ाई का वर्णन हो, चाहे इन्द्र से एक प्याला सोम स्त्रङ्गीकार करने की प्रार्थना हो स्त्रीर चाहे सीधे-सादे किसानों का गीत हो, लेकिन उनमें सब जगह हम लोगों को सीधे सादे वीरों के काम मिलते हैं जो कि पीछे के समय की पुस्तकों में नहीं पाये जाते ।

हम यहाँ एक दूसरे स्क का अनुवाद, जिसका सम्बन्ध भी खेती से है, देते हैं—

(२) हलों को बाँधो, जूओं को फलाओ और इस तैयार की हुई भूमि पर वीज बोओ । अनाज हमलोगों के स्कों के साथ बढ़े । आस-पास के उन खेतों में हंसुए चलें जहाँ कि अनाज पक गया है ।

(४) हल वाँध दिये गये हैं । मजदूरों ने जूए फैला दिये हैं । बुद्धिमान देवतास्रों

की प्रार्थना कर रहे हैं।

(५) जानवरों के पीने के लिये कठड़ा तैयार करो, चमड़े की रस्सी वांघी श्रीर हम लोग इस गहरे श्रीर श्रन्छे कुएं से जो कभी सुखता नहीं, जल निकालें।

(६) जानवरों के लिये कपड़े तैयार हो गये हैं। गहरे अच्छे और कभी न सूखने वाले कुंए में चमड़े की रस्सी चमक रही है और पानी सहज में निकल रहा है। कुए में से पानी निकालो।

\*इन दोनों रिचाओं में सीता अर्थात् िक आरी एक स्त्री को तरह मानी गई है और उससे बहुतायत से फल देने की प्रार्थना की गई है। यजुर्वेद में भी सीता की इसी तरह से पूजा की गई है। जब आर्थ लोगों ने धीरे-धीरे करके सारे भारतवर्ष को जीत लिया और जब पहले जंगलों और उजाड़ भूमियों में भी कियारियाँ बनाई गई तो कि आरी या सीता ने और भी अधिक मनुष्य का रूप धारण किया और वह उस बड़े महाकाव्य की नायिका बनाई गई जिसमें कि आयों के दिन्त्णी भारतवर्ष के जीतने का वर्णन है।

(७) घोड़ों को टंढा करो। खेत में ढेरी लगाये हुए अनाज की उठाओं और एक गाड़ी बनाओं जिसमें कि वह सहज में जा सके। यह कुआं जो जानवरों के पानी पीने के लिये पानी से भरा हुआ है, विस्तार में एक द्रोश है और उसमें एक पत्थर का चक्र है। मनुष्यों के पीने का कुंड एक स्कन्द है। इसे पानी से भरो। (१०,१०१)

पंजाब में सिंचाई श्रीर खेती सिर्फ कुशों ही से हो सकती है। मनुष्यों श्रीर जानवरों के पीने के लिये जल भी कुशों ही से मिलता है। इसीलिये ऋग्वेद में कुशों का जो उल्लेख मिलता है वह कोई श्राश्चर्य की वात नहीं। दूसरी वात जो अपर के श्रानुवाद से जान पड़ती है, यह है कि उस समय खेती में घोड़े काम में लाये जाते थे। यह चाल श्राज कल भारतवर्ष से उठ गई है, पर योरप में श्रव तक भी यह रीत पाई जाती है।

मंडल १० स्क २५ रिचा ४ से ग्रीर कई दूसरे स्थानों से कुन्रों का हाल जाना जाता है। म० १० स्० ६३ रि० १३ में लिखा गया है कि सिंचाई के लिये कुएँ से पानी किस तरह निकाला जाता था। इसकी रीति थी जो कि उत्तरी भारतवर्ष में ग्रव तक पाई जाती है, ग्रार्थान् एक रस्से में कई घड़े बाँध दिये जाते थे। ये घड़े एक चक्कर से खींचे जाते थे। इन्हें कुन्रों में भर कर ऊपर खींच लेते थे। ग्रीर तब उनक पानी उम्माल कर उन्हें कुन्रों में फिर ढील देते थे। इसकी घटिचक' कहते थे ग्रीर ग्रव तक भी कहते हैं।

मं० १० स्० ६६ रि० ४ से दूसरा पता नालियों से खेती की सिंचाई का लगत है। इन नालियों में 'द्रोण' से पानी भरा जाता था। म० १२ स्० ६८ रि० १ में लिखा है कि खेतों की सिंचाई करने वाले किसान लोग वड़ा हल्ला करके चिड़ियों के खेतों से दूर रखते थे।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है चरागाहों के उल्लेख उतने नहीं पाये जाते जितने कि खेतों के। गड़ेरियों का देवता पूष्ण था। वे लोग उसे सूर्य समभते थे और यह विचार करते थे कि वह भ्रमण करने में उन, लोगों की तथा और सब मुसाफिरों की रचा करता है। पूप्ण को रति के स्कों में कहीं-कहीं देखने में आता है कि आर्यावर्त के आर्यलोग अपने साथ उन भ्रमणों की यादगार और गीत मी लेते आये थे जिन्हें यद्यपि वे आर्यावर्त में वसने के पीछे चाहे न गाते हों पर अपने सबसे पहले के रहने की जगह में बहुधा गाया करते थे। हम ऐसे एक स्क्त का भी अनुवाद नींचे देते हें—

(१) हे पूप्रण । हम लोगों को ग्रपनी यात्रा पूरी करने में मदद दे ग्रीर सब ग्रापत्तियों को दूर कर । हे वादलों के पुत्र, त् हमलोगों के ग्रागे चल ।

- (२) हे पूषरा । त् हमारे रास्ते से ऐसे लोगों को दूर रख जो कि हम लोगों: को वहकाने वाले हों ग्रीर जो लूट-मार ग्रीर श्रनुचित काम करते हों ।
  - (३) त् उन दृष्ठ लुटेरों को दूर कर जो यात्रा में उपद्रव करते हों।
- (४) ग्रापने पैरों के नीचे उनके ग्रापवित्र सुर्दे को कुचल दे जो हमें दोनों प्रकार से लूटते ग्रीर (ग्रायांत् चोरी से ग्रीर जबर्दस्ती) हम पर ग्रात्याचार करते हैं।
- (५) हे बुढिमान पूपण, रात्रु ह्यों के नाश करने वाले ! हम तुससे उस रहा के लिये प्रार्थना करते हैं जिससे त् हमारे पुरखात्रों को वचाता ह्योर उन्हें. उल्लाहित करता था ।
- (६) हे पूपरा, जिसकी वड़ी सम्पत्ति, जिसके सीने के ग्रस्त्र है ग्रीर जो जीवों में प्रधान है, हमें धन दे ।
- (७) हमें मार्ग बता जिसमें वे शत्रु जो मार्ग में टूट पड़ते हैं हमें हानि नः पहुँचा सकें। हमें सीधे ऋौर सुगम मार्ग से ले चल । हे पूपरा, इस यात्रा में हमारी रहा के उपाय निकाल।
- (क) हमें ऐसे नुहावने स्थानों में ले चल जो हरी घास से भरे हों, मार्ग में श्रिधिक गर्मी न हो। हे पूपरा, इस यात्रा में हमारी रच्चा के उपाय निकाल।
- (ध) रज्ञा करने में शक्तिमान हो, हमें धन सम्पन्न कर, हमें सम्पत्ति दे, हमें मजबूत बना दे, इस यात्रा में हमारी रज्ञा के उपाय निकाल।
- (१०) हम पूषण को दोप नहीं लगाते पर सूक्तों से उसकी प्रशंसा करते हैं। हम नुन्दर पूपस से धन माँगते हैं।" (१,४२)

एक दूसरा बहुत ही अञ्छा सूक्त जानवरों को चराई पर ले जाने और उन्हें पर वापत ले आने के वारे में है, जिसकी कुछ रिचाएँ भी अतुवाद करने योग्य हैं—

- (४) हम ग्रामीर को बुलाते हैं, वह गीग्रों को ले जाय, उन्हें चराये, वह जानवरों को पहचाने ग्रोर उन्हें चुन सके। वह उन्हें ग्रर लौटा लावे। वह उन्हें सब ग्रोर चरावे।
- (५) ग्रामीर गीवों को खोजता है ग्रोर उन्हें घर लीटा लाता है। वह उन्हें सब ग्रोर चराता है। वह घर सकुशल लीट ग्रावे।
- (८) हे ग्रामीर, गीवों को ग्रव ग्रीर चरावो ग्रीर लोटा लाग्रो। पृथ्वी के भिन्त-भिन्न मागों में उन्हें चराग्रो ग्रीर तब उन्हें लोटा लाग्रो। (१०,१६)

जनर के वचनों में उन लुटेरों का हाल भी पाया जाता है जो देश के बाहरी हिलों में रहते थे। ये लोग कदाचित् यहाँ के पुराने रहने वालों में से, चारे छीर प्रा उटा ले जाने वाले थे जो छायों के गाँव छादि के छान-पाम ताक-फाँक लगाये रहते थे श्रीर श्रनाज श्रादि को रास्ते में लूट कर श्रपना जीवन विताते थे। हम इन लोगों का विस्तारपूर्व क वर्णन श्रागे चल कर करेंगे।

देवताओं के सूक्तों में वाणिज्य का वर्णन अवश्य ही वहुत कम है पर फिर भी उनमें कहीं-कहीं पर ऐसे वचन मिलते हैं जो उस समय की चाल-ढाल का अपूर्व वर्णन देकर हमलोगों को आश्चर्य में डालते हैं। उधार देना और व्याज खाना उस समय अच्छी तरह से मालूम था और ऋषी लोगों ने (याद रखना चाहिये कि ये ऋषी उस समय ग्रहस्थ थे, योगी या संसार त्यागी नहीं थे) उस पुराने समय की सिधाई से अपने ऋण की दशा पर प्रायः शोक दिखलाया है। एक दूसरी अद्भुत रिचा से हम लोगों को जान पड़ता हैं कि जब कोई चीज एक बार बेंच दी जाती थी तो वह विकी सदा के लिये पक्की समभी जाती थी।

''कोई मनुष्य वहुत-सी चीज थोड़े दाम पर वेच डालता है ग्रीर तव वह खरीदने वाले के यहाँ जाकर विक्षी को ग्रस्वीकार करता ग्रीर ग्रधिक दाम मांगने लगता है। पर एक वार जो दाम तय हो गया उससे ग्रधिक वह यह कह कर नहीं ले सकता कि मैंने थोड़े दाम में वहुत-सी चीज दी है। चाहे दाम कम हो या ग्रधिक पर जो वेचने के समय तय हो गया वही ठीक है।" (४,२४,६)

ऐसे ही ऐसे वचनों से यह भी जान पड़ता है कि उस समय खरीदने श्रीर वेचने के लिये सोने का सिक्का भी जारी था। मं० ५ सू० २७ रि० २ श्रादि स्थानों पर श्रृष्यों के एक सी सोने का सिक्का पाने के उदाहरण मिलते हैं श्रीर इसमें कोई सन्देह नहीं कि किसी एक वँधे हुये दाम के सोने के दुकड़े सिक्के की तरह पर काम में लाये जाते थे, जैसा कि इन वाक्यों से जाना जाता था। साथ ही इसके यह भी जानना चाहिए कि श्रुग्वेद में सिक्के का हाल साफ तरह पर कहीं नहीं मिलता। श्रुग्वेद में (म० १ सू० १२६ रि० २) 'निषक' शब्द कई जगह पर संदिग्ध श्रर्थ में श्राया है। कहीं-कहीं पर उसका श्रर्थ 'सिक्का' है श्रीर कहीं-कहीं पर 'गले का एक सोने का एक गहना'। यह न समभाना चाहिये कि ये दोनों श्रर्थ जरूर एक दूसरे से उलटे होंगे, क्योंकि श्रार्यावर्त में वहुत पहले के समय से सोने के सिक्के वरावर गले के गहनों के काम में लाये जाते थे।

ऋग्वेद में समुद्र कों यात्रा का वर्णन साफ तरह से मिलता है—पर उनमें जो शब्द श्राये हैं उनका अर्थ 'समुद्र न होकर केवल 'नदी' भी हो सकता है। म० १ सू० ११६ रि० ३ आदि स्थानों में मुज्यु के जहाज डूव जाने का और अश्विन देवताओं के उसे वचाने का वर्णन भी पाया जाता है और म० १ सू० २५ रि० ७ में लिखा है कि वरुण देवता आकाश में चिड़ियों का रास्ता और समुद्र में जहाजों का मार्ग जानते हैं। म० ४ सू० ५५ रि० ६ में किव धन कमाने की इच्छा रखने वाले

उन मनुष्यों का वर्णन करता है जो जलयात्रा करने के पहले समुद्र की स्तुति करते हैं। म०७ स्० ८८ रि०३ विशष्ठ कहते हैं:

"जब वरुण श्रीर में नाव पर चढ़ कर समुद्र में गए तो में उस नाव पर रहा जो पानी पर तैरती थी श्रीर में उसमें सुखी था। मैं श्रानन्द से लहरों पर इधर-उधर हिलता था।"

ऋग्वेद में समुद्र यात्रा के ऐसे-ऐसे बहुत से साफ वर्णन मिलते हैं पर उसमें समुद्र यात्रा की मनाही कहीं पर भी नहीं पाई जाती।

#### तीसरा अध्याय

## भोजन, कपड़े और शान्ति के व्यवसाय

जी ग्रीर गेहूँ खेत की मुख्य पैदावार ग्रीर भोजन की मुख्य वस्तु जान पड़ती है। भ्राग्वेद में ग्रानाज के जो नाम मिलते हैं वे कुछ सन्देह उत्पन्न करने वाले हैं क्योंकि पुराने समय में उनका जो ग्रार्थ था वह ग्राजकल वदल गया है। ग्राजकल संस्कृत में 'यव' शब्द का ग्रार्थ केवल 'जी' है पर वेद में इसी शब्द का मतलव गेहूँ ग्रीर जी से लेकर ग्रान्न मात्र से है। इसी तरह ग्राजकल 'धान' शब्द का ग्रार्थ कम से कम वङ्गाल में, चावल से है पर ऋग्वेद में यह शब्द भुने हुये जो के लिये ग्राया है, जो भोजन के काम में ग्राता था ग्रीर देवताग्रों को भी चढ़ाया जाता था। भ्राग्वेद में ग्रीह (चावल) का कहीं उल्लेख नहीं है।

हम लोगों को इन्हीं अनाजों की वनी हुई कई तरह की रोटियों का भी वर्णन मिलता है जो कि खाई जाती थीं । 'पिकि' (पच् = पकाना) का अर्थ है 'पकी हुई रोटी' । इसके सिवा कई दूसरे शब्द, जैसे पुरोदास 'अपूप' और 'करम्भ' आदि भी (म०३ सू०५२ रि०१ और २, म०४ सू० २४ रि०७ आदि में) पाये जाते हैं।

यह वात सहज में विचारी जा सकती है कि पञ्जाव के पुराने हिन्दू लोग विशेष करके मांस त्रादि खाते थे। हम लोगों को गऊ, भैंसे ग्रीर वैलों को विल चढ़ा कर पकाए जाने का कई जगह वर्णन मिलता है (म०१ सू०६१ रि०१२; म०२ सू० ७ रि०५; म०५ सू०२६ ७ रि० ग्रीर ८; म०६ सू०१७ रि०११; म०६ सू०१६ रि० ४७; म० ६ सू० २८ रि० ४; म० १० सू० २७ रि० २; म० १० सू० २८ रि० ३)
श्रादि ।

म० १० सू० ८६ रि० १४ में ऐसी जगह का वर्णन है जहां गोमेध किया जाता था ग्रीर म० १० सू० ६१ रि० १४ में घोड़ों, वैलों ग्रीर मेड़ों के विलदान का वर्णन है। घोड़ों के विलदान का उल्लेख बहुत कम ग्राया है जिससे जान पड़ता है कि यद्यि पुराने ग्रार्थ लोग यह चाल ग्रपने पहले रहने की जगह से ग्रार्थावर्त में ले ग्राये थे पर घोड़ों के मांस खाने की यह चाल यहां पर वहुत जल्दी उठ गई। यहां पर पीछे के समय में तो घोड़े का विलदान ग्रार्थात् 'ग्रार्थनमेध' विरलेही कभी होता था। ग्रार्थात् जब कोई वड़ा प्रतापी राजा ग्रपने ग्रास-पास के सब राजाग्रों को जीत कर सम्राट की पदवी लेता, उस समय वह बड़ी धूम धाम से ग्रश्वमेघ करता था। इसमें काई संदेह नहीं है कि राजाग्रों की यह बड़ी प्रथा उसी पुराने समय की घोड़ों के मारने की सीधी-सादी चाल से निकली है जब कि घोड़े का मांस खाया जाता था। पीछे के समय में ग्राश्वमेघ जिस धूमधाम ग्रीर कुछ जघन्य रीतियों के साथ किया जाता था वे सब वातें वैदिक काल में नहीं थीं।

वैदिक काल में घोड़ों के मारने का पूरा हाल ऋग्वेद के पहले मंडल के १६२ वें सूक्त में पाया जाता है। घोड़े की देह पर वेंत से निशान किया जाता था और फिर वह इसी निशान की हुई लकीर पर से काटा जाता था। उसकी पसिलयां और सब अंग श्रलग-श्रलग कर दिये जाते थे। फिर उसका मांस सेंक कर उवाला जाता था और यह समक्ता जाता था कि घोड़ा देवताओं को पहुँच गया।

यह कौन विश्वास कर सकता था कि ऋग्वेद का सीधा-सादा अश्ववध अर्थात पूजा और भोजन के लिये घोड़े की वोटी-वोटी काट कर और उसे सेंक कर उवालने की रीति आगे चल कर इतनी वढ़ जायगी और अन्त में राजाओं का अश्वमेध हो जायगी? पर वेद की वहुत-सी सीधी-सादी और स्वामाविक वातें पोछे के समय में इसी तरह से वढ़ कर विविध विधानों की वड़ी-बड़ी रीतें हो गई हैं। वेद के बहुत से रूपकों ने जो कि सृष्टि से अद्भुत हश्यों के विषय में हैं, पुराणों में बड़ी लम्बी चौड़ी कथाओं का रूप धारण किया है। वेद की सच्ची प्रतिष्ठा इसी में है कि उससे हम लोगों को हिन्दुओं की रीति व्यवहार की और साथ ही उनके धर्म की उत्पत्ति का पता लगता है।

ऐसा जान पड़ता है कि वैदिक समय में नशे की पीने वाली चीज केवल एक मात्र सोम वृद्ध का उवला हुन्ना रस ही था। पुराने न्नार्य लोगों को इसका इतन। व्यसन था कि न्नार्यावर्त न्नीर ईरान में (ईरान में 'हन्नोम' के नाम से ) जल्दी ही इसकी पूजा देवता की तरह होने लगी न्नीर न्नार्यदे के एक पूरे मंडल में इस देवता का वर्णन है। जान पड़ता है कि हिन्दू आर्य लागों को उसके शौनताई रानी भाइयों की अपेत्ता इस सोम मदिरा का अधिक व्यसन था। जंदवस्था में हिन्दुओं की इस खुरी लत का कई जगह उल्लेख है। पुरानी वातों की खोज करने वाले बहुत से विद्वानों का यह भी मत है कि दित्त्गों आयों में विगाड़ होकर हिन्दुओं और ईरानियों के अलग हो जाने का एक बड़ा भारी कारण यह सोम पान भी है।

सोमरस जिस तरह से बनाया जाता था उसका पूरा व्योग म० ६ सू० ६६ श्रीर दूसरे कई सूक्तों में भी दिया है। हम यहां इस सूक्त की कुछ रिचात्रों का श्रमुवाद देते हैं—

- (७) हे सोम ! तुम कुचले गये हो । तुम चारों स्त्रोर खुशी फैलाते हुए, इन्द्र के लिये नदी की तरह बहते हो । तुम ऋच्य स्त्राहार देते हो ।
- (c) सात स्त्रियां तुम्हारा गीत गाती हुई, अपनी अंगुलियों से तुम्हें हिलाती हैं। तुम यज्ञ करने वाले को यज्ञ में उसके कमों का स्मरण दिलाते हो।
- (६) तुम प्रसन्न करने वाली आवाज से पानी में मिलते हो ओर अंगुलियां तुम्हें एक ऊनी छन्ने के ऊपर हिलाकर छानती हैं। तव तुम्हारे छीटे उड़ते हैं और ऊनी छन्ने में से आवाज निकलती है।
- (१०) ऊनी हुना एक वर्तन पर रक्खा जाता है श्रीर श्रंगुलियां सोम को वरा-वर हिलाती रहती हैं, जिससे एक मीठी धार वर्तन में गिरती है।
- (१३) हे सोम! तब तुम दूध में मिलाये जाते हो। पानी तुम्हारी श्रोर प्रसन्न करने वाने वाली श्रावाज के साथ जाता है।

इस वर्णन से जान पड़ता है कि सोम रस दूध के साथ मिला कर रृपिया जाता था, जिस तरह आज कल भांग पी जाती है। ऋग्वेद के किव लोग सोम के गुणों और उसकी आनन्द देने वाली शक्ति का वर्णन करते-करते मारे खुशी के उन्मत्त हो जाते हैं। उनके कुछ वर्णनों ने आगे के समय में चल कर पुराणों में अजीव कथाओं का रूप धारण किया है। इस वात का उदाहरण देकर समकाने के लिये दो एक रिचाएं बहुत होंगी—

हे सोम ! तेरे समान दिव्य कोई चीज नहीं हैं । जब तू गिराया जाता है तो तू सब देवतात्रों को अमरत्व देने के लिये निमन्त्रित करता है । (६,१०८,३)

प्रशंसा के योग्य सोम पुराने समय से देवताओं के पीने के काम में चला आता है। वह आकाश के गुप्त स्थानों से निकाला गया है। वह इन्द्र के लिये बनाया गया और उसकी प्रशंसा हुई। (६,११०,८)

हे सोम जिस लोक में अन्वय ज्योति होती है श्रीर जहां स्वर्ग स्थित है उसी अमर श्रीर मरण विहीन लोक में तू मुक्ते ले चल ! इन्द्र के लिये वहो । (६,११३,७) ऐसे-ऐसे वाक्य ऋग्वेद के नवें मण्डल भर में पाए जाते हैं। यह कीन अनुमान कर सकता था कि समुद्र मथ कर उसमें से अमृत के निकलने की अजीव पौराणिक कथाएँ सोम के इन्हों वेद के सीधे सादे वर्णनों से निकली होंगी। वेद में श्राकाश जलमय समका गया है और इसीलिये वह अक्सर ससुद्र के अर्थ में भी आया है। सोम के आकाश में से मिलने का अर्थ पुराण मे अमृत के लिये समुद्र का मथना किया गया है।

ऋग्वेद के बहुत से वाक्यों से जाना जाता है कि उस समय बहुत-सी शिल्प-विद्याओं की बहुत अच्छी उन्नर्ति हो गई थी। कपड़ा बुनना जरूर ही बहुत अच्छी तरह से मालूम हो चुका था और स्त्रियों की निपुण उंगिलयां पुराने समय में भी ताना-वाना बुनता वैसा ही जानती थीं जैसा कि आजकल लोग जानते हैं (म०२ सू०३ रि०६; म०२ सू०३८ रि०४ आदि)। एक अपूर्व पद में (म०६ सू०६ रि०२) एक ऋषी अपने धर्म के किया कमों के गूढ़ अर्थ को न जानने का इस तरह वर्णन करना है कि ''मैं धर्म के किया कमों के ताने और वाने नहीं जानता।'' एक दूसरी जगह (म०१० सू०२६ रि०६) ऊन बुनने और रङ्ग उड़ाने का देवता पूषण कहा गया है, जिसे हम ऊपर दिखला चुके हैं कि वह चरवाहों का देवता है।

श्राजकल की तरह सम्भवतः उस समय में भी श्रायों के हर एक गांव में एक नाई होता था। एक जगह पर (म० १ सू० १६४ रि० ४४) श्राग लगा कर जङ्गल के साफ करने को 'पृथ्वी का मुंडन करना' कहा गया है। वढ़ई का भी बहुत काम श्रव्छी तरह मालूम था श्रीर छुकड़े श्रीर रथ वनाए जाने का हाल कई जगह मिलता है। (म० ३ स्० ५३ रि० १६; म० ४ स्० २ रि० १४; म० ४ स्० १६ रि० २० हत्यादि) लोहे, सोने श्रीर दूसरी धातुश्रों का व्यवहार भी श्रव्छी तरह से मालूम था। म० ५ स्० १५ रि० ५ में एक लोहार के काम का उल्लेख श्रीर म० ६ स्० ३ रि० ४ में सोनारों के सोना गलाने का भी वर्णन मिलता है।

पर वैदिक काल की घातुओं के ज्यापार का इससे भी ज्यादा हाल हम लोगों को उन सब सोने के गहनों ग्रीर लोहे के वर्तनों ग्रीर हिथयारों से मालूम होता है जिनका हाल सारे ऋग्वेद में पाया जाता है। इनका हाल ग्रनिगनती जगहों पर ग्राया है। इसलिये हम यहां सिर्फ उतने ही का वर्णन कर सकते हैं जितने से कि हम लोगों को उस समय की वनी हुई चीजों का साधारण ज्ञान हो जाय। में १ सू० १४० रि० १०; में ० २ सू० ३६ रि० ४; में ० ४ सू० ५३ रि० २ ग्रीर कई दूसरी जगहों में लड़ाई के हथियारों का वर्णन है। में ० २ सू० ४५ रि० ३ में सिर के सोनहले शस्त्र का उल्लेख है ग्रीर में ४ सू० ३४ रि० ६ में कन्धों या भुजाग्रों के लिये कवच का वर्णन है जिसका मतलव शायद ढाल से है। में ५ ५ सू० ५२ रि० ६;

म० ५ स्० ५४ रि० ११ श्रीर म० ५ स्० ५७ रि० २ में तलवार वा वाण को तथा तीर धनुष श्रीर त्णीर को, विजली की उपमा दी गई है। म० ६ सू २७ रि० ६ में तीन हजार कवचधारी योद्धाश्रों का उल्लेख है; म० ६ सू० ४६ रि० ११ में तेज चमकते हुए वाणों का वर्णन है श्रीर म० ६ सू० ४७ रि० १० में तेज धार वाली तलवारों का उल्लेख है श्रीर इसी सूक्त की २६ वीं श्रीर २७ वीं रिचाश्रों में लड़ाई के रथों श्रीर दुन्दुभी का भी वर्णन है श्रीर श्रन्त में छुठे मण्डल के ७५ वें सूक्त में लड़ाई के हवें हथियार श्रीर साज सामान का एक उत्ते जना देने वाला वर्णन है, जिसका श्रनुवाद हम श्रपने पाठकों के लिये श्रागे चल कर देंगे।

म० ४ सू० २ रि० द्र में सुनहले साज के घोड़ों का उल्लेख है श्रीर म० ४ सू० ३७ रि० ४, म० ५ सू० १६ रि० ३ श्रीर दूसरे कई स्थानों पर 'निष्क,' श्रर्थात् गले में पहरने के एक सोने के गहने का उल्लेख हैं। म०५ सू० ५३ रि० ४ में मरुत् के चमकीले श्राभूषणों को रत्न (श्रिञ्ज), गले के गहने (स्रक), सुनहले कवच (रुक्म) श्रीर हाथ के गहने तथा नूपुर (श्रादि) की उपमा दी गई है। म० ५ सू०५१ रि० ११ में फिर पैर के नूपुरों, छाती के कवचों श्रीर सिर के सोने के मुकुट (शिप्रा:हिरणमयी:) का वर्णन है।

इस तरह पर यह बात जानी जाती है कि उस समय हवें हथियार श्रीर सब तरह के गहनों श्रादि के बनाने में बहुत कुछ, उन्नित हो गई थी। हम लोगों को (म०६ सू० ४८ रि०१८ में) चमड़े श्रीर (म०५ सू० ३० रि०१५ में) लोहे के वर्तनों का उल्लेख भी मिलता है। इसके सिवाय श्रीर कई जगहों पर (म०७ सू०३ रि०७; म०२ सू०१५ रि०१४, म०७ सू०६५ रि०१ श्रादि में) लोहे के नगरों श्रादि का भी वर्णन है, जिसके हम लोगों को बड़े मजबूत किले समम्भने चाहिये। म०४ सू०३० रि०२० श्रादि कई जगहों पर पत्थर के बने हुए सैकड़ों नगरों का भी वर्णन है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि पुराने समय के हिन्दू लोग पथरीले स्रोर पहाड़ी देशों में भी जाकर वसे स्रोर पत्थरों को सस्ता स्रोर टिकाऊपाकर उन्हें घर वनाने के काम में लाने लगे। इस वात के विश्वास करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती कि हिन्दुस्रों के बहुत से नगरों के बहुतरे भवन स्रोर चारों स्रोर की दीवारें पत्थरों की थीं। हजारों खम्भों के भवनों के जो कई जगह पर (भ०२ सू० ४१ रि० ५, म०५ सू० ६२ रि० ६ स्रादि में) वर्णन मिलते हैं उनसे जान पड़ता है कि घर बनाने की विद्या भी उन्नित पर पहुँच गई थी। पर साथ ही इसके यह बात भी माननी पड़ेगी कि स्रुप्तवेद में सङ्ग तराशी की विद्या का कहीं पर साफ उल्लेख नहीं मिलता। पुरानी वातों का पता लगाने वाले लोग भी स्रार्यावर्त के किसी हिस्से में वौद्ध संवत के बहुत पहले की वनी

हुई कोई पत्थर की मूर्ति अब तक नहों पा सके हैं। योरप के अगिएत बड़े-बड़े अजायव घरों में, जो कि इजिप्ट और वेबिलन के बने हुए पुराने पत्थरों से भरे हुए हैं, भारतवर्ष के बने हुए कोई ऐसे पत्थर नहीं हैं जिनका समय बुद्ध से बहुत पहले का हो।

ग्राजकल के बहुत से पालत् जानवर ऋग्वेद के समय में भी ग्रार्यावर्त में पालत् कर लिए गये थे। कई जगहों में (म॰ ६ सू॰ ४६ रि॰ १३ श्रीर १४ श्रादि) हम लोगों को युद्ध में घोड़ों के जोश दिलाने वाले वर्णन मिलते हैं।

वास्तव में आर्य लोग वहां के पुराने रहने वालों के साथ लड़ाई के लिये इन घोड़ों को अच्छे काम का समभते थे और वे लोग शीघ ही 'दिधका' के नाम से घोड़ों की पूजा करने लग गए। इस देवतुल्य पशु की जो पूजा की जाती थी उसका एक जोश दिलाने वाला वर्णन म० ६ सू०३० रि० १३ में दिया है।

म० ४ सू० ४ रि० १ में एक राजा का ऋपने मिन्त्रयों के साथ हाथी पर सवार होने का हाल है। पालत् जानवरों में से गाय, बकरे, भेड़, भैंस ऋीर कुत्तों का उल्लेख कई जगहों पर मिलता है। ये कुत्ते बोभ ढोने के काम में लाए जाते थे।

### चौथा ऋध्याय

### लड़ाइयां

ऊपर कहा जा चुका है कि पुराने हिन्दुश्रों ने सिन्धु श्रीर उसकी सहायक निद्यों के किनारे की उपजाऊ जमीन को यंजाब के पुराने रहने वालों से छीन लिया। पर इन पुराने वासियों ने श्रपने पुरखों की जमीन बिना युद्ध किये ही नहीं दे दी। यद्यपि वे लड़ाई के मैदान में हिन्दुश्रों की सम्य सेना श्रीर वीरता के श्रागे नहीं ठहर सकते थे, पर फिर भा वे लोग करीव-करीव सब ही हिन्दुश्रों की बस्ती श्रीर गांव के श्रास पास किलों श्रीर वनों के निकट श्राया जाया करते थे। हिन्दुश्रों को वाहर श्राने-जाने में दुःख देते थे, उनकी घात में वैठे रह कर जभी मौका पाते तभी उन्हें लूट लेते, उनके पशु चुरा लेते थे श्रीर बड़े-बड़े दल वाँध कर प्रायः उन पर चढ़ाई करते थे। श्रतएव स्काटलैंड की गाल जातियों की तरह जिनसे सेक्सन लोगों ने उनकी उपजाऊ जमीन इसी तरह से छीन ली थी श्रीर जो कि इसी तरह से उजाड़ किलों में जाकर वसे थे,

ये लोग भी ग्रापनी दशा इस तरह वर्णन कर सकते थे :--

यह समथर उर्वरा स्त्रीर यह नरमी घाटी।
रही एक दिन गेल जाति ही केरि वपीती।।
स्त्राय विदेसी घोर-कर्म-कारी कर-वारो।
मम पुरखन से छीनि लियो भूभाग हमारो।।
रहत कहां हम स्रवे १ स्त्रही देखहु तंह स्रइवड़।
पड़े सेल पे सेल स्रीर वीहड़ पर वीहड़।!

\* \* \* \*

पिन, यहि उत्तर खंड केर परकोटे माहीं।
त् समुभत क्या कवहुँ निकरिहें हम सब नाहीं।।
लूटन बारे कंह लूटन को ज्यों हों सिकहों।
श्रोर छीनवे हेत शिकारिह वह डांक् सों ?
सोंह श्रातमा केरि! तहां समथर पर जावत।
सेक्सन एकहु श्रव राखि खिलहान रखावत।।
जव लों, एकहु, दसो सहस पशुवृन्द सम्भारी।
भटकत, वह विह नदी तीर की भूलन वारी।।
गेल नदी मैदान करे सधरम श्रिक्तारी।
फेर लेइहें प्रवल भुजा सो (निज) पट्टीदारी।। †

पर श्रभाग्यवश उन लोगों में कोई ऐसा किव नहीं था जो हम लोगों को उनका हाल मुनाता। हम लोगों को इन हजारों वर्ष के युद्ध का जो कुछ हाल मिलता है वह केवल जीतने वाले हिन्दुश्रों से ही मिलता है। यहां पर यह कहने की श्रावश्यकता नहीं है कि ये विजयी लोग श्रादिवासियों को वैसी ही श्रनादर श्रीर घृणा की हिन्द से देखते थे जैसे कि सब जीतने वाली जातियां देखती श्राई हैं, चाहे वे जातियां ईसा के सत्रह मों वर्ष पहले सिन्धु नदी के किनारे पर रही हों या ईसा के सत्रह सो वर्ष पीछे मिसिसिपी नदी के तट पर ! इतिहास की घटनाएं घूम फिर कर एक सी होती हैं। पंजाव उसी तरह श्रनार्थ श्रादिवानियों से विहीन हो गया जैसा कि श्राज कल के समय में श्रमेरिका का यूनाइटेड स्टेटस् उन प्रतापी श्रीर वीर इंडियन जातियों से विहीन कर दिया गया है, जो कि उसके पुराने जङ्गतों के भीतर वसती, शिकार खेलती श्रीर राज्य करती थीं।

ऋग्वेद में ग्रादिवासियों के साथ इन युद्धों के बहुत से वर्णन पाये जाते हैं । इन

<sup>†</sup> इस पद्यमय त्रानुवाद के लिये मैं वाबू काशीप्रसाद का त्रानुग्रहीत हूँ ।--त्रानु॰

युद्धों का वर्णन हम स्वयम् न लिखकर यदि इन्हीं वर्णनों में से कुछ, अनुवाद कर दें तो इन अगिणत वैरियों का अधिक ज्ञान हो जायगा । ये वर्णन इतने अधिक हैं कि कठिनाई केवल उनके चुनने में है ।

इन्द्र जिसका त्रावाहन वहुतों ने किया है त्रौर जिसके साथ उसके शीव्रगामी साथी हैं, उसने त्रपने वज़ से पृथ्वी पर रहने वाले दस्युत्रों त्रौर सिम्यों का नाश करके खेतों को त्रपने गोरे मित्रों (त्रायों) में वांट दिया। वज़ का पित सूर्य का प्रकाश करता है त्रौर जल बरसाता है। (१,१००,१८)।

इन्द्र ने त्रापने वज्र स्त्रीर त्रापनी शक्ति से दस्युत्रों के देश का नाश कर दिया स्त्रीर त्रापनी इन्छा के स्त्रनुसार भ्रमण करने लगा। हे वज्री! तू हम लोगों के स्क्तों पर ध्यान दे, दस्युत्रों पर स्त्रपने शस्त्र चला स्त्रीर स्त्रायों की शक्ति स्त्रीर यश बढ़ा। (१,१०३,३)।

इसके पीछे ही के स्क में हम लोगों को उन ग्रादिवासी लुटेरों का एक ग्राद्युत वर्णन मिलता है जो कि शिफा, ग्रंजसी, कुलिसी ग्रीर वीरपत्नी नाम की निदयों के किनारे पर रहते थे। ये निदयां कहां हैं सो ग्रव जाना नहीं जा सकता। ये लुटेरे ग्रपने किलों में से निकल कर सभ्य ग्रायों के गावों को उसी तरह दुःख देते थे जैसे कि हम लोगों के समय में इन ग्रादिवासियों की एक सच्ची सन्तान, तांतिया भील मध्य प्रदेश के सुखी गावों को सताता था! हम इन दोनों रिचाग्रों का ग्रमुवाद नीचे देते हैं:—

कुयव दूसरे के धन का पता पाकर उसे ऋपने काम में लाता है। वह पानी में रह कर उसे खराब करता है। उसकी दोनों स्त्रियां, जो नदी में स्नान करती हैं, शीफ! नदी में डूब मरें।

अयु पानी में एक गुप्त किले में रहता है। वह पानी की वाद में आनन्द से रहता है। अंजसी, कुलिशी और वीरपत्नी निदयों के पानी उसकी रह्ता करते हैं। (१, १०४,३ और ४)।

हम कुछ प्रमाण श्रीर देते हैं :--

इन्द्र लड़ाई में अपने आर्य पूजकों की रत्ता करता है। वह जो कि हजारों वार उनकी रत्ता करता है, सब लड़ाइयों में भी उनकी रत्ता करता है। जो लोग प्राणियों (आयों) के हित के लिये यज्ञ नहीं करते, उन्हें वह दमन करता है। शत्रुओं की काली चमड़ी को वह उधेड़ डालता है, उन्हें मार डालता और जला कर राख कर डालता है। जो लोग हानि पहुँचाने वाले और निर्दथी हैं उन्हें वह जला डालता है।" (१,३०,८)

हे शत्रु द्यों के नाश करने वाले ! इन सब लुटेरों के सिर को इक्ट्रा करके उन्हें क्रपने चीड़े पैर से कुचल डाल ! तेरा पैर चीड़ा है।

हे इन्द्र! इन लुटेरों का बल नष्ट कर! उन्हें उस बड़े श्रीर घृणित खड़े में फेंक दे।

हे इन्द्र ! तूने ऐसे-ऐसे पचास से भी तिगुने दलों का नाश किया है । लोग तेरे इस काम की प्रशंसा करते हैं । पर तेरी शक्ति के आगे यह कुछ भी बात नहीं है ।

हे इन्द्र ! उन पिशाचों का नाश कर जो कि लाल रंग के हैं श्रीर भयानक हल्ला मनाते हैं | इन सब राह्मसों का नाश कर |:-: (१,१३३,२-५)।

हे इन्द्र ! कि तुभित ऋच्छे भोजन को प्रार्थना करता है। तूने इस पृथ्वी को दासों को शय्या (समाधि स्थान) बनाया है। इन्द्र ने ऋपने दान से तीनों भुवन को सुशोभित किया है। उसने राजा दर्योग्णी के लिये कुयवाच को भारा है।

हे इन्द्र ! ऋषी लोग अन्न तक शक्ति के उस पुराने कार्य की प्रशंसा करते हैं ! तूने युद्ध का अन्य करने के लिये बहुत लुटेरों का नाश किया है, तूने देवताओं की पूजा न करने वाले शत्रुओं के नगरों को नष्ट किया है और देवताओं के पूजने वाले वैरियों के शस्त्रों को नीचा कर दिया है । (१,१७४,७ और ८)।

हे श्रिश्वनो ! उन लोगों का नाश करो जो कुत्तों की तरह भयानक रीति से भूक रहे हैं श्रीर हम लोगों का नाश करने के लिये श्रा रहे हैं । उन लोगों को मारो जो हम लोगों से लड़ने की इच्छा रखते हैं । तुम उन लोगों के नाश करने का उपाय जानते हो । लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं उनके हर एक शब्द के बदले उन्हें धन मिले । हे सत्य देव ! हम लोगों की प्रर्थना स्वीकार करो ।

जगत प्रसिद्ध श्रीर दयावान इन्द्र मनुष्यों ( श्रायों ) पर दया रखता है। नाश. करने वाले श्रीर शक्तिमान इन्द्र ने टुष्ट दास का सिर निन्ने गिरा दिया है।

वृत्र को मारने वाले और नगरों का नाश करने वाले इन्द्र ने काले दासों के भुँडों. का नाश किया है और मिट्टी और जल मनु † के लिये बनाया है। वह होम करने वाले की इच्छाश्रों को पूरा करे (२,२०.६ और ७)।

البيع

हम लोग जानते हैं कि ऋमेरिका जीतने वाले स्पेन देश वासियों की जीत का

हैं :-: पिशाचों श्रौर राच्चसों से कदाचित किल्पत भूतों का तात्पर्य है। परन्तु हमारा विचार यह है कि यहाँ पर उनका तालर्य श्रादिम निवासियों से है।

ि ं यहाँ पर तथा त्रान्यत्र भी ''मनु'' त्रार्य जाति का पूर्व पुरुप कहा गया है। इसी बहुत से स्थानों पर वह कृषि विद्या तथा क्राग्निपृजा का जिनके लिये कि त्रार्य लोगः विद्या प्रसिद्ध हैं, चलाने वाला कहा गया है। कारण अधिक करके उनके घोड़े ही थे, जिनको अमेरिका के आदिवासी लोग काम में लाना जानते थे और इस कारण से उन्हें डर की दृष्टि से देखते थे। ऐसा जान पड़ता है कि प्राचीन हिन्दू आयों के घोड़ों ने भी आर्यावर्त के आदिवासियों में ऐसा ही डर उत्पन्न किया। अतएव नीचे लिखा हुआ वर्णन जो कि दिधका अर्थात् देवतुल्य युद्ध के घोड़ों के सम्बन्ध में एक स्क्त का अनुवाद है, मनोरंजक होगा।

जिस तरह लोग किसो कपड़ा चोरी करने वाले चोर पर चिल्लाते श्रीर हल्ला करते हैं, उसी तरह शत्रु दिधका को देखकर चिल्लाते हैं। जिस तरह भपटते भूखे वाज को देख कर चिड़ियाँ हल्ला करती हैं उसी तरह शत्रु लोग भोजन श्रीर पशु लूटने की खोज में भिरते हुये दिधका को देखकर हल्ला करते हैं।

शत्रु लोग दिधका से डरते हैं जो कि विजली की तरह दीप्तिमान श्रीर नाश करने वाला है। जिस समय वह अपने चारों स्रोर के हजारों स्रादिमियों को मार भगाता है उस समय वह जोशा में स्रा जाता है स्रीर स्रिधकार के वाहर हो जाता है। (४,३८,५ श्रीर ८)।

त्रमृग्वेद के त्रमेक वाक्यों से जाना जाता है कि कुत्स एक प्रतापी योधा त्रौर काले त्रादिवासियों का एक प्रवल नाश करने वाला था। म०४ स्०१६ में लिखा है कि इन्द्र ने कुत्स को धन देने के लिये मायावी तथा पापी दस्यु का नाश किया, उसने कुत्स की सहायता की श्रौर श्राप दस्यु को मारने के लिये उसके घर त्राया श्रौर उसने लड़ाई में पचास हजार ''काले शत्रु त्रों" को मारा। म०४, स्०२८, रि०४ से जाना जाता है कि इन्द्र ने दस्यु को गुण्हीन तथा सब मनुष्यों का घृणा पात्र बनाया है। म०४ स्०३० री०१५ से जाना जाता है कि इन्द्र ने एक हजार पाँच सौ दासों का नाश किया।

म० ५ स्० ७० रि० ३ में, म० ६ स्० १८ रि० ३ में, श्रीर म० ६ स्० २५ रि० २ में दस्यु लोगों तथा दासों के दमन करने श्रीर नाश करने के इसी तरह के वर्णन हैं। म० ६ स्० ४७ रि २० में दस्यु लोगों के रहने की एक श्रज्ञात जगह का विचित्र वर्णन है जो कि श्रनुवाद करने योग्य है——

हे देवता लोग ! हम लोग यात्रा करते हुये ग्रपना रास्ता भूल कर ऐसी जगह ग्रा गये हैं जहाँ पशु नहीं चरते। यह वड़ा स्थान केवल दस्युग्रों को ही ग्राश्रय देत हैं। हे वृहस्पित ! हम लोगों को ग्रपने पशुन्त्रों को लोज में सहायता दो। हे इन्द्र ! मार भूले हए ग्रपने पृजने वालों को ठीक रास्ता दिखला।

यह जान पड़ता है कि आर्य किव लोग आदिवासी असभ्यों के चिंग्घाड़ औं हल्ले का वर्णन करने में बहुत ही निंदक हैं। ये सभ्य विजयी लोग यह बात किनत से विचार सकते ये कि ऐसी चिंग्घाड़ भी भाषा हो सकती है, अतएव उन्होंने इन असम्ब को कहीं-कहीं विना भाषा का लिखा है ( म० ५ स्० २६ रि० १०, ग्रादि ) ।

हम दो त्रादि वासी लुटेरों त्र्यर्थात् कुयव ग्रीर त्र्ययु का हाल लिख चुके हैं, जो कि निदयों से घिरे हुए किलों में रहते थे ग्रीर गांवों में रहने वाले ग्रायों को टुःख दिया करते थे। कई जगह एक तीसरे त्रादिवासी प्रवल मुखिया का भी वर्णन मिलता है जो कि कदाचित काला होने के कारण इन्ण कहा गया है। उसके सम्बन्ध का वर्णन त्रनुवाद करने योग्य है—

तेज कृष्ण ग्रीशुमती के किनारे दस हजार सेना के साथ रहता था । इन्द्र ग्रापने ज्ञान से इस चिल्लाने वाले सरदार की बात जान गया । उसने मनुष्यों (ग्रायों) के हित के लिये इस लुटेरी सेना का नाश कर डाला ।

इन्द्र ने कहा—मैंने तेज कृष्ण को देखा है। जिस तरह सूर्य वादलों में छिपा रहता है उसी तरह वह ऋौशुमती के पास वाले गुप्त स्थान में छिपा है। मरुत्स ! मेरा मनोरथ है कि तुम उससे लड़कर उसका नाश कर डालो।

तव तेज इच्ण श्रीशुमती के किनारे पर चमकता हुका दिखाई पड़ा । इन्द्र ने चृहस्पति को श्रपनी सहायता के लिये साथ लेकर उस तेज श्रीर विना देवता की सेना का नाश कर दिया। (८, ६६, १३-१५)।

त्र्यादिवासी लोग केवल चिल्लाने वाले तथा विना भाषा के ही नहीं लिखे गये हैं, परन्तु कई जगह पर तो वे मुश्किल से मनुष्यों की गिनती में समसे गये हैं। एक जगह पर लिखा है।

हम लोग चारों श्रोर दस्यु जातियों से घिरे हुए हैं। वे यज्ञ नहीं करते, वे किसी चीज में विश्वास नहीं करते, उनकी रीति व्यवहार मिन्न हैं, वे मनुष्य नहीं है! हे शत्रु श्रों के नाश करने वाले, उन्हें मार। दास जाति का नाश कर। (१०, २२,  $\sim$ )।

म० १० स्० ४६ में इन्द्र कहता है कि मैंने दन्यु जाति को "श्रार्य" के नाम से रहित रक्ला है (२० ३), दास जाति के नववास्तव श्रीर बृहद्रथ का नारा किया है (रि० ६) श्रीर दासों को काट कर दो दुकड़े कर डालता हूँ। उन लोगों ने इसी गित को प्राप्त होने के लिये जन्म लिया है। (रि० ७)

वे ग्रादिवासी जिनसे प्राचीन हिन्दू लोग वरावर युद्ध करते रहे, इस प्रकार के थे ग्रांर हिन्दू ग्रपने ग्रमभ्य पड़ोसियो ग्रायांत् भारतवर्ष की भूमि के प्राथमिक ग्राधि-कारियों को इस तरह दुर्गत करते थे। यह बात भली-भाँति स्पष्ट है कि विजयी लोगों ग्रीर पराजित लोगों में कोई प्रीति नहीं थी। विजयी लोग ग्रपने नए जीते हुए देश में निरन्तर युद्ध करके ही ग्रपनी रह्मा करते थे, धीरे-धीरे कृषि की सीमा को बढ़ाते थे, नये-नये गांव बनाते थे, प्राथमिक जङ्गलों में नई वितयां बनाते थे ग्रीर सम्यता तथा

त्रपने प्रताप की कीर्ति चारों त्रोर फैलाते थे। वे तिरस्कृत त्रासभ्यों को पूरी घृणा की दृष्टि से देखते थे, जब मौका पाते तो उनके भुण्डों को मार डालते थे, श्रपने घोड़ों द्वारा उनकी सैन्य-पंक्तियो की कम कर देत थे, उन्हें भूं कने वाले कुत्ते तथा विना भाषा का मनुष्य कहते थे श्रीर उन्हें मनुष्य नहीं वरन पशु की श्रेणी में गिनते थे श्रीर समस्ते थे कि वे लोग मारे जाने ही के लिये जन्मे हैं, उन लोगों ने इसी गति को प्राप्त होने के लिये जन्म लिया है ? परन्तु हठी ऋसभ्य लोग भी विना ऋपना वदला लिये नहीं रहते थे यद्यपि वे हिन्दश्रों की श्रधिक सभ्य वीरता के श्रागे हार जाते थे, परन्त वे निदयों के प्रत्येक मोड़ स्त्रौर प्रत्येक किले के निकट लगे रहते थे, घात में लगे रहकर पथिकों को लूटते थे, गांवों में श्राकर उपद्रव मचाते थे, पशुत्रों को मार डालते वा चुरा ले जाते श्रीर कभी-कभी बड़े-वड़े भुज़्यडों में हिन्दु श्रों पर श्राक्रमण करते थे। वे लोग प्रत्येक इंच भूमि देने के पहले उस कठोर दृदता के साथ लड़ते थे जो कि श्रसभ्य जातियों का विशेष गुण है। वे विजयी लोगों के धर्म कर्म में वाधा डालते थे, उनके देवतास्रों का स्रनादर करते थे तथा उनका धन लूट लेते थे। परन्तु इन सब वाधात्रों के होते हुच भी, सम्य जातियों की नई बस्तियां चारों ग्रोर बढ़ती ही गई, सम्यता का चेत्र फैलाता ही गया, जंगल ख्रौर मरु भूमियों में खेती होने लगी, गांव ख्रौर नगर वनते गये ख्रौर पंजाव भर श्रीर त्रार्य सम्यता की बढ़ती हुई सेना के भय से भाग कर उन पहाड़ियों श्रीर टुर्गों में जा वसीं जहाँ कि उनके सन्तान स्रब तक हैं।

यह कल्पना की जा सकती है कि निर्वल असम्य जातियों में से कुछ, लोंगों ने निर्मूल किये जाने या देश से निकाले जाने की अपेद्धा अधम अधीनता स्वीकार करना अच्छा समका होगा। इसके अनुसार ऋग्वेद में ऐसे दस्यु लोगों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अन्त में प्रतापी जातियों का प्रभुत्व स्वीकार किया और उनकी सम्यता और भाषा को प्रहण किया। अतएव ये लोग भारतवर्ष के प्रथम आदि वासी थे जो हिन्दू हो गये।

श्रादिवासियों श्रीर श्रार्य लोगों के युद्ध के विषय में हम बतुत से वर्णन उद्धृत कर चुके हैं। श्रव हम दौ एक ऐसे वाक्य उद्धृत करेंगे जिनसे जान पड़ेगा कि विजयी श्रार्य लोग स्वयं श्रापस में सदा मेल मिलाप से नहीं रहते थे। सुदास एक श्रार्य राजा तथा विजयी था। उसके विषय में प्रायः यह वर्णन श्राया है कि श्रनेक श्रार्य जातियाँ श्रीर राजा लोग मिलकर उससे लड़ें, परंउसने उन सभी को पराजित किया। श्रार्य जातियों के वीच इन विनाशी युद्धों के तथा जो जातियां सुदास से लड़ी थीं उनके वर्णन श्रार्येद में इतिहास के ध्यान से बड़े मूल्यवान हैं।

- (८) धूर्त शत्रु द्यों ने नाश करने का उपाय सोचा स्त्रीर स्त्रदीन नदी का बांध तोड़ डाला। परन्तु सुदास स्त्रपनी शक्ति से पृथ्वी पर स्थित रहा स्त्रीर चययान का पुत्र कवि मरा।
- (६) क्योंकि नदी का पानी अपने पुराने मार्ग से ही बहता रहा, उसने महा मार्ग नहीं किया और सुदास का घोड़ा समस्त देश में घूम आया। इन्द्र ने लड़ाके और बतक्कड़ वैरियों और उनके बच्चों को सुदास के अधीन कर दिया।
- (११) सुदास ने दोनों प्रदेशों के २१ मनुष्यों को मार कर यश प्राप्त किया । जिस तरह यज्ञ के घर में युवा पुरोहित कुश काटता है उसो तरह सुदास ने ऋपने शत्रु ऋों को काट डाला। वीर इन्द्र ने उसकी सहायता के लिये मरुत्स को भेजा।
- (१४) अनु अरेर द्रुह्म के छांछठ हजार छ सी छांछठ योद्धा लोग, जिन्होंने पशुस्त्रों को लेना चाहा था और सुदास के शत्रु थे सब मार डाले गये। ये सब कार्य इन्द्र का प्रताप प्रगट करते हैं।
- (१७) इन्द्र ने ही विचारे सुदास को इन सब कामों के करने योग्य किया । इन्द्र ने वकरे को इस योग्य बनाया कि वह जोरावर शेर को मारे । इन्द्र ने बिलदंड़ को एक सुई से गिरा दिया । उसने सब सम्पत्ति सुदास को दी । (१, १८)

कित तृःसु वा वशिष्ठ, जिसने सुदास के इस यश का वर्णन किया है, वह अपनी चिरस्थायिनी कविता के जिये विना पुरस्कार पाये ही नहीं रहा। क्योंकि २२ अप्रीर २३ रिचाओं में वह कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता है कि वीर सुदास ने उसे दो सौ गाय, दो रथ और सोने के गहनों से सजे हुए चार घोड़े दिये। नीचे सुदास के सम्बन्ध का इप्स दूसरा सूक्त उद्धत किया जाता है —

- (१) हे इन्द्र श्रीर वरुण ! तुम्हारे पूजने वाले तुम्हारे ऊपर भरोसा करके पशु र जीतने के श्रिभिप्राय से श्रपने श्रस्त्र-शस्त्र लेकर पूरव की श्रीर गये हैं। हे इन्द्र श्रीर ह वरुण, श्रपने शत्र श्रीं का, चाहे वे दास हों वा श्रार्य, नाश करो श्रीर सुदास को श्रपनी रचा से बचाश्री।
- (२) जहाँ पर लोग भंडा उठा कर लड़ते हैं, जहाँ हम लोगों की सहायता करने वाली कोई वस्तु नहीं दिखाई देती, जहाँ लोग ग्राकाश की ग्रोर देखकर भय से कांफ्ते हैं, वहाँ पर, हे इन्द्र ग्रीर वरुण ! हम लोगों की सहायता करो ग्रीर हमें धीरज दो ।
- (३) हे इन्द्र श्रौर वरुण ? पृथ्वी के छोर खो गए से जान पड़ते हैं श्रौर हल्ला श्राकाश तक पहुँचता है। शत्रुश्रों की सेना निकट श्रा रही है। हे इन्द्र श्रौर वरुण ! उम सदा प्रार्थनाश्रों को सुनते हो, हमारे निकट श्राकर रज्ञा करो।
  - (४) हे इन्द्र और वरुण ! तुमने ग्रामी तक ग्रापराजित भेद को मार कर

सुदास को वचाया । तुमने तृत्सुत्रों की प्रार्थनात्रों को सुना । उनकी दीन प्रार्थना लड़ाई के समय फलीभूत हुई ।

- (५) हे इन्द्र ग्रौर वरुण ! शत्रु ग्रों के हथियार हम पर चारों ग्रोर से ग्राक्रमण करते हैं, शत्रु लोग हमें लूटते हैं । तुम दोनों प्रकार के सम्पत्ति के स्वामी हो ! युद्ध के दिन हमारी रत्ता करो ।
- (६) युद्ध के समय दोनों दल की सम्पत्ति के लिये इन्द्र ऋौर वरुण की प्रार्थना करते थे। पर इस युद्ध में तुमने तृत्सुऋों के सिंहत सुदास की रक्ता की, जिन पर दस राजाश्रों ने श्राक्रमण किया था।
- (७) हे इन्द्र श्रीर वरुग ? वे दस राजे जो कि यज्ञ नहीं करते थे, मिलकर भी सुदास को हराने में समर्थ नहीं हुए।
- (८) हे इन्द्र श्रीर वरुण ! जिस समय सुदास दस सरदारों से घिरा हुश्रा था श्रीर जिस समय सफेद वस्त्र पहने हुए, जटा जूट धारी तृत्सु लोगों ने नैवेद्य श्रीर ृस्कों से तुम्हारी पूजा की थी तो तुमने सुदास को शक्ति दी थी। (७, ८३)

एस दूसरे स्क्त में उस समय में जो हथियार काम में लाए जाते थे उनका वर्णन मिलता है। हम उसका कुछ भाग नीचे उद्धृत करते हैं।

- (१) जब युद्ध का समय निकट पहुँचता है श्रीर योद्धा श्रपना कवच पहन कर चलता है तो वह बादल के समान देख पड़ता है। योद्धा ! तेरा शरीर न छिदे, तू जय लाभ कर, तेरे शस्त्र तेरी रह्मा करें!
- (२) हम लोग धनुष से पशु जीत लेंगे, हम लोग धनुष से जय प्राप्त करेंगे, हम लोग धनुष से भयानक और धमंडी शत्रुओं की ग्राभिलाषा को नष्ट करें। हम लोग धनुष से श्रापनी जीत चारों श्रोर फैलावेंगे।
- (३) जब धनुष की प्रत्यंचा खींची जाती है तो वह युद्ध में आगे बढ़ते हुये तीर चलाने वाले के कान तक पहुँचती है, उसके कान में धीरज के शब्द कहती है और वह तीर को इस तरह गले लगाती है जैसे कोई कोई प्यार करने वाली स्त्री अपने पित को गले लगाती है।
- (५) तरकस बहुत से तीरों के पिता के समान है, बहुत से तीर उसके बाल-बचों की तरह हैं । वह आवाज करता हुआ, योद्धा की पीठ पर लटकता है, लड़ाई में उसे तीर देता है और शत्रु को जीतता है।
- (६) चतुर सारथी श्रपने रथ पर खड़ा होकर जिधर चाहता है उधर श्रपने घोड़ों को हांकता है, रास घोड़ों को पीछे से रोके रहती है, उनका यश गात्रों !
  - (७) घोड़े जोर से हिनहिनाते हुए ऋपने खुरों से धूल उड़ाते हैं ऋौर रथों को

लेकर चेत्र पर जाते हैं । वे हटते नहीं वरन् लुटेरे शत्रु ख्रों को अपने पैरों के नीचे कुचलः डालते हैं ।

- (११) तीर में पर लगे हैं, उनकी नोक हरिन (के सींग) की है। श्राच्छी। तरह से खींची जाकर तथा तांत से छोड़ी जाकर वह शत्रु पर गिरती है। जहां पर मनुष्य इकट्टा वा जुदे-जुदे खड़े रहते हैं वहां पर तीर लाम उठाती है।
- (१४) चमड़े का वन्धन कलाई को धनुप की तांत की रगड़ से बचाता है ऋौर कलाई के चारों ऋोर सांप की तरह लपटा रहता है। वह ऋपना काम जानता है, गुराकारी हैं और हर तरह से योडा की रक्षा करता है।
- (१५) हम उस तीर की प्रशंसा करते हैं जो कि जहर से बुक्ती हुई है, जिसकी नोक लोहे\* की है श्रीर जो पर्जन्य की है। (६७५)

अपने इन उद्भृत वाक्यों को समाप्त करने के पहले हम एक वाक्य श्रीर उद्भृत करेंगे जिसमें विजयी राजाओं के गही पर वैठने का वर्णन है।

- (१) हे राजा ! मैं तुम्हें राजा की पदवी पर स्थित करता हूँ। तुम इस देश के राजा हो। स्थिर ख्रीर चिरस्थाई हो! सब प्रजा तुम्हें चाहें! तुम्हारा राज्य नष्ट न हो!
- (२) तुम यहाँ पहाड़ की तरह स्थिर रहो; राज्य सिंहासन पर से उतारे मत जास्रो, इन्द्र की तरह चिरस्थायी रह कर राज्य का पोष्ण करो।
- (३) इन्द्र ने यज्ञ का भाग पाया है श्रीर वह राज सिंहासन पर वैठा हुश्रा नये. राजा की सहायता करता है ! सोम उसको ऋाशीर्वाद देती हैं।
- (४) ग्राकारा ग्रचल है, पृथ्वी श्रचल है, पर्वत ग्रचल है, यह लोक श्रचल है। वह भी श्रपनी प्रजा के बीच राजा की तरह ग्रचल है।
  - (५) राजा वरुण तुम्हें श्रचल करें ! श्रच्छे वृहम्पति तुम्हें श्रचल करें ; इन्द्र श्रौर श्रीम तुम्हारी सहायता करके तुम्हें श्रचल करें ।
- (६) देखों में इस अमृत तुल्य नैवेद्य को अमृत सोम रस के साथ मिलाता। है । इन्द्र ने तुम्हारों प्रजा को तुम्हारे अधीन करके उनसे तुम्हें कर दिलवाया है । (१०,१७३)

इतना वर्णन बहुत होगा। हम पहले दिखला चुके हैं कि योड़ा लोग केवल

<sup>\*</sup> इससे प्रगट होता है कि तीर का सिरा लोहे का होता था। पर्जन्य बृष्टि का देवता है। अतएव पर्जन्य की शाखा से कदाचित उन नरकटों से तालर्थ है जो बृष्टि में उत्पन्न होते हैं। स्वारहवीं रिचा से प्रगट होता है कि तीर के सिरे कभी-कभी हरिन के भी। होते थे।

कवच त्रीर शिरोऽस्त्र हो नहीं काम में लाते थे वरन् वे लोग कंघों के लिये भी एक शस्त्र, कदाचित् दाल, रखते थे। वे तीर धनुष के सिवाय भाले, फरसे तथा तीखी धार की तलवारों को भी काम में लाते थे। पुराने सभय में युद्ध के जो जो शस्त्र दूसरे देशवासियों को मालूम थे उन सब को भारतवासी चार हजार वर्ष पहले जानते थे। युद्ध में वे लोग दुन्दुभी बजा कर मनुष्यों को इकट्ठा करते थे, भंडियां लेकर दृद्ध भुन्डों में त्र्रागे बढ़ते थे त्र्रोर वे लोग युद्ध के घोड़ों त्र्रोर रथों का प्रयोग भी भली-भांति जानते थे। पालत् हाथी भी काम में लाये जाते थे त्र्रोर राजात्रों का त्र्रपने मंत्रियों के साथ सजे हुए हाथियों पर सवार होने के वर्णन पाये जाते हैं (म०४ स्० र०१) परन्तु ऐसा जान नहीं पड़ता है कि वैदिक काल में हाथी युद्ध में नियम पूर्वक व्यवहार में लाये जाते हों, जैसा कि ईसा की पहली, तीसरी त्र्रोर चौथी शताब्दियों में होता था, जब कि ग्रीक लोग भारतवर्ष में त्राये थे।

त्रव केवल यही कहना है कि वह समय, जब कि वैदिक योद्धा लोग रहते श्रीर लड़ते थे, त्रशान्तमय था, उन लोगों को केवल श्रादिम निवासियों से ही निरन्तर युद्ध नहीं करना पड़ता था वरन हिन्दू राज्य भी कई श्रनुशासकों के गीच वटा हुन्ना था श्रीर वलवान श्रनुशासक लोग श्रपने पड़ोसियों के राज्य को श्रपने में मिला लेना चाहते थे। श्रह्मी लोग भी जो कि यज्ञादि करते थे बलवान होने की कामना रखते थे श्रथवा देवताश्रों से ऐसे पुत्र मांगते थे जो युद्ध में जय लाभ करें। प्रत्येक हुन्ट-पुन्ट मनुन्य योद्धा होता था श्रीर श्रपने घर, खेतों तथा पशुत्रों की श्रपनी विलन्ट दाहिनी भुना से रज्ञा करने के लिये सदैव प्रस्तुत रहता था। प्रत्येक हिन्दू कीं वस्ती श्रथवा जाति, यद्यपि देवताश्रों की पूजा श्रीर शान्ति के भिन्त-भिन्न व्यवसायों की उन्नति में दत्तिचत्त थी पर साथ ही इसके इस बात से भी सचेत थी कि उसका जातीय जीवन सदैव युद्ध के लिये प्रस्तुत रहने ही पर निर्भर है श्रीर हिन्दू जाति के बड़े समूह में सिन्धु के किनारे से लेकर सरस्वती के किनारे तक फैला था। ऐसे ही ऐसे कट्टर श्रीर रण्पिय लोग थे जिन्होंने निरन्तर युद्ध से भूमि पर श्रपनी स्थिति, श्रपनी स्वाधीनता तथा श्रपने जातीय जीवन को स्थिर कर रक्खा था श्रीर जो जय प्राप्त करने श्रथवा देह ही त्याग देने का हिट्द ही संकल्प रखते थे।

ऐसी अवस्था का स्मरण करना शोक जनक है। परन्तु क्या कोई ऐसा भी देश है जहाँ प्राचीन काल में जातियों को अपनी उन्नित या अपने जीवन के लिये भी निरन्तर युद्ध करना पड़ा हो ? अथवा आधुनिक समय में ही, अर्थात् उन दी हजार वर्षों में जो कि गौतम बुद्ध और ईसामसीह को अपने शान्तिमय संदेश के उपदेश करने के समय से आज तक हो गए, क्या कोई ऐसी जाति देखने में आती है जो विना अपने पड़ोसियों से निरन्तर युद्ध किये ही अपने शान्तिमय व्यवसाय के फल

प्राप्त करने की आशा कर सकती हो ? कुछ देशों को छीड़ कर जो अच्छे मीके पर स्थित हैं, योरप की सव जातियाँ सिर से लेकर पैर तक अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित हैं। वड़ी-वड़ी राजधानियों का प्रत्येक व्यक्ति सदा युद्ध के लिये इतना प्रस्तुत रहता है कि केवल एक सप्ताह की स्चना पर अपना घर द्वार तथा काम काज छोड़ कर रण्जेत्र की यात्रा कर सके। सभ्यता ने मनुष्यता के हित के लिये वहुत कुछ किया है। परन्तु सभ्यता ने तलवार को हंसुआ नहीं बना दिया अथवा मनुष्यों को इस योग्य नहीं कर दिया कि वे अपने पड़ोसियों से अन्तिम श्वास पर्यन्त बिना लड़े ही अपने शान्तिमय व्यवसायों का फल भोग सकें।

#### पांचवां ऋघ्याय

### सामाजिक जींवन

त्रार्य लोगों ने त्रादिवासियों के साथ इसी तरह लगातार युद्ध करके ही, त्रान्त का सारा पंजाव श्रर्थात् सिन्धु से लेकर सरस्वती तक ग्रौर पर्वतों से लेकर सम्भवतः समुद्र तक जीत लिया ।

जैसा कि आशा की जा सकती है, हम लोगों को सिन्धु श्रीर उसकी पांचें सहायक निदयों का उल्लेख कई जगह पर मिलता है। ऋग्वेद के दसवें मंडल का ७५वें स्का एक श्रन्छा उदाहरण है श्रीर हम श्रपने पाठकों के लिये यहाँ पर इस पूरे स्का श्रनुवाद कर देते हैं—

- (१) हे निद्यों ! किव, मक्त के घर में तुम्हारी शक्ति की वड़ी प्रशंसा करता है उनको तीन प्रणाली है, प्रत्येक प्रणाली में सात सात निद्यों हैं । सिन्धु की शक्ति श्री सब निद्यों से श्रिधिक हैं ।
- (२) हे सिन्धु ! जब तुम ऐसी भूमि की श्रोर दौड़ो जहाँ कि श्रन्न वहुत होता है तो वरुण ने तुम्हारे लिये मार्ग खोल दिया । तुम भूमि पर एक विस्तृत मार्ग से वहते हो । तुम सब वहती हुई नदियों से श्रिधिक चमकती हो ।
- (३) सिन्धु का घोर नाद पृथ्वी से आकाश तक पहुँचता है! वह चमकत हुई वड़े वेग से वहती है। उनका घोर नाद ऐसा जान पड़ता है जैसे वादल में रं

- (४) जैसे गाय अपने वछड़ों को दूध देती है, हे सिन्धु ! वैसे ही दूसरी निदयाँ तेरे नेकट अपना जल लेकर अपती हैं ! जैसे कोई राजा अपनी सेना सिहत युद्ध में जाता है उसी प्रकार तू भी अपने अगल-वगल बहती हुई निदयों † की दो प्रखालियों को लेकर अपो-आगे चलती है !
- (५) हे गंगा, हे यमुना, सरस्वती, शतुद्रि (सतलज) स्त्रीर परुष्णी (रावी) ! रेरी इस प्रशंसा को स्त्रपने में बाँट लो ! हे ऋसिक्नी (चनाव) से मिलने वाली नदी ! १ विस्तता (फेलम) ! हे स्त्राजींकीया (ब्यास), जो कि सुषोमा (सिन्धु) से मिली है ! मेरी गत सुनो !
- (६) हे सिन्धु ! त् पहले तृष्टामा से मिलकर श्रीर फिर सुसर्तु, रसा श्रीर श्वेती से मिलकर कर बहती है। त् क्रुमु (कुरुम) श्रीर गोमती (गोमल) की कुमा (काबुल) श्रीर मेहन्तु से मिलाती है। त् इन सब निदयों को साथ लेकर बहती है।
- (७) प्रवल सिन्धु सफेद श्रीर चमकती हुई सीधी वहती है। यह वड़ी है श्रीर उसका जल चारों श्रोर वड़े वेग से भरता है। सब वहने वाली निदयों में से उसके समान कोई भी नहीं वहती! वह घोड़ों की तरह प्रवल श्रीर प्रौढ़ा की तरह सुन्दरी है!
- (८) सिन्धु सदा योवना ग्रौर सुन्दरी रहती है। उसके पास वहुत से घोड़े, रथ ग्रौर वस्त्र हैं! उसके पास वहुत सा स्वर्ण हे ग्रौर वह सुन्दर वस्त्र पहने है। उसके पास वहुत ग्रन्न, ऊन ग्रौर तृण हैं। ग्रौर उसने ग्रपने को मृटु फूलों से ढँक रक्खा है।
- (६) सिन्धु ने ऋपने सुख से जाने वाले रथ घोड़े वांधे हैं ऋौर उसमें रख कर हम लोगों के लिये भोजन लाती है। इस रथ की महिमा वड़ी है, इसका यश बहुत है ऋौर वह वड़ा ऋौर ऋजित है।

यह रिचा बहुत ही मनोहर श्रीर हृदयग्राहिणी है श्रीर किब की विस्तृत हिट को भी प्रकाशित करती है। प्रोफेसर मैक्समूलर कहते हैं कि यह किब एक ही चार में निदयों के तीन बड़े प्रवाहों का वर्णन करता है, श्रथीत वे जो उत्तर-पश्चिम से बह कर सिन्धु में मिलती हैं, वे जो उत्तर-पूर्व से उसमें मिलती हैं श्रीर श्रपनी शाखों सिहत दूरस्थ गंगा श्रीर जनुना में। यह वैदिक किब विस्तृत भौगोलिक शान को प्रकाशित

<sup>ं</sup> अर्थात् पश्चिम में काबुल की सहायक निदयों और पूरव में वे सहायक निदयाँ को कि पंजाय में वहती हैं और जिनका नाम नीचे की दो रिचाओं में है।

करता है, जो शान उत्तर में हिमाचल से, पश्चिम में सिन्धु नदी श्रीर सुलेमान पहाड़ः से, दित्त्ए में सिन्धु नहीं या समुद्र से श्रीर पूर्व में गंगा जसुना नदियों से सीमावद्ध है। इसके श्रीतिरिक्त पृथ्वी के श्रन्य भागों का वैदिक किव को शान नहीं था।

पञ्जाब की सब निद्याँ मिल कर कहीं-कहीं पर "सप्तनदी" के नाम से पुकारी गई हैं। एक जगह पर भी कहा गया है कि 'सप्तनदी" की माता किन्धु है श्रीर उसमें सातवीं नदी सरस्वती है ! म० ७ स० ३६ रि० ६ ) सिन्धु श्रीर उसकी पाँचो शाखें श्रादिम हिन्दुश्रों के प्राचीन निवास स्थान में श्रव तक बहती हैं । परन्तु सरस्वती, जो कि प्राचीन निद्यों में सबसे पिवत्र थी श्रीर जो उस प्राचीन समय में भी देवी की तरह पूजी जातो थी, श्रव नहीं बहती । उसका मार्ग कुरुच्लेत्र श्रीर थानेश्वर के निकट श्रव तक दिखाई पड़ता है श्रीर इन स्थानों को हिन्दू लोग श्रव तक पवित्र मानते हैं।

एक कि चिंत अपूर्व स्थान पर ऋषी विश्वामित्र को, सुदास के दिए हुए रथों, घोड़ों और अन्य पुरस्कारों के साथ, व्यास और सतलज नदी के संगम के पार करने में कठिनाई पड़ी, और उन्होंने गरजते हुये जल के कोप को शान्त करने के लिये एक पूरा सूक्त बना डाला (म०३ स्०३३)। हम ऊपर कह आये हैं कि यह सुदास एक प्रतापी विजयो था और आस-पास के दस राजाओं को हरा चुका था। उसने कई लड़ाइयां जीती थीं, जिनका वर्णन कई उत्ते जित सूक्तों में किया गया है। यह प्रतापी विजयी विद्या और धर्म की रहा करने वाला भी जान पड़ता है। उसने विश्वामित्र और विशय्ठ के घराने के ऋपियों को उदारता से वरावर पुरस्कार दिया। इसका फल यह हुआ कि इन दोनों ऋषियों के वंशों में आपस में द्वेष हो गया, जिसका वर्णन हम आगे चल कर करेंगे।

यद्यपि पंजाब की नदियों का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता है, पर गंगा श्रीर यमुना का उल्लेख बहुत कम मिलता है। हम ऊपर एक स्क का अनुचाद दे चुके हैं जिसमें इन दोनों नदियों का नाम आया है।

ऋग्वेद भर में दूसरा स्थान, जहां गंगा का उल्लेख आया है, केवल छुठे मंडल के ४५ वें स्क्त की ३१ वीं रिचा में है। वहाँ पर गंगा के ऊँचे तटों की उपमा दी गई है। यमुना तट पर के चरागाहों के प्रसिद्ध पशुओं का वर्णन (म०५ सू०५२ रि०१७) में है।

इस तरह, भारत वर्ष में आर्य अधिवासियों के रहने की सबसे पहली जगह पाँच निद्यों की भृमि थी। इसके सिवाय यह भी जान पड़ता है कि पाँचीं निद्यों पर बसने वालों की धीरे-धीरे करके पाँच जातियाँ हो गईं। म० १ सू० ७ रि० ६ में, म० १ सू० १७६ रि० ३ में, म० ६ सू० ४६ रि० ७ में तथा कई दूसरे स्थानों पर "पाँच भूमियों" (पंच-चिति) का उल्लेख है। इसी प्रकार म०२ स्०२ रि० १० श्रीर म०४ स्०३८ रि० १० में , 'खेती करने वाली पाँच जातियों" (पंच-कृष्टि) का वर्णन है, ग्रीर म०६ स्०११ रि०४, म०६ सू० ५१ रि०४१, म०८ सू० ३२ रि०२२, म०६ सू० ६५ रि०२३ ग्रादि स्थानों में "पाँच जनों" (पंच-जन) का उल्लेख मिलता है।

सरल, वीर ग्रीर उद्योगी ग्रार्य लोगों की इन्हीं ''पाँच जातियों'' ने, जो कि सिन्धु ग्रीर उसकी सहायक निदयों के उपजाऊ तटों पर खेती ग्रीर चराई करके रहती थीं, ग्रपनो सभ्यता हिमालय से लेकर कुमारी श्रन्तरीप तक फैलाई हैं।

श्रव हम पंजाव की इन पाँच जातियों के सामाजिक श्रीर घरेलू श्राचार व्यव-हारों के तथा उनके घरेलू जीवन के मनोरंजक स्त्रीर रम्य विषय का वर्णन करेंगे। पहली बात जो कि हम लोगों को बिस्मित करती है, यह है कि उस समय में वे बुरे नियम श्रीर रुकावट, श्रीर एक मनुष्य श्रीर दूसरे मनुष्य में तथा एक जाति श्रीर दूसरी जाति में सफ्ट भेद नहीं थे, जो कि ऋाज कल के हिन्दू समाज के बड़े टु:ख-जनक लज्ञ् हैं। हम लोग देख चुके हैं कि वैदिक समय के बलिष्ठ हिन्दू लोग गो मांस को काम में लाने में कोई वाघा नहीं समभते थे और वे लोग अपने व्यापारियों की समुद्र यात्रा का वर्णन त्र्राभिमान के साथ करते हैं। हम लोग यह भी देख चुके हैं कि ऋषियों की कोई स्रलग जाति नहीं होती थी स्रीर न वे स्रपना जीवन केवल तपस्या श्रीर ध्यान में संसार से श्रलग ही रह कर विताते थे। इसके विपरीत, ऋषी लोग संसार के व्यवहारी मनुष्य होते थे जो कि वहुत से पशुत्रों के स्वामी होते थे, खेती करते थे, युद्ध के समय में ऋादिवासी शत्रु ऋों से लड़ते थे ऋौर देवता झों से धन के लिये, पशु के लिये, युद्ध में विजय पाने के लिये और अपनी स्त्री और वाल-वच्चों की मंगल कामना के लिये प्रार्थना करते थे। वास्तव में प्रत्येक कुटुम्व का मुखिया, एक प्रकार से ऋपी ही होता था श्रीर अपने देवता श्रीं की पूजा अपने घर में अपनी ही नम्र रीति से करता था। कुटुम्व की स्त्रियाँ भी पूजा में सम्मिलित होकर कार्य के सम्पादन करने में सहायता देती थी। परन्तु समाज में कुछ लोग सूक्त वनाने ऋौर वड़े वड़े होम करने में अवश्य प्रधान थे और राजा तथा धनी लोग ऐसे लोगों को वड़े-बड़े अवसरों पर बुला कर उदारता से पुरस्कार देते थे। परन्तु इन महान रचियता लोगों की— ऋग्वेद के इन महान् ऋषी लोगों की—भी कोई अन्य साधारण जाति नहीं थी। वे लोग भी सासारिक मनुष्य थे जो सर्व-साधारण के साथ मिले हुये थे, उनसे विवाहादि करते थे उनके साथ सम्पत्ति के भागी होते थे, उनके युद्धों में लड़ते थे ग्रीर सारांश यह कि उन्हीं में के होते थे।

नैसे एक रणप्रिय ऋषी एक ऐसे पुत्र के लिये आराधना करता है (म० ५

सू० २३ रि० २ ) को युद्ध में शत्रुत्रों को जीते । दूसरा ऋषी ( म० ६ स्०२० रि० १ में ) धन, खेत तथा ऐसे पुत्र के लिये प्रार्थना करता है जो उसके शत्रुत्रों का नाश करे । एक तीसरा ऋषी ( म० ६ स्० ६६ रि०  $\rightleftharpoons$  में ) धन ग्रीर स्वर्ण के लिये, घोड़े ग्रीर गीग्रों के लिले, प्रचुर ग्रन्न ग्रीर उत्तम सन्तित के लिए ग्राराधना करता है । एक चीथा ऋषी बहुत ही सिधाई के साथ कहता है कि मेरे पशु ही मेरे धन ग्रीर मेरा इन्द्र हैं ( म० ६ स्० २ $\rightleftharpoons$  रि० ५ ) । ऋग्वेद भर में ऋषी लोग साधारण मनुष्य हैं । इसका तिनक भो प्रमाण नहीं मिलता है कि ऋषियों को कोई ग्रलग जाति होती थी जो कि योडाग्रों वा किसानों से भिन्न थी  $\dagger$  ।

निष्पत्त विचार के लोग इसे जाति भेद न होंने का एक अच्छा प्रमाण समभेंगे। यह अभाव रूप प्रमाण वहुतेरे भावरूप प्रमाणों की अपेता भी अधिक दढ़ है।
स्क्तों के ऐसे वड़े संग्रह के जो कि छ सो वर्षों से भी अधिक समय में वनाया गया था,
और जो लोगों की चाल-ढाल और रीति-व्यवहार के वर्णनों से भरा हुआ है—जो कि
कृषि, चराई और शिल्पनिर्मित वस्तुओं के, आदिवासियों के युद्धों के, विवाह और घरेल्ल
नियमों के, िश्तयों की स्थित तथा धमों के, धर्म विषय के और उस समय को ज्योतिष
विचा के वर्णनों से भरा हुआ है— हम लोगों को एक भी ऐसा वाक्य नहीं मिलता
जिससे प्रगट होता हो कि उस समय समाज में जाति भेद वर्तमान था। क्या इस वात
का विचारना सम्भव है कि उस समय समाज में जाति भेद वर्तमान था। क्या इस वात
का विचारना सम्भव है कि उस समय जाति भेद वर्तमान था और भी ऋग्वेद को दस
हजार रिचाओं में समाज के इस प्रधान सिद्धान्त का कहीं उल्लेख नहीं है १ क्या उत्तर
काल की एक भी ऐसी धर्म पुस्तक का मिलना सम्भव है जो विस्तार में ऋग्वेद का
दसवाँ ही भाग हो और उसमें जाति भेद का कहीं वर्णन न हो १
यहाँ तक हमने अधावरूप प्रमाशों को इसी एकार में किए किया है है किया है किया है किया है किया है किया ह

यहाँ तक हमने स्रभावरूप प्रमाणों को इसी प्रकार से सिद्ध किया है जिस पर से कि कई स्रभावरूप प्रमाण सिद्ध किया जा सकता है। परन्तु वड़े स्राश्चर्य का विषय है

<sup>†</sup> म० १० स्० ६० रि० १२ में जो चार जातियों का वर्णन स्त्राया है उसे हमारे प्रमाणों का खण्डन न समभना चाहिये। यह स्क ऋग्वेद के स्कों के सैकड़ों वष्त्र पीछे का बना है जैसा कि उसकी भाषा श्रीर विचार से ही प्रगट होता है। वह ऋग्, साम तथा यजुर्वेदों के जुदे-जुदे किये जाने के (रिचा ६) उपरान्त का, तथा जिस समय हिन्दू धर्म में परमेश्वर ने (जिसका कि उल्लेख ऋग्वेद में है ही नहीं) स्थान पा लिया था, उसके भ उपरांत का बना हुश्रा है। श्रार्थात् कीलानु क के कथनानुसार वह उस समय का बना हुश्र है, जब कि ऋग्वेद की श्रसंस्कृत रिचाश्रों के उपरान्त उत्तर काल में श्रिधिक सोहाबने छन् बनने लग गए थे। इस बात पर तो सब ही विद्वान सहमत हैं कि यह बहुत ही उत्त काल का बना हुश्रा है।

कि इस वात के भाव रूप प्रमाण भी मिलते हैं स्रीर ऋग्वेद के कई वाक्यों से प्रगट होता है कि उस समय जाति भेद नहीं था। स्वयं "वर्ण" शब्द का जिसका स्त्रयं स्त्राज कल की संस्कृत में "जाति" से है, ऋग्वेद में केवल स्त्रायों स्त्रीर स्त्रनायों में भेद प्रगट करने के लिये स्त्राया है स्त्रीर कहीं भी स्त्रायों की भिन्न-भिन्न जातियों को प्रगट करने के लिये नहीं स्त्राया ( म०३ स्०३४ रि०६ स्त्रादि)। वेद में "चृतिय" शब्द का, जिसका स्त्रयं स्त्राज कल की संस्कृत में "चृत्री जाति" से है, प्रयोग केवल विशेषण की भाँति देवतास्त्रों के सम्बन्ध में हुस्त्रा है स्त्रीर उसका स्त्रयं "वलवान" है (म०७ स्०६४ रि०२; मं०७ सू० द६ रि०१, स्त्रादि)। "विप्र" जिसका स्त्रयं स्त्राजकल "ब्राह्मण जाति," से है, वह भी ऋग्वेद में केवल विशेषण की भाँति देवतास्त्रों के सम्बन्ध में स्त्राया है स्त्रीर वहाँ पर उसका स्त्रयं "वुद्धिमान" है। (म० द्र सू० ११ रि०६ स्त्रादि)। स्त्रीर "ब्राह्मण" शब्द को स्त्राज कल की संस्कृत में "ब्राह्मण जाति" प्रगट करता है, उसका प्रयोग ऋग्वेद में सैकड़ों जगह पर केवल "सूक्तकार" के स्त्रर्थ में हुस्त्रा है (म०७ सू०१०३ रि० स्त्रादि)।

हम खुशी से इसके श्रीर भी प्रमाण दे सकते हैं, परन्तु हमारी सीमा यह ऐसा करने से रोकती है। परन्तु हम एक श्रीर प्रमाण दिये विना नहीं रह सकते। उस मनोरम सरलता के साथ जो कि ऋग्वेद का साधारण सौन्दर्य है। एक ऋषी श्रपने विपय में वरुण से यों कहता है:—

''देखो, मैं सूक्तों का रचियता हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता पत्थर पर अनाज पीसती है। हम सब जुदे-जुदे कामों में लगे हुए हैं। जिस तरह गौएँ (भिन्न-भिन्न दिशाओं में) चरागाह या भूमि में आहार के लिये घूमती हैं उसी तरह, हें सोम! हमलोग (भिन्न-भिन्न व्यवसायों में) तेरी पूजा धन के लिये करते हैं। तू इन्द्र के लिये वह!" (म० ६ सू० ११२ रि० ३)। जो लोग कल्पना करते हैं कि वैदिक समय में जाति भेद था, उन्हें ऊपर के इन वाक्यों को स्पष्ट करने में तिनक कठिनता होगी, जहाँ कि पिता, माता, और पुत्र, वैद्य, पिसनहारी और सूक्तकार वर्णन किए गये हैं!

उत्तर काल के जाति मेद के पत्त्पाती लोगों ने कभी-कभी इन वचनों को निरूपण करने का प्रयत्न किया है त्र्योर इसका फल बहुत त्र्यद्भुत हुन्ना है। ऋग्वेद के वहुत से ऋणियों की तरह (जिन्हें हम ऊपर देख चुके हैं कि वे योद्धा पुत्र होने के लिये निरन्तर त्र्याराधना करते थे) विश्वािमत्र भी योद्धा क्र्यौर सूक्तकार थे। उत्तर काल के हिन्दू इस पर घवड़ाये त्र्यौर उन्होंने एक सुन्दर पौराणिक कथा गढ़ दी कि विश्वािमत्र पहले च्तिय थे त्र्यौर फिर ब्राह्मण हो गये। परन्तु ये सब निरर्थक प्रयत्न हैं। विश्वािमत्र न तो चुन्नी ही थे त्र्यौर न ब्राह्मण। वे एक वैदिक ऋषि, त्र्यांत्

योद्धा तथा पुजेरो थे, जो कि "ब्राह्मण" ऋौर चित्रियों के होने के बहुत पहले हुये थे। \*

त्रस्तु, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, प्रत्येक कुटुम्न का पिता स्वयं श्रपना ही पुरोहित होता था श्रोंर उसका घर ही उसका मन्दिर होता था। ऋग्वेद में मूर्ति का, श्रथवा मन्दिरों श्रथांत पूजा करने के उन स्थानों का जहां पर लोग इकहें होते थे, कहीं कोई उल्लेख नहीं है। प्रत्येक कुटुम्बी के घर में पिवत्र श्राग्न सुलगाई जाती थी श्रोर वह उन सुन्दर श्रोर सरल स्को को गाता था, जिन्हे कि श्रव हम लोग ऋग्वेद में संग्रह किया हुश्रा देखते हैं। हम लोगों को उन स्त्रियों का एक मनोहर वर्णन मिलता है जो कि इन यशों में सहायता देती थी, जो श्रावश्यक सामिश्रयों को जुटाती थीं, उन्हे श्रोखली श्रोर मूसल से तैयार करती थीं, सोम का रस निकालती थीं, उसे श्रपनी श्रंगुलियों से हिलाती थीं श्रोर ऊनी छन्ने से छानती थीं। हम लोगों को श्रमेक स्थानों पर स्त्रियों के श्रपने पित के साथ यश करने का वर्णन मिलता है। वे लोंग मिलकर हवन करते थे श्रीर इस ग्रहार एक साथ ही स्वर्ग को जाने की श्राशा रखते थे (म० १ स्०१३१ रि० ३, म० ५ स्०४३ रि०१५ श्राहि)।

\* यहाँ पर हमको उन तीनों विद्वानों की सम्मित क। उद्धृत करते हुप बड़ा हफ् होता है जिन्होंने कि अपना जीवन काल वेद ही के देखने में व्यतीत कर दिवा है और जिन्हें योरप के वैदिक बिद्वानों का त्रियंविराट कहना चाहिए—

"तव यदि हम लोग इन सव प्रमाणों पर ध्यान देकर यह प्रश्न कवें कि जाति जैसा कि मनु के प्रन्थों अथवा आजकत्त है, वेद के प्राचीन धर्म का अंग है अथवा नहीं, तो हमको इसके उत्तर में निश्चय करके 'नहीं' कहना पड़ेगा" Maxmuller, Chips from a Cerman Workshop Vol II (1867). p. 307.

"श्रव तक जातियाँ नहीं थीं। लोग श्रवतक एक में मिलकर रहते थे श्रीर एक ही नाम से (श्रर्थात 'विसस'के नाम से) पुकारे जाते थे।" Weber's Indian Literature (translation) p 38.

श्रीर श्रन्त में डाक्टर रोथ साहव ने यह दिखलाया है कि वैदिक समय में छोटे-छोटे राजाश्रों के घराने के पुजारों ब्राह्मण कहलाते थे परन्त तव तक उनकी कोई श्रलग जाति नहीं हो गई थ'। इस बड़े विद्वान ने यह भी दिखजाया है कि श्रागे चलकर धर्या महाभारत के समय में किस प्रकार से छोटे-छोटे राजाश्रों के घराने के पुजारियों के प्रवल दल हो गये श्रीर उनके घरानों ने किस प्रकार से जीवन के प्रत्येक विभाग में सबसे श्रिक प्रावल्य प्राप्त किया श्रीर उनको एक जुदी जाति हो गई। Quoted in Muir's Sanskrit Texts, Vol I (1872) p. 291.

इस विषय में एक पवित्र स्क्त की कुछ रिचाएँ निस्सन्देह हमारे पाठकों को मनोरं जक होगी।

- (५) हे देवता लोग! जो दम्पत्ति एक साथ मिल कर नैवेद्य तैयार करते हैं श्रीर सोम के रस को साफ करके दूध के साथ मिलाते हैं।
- (६) वे त्रपने लाने फै लिए भोजन पावें ग्रौर दोनों साथ-साथ यज्ञ में श्रावें। उनको भोजन की खोज में कभी न धूमना पड़े।
- (७) वे देवता ह्यों से विल चढ़ाने की भूठीं प्रतिज्ञा कभी नहीं करते हों। तुम्हारी स्तृति करने में चुकते हैं। वे तुम्हारी पूजा सबसे हमच्छे नैवेदा से करते है।
- (८) वे युवा ग्रौर बद्ती हुई श्रवस्था में पुत्र से सुखी होकर स्वर्ण प्राप्त करते हैं ग्रौर दोनों दींर्घ श्रायु तक जीते हैं।
- (E) स्वयं देवता लोग ऐसे दम्पित द्वारा पूजा किये जाने की !लालसा रखते हैं जो कि यज्ञ करने के अनुरागी हों और देवताओं को कृतज्ञता से नैवेद्य चढ़ाते हों। वे अपना वंश चलाने के लिये एक दूसरे को गले लगाते हैं और वे अपने देवताओं की पृजा करते हैं! (८,३१)

हम लोगों के लिए उन बुद्धिमती स्त्रियों का वर्णन ग्रीर भी रमणीय है जो स्वयं भृष्टी थीं ग्रीर पुरुषों की तरह स्क्त बनाती ग्रीर होम करती थीं। क्रयोंकि उस समय में स्त्रियों के लिये कोई बुरे वन्धन, ग्रथवा समाज में उनके उचित स्थान से उन्हें ग्रला परदे में ग्रथवा ग्रिशिच्तित रखने की रीतें नहीं थीं। घूंघट काढ़े हुई स्त्रियों ग्रीर दुलहिनों का वर्णन मिलता है पर स्त्रियों के पर्दे में रक्खे जाने का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसके विपरीत हमलीग उन्हें उनके कायों को उचित स्थिति में, उन्हें होम में सम्मिलित होते हुए ग्रीर समाज पर ग्रपना प्रभाव डालते हुए पाते हैं। हम लोग सुशिच्तित स्त्री, विश्ववारा का वृतान्त ग्रव तक स्मरण करते हैं, जों कि हजारों वर्षों से हम सुनते ग्राते हैं। यह धार्मिक स्त्री स्क्त बनाती थी, होम करती थी ग्रीर ग्रियन देवता से विवाहित दम्पत्ति के परस्पर सम्बन्धों को स्थिर करने ग्रीर सदाचार से रहने के लिये सच्चे उत्साह के साथ प्रार्थना करती थी (म० ५ स्० २८ रि० ३) हम लोगों को ऐसी दूसरी स्त्रियों के भी नाम मिलते हैं जो ऋग्वेद्र की भ्रम्पी थीं।

ऐसे सरल समाज में, जैसा कि वैदिक समय में था, जीवन के सम्बन्ध प्राणियों की त्रावश्यकतात्रों के त्रानुसार निश्चित किये जाते थे त्रीर न कि बज़ समान नियमों के त्रानुसार, जैसा कि उत्तर काल में होता था। त्रातएव उस समय में यह कोई धर्म सम्बन्धी त्रावश्यक वात नहीं थी कि प्रत्येक कन्या का विवाह हो ही। इसके दिदर्तत हम लोगों को ऐसी दिन व्याही स्त्रियों के भी वर्णन मिलते हैं जो

त्रपने पिता ही के घर रहती थीं श्रीर स्वामाविक रीति से श्रपने पिता की सम्पत्ति के कुछ, श्रंश का स्वत्व मांग कर, उसे पाती थीं (म०२ सू०१७ रि०७)। इसके सिवाय चतुर श्रोर मेहनती पित्नयों का भी वर्णन मिलता है जो घर के कामों को देखती भालती थीं श्रोर प्रभात की तरह सबेरे घर के सब प्राणियों को जगा कर, उन्हें श्रपने श्रपने कामों में लगाती थीं (म०१ सू०१२४ रि०४) श्रीर जो गृहस्थी के उन गुणों को रखती थीं जिनके लिये हिन्दू स्त्रियाँ सबसे पहले के समय से लेकर श्राज तक प्रसिद्ध रही हैं। परन्तु बहुधा बुरी स्त्रियों के जो कुमार्ग पर चलती थी, (२,२६,१) ऐसी विन व्याही स्त्रियों के जिन्हें उनके चित्र की रक्षा करने के लिये भाई नहीं थे श्रीर ऐसी स्त्रियों के भी (म०४ सू०५, रि०५; म०१० सू०३४ रि०४) जो श्रपने पित से सच्चा प्रेम नहीं रखती थी, उल्लेख मिलते हैं। एक स्थान पर एक क्षीणधन जुश्रारी की स्त्री का उल्लेख भी है जो कि दूसरे पुरुषों की लालसा की वस्तु हुई थी [म०१०स्०३४ रि०४]।

ऐसा जान पड़ता है कि कन्यात्रों को भी त्रपना पित चुनने में कुछ त्रिधिकार होता या। उनका यह चुनाव सदा सुली ही नहीं होता था। क्योंकि "बहुत सी स्त्रियाँ त्रपने चाहने वाले के धन की लालच में श्रा जाती हैं। परन्तु मृटु स्वभाव श्रीर सुन्दर रूप की स्त्री त्रप्रनेकों में से केवल त्रपने ही प्रियतम को त्रपना पित चुनती हैं"। म० १० स्० २७ रि० १२]। हमलोग ऊपर के इस वाक्य में उत्तर काल के स्वयम्वर की छाया देखने की कल्पना कर सकते हैं। परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि पिता भी त्रपनी कन्या था पित चुनने में एक उपयुक्त प्रभाव का प्रयोग करता था श्रीर त्राज कल की तरह वह त्रपनी कन्यात्रों को सुन्दरता में सजाकर श्रीर सोने के गहने पहना कर, देता था। [म० ६ सू० ४६ रि० २; म० १० सू० ३६ रि० १४]।

विवाह की रीति वहुत ठीक होती थी और वे प्रतिज्ञाएँ जो वर और कन्या एक दूसरे में करते थे, इस अवसर योग्य होती थीं । हम यहाँ पर ऋग्वेद के अन्तिम भाग के एक स्क्त की कुछ रिचाओं का अनुवाद देते हैं, जिसमें इस रीति का एक मनोहर वर्णन हैं। नीचे लिखी रिचाओं में से पहली दो रिचाओं से जान पड़ेगा कि वाल-विवाह की स्वभाव विरुद्ध रीति उस समय नहीं ज्ञात थी और कन्याओं का विवाह उनके युवा होने पर किया जाता था।

.. (२१) हे विश्वावसु ! ( विवाह के देवता ) इस स्थान से उठो, क्योंकि इस कन्या का विवाह समाप्त हो गया । हम लोग स्कों से ग्रीर दंडवत करके विश्वावसु की स्तुति करते हैं । ग्रव किसी दूसरी कुमारी के पास जाग्रो, जो कि ग्रव तक ग्रपने पिता के घर

हो श्रीर विवाह करने की श्रवस्था के चिन्हों को प्राप्त कर चुकी हो । वह तुम्हारा भाग होगी, उसे जानो ।

(२२) हे विश्वावसु ! इस स्थान से उठो । हम तुम्हें दंडवत करके तुम्हारी पूजा करते हैं । अब किसी दूसरी कुमारी के पास जाओ जिसका अंग प्रौदता को प्राप्त होता हो, उसे एक पति से मिलाकर पत्नी बनाओ ।

(२३) जिस मार्ग से हमारे मित्र लोग विवाह के लिये कुमारी ढूँढने को जाते हैं उस मार्ग को सीधा और कांटों से रहित करो। हे देवता लोग ! पित और पत्नी अञ्झी तरह से मिलें।

(२४) हे कुमारी ! सुन्दर सूर्य ने तुभे ( कुँग्रारेपन के ) बन्धनों से बांधा है, त्रव हम लोग तुभे उन बन्धनों से छुड़ाते हैं । हम तुभे तेरे पित के साथ ऐसे स्थान में रखते हैं जो कि सच्चाई ग्रीर पुण्य का घर है ।

(२५) हम इस कुमारी को इस जगह ( उसके पिता के घर ) से मुक्त करते हैं, परन्तु दूसरी जगह ( उसके पित के घर ) से नहीं । हम उसका सम्बन्ध ऋच्छी तरह से दूसरे स्थान से करते हैं। हे इन्द्र ! वह भाग्यशालिनी ऋौर योग्य पुत्रों की माता हो ।

(२६) पूष्रण इस जगह से तेरा हाथ पकड़कर तुभे ले चले। दोनों अश्विन तुभे एक रथ में ले चलें। ग्रपने (पित'के) घर जा और उस घर की मालिकन हो। उस घर में सब चीजों की मालिकन हो और सब पर अपना प्रभुत्व कर।

(२७) तुभे सन्तान हो ऋौर वहां तुभे ऋाशीर्वाद मिले। ऋपने घर का काम काज सावधानी से कर। ऋपना शरीर ऋपने इस पित के शरीर के साथ एक कर ऋौर झुढ़ाई तक इस घर में प्रमुख कर।

(४०) पहले सोम तुमे अङ्गीकार करता है, तव तुमें, गन्धर्व अङ्गीकार करता है, तेरा तीसरा स्वामी अग्नि है और तब चौथी बार मनुष्य का पुत्र तुमे अङ्गीकार कराता है ।

(४१) सोम ने यह कन्या गन्धर्व को दी, गन्धर्व ने उसे ऋगिन को दिया और ऋगिन ने उसे धन ऋगैर सन्तित के साथ मुफे दिया है।

(४२) हे दम्पित ! तुम दोनों यहां साथ मिल कर रहो, जुदे मत हो । नाना प्रकार के भोजन का सुख भोगो : ऋपने ही घर में रहो और ऋपने पुत्र ऋौर पौत्र के साथ ऋानन्द भोगो ।

<sup>\*</sup>इससे तथा इसके नीचे की रिचाओं से जाना जाता है कि कन्या का वर से विवाह किए जाने के पहले वह इन तीनों देवताओं को अर्थण की जाती थी।

- (४३) [ पित और पत्नी कहते हैं ] प्रजापित हम लोगों को सन्तान दें, श्रर्थमन हमलोगों को बुढ़ापे तक एक साथ रक्खें। (पत्नी के प्रति) हे प्रिये, श्रपने पित के घर में शुभ पौरे से प्रवेश कर। हमारे दास दासियों श्रीर पशुत्रों का हित करो।
- (४४) तेरी आँखें कोध से रहित रहें और तू अपने पित के सुख के लिये यत्न करे, और हमारे पशुओं का हित करे। तेरा मन प्रसन्न रहे और तेरी सुन्दरता शोभा-यमान हो। तू वीर पुत्रों की माता और देवताओं की भक्त हो। हमारे दास, दािखयों और पशुओं का हित करे।
- (४५) हे इन्द्र ! इस स्त्री को भाग्यवती ऋौर योग्य पुत्रों की माता वना । उनके दस पुत्र हों, जिसमें घर में पित को लेकर ग्यारह पुरुष हो जांय ।
- (४६) (स्त्री के प्रति ) तेरे सास ऋौर ससुर पर तेरा प्रभाव रहे ऋौर तू ऋपनी ननद ऋौर देवर पर रानी की तरह शासन करे।
- (४७) (पित ख्रीर पत्नी कहते हैं ) सब देवता लोग हमारे हृदय को एक करें। मातिरिश्वन, धातृ ख्रीर वाग्देवी हम लोगों को एक करें (१०, ८५)

ऊपर का उद्भृत भाग कुछ अधिक लम्बा चीड़ा है परन्तु इस उद्भृत भाग से विवाह विधि की उपयुक्तता और नई बहू की अपने पित के घर में स्थिति और उसके स्वामी का अनुराग एक बार ही प्रगट होता है।

वैदिक समय में राजा श्रीर श्रमीर लोग एक साथ कई स्त्रियों से विवाह करने पाते थे श्रीर यह रीति पुराने जमाने में सब देशों श्रीर सब जातियों में थी। ऐसी दशा में घरेलू भगड़े स्वाभाविक ही होते ये श्रीर ऋग्वेद के श्रन्तिम भाग में ऐसे सूक्त पाये जाते हैं जिसमें स्त्रियां श्रपनी सौतों को शाप देती हैं (म० १० सू० १४५; म० १० सू० १५६)। परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि यह ऋरीति वैदिग युग के श्रन्तिम भाग में ही चली थी, क्योंकि प्राथिमक स्क्तों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता।

दो त्रपूर्व रिचाएँ ऐसी भी मिलती हैं जिनसे उत्तराधिकारी होने के नियम प्रगट होते हैं। श्रतएव वे विशेष मनोहर हैं। हम उनका श्रनुवाद नीचे देते हैं।

- (१) जिस पिता के पुत्र नहीं होता वह पुत्र उत्पन्न करने वाले अपने दामाद को मानता है और अपनी पुत्री के पुत्र के पास जाता है अर्थात् अपनी सम्पति उसे देता है। विना पुत्र का पिता अपनी पुत्री की सन्तित पर भरोसा करके सन्तीष करता है।
- (२) पुत्र त्रपने पिता की सम्पति का कोई भाग श्रपनी वहिन को नहीं देता। वह उसे उसके पित को पत्नी की भांति दे देता है। यदि किसी माता को पुत्र या पुत्री,

दोनों हो तो एक ( अर्थात् पुत्र ) तो अपने पिता के काम-काज में लगता है और दूसरा ( अर्थात् पुत्री ) सम्मान पाती है।' ( ८३, ३१ )

यह हिन्दुश्रों के उत्तराधिकारी होने के नियम का पहला सिद्धान्त है जिससे कि पुत्र ग्रीर न कि पुत्री, ग्रपने पिता की सम्पत्ति ग्रीर धर्म कार्यों का उत्तराधिकारी होता था ग्रीर जिससे केवल पुत्र सन्तान न होने ही पर सम्पत्ति नाती को मिलती थी। हमारा विचार है कि नीचे लिखे हुए वाक्यों से हिन्दुग्रों के पुत्र गोद लेने के नियम के प्रथम सिद्धान्तों का भी पता लगाता है।

जिस तरह से, जिस मनुष्य को ऋगा नहीं होता वह बहुत धन पाता है उसी तरह हम लोग भी उस धन को पावेंगे जो हद रहता है। ( ऋथीत् पुत्र) हे ऋगिन। हमें दूसरों का जन्मा हुऋा पुत्र न ब्रहण करना पड़े। मूखों की रीति पर मत चलो।

"दूसरों का जन्मा हुन्ना पुत्र हमें सुख दें सकता है, परन्तु कभी त्रपने पुत्र की तरह नहीं हो सकता। त्रीर वह ब्रन्त में त्रपने ही घर चला जाता है। इससे हम एक नया पुत्र जन्में जो कि हमें ब्रन्न दे ब्रीर हमारे शतुब्रों का नाश करे (७,४,७ क्रीर ८)

हमने इस अध्याय में विवाह और उत्तराधिकारी होने के विषय में लिला है। अब हम अपने गृहस्थी के रीति व्यवहारों के वर्णन को अन्त्येष्टि क्रिया सम्बन्धी कुछ वाक्यों को उद्धृत करके, समाप्त करेंगे। अपृग्वेद में यम, नर्क का देवता नहीं है वरन् स्वर्ग का देवता है जो कि पुण्यातमा मनुष्यों को मरने के पीछे मुखी भूमि में पुरस्कार देता है। केवल उसके दो कुत्ते ऐसे हैं कि जिनसे वचना चाहिये या जिन्हें संतुष्ट करना चाहिये।

- (७) रे मृतक ! जिस मार्ग से हमारे पुरखा लोग जिस स्थान को गये हैं उसी मार्ग से तुम भी उसी स्थान को जाख्रो । यमराज ख्रौर वरुण, दोनों नैवेद्यों से प्रसन्न हैं । जाकर उनका दर्शन करो ।
- (८) उस सुखी स्वर्ग में जाकर पूर्वजों में मिलो । यम से अपनी पुण्याई के फलों के साथ मिलो । पाप को पीछे छोड़ो , अपने घर मे प्रवेश करो ।
- (६) हे प्रेत लोग ! इस स्थान को छोड़ कर यहाँ से चले जाग्रो । क्योंकि पितरों ने मृतक के लिए एक स्थान तैयार किया है । वह स्थान दिन से चमकते हुए जल से, ग्रोर प्रकाश से सुशोभित है । यम इस स्थान को मृतक के लिये नियत करता है ।
- (१) हे मृतक । इन दोनों कुत्तों में से प्रत्येक की चार-चार श्राँखें हैं श्रीर इनका रङ्ग विचित्र है। उनके निकट से जल्दी से निकल जाश्रो । तब उस सुन्दर

र्ग से उन बुद्धिमान ि पतरों के पास जात्र्यो जो कि त्र्यपना समय यम के साथ प्रसन्नता गैर सुख में बिताते हैं (१०,१४)।

इन रिचात्रों से हमें वैदिक समय के हिन्दुओं का त्राने वाले सुख में विश्वास कट होता है। त्रान्येष्टि कियात्रों का उल्लेख नीचे लिखें वाक्यों में त्राया है—

'हे ग्रिप्ति! इस मृतक को भस्म मत कर डाल, उसे दुःख मत दे, उसके चमड़े ।। शरीर को टुकड़े-टुकड़े मत कर डाल । हे ग्रिप्ति! ज्योंही उसका शरीर तेरी ज्याला वे जल जाय त्योंही उसे हमारे दितरों के लोक में भेज दे (१०,१६,१)।

- (१०) हे मृतक ! उस विस्तृत भूमि पर जा जो कि माता की तरह है। वह विस्तृत त्र्यौर सुन्दर है। उसका स्पर्श ऊन या स्त्री की तरह मृदु हो। तुमने यज्ञ किए हैं त्रतएव वह तुम्हें पाप से वचावे।
- (११) हे पृथ्वी ! उसके पीछे उठो, उसे दुःख मत दो । उसे अच्छी चीजें दो । उसे धीरज दो । जैसे माता अपने पुत्र को अपने आंचल से दकती है वैसे ही तुम इस मृतक को हँको ।
- (१२) उसके ऊपर मिट्टी का जो ह्रहा उठाया जाय वह उसके लिये हलका हो । मिट्टी के हजारों कण उसके ऊपर पड़ें। वे सब उसके लिये मक्खन से भरे हुये घर की तरह हों, वे उसको स्त्राश्रय दें। (१०, १८)

त्रव इस सूक्त की केवल एक श्रद्भुन रिचा का उल्लेख वाकी रह गया है, जिसमें कि विधवा विवाह का होना सफ्ट लिखा है—

'हे स्त्री ! उठ, तू ऐसे के निकट पड़ी है जिसका प्राण निकल गया है। जीवित लोगों की सुव्टि में ख्रा, अपने पित से दूर हो ग्रीर उसकी पत्नी हो जो कि तेरा हाथ पकड़े हुए हैं ख्रीर तुमसे विवाह करने को तैयार है (१०,१८,८)।'

यह अनुवाद तैतरीय आरण्यक से सायन के अनुसार है और इसके शुद्ध होने में वहुत कम सन्देह हो सकता है, क्योंकि 'दिधिषु' शब्द का संस्कृत भाषा में केवल एक ही अर्थ है अर्थात् 'स्त्री का दूसरा पित'। हम यहाँ नीचे ।लखे वचन उद्धृत करते हैं जो कि डाक्टर राजेन्द्र लाल मित्र ने प्राचीन भारतवर्ष में अन्त्येष्टि किया के विषय के एक लेख के अन्त में दिशा हैं —'वैदिक समय में बिधवा विवाह की चाल थी, यह वात अनेक प्रमाणों और वितरकों से सिद्ध की जा सकती है। प्राचीन काल से संस्कृत भाषा में ऐसे शब्दों का रहना जैसे कि 'दिधिपु' अर्थात् वह मनुष्य जिसने विधवा से विवाह किया हो, 'परपूर्व' अर्थात् जिस स्त्री ने दूसरे पित से विवाह किया हो, 'पौनर्भव' अर्थात् किसो स्त्री का उसके दूसरे पित से उत्पन्न हुआ पुत्र, आदि इस वात को सिद्ध करने के लिये वहत हैं।

यहां हमको दु:ख ऋौर पश्चाताप के साथ, इस सक्त के सम्बन्ध में एक दूसरे वचन का वर्णन करना पड़ता है। यह वचन ऋग्वेद में पूरी तरह से ऋनिष्ट रहित है परंतु जिसका ऋगुवाद सती होने की निष्ठुर रीति को प्रमाणित करने के लिए उत्तरकाल में उसको वदल कर उल्टा किया गया है। इस महानिष्ठुर ऋगधुनिक हिन्दू रीति का ऋग्वेद में कोई प्रमाण नहीं है। उसमें केवल एक पूर्णतया ऋनिष्ट रहित वर्णन है (म० १० सू० २८ रि० ७) जिसमें ऋन्येष्टि किया में स्त्रियों के प्रस्थान का हाल है। इसका ऋगुवाद यों किया जा सकता है।

ईश्वर करे ये स्त्रियाँ विधवापन के दुःखों को न सहें, इन्हें ऋच्छे, ऋौर मनमाने पित मिलें ऋौर ये उनके घरों में नेत्रांजन ऋौर मक्खन स'हत प्रवेश करें। इन स्त्रियों को विना रोए ऋौर विना दुःख के, श्रमूल्य ऋाभूषण पहन कर पहले उस घर को जाने दो।

ऊपर के वाक्यों में विधवाओं के जलाए जाने के सम्बन्ध का एक शब्द भी नहीं है। परन्तु इसमें के एक शब्द 'श्रग्ने' का 'श्रग्ने' करके मिथ्यानुगद किया गया श्रीर यह वाक्य वङ्गाल में विधवाओं के जलने की श्राधुनिक रीति का प्रमाण दिया गया है। प्रोफेसर मेक्समूलर कहते हैं कि यह इस कात का कदाचित सबसे निन्दित उदाहरण है कि श्रशंकित प्रोहितों द्वारा क्या-क्या वातें हो सकती हैं। केवल एक छिन्न-भिन्न किए हुए, मिथ्यानुवादित श्रीर मिथ्याप्रयुक्त वाक्य के प्रमाण पर हजारों जीव श्राहुति दिए गए श्रीर इसी के कारण धर्मों न्मत्त राजविदोह भी हुश्रा चाहता था।

#### छठवाँ ऋध्याय

## वैदिक धर्म

ऋग्वेद का धर्म सुप्रस्थात है—-वह प्रधानतः वड़े गम्भीर श्रीर उच्च रूप में प्रकृति की पूजा है। वह श्राकाश जो चारों श्रोर घेरे हुए, वह सुन्दर श्रीर विकसित प्रभात जो काम काज गृहकी की तरह मनुष्यों को नींद से जगा कर उनके कामों पर भेजता है, वह चमकीला उप्ण सूर्य जो पृथ्वों को सजीव करता है, वह वायु जो संसार भर में व्यात है, वह श्रीरन जो हम लोगों को प्रसन्न श्रीर सजीव करती है श्रोर वो प्रचण्ड

श्रांधियाँ जो भारतवर्ष में भूमि को उपजाऊ करने वाली वृष्टि का श्राना प्रगट करती हैं—ये ही सब देवता थे जिनकी प्राचीन हिन्दू लोग पूजा करते थे। श्रीर जब कोई प्राचीन श्रृषी श्रृडा श्रीर भक्ति के साथ इन देवताश्रों में से किसी एक की स्तुति करने लगता था तो वह वहुधा उस समय यह भूल जाता था कि इस एक देवता के श्रृतिक श्रीर कोई देवता भी है। इसलिये उसके उक्त स्कों में सृष्टि के एक मात्र ईश्वर की स्तुति के उक्तप श्रीर लच्चा पाये जाते हैं। यही कारण है कि बहुत से विद्वान वैदिक धर्म को श्रृद्दे त वादी करने में बहुधा रुकते श्रीर हिचिकचाते हैं। वास्तव में श्रृषी लोग वहुधा प्रकृति-पूजा से ऊँचे श्रीर गृद्ध विचारों की श्रोर गए हैं श्रीर उन लोगों ने साफ-साफ कहा है कि भिन्न-भिन्न देवता लोग केवल एक ही श्रादिकरण के भिन्न-भिन्न स्वता कर डाला है श्रीर श्रृग्वेद के वड़े-बड़े श्रृषी लोग प्रकृति के देवताश्रों की श्रीर वहें हैं।

श्राकाश स्वभावतः ही पूजा की सबसे मुख्य वस्तु थी। श्राकाश के भिन्न-भिन्न रूप थारण करने के कारण उसे भिन्न-भिन्न नाम दिये गये थे श्रीर इसी लिये भिन्न-भिन्न देवताश्रों की कल्पना की गई थी। इनमें से सबसे प्राचीन कदावित 'द्यु' (जिसका श्रर्थ 'चमकता हुश्रा, है) है, जो कि श्रीक लोगों का 'जीउस', रोमन लोगों के जुपिटर का प्रथम श्रच्य (जु', सेक्सन लोगों का 'टिउ, श्रीर जर्मन लोगों का 'जिश्रो' है। बहुत सी श्रार्थ भाषाश्रों में इस नाम के मिलने से ऐसा जान पड़ता है कि इन सब जातियों के पूर्व पुरुष लोग श्रपने प्रथम प्राचीन निवास स्थान में इस देवता की पूजा करते थे।

परन्तु, यद्यपि ग्रीस त्रौर रोम देश के देवतात्रों में जीउस ग्रौर जुपिटर प्रधान रहे, परन्तु भारतवर्ष में उसकी स्थिति शीघ्र ही जाती रही ग्रौर ग्राकाश की श्रपनी एक विशेष शिक्त ने उसका स्थान ग्रहण किया। क्योंकि भारतवर्ष में निदयों की वार्षिक वाद, पृथ्वी का उपजाऊपन ग्रौर फसल का श्रव्हा होना, हम लोगों के ऊपर वमकने वाले श्राकाश पर निर्भर नहीं हैं वरन् वरसने वाले मेघ पर निर्भर है। ग्रातएव इन्द्र जिसका ग्रार्थ, वृष्टि करने वाला है, वैदिक देवतात्रों में शीघ्र ही प्रधान हो गया।

श्राकाश का एक दूसरा नाम वरुग था, जो कि ग्रीक लोगों का 'उरेनस' है। इस शब्द का श्रर्थ 'टॉकना' है, श्रीर वरुग, वह श्राकाश, कदाचित विना प्रकाश का श्रथवा रात्रि का श्राकाश—था जो पृथ्वी को ढांके हुए है, क्योंकि दिन के उज्वल श्राकाश के लिये हम लोगों को एक दूसरा शब्द 'मित्र' मिलता है, जो कि जंदवस्ता

50

का 'मिथ्' हैं। संस्कृत भाष्यकार लोग स्वभावतः ही वरुण को रात्रि श्रीर मित्र को दिन वतलाते हैं श्रीर ईरानी लोग मिथ् के नाम से सूर्य को पूजते हैं श्रीर 'वरुण' को यदि श्राकाश नहीं तो एक सुखमय लोक कहते हैं।

इन सब वातों से प्रगट होता है कि स्राकाश के देवता वरुण का नाम स्रोर उसकी कल्पना स्रार्य जातियों के पूर्व पुरुषों को उनसे स्रालग होकर यूनान, फारस स्रोर भारतवर्ण में जाने के पहले से ज्ञात थी। वास्तव में प्रख़्यात जर्मन विद्वान डाक्टर राथ का मत है कि हिन्दू-स्रार्थ क्राँगर पवित्र था स्रोर उनके धर्म के पहले वरुण उन लोगों के देवता हों में सबसे श्रेष्ठ स्रोर पवित्र था स्रोर उनके धर्म के स्राध्यात्मिक स्राश को निरूपण करता था। उनके स्रालग होने के पीछे यह साधुवृत्त का देवता ईरानियों का परम देवता 'स्रहुरमज्द' हो गया है स्रोर भारतवर्ष में यद्यपि वरुण ने देवता लोगों में स्रापना स्थान युवा स्रोर प्रवल वृष्टि के देवता इन्द्र को दे दिया परन्तु फिर भी उसने उस पवित्रता को कदापि नहीं खोया जो उसकी पहली कल्पना में वर्तमान थी स्रोर स्राग्वेद के सबसे पवित्र सक्त उसी के हैं, न कि इन्द्र के। यह सम्मित चाहे जैसी हो, परन्तु स्राग्वेद में वरुण की प्रधान पवित्रता तो स्रस्वीकार नहीं की जा सकती स्रोर इसके उदाहरण के लिये हम वरुण के सूक्तों में से कुछ का स्रनुवाद देते हैं—

- (६) हे वरुण ! जो चिड़ियाँ उड़ती हैं उन्होंने तुम्हारा बल या तुम्हारी शक्ति नहीं पाई है । निरन्तर वहने वाला पानी श्रीर चलती हुई हवा भी तुम्हारी गति का मुकावला नहीं कर सकते ।
- (७/ निष्कलंकित शक्ति का राजा वरुण आकाश में रहता है और ऊपर प्रकाश की किरणों को पकड़े रहता है। ये किरणों नीचे की ओर उतरती हैं, परन्तु आती हैं ऊपर ही से। उनसे हमारा जीवन बना रहे।
- (८) राजा वरुण ने सूर्य की परिक्रमा के लिये मार्ग फैला दिया है। उसने मार्ग रहित ग्राकाश में सूर्य के लिये मार्ग बना दिया है। वह हमारे उन शत्रुग्नों को निन्दित करे जो कि हमारे हृदय को दुखित करते हैं।
- (६) हे राजा वरुण ! सैकड़ों, हजारों जड़ी बूटी तेरी हैं । तेरी दया ऋधिक ऋौर विष्तृत हो । हम लोगों से पाप को दूर रख । जो पाप हमने किए हैं उनसे हमारा उदार कर ।
  - (१०) वे सव तारे \* जो कि ऊपर स्थित हैं ग्रीर रात को दिखाई देते हैं,

<sup>\*</sup> यहाँ पर ''रिच'' शब्द आया है जिसका अभिप्राय या तो नच्च मात्र से अथवा सम्पति के नच्चत्र से भी हो सकता है । 'रिच' धातु का अर्थ 'चमकना' है । अतएव समय

दिन में कहाँ चले जाते है ? वरुण के कार्य अतिवार्य है, चन्द्रमी उन्हों अतिहा से शोभायमान होकर चभकता है। (१,२४)

(३) हे वरुण ! मैं उत्सुक हृदय से तुभासे अपने पापों के विषय में पूछ्ता हूँ। मैं पण्डितों के पास इसकी पूछ ताछ के लिये गया हूँ। सब पण्डितों ने सुभासे यही कहा है कि वरुण तुभासे अप्रसन्त है।

(४) हे वरुण ! मैंने ऐसा क्या किया है कि जिससे त्ने अपने मित्र, अपने पूजने वाले का नाश किया है ! हे महाशक्तिमान्, त् मुफे इसका वृत्तान्त कह जिससे कि मैं तुके शीव दन्डवत करूँ और तेरी शरण आऊँ ।

- (५) हे वरुण ! हम लोगों का हमारे पितरों के पायों से उद्घार कर, जो पाप हम लोगों ने स्वयं किये हैं उनसे हमारा उद्घार कर । हे वरुण, विशव्ड का उद्घार कर जैसे एक वक्षुड़े को रस्सी से ख्रौर चोर को, जिसने चुराये हुए जानवर को भोजन किया है, उद्घार होता है।
- (६) हे वरुण ! ये सब पाप हमने जान बूफ कर नहीं किये हैं। भूल, मद्य, क्रोध, द्यूत, श्रथवा श्रविकार से पाप होते हैं। एक बड़ा भाई भी छोटे को कुमार्ग पर लगाता है। स्वप्नो में पाप होता है।
- (७) पाप से मुक्त होकर दास की भाँति मैं उस वरुग की सेवा करूँ गा जो हमारे मनोरथों को पूरा करता श्रीर हमें सहायता देता है। हम श्रव हैं। श्रार्थ देवता हमें ज्ञान दें। बुद्धिमान देवता हमारी प्रार्थना स्वीकार करें श्रोर हमें धन दें। (७, ८६)
- (१) हे वरुण राजा ! मैं कभी भौमिक यह में न जाऊँ। हे महदशक्ति, दया कर।
- (२) हे शस्त्र सिन्जत वरुण ! मैं काँपता हुआ आता हूँ जैसे वायु के आगे मेव आता है। हे महदशक्ति, दया कर, दया कर।

पाकर 'रिक्त' शब्द का दो अर्थ हो गया अर्थात् एक तो किसी विशेष नक्त्रपुंज के चमकते हुए तारे और दूसरे एक जानवर जिसकी चमकीली आँखें और चमकते हुए चिकने वाल होते हैं। इन दोनों अर्थों के स्वाभाविक गड़वड़ी से स्वयम् के नक्त्र ही 'रिक्' कहलाने लगे। इस विषय पर मेक्ष्ममूलर साहव ने अपनी चनाई Science of Language नामक पुस्तक में वहुत राष्ट्रता और पाण्डित्य के साथ विचार किया है। ये कहते हैं वहुतेरे विचारवान पुरुषों ने जो इस वात पर आश्चर्य करते रहे हैं कि इन सातों नक्त्रों का नाम रिक्त क्यों रक्खा गया उनका समाधान मनुष्य की पहले की भाषा पर ध्यान देने से हो जाता है।'

5

- (३) हे धनी और पवित्र वरुण ! हदता के अभाव से मैं सत् कमों से विमुख रहा हूँ। महदशक्ति, दया कर, दया कर।
- (४) तेरी पूजा करने वाला पानी में रह कर भी प्यासा रहा है। हे महदशक्ति, दया कर, दया कर।
- (५) हे वरुण ! हम नाशवान हैं। जिस किसी तरह हमने देवतात्रों के विरुद्ध पाप किया हो, जिस किसी माँति हमने अज्ञान से तेरा काम न किया हो - इन पापों के लिये हमें नष्ट न कर। (७,८६)

इन अनेक स्कों से विदित होता है कि भारतवर्ष में वरुण की वह पवित्र भावना अपहरण नहीं हो गयी, जिससे कि उसकी आदि में पूजा की जाती थी। परन्तु फिर भी 'चु' की तरह वरुण का प्रभाव युवा इन्द्र के सामने हट गया। यह इन्द्र विशेषतः भारतवर्ष ही का देवता है, अन्य आर्थ जातियों में इस देवता का पता नहीं चलता।

इन्द्र के विषय की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा, जो कि आर्थ संसार में कदाचित् सबसे अधिक प्रसिद्ध है. बृष्टि करने के सम्बन्ध को है। वे काले घने वादल जिन्हें मनुष्य उत्कण्ठा से देखते हैं परन्तु जो उन्हें अकाल में बहुधा निराश करते हैं, उन्हें ''वृत्र'' का प्राचीन नाम दिया गया है।

ऐसी कल्पना की जाती है कि वृत्र जल को रोक लेता है ग्रौर नीचे नहीं स्राने देता, जब तक कि ग्राकाश या वृष्टि का देवता इन्द्र इस दुष्ट को ग्रपने वज्र से न मारे। तब यह रका हुन्रा जल ग्रनेक धारान्त्रों में नीचे ग्राता है। नदियां शीघ ही बढ़ने लगती हैं तथा मनुष्य ग्रौर देवता लोग प्रकृति की इस बदली हुई ग्राकृति से प्रसन्न होते हैं। ऋग्वेद में बहुत से उत्ते जित सूक्त हैं जिनमें इस युद्ध का वर्णन बड़ी प्रसन्नता ग्रौर हर्ष के साथ किया गया है। इस युद्ध में ग्रांधी के देवता मरुत्स इन्द्र की सहायता करते हैं ग्रौर गरजने के शब्द से पृथ्वी ग्रौर ग्राकाश कांपने लगते हैं। वृत्र बहुत देर तक युद्ध करता ग्रौर तब गिर कर मर जाता हैं, ग्रकाल का ग्रंत हो जाता है ग्रौर वृष्टि प्रारम्भ हो जाती है।

हम कह आये हैं कि इन्द्र विशेषतः भारतवर्ष हो का देवता है और अन्य आर्य जातियां इसे नहीं जानती। परन्तु ऊपर की कथा और वृत्र का नाम भिन्न-भिन्न आर्य जातियों में भिन्न-भिन्न रूप से पाया जाता है। वृत्रन्न अथवा वृत्र का भारने वाला, जन्दवस्ता में 'वेरेथ्र्म' के नाम से पूजा गया है और इसी पुस्तक में अहि (जो कि वेद में वृत्र का दूसरा नाम है) के नाश होने का वृत्तान्त दिया है। अहि का मारने वाला थूँ येतन है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान वर्नाफ ने अपनी बुद्धि से इस वात का पता लगाया है कि यह थूँ येतन फिदौंसी के शाहनामे का 'फरु- दीन है। कदाचित् पाठकों को यह जानकर और भी आश्चय हागा। क विद्वानों ने वेद और जन्दवस्ता के इस अहि का पता यूनानी पुराण के 'एचिस' और 'एशिडना' नामक पर वाले सांप में पाया है। एशिडना की सन्तान ओर थूस (Orthros) में उन लोगों ने हमारे वृत्र अथवा मेघ को पहचान लिया है और इसलिए ओरथूस का मारनेवाला हर्क्यु लीज जन्दवस्ता के थू यन अथवा अप्यवेद के इन्द्र का समगुणा-पन्न है।

इन कथाश्रों का बढ़ाना बहुत सहज होगा परन्तु स्थानाभव से हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिये हम यहाँ एक श्रीर कथा, श्रर्थात् रात्रि के श्रन्धकार के पीछे इन्द्र द्वारा पूरे प्रकाश के श्राने की कथा का साधारणतः उल्लेख करेंगे। प्रकाश के किरणों की उन पशुश्रों से समानता की गई है जिन्हें श्रन्धकार की प्रवलता ने चुरा लिया है श्रीर जिनकी खोज इन्द्र (श्राकाश) व्यर्थ कर रहा है। वह सरमा श्रर्थात् प्रभात को उनकी खोज के लिये भेजता है श्रीर सरमा उस विलु श्रर्थात् किले को पा लेती है जिसमें कि पिनस श्र्यात् श्रन्धकार की प्रवलता ने पशुश्रों को चुरा रक्खा है। पिनस सरभा को ललचाता है लेकिन उसका ललचाना सब ध्यर्थ हुश्रा। सरमा इन्द्र के पास लौट कर श्राई, इन्द्र ने श्रपनी सेना सिहत कृच किया श्रीर उस किले को नष्ट करके वह पशुश्रों को ले श्राया—श्रन्धकार दूर हो गया श्रीर श्रव प्रकाश हो गया। यह एक प्रसिद्ध वैदिक कथा है श्रीर इन्द्र के सुक्तों में इसके वरावर उल्लेख श्राये हैं।

प्रोफेसर मेक्समूलर इस वात का समर्थन करते हैं कि ट्राय का युद्ध इसी सीधी-सादी वैदिक कथा को वदा कर लिखा गया है और यह केवल उसी युद्ध की पुनरुक्ति है जो नित्यप्रति पूर्व दिशा में सूर्य द्वारा हुआ करती है जिसका कि अति दीप्तमान धन प्रति दिन संध्या को पश्चिम दिशा में छीन लिया जाता है। उक्त प्रोफेसर साहव के अनुसार इलिश्रम (Ilium) अगृग्वेद का विलु अर्थात् किला अथवा गुफा है, पेरिस (Paris) वेद का पनिस है जो कि ललचाता है और हेलेना (Helena) वेद की सरमा है जो कि वेद में लालच को रोकती है परन्तु यूनानी पुराण में लालच में आ जाती है।

हम यह नहीं कह सकते कि मेक्समूलर ने अपने सिद्धान्त को प्रमाणित कर दिया है परन्तु ट्राय के ऐतिहासिक मुहासरे का होना इस बात का खण्डन नहीं करता । क्योंकि प्राचीन समय के इतिहास में पौराणिक नामों और घटनाओं को बहुत करके ऐतिहासिक घटनाओं से मिला देते थे । कुरु और पाञ्चालों के ऐतिहासिक युद्ध का नायक अर्जुन फल्पित है और यह वृष्टि के देवता इन्द्र का दूसरा नाम है । अतिएव यह असम्भव नहीं है कि जिस कवि ने ट्राय के ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन किया है उसने इसकी घटनाओं ग्रीर नामों में शीर्य कथाश्रों को मिला दिया हो। ग्रब हम इन कथाश्रों को स्पष्ट देखाने के लिये ऋग्वेद से कुछ छोटे से वाक्य उद्धृत करेंगे—

- (१) हम उन वीरोचित कार्यों का वर्णन करेंगे जिन्हें कि वज्र धारण करने वाले इन्द्र ने किया है। उसने ग्राहि का नाश किया श्रीर पानी वरसाया तथा पहाड़ी नित्यों के वहने का मार्ग खोल दिया।
- (२) इन्द्र ने पहाड़ों पर विश्राम करते हुए श्रिह को मार डाला, विष्ट ने उसके लिये दूर तक पहुँचनेवाले वज्र को बनाया था। पानी की धाराएँ समुद्र की श्रोर इस मांति बहुने लगीं जैसे गाय उत्सुक हो कर श्रपने बछुबों को श्रोर दौड़ती हैं।
- (३) सांड की तरह कुपित होकर इन्द्र सोम रस को पी गया। उसको तीन यशों में जो द्रव पदार्थ चढ़ाए गए उन्हें उसने पिया। तब उसने वह वज्र लिया स्रोर उससे सबसे वड़े श्रिह को मार डाला।
- (४) जब तुमने सबसे बड़े थ्रहि को मारा उस समय तुमने चतुर उपाय रचने वालों की युक्तियों का नाश कर दिया। तुमने धूप, प्रभात तथा स्राकाश को साफ कर दिया स्रोर किसी शत्रु को छोड़ नहीं रक्खा।
- (५) इन्द्र ने ऋपने सर्वनाशी वज्र से ऋन्धकार करने वाले वृत्र (वादल) को मार डाला ऋौर उसके हाथ पैर काट डाले ! ऋहि ऋव पृथ्वी पर इस तरह से पड़ा है जैसे वोई कुदाल से गिराए हुए पेड़ का घड़ ।
- (६) धमण्डी वृत्र ने समभा कि हमारी वरावरी का कोई नहीं है और उसने नाश करने वाले तथा विजयी इन्द्र को युद्ध के लिये ललकारा । परन्तु वह मृत्यु से नहीं वचा और यह इन्द्र का शत्रु गिरा और उसके गिरने से नदियाँ नष्ट हो गई।
- (८) प्रसन्नचित्त पानी उसके पड़े हुए शरीर के ऊपर से कूदता हुआ इस भाँति वह रहा है जैसे गिरे हुए तटों के ऊपर से निदयाँ वहती हों। वृत्र जब जीवित था तो उसने अपने वल से पानी को रोक रक्ला था। अहि अब उस पानी के नीचे पड़ा हुआ है।
- (६) उसका शरीर निरन्तर वहते हुए चंचल पानी के नीचे श्रज्ञात छिपा पड़ा है श्रीर पानी उसके ऊपर वहता है। यह इन्द्र का शत्रु श्रव चिरकाल के लिये सो रहा है। (१,३२)

जपर का स्त्र वृत्र की कथा के सम्बन्ध का है। स्रव हम एक दूसरा स्क उद्भृत करते हैं जो कि सरमा से सम्बन्ध रखता है—

(१) पिनस कहता है — 'हे सरमा ! तू यहां क्यों ग्राई है ! वह स्थान वहुत दूर हं जो पीछे की ग्रीर देखेगा वह इस मार्ग से नहीं ग्रा सकता । हम लोगों के पास क्या है जिसके लिये त् त्राई है ? त्ने कितनी दूर यात्रा की है ? तू ने रसा नदी कैसे पार किया ?

- (२) सरमा उत्तर देती है—मैं इन्द्र की मेजी हुई हूँ। हे पिनस ! तुमने जो वहुत से पशुत्रों को छिपा रक्खा है, उनको प्राप्त करना मेरा उद्देश्य है। जल ने मेरी सहायता की है, मेरे पार होने पर जल ने भय माना ख्रीर इस प्रकार मैं रसा को पार करके ब्राई हूँ।
- (३) पिनस—वह इन्द्र किसके समान है जिसकी भेजी हुई त् इतनी दूर से त्र्राती है ? वह किसके समान देख पड़ता है ? (वे परस्पर कहते हैं —) इसको त्र्राने दो, हमलोग इसे मित्र भाव से स्वीकार करेंगे। इसको हमारी गायें ले लेने दो।
- (४) सरमा—मैं किसी को ऐसा नहीं देखती जो उस इन्द्र को जीत सके जिसकी भेजी हुई मैं वहुत दूर से ग्राती हूँ। वही सब को जीतने वाला है। वड़ी वड़ी निदयाँ उसके मार्ग को नहीं रोक सकती। है पिनस १ तुम निस्सन्देह इन्द्र से मारे जाकर सीचे गिरोगे।
- (५) पिनस—हे मुन्दर सरमा! तुम त्राकाश के सबसे दूर के छोर से त्राई हो। हम तुम्हारी इच्छा के त्रानुसार तुम्हें यह सब गाय विना भागड़ा किए हुये दे देंगे। दूसरा त्रौर कौन इन गायों को बिना भागड़ा किये हुये दे देता? हम लोगों के पास बहुत से चोखे हथियार हैं।
- (६) पनिस हें सरमा १ तुमको उस देवता ने धमका कर भेजा है इसिल्ये तुम यहाँ आई हो । हमलोग तुमको अपनी वहन की तहह स्वीकार करेंगे । तुम लौट इर मत जाओ । हें सुन्दर सरमा, हम तुमको इन पशुओं में से एक भाग देंगे ।
- (१०) सरमा—मेरी समभ में नहीं त्राता कि तुम कैसा भाई त्रीर वहन कहते हो। इन्द्र त्रीर त्राङ्गरस के प्रवल पुत्र यह सब जानते हैं। जब तक ये पशु न प्राप्त हो जॉय तब तक उनपर दिष्ट रखने के लिये उन्होंने मुभको भेजा है। मैं उन्हीं की रच्चा के लिए यहाँ त्राई हूँ। है पनिस! यहाँ से दूर बहुत दूर भाग त्रात्रो। (१०,१०८)

जो थोड़े से वाक्य ऊपर उद्ध त किये गये हैं उनमें जान पड़ेगा कि इन्द्र के स्तों में बल शक्ति की विशेषता पाई जाती है, जैसा कि वरुण के सूक्तों में सदा-चार के भावों की विशेषता है। सच पूछिये तो इन्द्र वैदिक देवता श्रों में सबसे प्रवल है जो कि सोम मिदरा का अनुरागी, युद्ध में प्रसन्नता प्राप्त करने वाला, अपने साथी मरुत्सो का नायक वनकर अनावृष्टि से लड़ने वाला, काले आदिवासियों से लड़ने वाले आर्य लोगों के दलों का नेता और पञ्जाव की पांचों निदयों के तट पर से उपजाऊ भूमियों को खोदने में उनका सहायक है। पृथ्वी और आकाश ने उसे

शात्रु ह्यों को दग्ड देने के लिए उत्पन्न किया है (३,४६,१)। यह वलवान वच्चा जब स्त्रुपनी माता स्त्रुदिति के पास झाहार के लिये गया तो उसने उसकी छाती पर सोम का रस देखा झौर अपनी माता का दूध पीने के पहले उसने सोंम का ही पान किया (३,४८,२ झौर ३)। झौर यह वड़ा पान करने वाला तथा लड़ने वाला वहुधा इस विचार में पड़ जाता है कि वह यज्ञ में जाय जहाँ कि सोमरस उसे चढ़ाया जाता है, झथवा घर पर रहें जहाँ कि एक सुन्दर पत्नी उसके निकड रहती है। (३,५३,४-६)

हमने यहाँ तक 'द्यु' वरुण, मित्र ऋौर इन्द्र का ऋग्वेद के मुख्य मुख्य त्र्याकाश के देवतात्रों की भाँति वर्णन किया है। परन्तु ये सव देवता प्रकाश के देवता भी समभे जा सकते है क्योंकि इन सब देवतात्रों की (कहीं-कहीं पर वरुग की भी ) कल्पना में स्त्राकाश के उज्वल प्रकाश का ध्यान स्त्राता है । परन्तु श्रव हम कुछ ऐसे देवताश्रों का वर्णन करेंगे जो साफ-साफ सौर्य गुग सम्पन्न हैं श्रीर जिनमें से कुछ त्र्यादित्य (त्र्रार्थात त्र्यादित के पुत्र) के साधारण नाम से पुकारे जाते है। यह नाम ऋग्वेद की कथा श्रों में वड़ा ऋद भुत है। इन्द्र शब्द से इन्द निकला है जिसका अर्थ वृष्टि होता है ख्रीर यु शब्द का अर्थ चमकना है, परन्तु 'अदिति' शब्द इन दोनों ही से श्रधिक मिश्रित विचार रखता है। श्रदिति का ऋर्थ अभिन्न, अपरिमित भ्रीर त्र्यनन्त है। यह कहा जा चुका है कि वास्यव में यह पहला नाम है जिसे कि मनुप्य ने ग्रनन्त को, — ग्रर्थात दृस्यमान श्रमन्त, वा उस ग्रमन्त विस्तार को जो कि पृथ्वी, मेघ ग्रौर भ्राकाश से भी परे हैं-प्रगट करने के लिये गढ़ा था। यह वात देवता की कल्पना में पाई जाती है। इसी से प्रगट होता है कि प्राचीन हिन्दु आयों की सभ्यता श्रीर उनके विचारो में वहुत ही श्रिधिक उन्नति हुई थी। दूसरी स्राप जातियों के देवताश्रों में ऐसा शब्द नहीं पाया जाता श्रीर यह स्त्रवश्य श्रायों के इस देश में वस जाने के उपरान्त गढ़ा गया होगा। जर्मनी के प्रसिद्ध डाक्टर राथ के च्रानुसार इस शब्द का ऋर्थ 'श्रनादि' स्त्रीर ऋनिवार्य सिद्धान्त **ऋ**र्यात ईश्वरी प्रकाश है।

भ्रावेद में यह बात बहुत ही स्पष्ट हैं कि इस ईश्वरी प्रकाश के पुत्र, त्रादित्य लोग कीन हैं। म० २ स्० २७ में वहण और मित्र के सिवाय जिनका कि उल्लेख कपर किया जा चुका है, त्र्र्यमन, भग, दच्च और ग्रंश का नाम दिया है। म० ६ स्० ११४ तथा म० १० स्० ७२ में त्रादित्यों की संख्या ७ कही गई है परन्तु उनका नाम नहीं लिखा गया। हम देख चुके हैं कि इन्द्र ग्रदित का एक पुत्र कहा गया है। सिवतृ त्र्र्यात सूर्य भी बहुधा त्रादित्य कहा गया है त्रीर इसी माँति पूषण और विप्तु भी, जो कि सूर्य के दूसरे नाम हैं। त्रागे चलकर जब वर्ष १२ महीनों में • बांटा गया तो त्रादित्यों की संख्या १२ स्थिर की गई ग्रीर वे वारहों महीनों के सूर्य हुए। भूग्वेद में 'सूर्य' श्रीर 'सिवतृ' ये दोनों सूर्य के नाम बहुत ही प्रिविद्ध हैं। इननें से पहला नाम ठीक वहीं काम देता है जो कि ग्रीक हेलिश्रोस (Helios), लेटिन सोल (Sol) श्रीर ईराभी खुरशेद (Khorshed)। माध्यकारों ने सिवतृ श्रीर सूर्य में यह भेद किया है कि सिवतृ ऊगते हुए श्रथवा बिना ऊगे हुए सूर्य को कहा गया है श्रीर सूर्य को हुए प्रकाशित सूर्य को कहा है। सूर्य की सुनहली किरणों का हब्दान्त स्वभावतः ही हाथों से दिया गया है यहाँ तक कि हिन्दुश्रों के पुराणों में वह कथा भी हो गई है कि सिवतृ का हाथ एक यह में जाता रहा श्रीर उसके स्थान पर उसको एक सुनहला हाथ लगाया गया। यही कथा जर्मन देश के पुराणों में दूसरे रूप में पाई जाती है जितनें यह वर्णन है कि सूर्य देवना श्राना हाथ एक वाप के मुँह में रख कर हस्त रहित हो गया।

श्रव हम सूर्य के विषय का जो एक मात्र सूक्त उद्भृत करते हैं वह ऋगवेद के । सूक्तों में सबसे श्रिधक प्रसिद्ध, ऋर्यात् गायत्री वा उत्तर काल के ब्राह्मणों का सबेरे के समय का सूक्त है। परन्तु ऋग्वेद में ब्राह्मण लोग नहीं माने गए है। उस समय जाति भेद हीं नहीं हुन्ना था त्रीर यह उत्कृष्ट सूक्त उन प्राचीन हिन्दुन्त्रों की जातीय सम्पन्ति थी जो कि निन्धु के तटों पर रहते थे। हम मूल सूक्त को तथा डाक्टर विलसन के श्रनुसार उकके श्रनुवाद को नीचे देते हैं—

''तत्सिवनुर्वरेण्यम्भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्''

हम लोग उस दिव्य सवितृ के मनोहर प्रकाश का ध्यान करते हैं जो हम लोगों को पवित्र कमों में प्रवृत्त करता है । (३,६२,१०)

१ पन उन गोपों का सूर्य है जो नए-नए चराहगाहों की खोज में घूमा करते थे। वह वकरों से जुते हुये रथों पर चढ़ कर चलता है, मनुष्यों ग्रीर पशुग्रों की यात्रा ग्रथवा भ्रमण में उनको मार्ग दिखाता है ग्रीर पशुग्रों के भुंडों को जानता है तथा उनकी रक्षा करता है। ग्रतएव पूषन के सूक्तों में बहुधा बड़ी सरलता पाई जाती है। ऐसे खुछ, सूक्तों का ग्रनुवाद पहले दिया जा चुका है।

विष्णु ने त्राज कल के हिन्दू धर्म में सर्वोच्च देवता होने के कारण ऐसा प्रधान स्थान पा लिया है कि त्राज कल के कट्टर हिन्दू उसे उसके वैदिक रूप में त्रार्थात् केवल एक सूर्य देवता की माँति स्वीकार करने में स्वभावतः हि वकते हैं। परन्तु ऋग्वेद में वह ऐसा ही है त्रीर वैदिक देवतात्रों में वह बहुत ही तुच्छ देयता है, जिसका पद इन्द्र वा वरुण, सविंतृ त्राथवा त्राग्नि से कहीं नीचा है। पौराणिक समय में त्रार्थात् ईसा के बहुत पीछे त्रा कर विष्णु परमात्मा समभा जाने लगा, इसके पीछे वह ऐसा नहीं समभा जाता था। वेद में लिखा है कि विष्णु तीन पद में त्रार्थात् उगते हुये, शिरोबिन्दु पर तथा त्रास्त होते हुर त्राकश्च को पार कर देवा है। पुराणों में इस सादे

रूपक की एक दड़ी लग्बी चौड़ी कथा बना डाली गई है।

सव पुरानी जातियों में अग्नि एक पूजने की वस्तु थी परन्तु भारतवर्ष में होमा-ग्नि स्वसे अधिक सत्कार की दृष्टि से देखी जाती थी । अग्नि के विना कोई होम किया ही नहीं जा सवता था अत्र एव अग्नि देवताओं वा आवाहन करने वाली कही जाती थी। वह 'यविष्ठ' अर्थात् देवतावों में स्दसे छोटी भी कही जाती थी क्योंकि हर वार होम के समय वह अरनी को रगड़ कर नये सिरे से उत्पन्न की जाती थी। इसी कारण से वह 'प्रमन्थ' अर्थात् रगड़ से उत्पन्न होने वाली भी कही गई है। \*

ऋग्वेद के देवता श्रों में श्राप्त का इतना वड़ा सत्कार है कि जव प्राचीन भाष्यकार यारक ने वैदिक देवता श्रों की संख्या कम करके उनकी संख्या ३३ कर देने का यत्न किया तो उसने श्राप्त को पृथ्वी का देवता रक्खा, इन्द्र श्रथवा वायु को श्रन्तरित्त का देवता श्रोर सूर्य को श्राकाश का देवता रक्खा।

परन्तु ऋग्वेद में श्राग्न केवल इस पृथ्वी ही पर की श्राग्न नहीं है वरन् वह विजली तथा सूर्य में की श्राग भी है श्रीर उसका निवास स्थान ऋहश्य स्वर्ग में है। भग ऋषियों ने उसे वहां पाया, मातिरश्वन उसे नीचे ले श्राये श्रीर अथर्वन तथां श्रिष्ट्रिंग लोगों ने जो कि सदसे प्रथम दश करने दाले थे उसे इस पृथ्वी पर मनुष्यों के रच्न की भाँति स्थापित किया।

वायु ने वैदिक कवीश्वरों से कम समान पादा है त्रीर उसके सम्बन्ध में बहुत थोड़े सूक्त पाये जाते हैं परन्त हम देख हुके हैं कि मरुत्स ग्रर्थात् ग्रांधी के देवतान्त्रों को बहुधा त्रावाहन किया गया है जिसका कारण सम्भवतः यह है कि वे त्र्राधिक भय उत्तन्न करते थे ज्रीर यह ख्याल किया जाता है कि रूप्ट मेघों से वृध्टि प्राप्त करने में वे इन्द्र के साथी होते थे। जब वे त्रप्रने हारण जुते हुए रथ पर सवार होकर चलते थे तो पृथ्वी कांपने लगती थी त्रीर मनुष्य उनके शस्त्रों तथा उसके श्राभृष्णों की

<sup>\*</sup> काक्स साहव का मत है कि बहुत से ग्रीक श्रीर लेटिन देवताश्रों की उत्पत्ति श्रीन के संखत नामों से हुई है "श्रीन वा जो 'य्विष्ठ' नाम है वह किसी वैदिक देवता को नहीं दिया गया परन्तु इस नाम को हम Hllenic Hesphaistos में पाते हैं। नोट—इस प्रकार से 'श्रीन' को छोड़ कर श्राग वा श्राग के देवताश्रों के श्रीर स्व नामों को पश्चिम के श्रार्थ लोग भी श्रपने साथ ले गये। हम लोग 'प्रमन्थ' को 'प्रोमेथिश्रस' के रूप में; 'भरण्यु' को 'फोरोनस' के रूप में श्रीर संस्कृत के 'उल्का' को लैटिन में 'वर्षेनस' के रूप में पाते हैं।" Cox's Mythology of Aryan Nations.

<sup>&</sup>quot;त्राग का देवता 'लैटिन में इंग्निस् (Ignis) और सालवोनियन लोगों में श्रोग्नि (Ogni) के रूप में पाया जाता है" Muir's Sanskrit Textes.

चमक को विजली के रूप में देखते थे परन्तु यह सब होने पर भी वे परोपकार थे ऋौर मनुष्यों के हित के लिये ऋपनी माता पृश्चि (वादलों) के स्तन से बहुत सी वृष्टि दूहते थे।

स्द्र, जो कि एक भयानक देवता है, महत्त्व का पिता है, वह वड़ा कोलाहल करने वाला है जैसा कि उसके नाम ही से प्रगट होता है। यास्क और सायन भाष्यकारों ने उसका रूप अगिन वतलाया है। अतएव डाक्टर राथ के इस कथन में कोई सन्देह नहीं हो सकता कि इस जोर से शब्द करने वाली अगिन का, आंधियों के इस देवता का असल अर्थ विजलों से है। ऋग्वेद में विप्णु की तरह रुद्र भी एक छोटा सा देवता है और उसके सम्बन्ध में वेचल बहुत थोड़े से स्क पाये जाते हैं। विष्णु ही की तरह रुद्र ने भी उत्तर काल में विख्याति प्राप्त की है और वह पुराणों की त्रिमूर्ति में से एक है, अर्थात् परमेश्वर का एक अंश है। कुछ उपनिषदों में काली कराली, इत्यादि नाम अगि का भिन्न-भिन्न प्रकार से आया है और स्वेत यजुर संहिता में 'अग्विका' रुद्र की वहिन कही गई है। परन्तु पुराणों में जब रुद्र ने अधिक स्वव्यता प्राप्त की तो ये सब नाम उसकी पत्नी के भिन्न-भिन्न नाम कर दिये गये! अब हमको केवल इतना ही कहना है कि इनमें से किसी देवी का अथवा लक्ष्मी का (जो कि पौराणिक विष्णु की पत्नी है ) नाम तक भी ऋग्वेद में नहीं है।

दूसरा देवता जिसका चिरत्र पुराणों में वदल गया है 'यम' अर्थात् मृतकों का देवता है। पुराणों में वह सर्य का पुत्र कहा गया है और इस वात के विचारने के कुछ, कारण हैं (जिन्हें प्रोंफेसर मेक्समूलर अपने स्वाभाविक फमाहत से वर्णन करते हैं ) िक अध्यवेद में यम की आदि कल्पना अस्त होते हुये सूर्य से की गई है। सूर्य उसी तरह अस्त होकर लोप हो जाता है, जैसे िक मनुष्य के जीवन का अन्त हो जाता है। िकसी सीधी सादी जाति का विचार सहज ही में एक भविष्यत लोक में विश्वास करने लगेगा जहाँ कि यह देवता मरे हुये प्राणियों की आत्माओं पर अधिष्ठान करता है।

ऋग्वेद के अनुसार विवस्वत अर्थात् आकाश यम का पिता है, सरन्यु अर्थात् प्रभात उसकी माता और यमी उसकी बहन है।

श्राकाश श्रीर प्रभात का पुत्र सिवाय स्र्य श्रथवा दिन के श्रीर कीन हो सकता है ? यम श्रीर यमी की श्रादि कल्पना दिन श्रीर रात से है, इस विचार का विरोध करना किटन है। श्रावेद में एक श्रद्भुत वर्णन जिसमें कि कामी वहिन यमी, यम से श्रपने पित की तरह श्रालिंगन किया चाहती है परन्तु उसका भाई ऐसे श्रपवित्र समागम को स्वीकार नहीं करता। इस बात के तात्पर्य को समस्र लेना बहुत किटन नहीं है। दिन श्रीर रात यद्यपि सदा एक-दूसरे का पीछा किया करते हैं, परन्तु उनका परस्पर समागम् नहीं हो सकता।

परन्तु यम की असल कल्पना चाहे जो कुछ हो, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्वृत्वेद में इस देवता ने एक अलग रूप प्राप्त कर लिया है अर्थात् इसमें वह मृतकों का राजा है। यहाँ तक तो उसका वैदिक चिरत्र उसके पौराणिक चिरत्र से मिलता है परन्तु इसके आगे इस समानता का अन्त हो जाता है। वेद में वह उस सुखी लोक का परोपकारी राजा है जहाँ कि पुण्यात्मा लोग मृत्यु के उपरान्त रहते और सव सुख भोगते हैं। तेजवान शरीर धारण करके वे लोग प्रकाश तथा चमकीले पानियों के प्रदेश में यम के अगल-वगल वैठते हैं, वहाँ अनन्त सुख भोगते हैं और यहाँ इस पृथ्वी पर उनकी पूजा वितरों के नाम से की जाती है। परन्तु पुराण में यम का जो वर्णन पाियों के निष्ठुर और भयानक दंड देने वाले की तरह किया गया है वह वेद से कितना विपरीत है।

- (१) विवस्वत के पुत्र यम की पूजा भोगादि सिंहत करो। सब उसी के पासजाते हैं। जिन लोगों ने पुण्य किया है उन्हें वह सुख के देश में ले जाता है। वह बहुतों के लिये मार्ग कर देता है।
- (२) यम ही ने पहले-पहल हम लोगों के लिये मार्ग खोजा । वह मार्ग श्रव नष्ट नहीं होगा । सव जीवधारी लोग श्रपने कर्म के श्रनुसार उसी मार्ग से जायेंगे जिससे कि हमारे पितर लोग गए हैं । (१०,१४)

हम यहाँ पर सोम के विषय का भी एक स्क्त उद्भृत करेंगे जिसमें कि परलोक का इससे ऋधिक वर्णन दिया है। यह बात तो भली भाँति विदित है कि सोम एक पौधे का रस था ऋौर वह यशों में तर्पण के काम में ऋाता था। सोम ने जल्दी ही देवता का पद प्राप्त कर लिया ऋौर नवें मण्डल के सब स्क उसी की स्तुति ऋौर प्रशंसा में बनाये गये हैं।

- (७) हे वहते हुए सोम । सुभे उस अप्रमर श्रीर नाश न होने वाली भूमि में ले चलो जहाँ सदा प्रकाश वर्तमान रहता है श्रीर जो स्वर्ग में है । हे सोम ! इन्द्र के लिये वहो ।
- (二) मुक्ते वहाँ ले चलो जहाँ का राजा यम है, जहाँ स्वर्ग के फाटक हैं स्त्रीर जहाँ विद्या वहती हैं। मुक्ते वहाँ ले चल कर स्त्रमर बना दो। हे सोम! इन्द्र के 'लिये वहो।
- (E) मुक्ते वहाँ ले चलो जहाँ कि तीसरा स्वर्ग है, जहाँ ब्राकाश के ऊपर प्रकाश का तीसरा लोक है ब्रीर जहाँ मनुष्य ब्रापनी इच्छा के ब्रानुसार घूम सकते हैं। मुक्ते वहाँ जो चलो ब्रीर ब्रामर बना दो। हे सोम! तुम इन्द्र के लिये बहो।
  - (१०) मुक्ते वहाँ ले चलो नहाँ कि सब इच्छाएँ तृष्त हो नाती हैं, नहाँ प्रश

का निवास स्थान है, जहाँ भोजन ऋीर सन्तोष है। मुक्ते वहाँ ले चलकर अमर वना दो। है सोम! तुम इन्द्र के लिये वहो।

(११) मुक्ते वहाँ ले चलो जहाँ कि सुख, हर्ष और सन्तोष है, जहाँ उत्सुक हृदय की सब इच्छाएँ तृप्त हो जाती हैं। मुक्ते वहाँ ले चलो और अपर बनाओ। हे सोम! तुम इन्द्र के लिये वहो। (६, ११३)।

हम ऊपर कह चुके हैं कि विवस्वत अर्थात् आकाश और सरण्यु अर्थात् प्रभाव से यम और यमी ये दो सन्तान हुए । लेकिन यह एक अपूर्व बात है कि उन्हीं दोनों माता पिता से और एक यमज अर्थात् दोनों अश्विन हुए । इसमें सन्देह नहीं हो सकता कि यम और यमी की भाँति इन दोनों की भी असल कल्पना दिन औंर रात से अथवा प्रभात और सन्ध्या से हुई है।

परन्तु श्रश्विनों की श्रमल कल्पना चाहे जो कुछ हो पर श्रृग्वेंद में हम उन्हें बड़े भारी वैद्य पाते हैं जो कि रोगियों श्रीर घायलों की श्रीष्मिं करने वाले श्रीर वहुतों का वड़ी मेहरवानी के साथ उपचार करने वाले वर्णन किये गये हैं। दोनों श्रश्विनों के वहुत से दयालु कायों का कई स्कों में वर्णन किया गया है श्रीर उनकी चिकित्साश्रों का वारचार उल्लेख है। ये दानों श्रश्विन श्रपने तीन पहियों वाले रथ पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा प्रति दिन करते हैं श्रीर दुखी लोगों का उपकार करते हैं।

वृहस्पित अथवा ब्रह्मनस्पित स्कों के स्वामी हैं क्योंकि अपृग्वेद में ब्रह्मन का अर्थ स्त से हैं। इस देवता की कल्पना की उत्पित्त उसी तरह हुई जिस तरह कि अपि और सोम देवताओं की कल्पना की उत्पित्त हुई। जिस प्रकार से अपि और यह के हवन में शिक्त है उसी प्रकार स्तुति के स्कों में भी शिक्त है। और स्तुति को इस शाक्त का रूप वैदिक देवता ब्रह्मनस्पित में कर दिया गया है।

6

त्रिया । इस प्रकार से त्रावां के विश्वास त्रीर त्राच्यां की स्वां प्राची के स्वां क

कार्यं उसी तरह का है जैसा कि हमारे भारतवर्षं की किसी नदी के सोते का पता लगाना है जो कि अपने मुहाने के निकट कई मील तक फैली हुई हो परन्तु जो अपने सोते के पास केवल एक छोटी सी परन्तु साफ और चमकीली धारा से अनादि पहाड़ों से निकल रही हो । काल पाकर विचार भी उसी तरह बढ़ कर परिपक्व हो जाते है जैसे कि नदियाँ अपने मार्ग में नया पानी पाकर बढ़ती जाती हैं और यहाँ तक कि वे अपने पहले रूप को विलक्ष्रल ही खो देती हैं यद्यपि उनका नाम वही रहता है । हम वैदिक ब्रह्मन, वैदिक विष्णु, वैदिक सूर्य और वैदिक कृद्ध को पुराण के विश्वकर्ता, पालक और संहारक के रूप में उसी भाँति नहीं पहचान सकते जैसे कि हम हरिद्वार की चमक ली छोटी घारा को गंगा के उस समुद्रवत फैलाव में नहीं पहचान सकते जो कि वंगाल की खाड़ी में मिलने के स्थान पर है।

ये ऋग्वेद के मुख्य देवता हैं। देवियों में केवल दो हैं जिन्होंने कि छुछ स्पष्ट रूप पाया था ग्रर्थात् उषस् व प्रभात ग्रीर सरस्वती जो कि इस नाम की नदी थी परन्तु पीछे से वाग्देवी हुई।

ऋग्वेद में प्रभात से सुन्दर श्रीर कोई कल्पना नहीं है। प्रभात के सम्बन्ध में जो सूक्त हैं उनसे श्रिधक वास्तविक कवितामय सूक्त वेद भर में कोई नहीं है श्रीर किसी प्राचीन जाति के सांगीत काव्य में इससे श्रिधक मनोहर कोई वस्तु नहीं पाई जाती। यहाँ पर हम इस सम्बन्ध के केवल कुछ सूक्त उद्भृत कर सकते हैं।

- (२० हे अमर उषस् ! तू हमारी प्रार्थंना की अनुरागिनी है । तुभे कौन जानता है ! हे तेजस्थिनी, तृ किस पर दयालु है ?
- (२१) हे दूर तक फैली हुई नाना रंगों की चमकीली उषस्। हम लोग तेरा निवास स्थान नहीं जानते, चाहे वह निकट हो या दूर।
- (२२) हे त्र्याकाश की पुत्री ! इन भेटों को स्वीकार कर स्त्रीर हमारे सुखों को चिरस्थायी कर । (१,३०)
- (७) त्राकाश की वह पुत्री जो युवती है, स्वेत वस्त्र धारण किये है त्रीर सारे सांसारिक खजाने की मालिक है, वह अन्धकार को दूर करके हम लोगों को प्रकाश देती है। हे शुभ उपस्! इस स्थान हम लोगों पर प्रकाश कर।
- (=) जिस मार्ग से वहुतेरे प्रमात बीत गये हैं ऋौर जिस मार्ग से ऋनन्त प्रभात श्राने वाले हैं उसी मार्ग से चलती हुई तेजस्विनी उपस् श्रन्थकार को दूर करती है ऋौर जो लोग मृतकों की तरह नींद में वेखवर पड़े हैं उन सब को जीवित करके जगाती है।
  - (१०) कितने दिनों से वरावर प्रभात होता रहा है श्रीर कितने दिनों तक वह

वरावर होता रहेगा ? स्रान का प्रभात उन सब का पीछा करता है जो कि बीत गये हैं, स्रागामी प्रभात स्राज के चमकोले उषस्का पीछा करेगा।

- (११) जिन प्राणियो ने प्राचीन उपस् को देखा था वे ऋब नहीं हैं, हम लोग उसे इस समय देखते हैं, ऋौर हमारे उपरान्त भी लोग होंगे जो कि भविष्य में उसे देखेंगे। (२,११३)
- (४) ब्रहना धीरे से सबके घर में प्रवेश करती है वह फैलने वाली प्रभा ब्राती है ब्रीर हम लोगों को ब्राशीवाद दे कर हमारी भेंट स्वीकार करती है।
- (११) ऋपनी माता के द्वारा सिंगारी हुई नववधू की तरह शोभायमान हो कर त् ऋपना शरीर प्रगट करती है। हे शुभ उपस्। इस ऋाच्छादित ऋन्धकार को दूर कर; तेरे सिवाय श्रीर काई इसे छिन्न-भिन्न नहीं कर सकता। (१,१२३)

प्रभात बहुत से नामों से विख्यात था श्रीर इनमें से बहुत से नाम तथा उनके सम्बन्ध की कथाश्रों को हिन्दू लोग श्रपने श्रादि निवास से ले श्राये ये क्योंकि इन नामों के समानार्थवाची शृब्द तथा इनमें से बहुत-सी कथाश्रों की पुनरुक्ति भी यूनानी पुराण में पाई जाती है। उपस् को हम यूनानी भाषा में इश्रोस (Eos) श्रीर लैटिन भाषा में श्ररोरा (Auroia) के नाम से पाते हैं - भाषातत्ववेत्ताश्रों के श्रनुसार श्रज्ज नी वही है जो कि यूनानी श्रिकेंनोरिस् (Argynoris), वृसया, यूनानी विसेइस (Briseis) श्रीर दहना यूनानी दफ्ते (Daphne) है। सरमा, ध्विन के श्रनुसार वहीं जो कि यूनानी लोगों की हेलेना (Helena)। यम श्रीर श्रिक्तिनी माता सरण्यु यूनानी में एरिनिस् (Erinys) है, श्रीर श्रहना प्रसिद्ध देवी एथिना (Athena) है।

हम सरण्यु की कथा का उल्लेख ऊपर ही कर चुके हैं कि वह अपने पित विव-स्वत के यहां से निकल गई और तब उसने दोनों अश्विनों को जना। यही कथा हम प्रीक लोगों में भी पाते हैं। उनका विश्वास है कि इरिनिस डेमेटर (Erinys Demeter) इसी भांति अपने पित के यहां से निकल गई थी और तब उसने एरि-अन (Arcion) और डेस्पोसिना (Desposina) को जना था। दोनों कथाओं का आश्य एक ही है। वह यह है कि जब दिन अथवा रात आती है तो प्रभात निकल भागती है। इसी आश्य पर यूनान की दूसरी कथा की भी उत्पत्ति हुई है और इसकी उत्पत्ति का पता भी अश्वदेद से लगता है। वहुत से स्थानों में (जैसे १,११५,२ में ) हम लोग सूर्य को प्रभात का पीछा करते हुये पाते हैं जिस तरह से कि कोई मनुष्य किसी की का पीछा करता है। इसी तरह से यूनानी एपोलों (Apollo) दफने का पीछा करता है यहां तक कि अन्त में उसका रूप बदल जाता है अर्थात् प्रभात का लोप हो जाता है।

सरस्वती, जैसा कि उसके नाम ही से प्रगट होता है. इस नाम की नदी की देवी थी। यह नदी इस कारण से पिवत्र मानी जाती थी कि उसके तटों पर धार्मिकं कार्य किए जाते थे ख्रौर वहाँ पिवत्र स्क्तों के उच्चारण किये जाते ये परन्तु विचारों की स्वाभाविक प्रगति से यह देवी उन्हीं स्क्तों की देवी समभी जाने लगी अर्थात् यह वाणी की देवी हो गई और इसी भाँति से उसकी अब भी पूजा की जाती है। इसके और सब साथी अर्थात् दुर्गा, काली, लद्दमी, इत्यादि सब आधुनिक समय की रचना हैं।

भ्रुग्वेद की प्रकृति पूजा इस प्रकार की है। जिन देवतास्त्रों स्त्रीर देवियों की पूजा हमारे पुरखे लोग चार हजार वर्ष पहले सिन्ध के तटों पर करते थे वे इस प्रकार के थे। प्रकृति के देवतात्रों की कल्पना तथा जिस एक मात्र भिक्त के साथ उनकी पूजा की जाती थी उससे एक वीर जाति की सरलता तथा इक्ति प्रकट होती है ऋौर इससे उन लोगों की उन्नति तथा सविचारता भी प्रगट होती है जिन्होंने कि सम्यता में बहुत कुछ उन्नति कर ली थी। वैदिक देवतान्त्रों की केवल कल्पना ही से एक उच्च भाव प्रगट होता है जिससे विदित होता है कि जिन लोगों ने इन देवताओं की कल्पना की होगी वे वड़े ही सदाचारी रहे होंगे। एम० वार्थ साहव वहुत ठीक कहते हैं कि वैदिक देवता निकटवतीं स्वामियों की तरह हैं श्रौर वे मनुष्यों से श्रपने धर्म का उचित प्रतिपालन चाहते हैं। 'लोगों को उनसे निष्कपट होना चाहिये क्योंकि उनको घोखा नहीं दिया जा जा सकता। नहीं, स्वयम् वे भी किसी को धोखा देते श्रतएव यह उनका हक है कि वे मित्र, भाई स्त्रीर पिता की भाँति स्त्रपने उपर लोगों का विश्वास तथा प्रीति प्राप्त करें। ·· मनुष्यों को बुरे होने की श्रनुज्ञा कैसे दी जा सकती है जब कि स्वयम् देवता लोग श्रच्छे हैं। सूक्तों में निस्तन्देह यह एक श्रद्भुत वात है कि उनमें कोई दुष्ट प्रकृति के देवता नहीं पाये जाते, कोई नीच श्रीर हानिकारक वात नहीं पाई जाती - श्रतएव हम लोगों को यह स्वीकार करना चाहिये कि स्क्तों में एक उच्च श्रीर विस्तृत नीति की शिक्षा पाई जाती है त्योर उनसे यह विदित होता है कि वैदिक कवीश्वरों को श्रदिति श्रीर त्रादित्यों के सामने निर्दोष होने का यत्न करने के सिवाय इस वात का भी ज्ञान था कि देवताओं को भेंट चढ़ाने के सिवाय उनके और भी कर्तव्य थे।

ऋग्वेद में मनुष्यों के बनाये हुये ऐसे मन्दिरों का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता जो कि पूजा के काम में लाये जाते हों। इसके विरुद्ध प्रत्येक गहस्थ, जो प्रत्येक घराने का मालिक था अपने घर ही में होमाग्नि प्रगट करता था अप्रीर अपने घराने के सुख के लिये, बहुत से धन धान्य और पशु के लिये, रोग रहित रहने के लिये और काले आदिवासियों पर जय पाने के लिये, देवताओं से प्रार्थना करता या। पुजारियों को कोई अलग जाति नहीं थी और न लोग धर्म पर विचार करने और इन मूक्तों को बनाने के लिये बन ही में निकल नाया करते और वहाँ तपस्या करते थे। इसके विरुद्ध प्राचीन ऋषि लोग—अर्थात् वे सच्चे ऋषि लोग जिनका कि वर्णन अर्थेद में हे और न कि वे किल्पत ऋषि जिनको बनावटो कथाएँ पुराणों में पाई जाती हि—सांसारिक मनुष्य थे अर्थात् ऐसे मनुष्य थे जिनके पास अन्न और पशु के रूप में बहुत सा धन था, जो कि बड़े-बड़े घरानों में रहते थे, समय पड़ने पर हल के बदले भाला और तलवार धारण करते थे और काले असम्यों से सम्यता के उन सुखों की रक्ता करते थे जिनको कि वे अपने देवताओं से मांगा करते थे और जिन्हें उन लोगों ने इतने कष्ट से प्राप्त किया था।

परन्तु यद्यपि प्रत्येक गृहस्थ स्वयं पुजारो, योडा ऋौर कृषक तीनों ही होता था, फिर भी हम इस बात के प्रमाण पाते हैं कि राजा लोग वहुत करके ऐसे लोगों की सहायता से धर्म विधानों को करते थे जो लोग कि सूक्तों के गाने में विशेष निपुण होते. थे, ऋौर इन लोगों को वे इस कार्य के लिये द्रव्य भी दे देते थे। जब हम ऋग्वेद के उत्तर काल के सूक्तों को देखते हैं ता हम इस प्रकार के पुजारियों का प्रसिद्ध धन में बढ़ते हुये, सरदारों ऋौर राजाऋों के यहाँ प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए, तथा पशु ऋौर रथों का पुरस्कार पाते हुए देखते हैं। हम कुछ घरानों को धार्मिक विधानों के करने में ऋौर स्क्तों के बनाने में विशेष निपुण पाते हैं ऋौर यह बहुत सम्भव है ऋग्वेद के वर्तमान स्क्त इन्हीं घरानों के लोगों के बनाये हुये हों ऋौर इन्हीं घरानों में वाप से बेटे को सिखाये जाकर वे रिच्नत रक्ले गए हों।

ऋग्वेद के सृक्त दस मण्डलों में वंटे हैं श्रीर वे उनके रचियता ऋषियों के नाम के क्रम से हैं। पहला मण्डल श्रीर श्रन्तिम मण्डल कई ऋषियों का बनाया हुश्रा है। परन्तु वाकी के श्राठ मण्डलों में से प्रत्येक किसी एक ऋषि, श्रथवा यों किह्ये कि ऋषियों के किसी एक वराने वा शाखा का बनाया हुश्रा है। हम पहले कह चुके हें कि दूसरे मण्डल के सूक्त भगुवंशी ग्रत्समद के बनाये हुये हैं, तीसरा मण्डल विश्वामित्र का, चौथा बामदेव का, पाँचवा श्रतृ का; छुठां भारद्वाज का, सातवाँ विशय्ठ का, श्राठवाँ कण्य का, श्रीर नवाँ श्रङ्गिरा का बनाया हुश्रा है। ये सब नाम श्राधुनिक हिन्दुश्रों को उन श्रग्निणत कथाश्रों हारा परिन्तित हैं जो कि पीराणिक समय में रची गई थी श्रीर श्राधुनिक हिन्दू लोग श्रव भी इन प्राचीन श्रीर पृष्य घरानों से श्रपनी उत्यत्ति बताना पसन्द करते हैं। हम इन ऋषियों श्रीर उनके सम्बन्ध की कथाश्रों के विषय में श्रागे के श्रथ्याय में लिखेंगे।

इन्हीं तथा कुछ, श्रन्य पृष्य घरानों ही के द्वारा श्रार्य जाति की सबसे पुरानीः रचना श्राज तक रिच्चत है। लगातार कई शताब्दियों तक ये स्क जवानी सिखाये: गये ग्रीर पुजारियों के घराने के युवक लोग श्रपने जीवन के प्रथम भाग को श्रपने वृद्ध पिता से इन पिवत्र सूक्तों के सीखने में व्यतीत करते थे। इस प्रकार से ऋग्वेद का श्रमूल्य खजाना सैकड़ों वर्ष तक रित्त रक्खा गया।

काल पाकर पुजारी लोग वेधड़क सुब्टि की ऋधिक गूढ़ वातों पर विचार करने लोगे और उन्होंने प्रकृति के देवताओं को परमेंश्वर में निश्चित किया ।

- (१) उस सर्वज्ञ पिता ने सब स्पष्ट देखा और उचित विचार के उपरान्त उसने आकाश और पृथ्वी की उनके द्रव रूप में एक दूसरे को छूते हुए बनाया। जब इनकी सीमाएँ दूर-दूर खींची गई तो पृथ्वी और आकाश अलग-अलग हो गये।
- (२) यह जो सब का स्रष्टा है, वड़ा है। वह सब को उत्पन्न करने वाला स्त्रीर पालन करने वाला है। वह सब के ऊपर है स्त्रीर सब को देखता है। वह सातों ऋषियों के स्थान से भी ऊपर है। ज्ञानी लोग ऐसा ही कहते हैं स्त्रीर ज्ञानी लोगों की सब काम-नाएँ परिपूर्ण होती हैं।
- (३) वह जो हम लोगों को जीवन देता है, वह जो हम लोगों का वनाने वाला है, वह जो इस सुब्टि के सब स्थानों का वनाने वाला है वह एक ही है, यद्यि वह अपनेक देवताओं के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरे लोग भी उसको जानने को इच्छा रखते हैं।
- (७) तुम इन सब चीजों के बनाने वाले का चिन्तन नहीं कर सकते । वह तुम्हारे लिए अचिन्त्य है। लोग अन्धकार से ब्रिरे रह कर केवल अनुमान करते हैं। वे अपने जीवन को रखने के लिये भोजन करते हैं और सूक्तों का पाठ करते हुए इधर उधर घूमते फिरते हैं। (१०,८२)

इस उच्च सूक्त से हमको बिना किसी सन्देह के यह विदित होता है कि वेद के भिन्न-भिन्न देवता लोग केवल एक ही ऋचित्य ईश्वर के भिन्न-भिन्न नाम हैं। हम ऐसा ही एक दूसरा सूक्त नोचे उद्धृत करते हैं।

- (१) इस समय जो चीजें हैं वे उस समय नहीं थीं और जो इस समय नहीं हैं वे भी उस समय नहीं थीं। पृथ्वी नहीं थी और दूर तक फैला हुआ आकाश भी नहीं था। तो फिर कीन सी चीज टँके हुई थी? कौंन स्थान किस चीज के लिये नियत थीं, क्या उस समय अलंध्य और गहरा जल था?
- (२) उस समय न तो मृत्यु थी ग्रीर न ग्रामरत्व, दिन ग्रीर रात का भेद भी नहीं था। उस समय केवल वही एक था जो विना हवा के सांस लेता था ग्रीर ग्रापनी ग्राप रत्ता करता था। उसके सिवाय ग्रीर कुछ नहीं था।
  - (३) पहले ग्रन्धकार ग्रन्धकार ही में टँका हुन्ना था। कोई चीज ग्रपनी

त्रपनी सीमा में न थी, सब जल के रूप में थी। सृष्टि विलकुल शून्य थी श्रीर जो चस्तुएँ नहीं थीं उनसे ढँकी थी, श्रीर उसकी रचना ध्यान द्वारा हुई।

- (४) मन में इच्छा प्रगट हुई श्रीर इस प्रकार से सुष्टि रचना का कारण उत्पन्न हुन्ना। ज्ञानी लोग विचार करते हैं श्रीर श्रपने ज्ञान के द्वारा, जो वस्तुएँ नहीं हैं उनसे वर्तमान वस्तुश्रों की उत्पत्ति निश्चित करते हैं।
- (५) पुरुष लोग वीर्य के सहित उत्पन्न किए गये और शक्तियाँ भी उत्पन्न की गई। उनकी किरणे दोनों स्रोर तथा ऊपर स्रौर नीचे की स्रोर फैलीं, एक स्वयं रिज्त सिद्धान्त नीचे स्रोर एक शक्ति ऊपर।
- (६) यथार्थ वात कीन जानता है १ कीन वर्षन करेगा ? सब की उत्पत्ति कब हुई १ इन सब की उत्पत्ति कहाँ से हुई १ देवता लोग स्टिंग्ट के उपरान्त बनाये गये। यह कीन जानता है कि वे कहाँ से बनाये गये १
- (७) ये सब वस्तुएँ कहाँ से बनाई गई, उनकी उपित किससे हुई, किसी ने उनको बनाया या नहीं, —यह केवल उसी को शउ हैं को कि हम सब का ईएवर हो कर सबींच्चतम स्थान में स्थित है। यदि वह सीन जनदा हो दो ग्रीर कोई इसको नहीं जानता। (१०, १२०)

स्पिट के भेद का पता लगाने के किस्त में यह संसर की हार्य सातियों का सबसे पहला यहन है जा कि लिखा हुआ पदा बता है। इस स्थित की उन्होंने के विषय में हजारों वर्ष पहले हमारे पुरुषों के हृदय में इस प्रकार के हार्मीय हीन उन्हों संदिरध, विचार उत्पन्न हुए थे।

हम यहां पर एक ब्रद्धत इक्त को बीग उद्दूत करेंगे जिससे जास प्रदेश जि उत्तर काल के ऋषी लोग किस प्रकार ने प्रकृति के देवनाओं की करवाना से ब्रागी बद कर केवल एक मात्र परमेशकर के उच्च विकास प्रमुख्य होते :

- (४) उसकी जिसकी शक्ति से कि ये वरफवाले पहाड़ वने हैं श्रीर जिसकी रचना यह पृथ्वी श्रीर उसमें के समुद्र हैं । उनकी जिसके कि हाथ ऋच् के श्रंश हैं । हम लोग हन्य से किस देवता की पूजा करें ?
- (५) उसकी जिसने कि इस आकाश और इस पृथ्वी को अपने-अपने स्थान पर स्थित किया है, उसकी जिसने कि आकाश को नापा है। हम लोग हन्य से किस देवता की पूजा करें !
- (६) उसकी जिसने कि शब्दमय त्राकाश त्रौर पृथ्वी को स्थित करके विस्त किया है, उसकी जिसको कि चमकीला त्राकाश तथा पृथ्वी सर्व शक्तिमान मानती है, उसकी सहायता से सूर्य उगता त्रौर प्रकाश प्राप्त करता है। हम लोग हब्य से किस देवता की पूजा करें ?
- (७) प्रवल जल सारे विश्व में व्याप्त था। उसने त्रपने गर्भ में त्रग्नि को धारण करके उसे उत्पन्न किया। तब वह एक मात्र ईश्वर जो कि देवतात्रों का जीवन है, प्रगट हुआ। हम लोग हव्य से किस देवता की पूजा करें ?
- (८) वह जिसने कि श्रापनी शक्ति से जल को (जिससे कि शक्ति उत्पन्न हुई) प्रगट किया, वह जो कि सब देवता श्रों का मालिक है, वह एक ही है। हम लोग हब्य से किस देवता की पूजा करें !
- (६) वह सत्यधम्मां जो कि इस पृथ्वी का रचने वाला है, इस स्नाकाश का रचने वाला है स्नौर हर्ष जनक तथा प्रवल जल का रचने वाला है, वह हम लोगों की हिंसा न करे। हम लोग हव्य से किस देवता की पूजा करें ?
- (१०) है प्राणियों के स्वामी ! तेरे सिवाय ग्रौर किसी ने इन सब वस्तुन्त्रों को नहीं उत्पन्न किया । जिस मनोरथ से हम लोग पूजा करते हैं वह पूरा हो । हम लोग धन ग्रौर सुख को प्राप्त करें । (१०, १२१)

त्रव हम लोग इस कथन के भाव को समभते हैं कि ऋग्वेद का धर्म प्रकृति से प्रकृति के देवताओं की ओर जाता है! पूजा करने वाला प्रकृति के अद्भुत दृश्यों को समभता है और इन दृश्यों से सृष्टिकर्ता के भेदों को समभने का यत्न करता है।

#### सातवां अध्याय

### वैदिक ऋषि

हम पिछले अध्याय में कह चुके हैं कि वैदिक काल में कुछ घार्मिक और विद्वान वंशों को यह स्मादि की विधि जानने और सूक्त बनाने की शक्ति होने के कारण, श्रेष्ठता दो जाती थी। राजा लोग ऐसे वंशों का आदर करते थे और उन्हें पुरस्कार देते थे। इसके सिवाय, आर्य लोग वैदिक सूक्तों को पीढ़ी दर पीढ़ी बताते रहने के कारण, इन्हीं वंशों के अनुमहीत हैं। आज कल के हिन्दू लोग इन पुराने वंशों से अपनी उत्पत्ति बताने में अपना गौरव समभते हैं और उनके नाम आधुनिक हिन्दू समाज में प्रसिद्ध हैं। अतएव इन प्राचीन ऋषियों,—अर्थात् हिन्दू धर्म के पूज्य मार्गदर्शकों का कुछ बृत्तान्त हिन्दू पाठकों को अप्रिय न होगा।

वैदिक ऋषियों में, या यों कहिए कि ऋषिकुलों में, सबसे प्रधान विश्वामित्र श्रीर विशिष्ठ हैं। विद्वान श्रीर उद्योगी डाक्टर म्योर ने अपने संस्कृत टेक्स्ट्स' (Sanskrit texts) पहले भाग में उत्तर काल की संस्कृत पुस्तकों में से इन ऋषियों के विषय में बहुत-सी कल्पित कथाओं का संग्रह किया है। परन्तु ऐसा कोई विरला ही हिन्दू होगा, जिसने इन पूज्य ऋषियों के विषय में इस प्रकार की अनेक कथा वचपन हमें ही न सुनी हों।

प्रवल विजयी सुदास, विशय श्रीर विश्वामित्र दोनों ही को बड़ा मानता था। हिन दोनों कृषि कुलों में स्वाभाविक ही कुछ होष था श्रीर ये श्रापस में एक-दूसरे को हेकड़वचन भी कहते थे। यह कहा जाता है कि मण्डल ३ सूक्त ५३ की नीचे लिखी स्वाशों में विशिष्ट के कुल को ही कटु वचन कहा गया है—

्रि (२१) हे इन्द्र ! श्राज तू हम लोगों के पास बहुत-सी उत्तम सहायताश्रों के साथ हिंशा: हम लोगों का मंगल कर । जो कोई हम लोगों से घृणा करता हो उसका ग्रधःपतन हिंही श्रीर जिस किसी से हम लोग घृणा करते हैं उसके जीवन प्राण उससे निकल जांय ।

(२२) जिस तरह से पेड़ को फरसे से हानि पहुँचतो है, जिस तरह से सिम्बल का पूल तोड़ लिया जाता है, जिस तरह खीलते हुए कड़ाहे में से फेन निककता है, वहीं शा, है इन्द्र ! शातुच्यों की भी हैं।

(२३) नाशकर्ता की शक्ति नहीं देख पड़ती। लोग ुऋषियों को इस तरह

टुरटुराते हैं जैसे कि वे पशु हों । बुद्धिमान लोग मूटों की हँसी करने पर नहीं उतारू होते । वे लोग घोड़ों के आगे गदहों को नहीं ले चलते ।

(२४) इन ग्रायों ने (विशिष्ठों के साथ) हेल मेल करना नहीं सीखा वरन् दुराव करना सीखा है । वे शत्रुग्रों की तरह उन लोगों के विरुद्ध घोड़ों को दौड़ाते हैं । वे युद्ध में धनुष धारण करते हैं ।

ऐसा विचारा जाता है कि वशिष्ठ ने म० ७ सू० १०४ की नीचे लिखी रिचात्रों में इसी कुवाक्य का उत्तर दिया है —

- (१३) सोम बुरे लोगों को ऋयवा उस शासक को ऋशिवाद नहीं देता जो ऋपनी शक्ति को बुरी तरह से काम में लाता है। वह राज्यसों का नाश करता है; वह भूठे ऋादिमयों का नाश करता है; दोनों इन्द्र के बन्धनों से वँधे हैं।
- (१४) हे जातवेदस्, यदि मैंने भूठे देवतात्रों को पूजा की होती श्रयवा यदि मैंने देवतात्रों का ग्राह्वान भूठ मूठ किया होता, —परन्तु त् मुभत्ते श्रप्रसन्न क्यों है ? वृथा वकवाद करने वाले तेरे संहार के नीचे पड़े ।
- (१५) यदि मैं यातुधान होऊँ वा यदि मैंने किसी के जीव को दुःख दिया हो, तो मैं ग्रामी मर जाऊँ। पर जिसने मुक्ते क्तूंठ मूठ यातुधान कहा हो वह ग्रापने दस मित्रों के वीच से उठ जाय।
  - (१६) यदि में यातुधान नहीं हूँ ख्रीर कोई मुक्ते यातुधान कहता है अथवा सुन्दर राज्ञ्स कहता है, तो इन्द्र उसे अपने बड़े शस्त्र से मारे। वह सब जीवों से अधम हो।

यहाँ तक तो इन दोनों कुषित ऋषियों का द्वेष समक्त में आने लायक और स्वाभाविक है, यद्यपि वह उनकी विद्या और पवित्रता के योग्य नहीं है। परन्तु जब हम लोग इसके पीछे के समय की संस्कृत पुस्तकों की जोर देखते हैं तो इन मानुषी और स्वाभाविक घटनाओं को अद्भुत और विलक्षण कथाओं के बादल से दँका दुअ पाते हैं।

इन उत्तर काल की कथाओं में शुरू से यह माना गया है कि विशष्ठ एवं ब्राह्मण और विश्वामित्र एक च्रित्रय था, यद्यपि ऋग्वेद में ऐसा कहीं नहीं माना गय और न उसमें ब्राह्मण और च्रित्रय की कोई जाति ही मानी गई है। इसके विरुद्ध विश्वामित्र ने वहुत से ओ प्ठतम सूक्त वनाये हैं, जिन्हें कि उत्तर काल के ब्राह्मण लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और जिनमें ब्राजकल के ब्राह्मणों का प्रातःकाल का भजन ब्रायांत् गायत्री भी है।

यह मान कर कि विश्वामित्र ने चित्रिय कुल में जन्म लिया था, महाभारत

हरि वंश, विष्णु पुराण तथा उत्तर काल की दूसरी-दूसरी पुस्तकों में उनके ब्राह्मण हों जाने की एक मनोरंजक कथा लिखों है। सत्यवती एक ज्ञाणी कन्या थी। उसका विवाह ऋचीक नाम ब्राह्मण से हुआ। ऋचीक ने अपनी स्त्री के लिए एक भोजन वनाया जिसके खाने से उसे एक ब्राह्मण के गुणवाला पुत्र होता और एक दूसरा भोजन अपनी सास के लिए बनाया जिसके खाने से उसे एक च्रतों के गुण वाला पुत्र होता। परन्तु इन दोनों स्त्रियों ने अपने भोजन वदल लिये। अतएव ज्ञाणी को ब्राह्मण के गुण वाले विश्वामित्र हुए और ब्राह्मणी सत्यवती को जमदिश्व हुए जिनके पुत्र कोधी परशुराम, यद्मपि ब्राह्मण् थे, परन्तु एक प्रमिद्ध और नाश करने वाले योद्धा हुए। उत्तर काल के लेखक गण, वेदिक ऋषियों की एक विशेष जाति मान कर और इस तरह से अपने को उलक्षन में डालकर, इस उलक्षन को सुलफाने के लिये ऐसी- ऐसी कथाएँ गढ़ने हैं।

राजा हरिश्चन्द्र की प्रसिद्ध कथा में विश्वामित्र का एक लोभी ब्राह्मण् की तरह वर्णन किया गया है। उसने राजा से केवल उसका राज्य ही नहीं ले लिया वरन स्त्रपनी निष्टुर दिल्ला लेने के लिए उसे स्त्रपनी स्त्री, पुत्र श्रीर स्त्रपने को भी दास की तरह वेचने के लिए वित्रश किया! यदि ये कथाएँ ब्राह्मणों की भक्ति श्रीर गान सिखलाने के लिये गढ़ी गई है तो वे स्त्रपने उद्देश्य को पूरा नहीं करती वरन् रूमरे ही भाव उत्पन्न करती हैं। वियोग से संत्रत हरिश्चन्द्र को श्रंत में इसका ग्रन्छ। फल मिला। विश्वामित्र ने उसके पुत्र को राजगद्दी पर वैठाया श्रीर हरिश्चन्द्र स्वर्ग को गया। विश्वपित्र ने उसके पुत्र को राजगद्दी पर वैठाया श्रीर हरिश्चन्द्र स्वर्ग को गया। विश्वपित्र ने अविश्वपित्र को श्राप दिया कि वह वक हो जाय श्रीर विश्वमित्र ने भी विशिष्ट को श्रिर पत्नी बना दिया। इन दोनों पित्र्यों में श्रापस में इतना युद्ध हुत्रा कि सारा ब्रह्मांड कांप उटा श्रीर श्रन्त में ब्रह्मा को मध्यस्थ होना पड़ा श्रर्थांत उन्होने इन दोनों स्रृष्यियों को उनके श्रसल रूप में करके उनमें मेल मिलाप करा दिया।

फिर तृशं कु की कथा सुनिये। यह राजा सदेह स्वर्ग में जाना चाहता था। विशिष्ट ने उसके इस मनोरथ को ग्रासम्भव कहा ग्रीर जब राजा इस वात पर कुषित हुग्रा तो उसने चाएडाल बना दिया। त्राव कोधी विश्वामित्र इस स्थान पर ग्रा उपित्रित हुए, उन्होंने राजा की इच्छा को पूर्णतया सम्भव कहा। उन्होंने एक बड़ा यह प्रारम्भ किया ग्रीर विशिष्ट के न सम्मिलित होने पर भी उसे किया। तृशं कु स्वर्ग को चढ़ा परन्तु इन्द्र ने उसे ब्रह्म करना स्वीकार नहीं किया ग्रीर उसका सिर नीचे ग्रीर पर उपर करके उसे पृथ्वी की ग्रीर फेंका। परन्तु विश्वामित्र ने इन्द्र देवता ग्रीर तारों के सिहत एक दूसरा स्वर्ग बनाने को धमकाया। ग्रातएक

देवता ह्यों को हार मानना पड़ा ह्यों रे तृशंकु पुनः स्वर्ग को चढ़ा ह्यों र सूर्य के रास्ते हे दूर तारे की तरह चमकने लगा, यद्यपि कुछ इप्रसुख स्थिति में ह्यर्थात उसका सिर ह्या तक भी नीचे की ह्योर था।

ऐसी ही ऐसी बहुतेरी कथाएँ पाई जाती हैं जो हिन्दुओं के लड़के और लड़कियों के लिये घरेलू कहानियाँ ही हो गई हैं और जिनमें ये दोनों ऋषी काल कम का अनादर करके सदैव एक-दूसरे से वैर भाव में देख पड़ते हैं 'जो एक दूसरे से वीस-वीस, तीस-तीस; अथवा पचास पचास पीढ़ी के अन्तर पर हुये हैं। किसी राज्यवं अया किसी दूसरे नायक की ऐसी हो कोई संस्कृत कीं लेख रचना होगी जिसमें हमें विशय्ठ और विश्वामित्र सदैव एक दूसरे के प्रतिद्वन्दी न मिलें, यथा विष्णुपुराण में विशय्ठ को इन्बांकु के पुत्र निमि का पुरोहित कहा गया है। और वह सगर का भी जो इन्बांकु से ३७वीं पीढ़ी में हुआ, पुरोहित कहा गया है। फिर रामायण में विशय्ठ राम का पुरोहित कहा गया है, जो कि इन्बांकु से ६१वीं पीढ़ी में हुआ। उत्तर काल की गढ़ी हुई कथा बनाने वाले लोग ऋग्वेद की सीधी सादी वातों को इस तरह पर काम में लाए हैं और उन्होंने पुराने वेद की सामान्य, स्वामाविक और मानुषी वात के सम्बन्ध में ऐसी-ऐसी ऋडी-ऋडी कथाएँ गढ़ डाली हैं। केवल वेद कि ऋषियों है की नही, वरन द्रयेक देवना और प्राकृतिक अदसुत वातों के विषय की लगभग प्रत्येक उपमा व रूप की भी उत्तर काल के काल्पनाशील हिन्दुओं ने ऐसी दशा की है

परन्तु यद्यपि उत्तर काल में विश्वामित्र के ब्राह्मण हो जाने के विषय में सैक हं कथाएँ गढ़ी गई हैं, पर इस बात का प्रत्यादेश करने का किसी ने विचार में नहीं किया। महाभारत से लेकर मनुस्मृति ग्रीर पुराणों तक की प्रत्येक कथा, प्रत्येक विद्याविशिष्ठ लेख, प्रत्येक वालोचित कहानी ग्रीर प्रत्येक वड़े-बड़े प्रत्थ में यही लिख है कि विश्वामित्र चत्री ग्रीर ब्राह्मण दोनों ही थे। महाभारत के अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा है कि विशव्य के बल ब्राह्मण ही नहीं वरन् इस बड़े कुशिष् वंश का संस्थापक कैसे हुन्ना जिसमें कि ब्राह्मण श्रीर सैकड़ों भूमी भी हुये। इर प्रश्न का उत्तर देना उस पौराणिक काल में कठिन होगां जिसमें कि महाभारत रच गया या। परन्तु उस काल में ।इसका उत्तर कठिन न होगां जब कि जातिमेद ग्रद्ध था ग्रीर स्वयं विश्वामित्र के, ग्रार्थात वेद के काल में जबिक जातिमेद था ही नहीं तो यह प्रश्न हो न उठता।

श्रव श्रंगिरा, वामदेव, भारद्वाज श्रौर भृगु ऋषियों के हाल भी मुनिये, जो हि विश्वामित्र श्रौर विश्विष्ठ से कम प्रसिद्ध नहीं हैं। ये सब वैदिक ऋषि, श्रर्थात् वैदिष् स्कों के रचने वाले थे। श्रवण्य उत्तर काल के लेखकों को इनकी जाति के विषय हुछ संदेंह जान पड़ता है। ये लोग कभी चत्री गुण वाले। ब्राह्मण कहे गये हैं, श्रौ

कभी ब्राह्मण गुण वाले च्हिती। कहीं कहीं पर निर्भयता से यह भी सत्य स्त्रनुमान किया गया है कि ये सब ऋषि उस समय रहते थे जब कि जाति भेद नहीं था।

श्रंगिरा ऋग्वेद के नवें मण्डल के बनाने वाले हैं। इनके विषय में विष्णुपुराण् (म॰ ४, श्र॰ २, श्लो॰ २) में यों लिखा है: — "नभाग का पुत्र नाभाग था, उसका पुत्र श्रम्बरीष था, उसका पुत्र बिरूप था, उससे पृषद्श्व उत्पन्न हुत्रा श्रोर उससे रथी-नर।" इस विषय में यह कहा है — "ये लोग, जो कि चत्री वंश से उत्पन्न हुये श्रीर पीछे श्रङ्किरा कुल के कहलाये, रथीनरों के सरदार थे, श्रर्थात् ये लोग ब्राह्मण् थे जिनमें चित्रयों के गुण भी थे।

वामदेव ऋीर भारद्वाज ऋग्वेद के चौथे ऋौर छुठें मंडलों के बनाने वाले हैं। मत्स्यपुराण में (ऋध्याय १३२) इन्हें ऋंगिग वंश का ही ठहराया है, जिसका हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं।

गुस्तमद ऋग्वेद के दूसरे मण्डल के सूक्तों के बनानेवाले कहे जाते हैं। इसके विषय में भाष्यकार सायन यह कहते हैं कि वह पहले ग्रांगिरा के कुल के थे, परन्तु पर्चाात् वे भगुवंश के गुस्तमद हो गये। इस ग्रद्भुत कथा की टीका महाभारत के ग्रन्थासन पर्व में इस तरह से की गई है। उसमें लिखा है कि वीतहव्य एक ज्त्री राजा था ग्रांर उसने भगु के ग्राक्षम में शरण ली थी। भृगु ने इस शरणागत की, उसके पींडा करने वाले से रचा करने के लिये कहा—"यहां कोई च्त्री नहीं है, ये सब ब्राह्मण हैं।" भृगु के वाक्य भृठे नहीं हो सकते थे, ग्रतएव शरणागत च्त्री वीतहव्य तुरन्त ब्राह्मण्यक को प्राप्त होकर गुस्तमद हो गया। यह वात श्रवश्य स्वीकार करने योग्य है कि ब्राह्मण् हो जाने का यह रास्ता विश्वामित्र को ग्रापेचा सहज है, जिसे कहा जाता है कि हजारों वर्ष तपभ्या करनी पड़ी – उसके ग्रांतिरिक्त कि उसकी माता ने एक ब्राह्मण् की पत्नी से भोजन का वदला कर लिया है।

परन्तु गृत्समद के जाति वदलने की वात सब जगह स्वीकार नहीं की गई है। विष्णुपुराण श्रोर वायुपुराण ने सच-सच कह दिया है कि गृत्समद जाति भेद होने के पहले रहता था — "गृत्समद से सौनिक उत्पन्न हुश्रा, जिसने कि चारों जातियाँ वनाई ।" (विष्णुपुराण ४,=)

श्चन्त में कन्व श्चीर श्रिश्च का वृत्तान्त भी सुन लीजिये। कन्य श्वर्येद के श्चाटवें मण्डल के वनाने वाले हैं। इनकी जाति के विषय में भी हम लोगों को वैसा ही सन्देह हैं। विष्णु पुराण् (४,६६) श्चीर भावगत पुराण् (४,२०) में लिखा है कि कन्व पुरु की सन्तान था, जो कि च्त्री था। परन्तु फिर भी कन्य के व श वाले ब्राह्मण् समभे जाते थे। "श्रजमीध से कन्य उत्पन्न हुश्चा श्चीर उससे मेथा तिथि, जिससे कि कन्यनय ब्राह्मण् उत्पन्न हुए (वि० पु०१४,१६)।"

ग्रिंग त्राग्वेद के पाँचवें मण्डल के बनाने वाले कहे जाते हैं, परन्तु उनकी जाति के विषय में भी ऐसा ही सन्देह पाया जाता है । विष्गुपुराण (४,६) में ग्रिंगि पुरुरवा के दादा कहे गये हैं, जो कि चत्री था।

इतने उद्भृत वाक्य बहुत हैं । ये सब ऐसे ग्रन्थों से उद्भृत किये गये हैं जो वैदिक म्रुषियों के दो तीन हजार वर्ष पीछे के वने हुये हैं। परन्तु इन उद्भृत वाक्यों से हमलोग वैदिक धर्माचायों ग्रौर योधाग्रों की दशा ग्रौर स्थिति का विचार कर सकते हैं, ग्रतएव वैदिक काल के वृत्तान्त में इनका उद्धृत करना ग्रानुचित नहीं है। वैदिक काल के रतने पीछे, के समय के लेखकों ने प्रायः प्राचीन वातों ग्रौर कथाग्रों का ग्रमल तत्व नहीं समभा। परन्तु फिर भी पिछुले समय का वातों में दृढ़ भिक्त होने के कारण, उन लोगों ने ऐसी-ऐसी कथात्रों में हस्तन्रेप नहीं किवा । ये कथाएँ ऐसे समाज की थीं जिनको हुये बहुत काल हो गया था ग्रींग जो ग्रव ग्रस्पप्ट हो गया। पुराणों के जानने वाले यह नहीं सोच सकते थे कि धर्माचार्य और योधा दोनों एक ही कुल से उत्पन्न हो सकते हैं, ऋ भी योढ़ा हो सकता है अथवा योद्धा भी धर्माचार्य हो सकता है। अन्एव उन लोगों ने इन कथाओं की हजारों तरह की कल्पनाओं ग्रौर उपाख्यानों द्वारा व्याख्या करने क उद्योग किया है। पर फिर भी उन लोगों ने इन कथा ह्यों को विना विकार वा परिवर्तन के भक्ति द्यीर निष्कपटता के साथ लिखा है। इसके उदाहरण के लिये हम एक वाक्र त्रोर उद्भृत करेंगे। मत्स्यपुराण में ६१ वैदिक ऋपियों के वर्णन के वाद अन्त में यं लिखा है (ग्रथ्याय १३२) ''इस तरह ११ मनुष्यो का वर्णन किया गया है जिन्होंने वि सूक्तों को रचा । ये ब्राहाण, च्रत्री स्त्रीर वैश्य सव ऋषियों के पुत्र थे।"

इस तरह से इस पुराण में की यह पुरानी वात ठीक-ठीक लिखी गई है वि वैदिक सूक्त सब ग्रार्य जाति मात्र के बनाए हुये हैं ग्रीर जब ग्रन्थका यह कहता है वि इन सूक्तों के बनाने वाले ब्राह्मण, ज्त्री ग्रीर वैश्य थे तो इससे हम लोगों के यह श्रन् मान करने में बहुत कठिनाई नहीं पड़ती कि ये सूक्त इन जातियों के संयुक्त पूर्वपुरुष्ट द्वारा बनाए गये थे।

श्राजकल के ग्रन्थकारों ने ऋषियों के तीन भेद किये हैं, देविष श्रियांत् नार्ष की तरह देवताश्रों के तुल्य ऋषि लोग, ब्रह्मिष्ट श्र्यांत् शकुन्तला नाटक के कन्व के तरह साधु ब्राह्मण श्रीर राजिष श्र्यांत् विदेह के राजा जनक की तरह पुण्यात्मा स्वश् लोग । पुराने वैदिक समय के ऋषि लोग इन तीनों में से किसी एक खास तरह नहीं थे श्रीर इसी कारण श्राजकल के ग्रन्थकारों को उनके विषय में कठिनाई पड़ा यी । इसलिये उन लोगों ने एक ऐसी वात का कारण वतलाने के लिये कि जिसक कारण है ही नहीं, लाखों कथाएँ गढ़ डालीं । परन्तु फिर भी उनके इन निराले श्राह मानों में यह यथार्थ अनुमान भी पाया जाता है कि वैदिक ऋषि लोग जाति भेद होने के पहले रहे होंगे। इसलिये हम इन सब कल्पनाओं और कथाओं पर आश्चर्य नहीं करते वरन् उनके इस साहस की प्रसंसा करते हैं कि उन्होंने कभी-कभी इस बात का भी अनुमान किया है।

श्रन्त में इन श्रनमोल वातों से — िक धर्माचार्य श्रीर योढा लोग एक ही जःति के थे श्रीर प्रायः एक ही ऋषि धर्माचार्य श्रीर योडा दोनों था--हम लोगों को वैदिक ऋषियों की सच्ची स्थिति समभा में ह्याती है। क्योंकि इन कथाह्यों की ह्यद्सुन गढ़ी हुई वातों पर ध्यान न दिया जाय तो उनसे क्या चिदित होता है ! उनसे यह विदित होता है कि पुराने समय में विशव्ध, विश्वामित्र ग्रंगिग ग्रीर कन्व ग्रादि की तरह पूज्य-वंशों में विद्वान, पुरोहित ख्रीर उसके साथ ही वड़े-वड़े योद्वा लोग भी होते थे। जिस मनुप्य चाहे उत्साही पादरी वा चाहे कट्टर योद्धा हो सकता है उसी तरह करव या ग्रंगिरा के वंश के लोगों का भी हाल था। यह वात निश्चित है कि जिस तरह से योरप के लोग विशोप करके वड़े विख्यात योदा होते थे उसी तग्ह हिन्दू लोग विशेष करके बड़े विख्यात पुरोहित होते थे, परन्तु जाति भेद जैसे योरप निवासियों में नहीं था उसी तरह हिन्दुन्त्रों में भी नहीं था। योरप के मध्य समय (Medieval Europe) में उन जमीदारों (Barons) में से बहुतेरों के पिता, चाचा, पुत्र च भतीजे पवित्र मठीं के एकान्त में निवास करते थे, जिनका कि नाम ग्राव तक धर्मार्थ युद्ध (Crusades) के इतिहास में पाया जाता है। इसी तरह से विशव्छ ग्राथवा विश्वामित्र के जिनके धार्मिक स्कों को हम लोग अब तक स्मरण करते और सकार की हिट से देखते हैं उनके पुत्र श्रथवा भतीने वैदिक काल के उन युद्धों में लड़े थे जो कि श्रादिम निवासियों से भृमि लेने के लिये निरन्तर हुआ करते थे। ये बातें स्वयम् ऋग्वेद से सिद्ध होती हैं जिसके कुछ भाग हम एक पहले के ग्रथ्याय में उद्भृत कर चुके हैं ग्रीर वे कथाएँ भी इनकी पुष्टि करतो हैं जिन्हें हमने इस ऋष्याय में उत्तर काल के संस्कृत अन्थों से डड़त किया है। वैदिक काल के ऋषि लोग चुक्त बन्तते थे, वे युढ़ों में लड़ते थे ऋौर खेतों में हल जोतते थे, परन्तु न तो ब्राह्मण थे, न चत्री थे ख्रीर वैश्व ही थे। वैदिक समय के बड़े बड़े ऋषियों के वंश में भी पुरोहित और योदा दोनों हो उत्पन्न होने थे, परन्तु ये इसी तरह से न तो ब्राह्मण ऋौर च्ली थे, जिस तरह से कि मध्य समय सं योरप में परसी व डगलस लोग ब्राह्मण व चत्री नहीं थे।

# ऐतिहासिक काव्य काल

[ ईसवी से १४०० वर्ष पूर्व से १००० वर्ष पूर्व तक ]

श्राठवाँ श्रध्याय

#### इस काल के ग्रन्थ

हम वैदिक काल का वृत्तान्त समाप्त कर चुके जब हिन्दू आर्थ लोग उस सारी भूमि को जीत कर वस गये थे, जो कि सिन्ध और उसकी पांचों सहायक निदयों से सींची जाती है। हम दिखला चुके हैं कि उस समय का एक मात्र ग्रन्थ जो हम लोगों को प्राप्त है, केवल ऋग्वेद संहिता है और साथ ही इसके यह भी दिखला चुके हैं कि इस संहिता के स्कों से वैदिक काल की सभ्यता का पता किस माँति लगता है। अब हम उस काल की सभ्यता का वर्णन करेंगे जब हिन्दू लोग सतलज के आगे गंगा ओर जमुना के गर्भ में बढ़े और उन्होंने आधुनिक बनारस और उत्तरी बिहार तक बड़े-बड़े राज्य स्थापित किए। वैदिक काल की तरह इस काल का वृत्तान्त भी हम उस समय के ग्रन्थों में से देंगे।

परन्तु इस काल के कौन से ग्रन्थ हैं श्रीर उसके पीछे जो दार्शनिक काल हुश्रा, उस समय के कौन-कौन से ग्रन्थ हैं। ब्राह्मण, श्रारण्यक श्रीर उपनिषद जिसमें गंगा की घाटो में रहने वाले कुरु, पाझालों, कोशलों श्रीर विदेहों का वरावर वर्णन है, इस काल के ग्रन्थ हैं। इसी तरह से स्त्र, जिसमें भारतवर्ष में न्यायवाद के वढ़ने के चिन्ह मिलते हैं श्रीर जो कि उस समय वनाए गये थे जब कि श्रार्य लोग सारे भारतवर्ष में फैल गए थे, दार्शनिककाल के ग्रन्थ है।

तीस वर्ष के करीब हुआ कि प्रोक्तेसर मेक्समूलर ने संस्कृत प्रन्थों के बारे में एक पुस्तक छुपाई थी। उसमें उन्होंने वे सब कारण दिखलाये हैं जिनसे कि सूत्र प्रन्थों को ब्राह्मण प्रन्थों के पीछे समभाना चाहिये, श्रीर ये कारण प्रायः माने भी गए हैं। उन्होंने दिखलाया है कि सूत्र प्रन्थों ने ब्राह्मण प्रन्थों को मान लिया है श्रीर उनसे उद्भुत भी किया है। परन्तु इसके विपरीत ब्राह्मण प्रन्थों में सूत्र प्रन्थों का कोई

चिन्ह नहीं मिलता । उन्होंने यह भी दिखलाया है कि ब्राह्मण प्रन्थों से यह भलकता कि धर्माचार्यों का उस समय वड़ा प्रभुत्व था ऋौर उनमें लोगों की निसंशय ऋाज्ञापरता थी, जो कि स्त्र प्रन्थों के व्यावहारिक, दार्शनिक ऋौर संसयात्मवादी समय के पहले थी । फिर उन्होंने यह भी दिखलाया है कि उपनिषदों के समय तक ब्राह्मण प्रन्थों को लोग भारतवर्ष में दैविक प्रकाश द्वारा प्राप्त मानते थे । परन्तु स्त्र ग्रन्थ मनुष्यों के वनाये समभे जाते है । प्रोफेसर मेक्समूलर ने इन सब बातों को उदाहरण के साथ ऐसे पांडित्य से वर्णन किया है जिससे वढ़ कर ऋव हो ही नहीं सकता । †

यह कहने की कोई श्रावश्यकता नहीं है कि हम यहाँ पर इन भगड़ों को विस्तार के साथ नहीं लिख सकते। इस ग्रन्थ के उद्देश्यों के श्रानुसार हम ऊपर लिखी हुई बातों के विषय में कुछ साहित्य के सम्बन्ध की नहीं वरन् इतिहास के सम्बन्ध की बात कहेंगे। भिन्न-भिन्न श्रे िएयों के पुराने संस्कृत ग्रन्थों में इस श्रानुक्रम का ऐतिहासिक कारण क्या है? प्राचीन हिन्दुश्रों ने कई शताब्दी तक श्राने ग्रन्थ एक विशेष रूप में श्रर्थात् वैदिक स्कों के रूप में क्यों वनाये? फिर उन्होंने धीरे-धीरे इस प्रणाली को छोड़कर, कई श्रागे

कोई विद्वान भी इस बात को नहीं मानता कि सबसे ग्रन्तिम ब्राह्मण ग्रन्थ सबसे प्रथम स्वग्नमन्य के लिखे जाने के पहले बना हो। परन्तु इन सब प्रमाणों से ग्रव इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि एक समय ऐसा था जब कि लेख प्रणाली ब्राह्मण प्रन्थों के ढंग की थी ग्रौर उसके उपरान्त लिखने का ढंग स्त्रों का सा हो गया!

<sup>ं</sup> इसके उपरान्त की खोज ने इस बात को ग्रीर भी पुष्ट कर दिया है। केवल किसी विशेष संप्रदाय के सूत्र उस संप्रदाय ही के ब्राह्मण के पीछे नहीं बनाये गये वरत सब सूत्र ग्रन्थ मात्र ब्राह्मण ग्रन्थों के पीछे बनाये गये हैं। इसके केवल एक उदाहरण के लिये हम डाक्टर बुलहर के वाक्य उद्धृत करते है जो कि इस विषय में मेक्समूलर से पूर्णतया सहमत नहीं है। उन्होंने ग्रपने "धर्मसूत्र" नामक पुस्तक की भूषिका में दिखलाया है कि उन सूत्रों में ग्रानेक स्थानों पर भिन्न-भिन्न ब्राह्मणों के विचार उद्धृत किये गये हैं। उन्होंने दिखलाया हैं कि गीतम का धर्म सूत्र जो कि सबसे प्राचीन है उसमें स्थाम-यजुवेंद के एक ग्रारण्यक के, सामवेद के एक ब्राह्मण के ग्रीर ग्रथवेंद के भी एक उपनिषद के विचार पाये जाते हैं। उन्होंने दिखलाया है कि विश्वार के धर्मसूत्र में ऋग्वेद के एक ब्राह्मण का, श्यामयजुवेंद के एक ग्रारण्यक का ग्रीर स्वेतयजुवेंद के एक ब्राह्मण का विचार उद्धृत किया गया है ग्रीर उसमें ग्रथवेंद के एक उपनिषद का भी उल्लेख है। इसी प्रकार से बीधायन के धर्मसूत्र में श्याम ग्रीर श्वेत यक्ववेंद के ब्राह्मणों से उद्धृत विचार पाये जाते हैं! इसके विरुद्ध किसी ब्राह्मण ग्रन्थ में कहीं पर भी किसी सूत्र ग्रन्थ के विचार उद्धृत नहीं पाये जाते।

की शताब्दियों में सुविस्तार श्रीर गद्य में ब्राह्मणों को क्यों लिखा ? श्रीर फिर धीरे-धीरे इस प्रणाली को भी वदल कर इसके श्रागे की कई शताब्दियों में उन्होंने संचित्त सूत्रों की प्रणाली क्यों ग्रहण की ? ऐसी क्या वात थी कि जिससे प्राचीन हिन्दुश्रों ने श्रपने इतिहास के भिन्न-भिन्न समयों में भिन्न-भिन्न प्रणाली में लेख लिखे हैं श्रीर इस तरह पर वे भविष्य में इतिहास बनाने वालों के लिये श्रपने लेखों के काल का पता लगाने का मार्ग छोड़ गये हैं ?

इन प्रश्नों का पृछ्जा जितना सहज है उतना ही सहज इनका उत्तर देना नहीं है। परन्तु इसका उत्तर इसी की भाँति एक प्रश्न पूछ्ने से दिया जा सकता है। क्या ऐसी बात थी कि जिससे योरप के मध्य काल के इतिहास ग्रौर किएत कथाएँ उसी प्रणाली में नहीं बनाई गई जिस प्रणाली में चौदहवीं ग्रौर पन्द्रहवीं शताब्दियों के प्रन्थ बनाये गये हैं? ह्यू म ग्रौर गिवन ने मध्यकाल की प्रणाली के ग्रनुसार इतिहास क्यों नहीं लिखा ? ग्रौर फील्डिंड्स ग्रौर स्काट ने मध्यकालीन की कल्पित कथाएँ क्यों नहीं लिखी ? फिर भी इन सबके विषय एक ही थे। तो फिर लेख प्रणाली में इतना ग्रन्तर क्यों है कि यदि योरप के इतिहास का नाम भी मिट जाय तो भी केवल इन्ही साहित्य की पुस्तकों से हमलोग ग्राजकल के समय से प्यूडल समय का विभाग कर सकते हैं ?

कोई स्रांगरेज इन प्रश्नों का उत्तर यों देगा कि एलिजवेथ के राज्यकाल के, शेक्सिपयर स्रोर वेकन के लेखों के पीछे भी मध्यकाल के इतिहासों स्रोर कल्पित कथास्रों की प्रणाली में लेख लिखना स्रमम्भव था, क्योंकि इसके पीछे योरप में एक नया प्रकाश उदय हो गया था, मनुष्यों की बुद्धि बढ़ गई थी धर्म संशोधित हो गया था, पूर्वी गोलाद का पता लग गया था, स्राजकल की फिलासीफी (न्यायशास्त्र) की उत्पत्ति हो गई थी, वाणिज्य स्रोर समुद्री व्यवसाय में स्रद्भुत उन्नति हो गई थी स्रोर सैनिक काश्तकारी पूरी तरह से उठ गई थी। सारांश यह कि योरोपियन सृष्टि ही बदल गई थी।

यदि पाठको के सामने हिन्दू सभ्यता का इतिहास वैसी ही स्पष्टता से उपस्थित करना सम्भव होता जैसा कि उनके सामने योरप की सभ्यता का इतिहास है, तो वे भारतवर्ष के ऐतिहासक कालों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही उत्तर दे सकते। ऐतिहासिक काव्य के काल में हिन्दुक्यों की विस्तृत सभ्यता ख्रीर उनकी धार्मिक कियाद्यों के ख्राडम्बर होने के पोछे यह बात ख्रसम्भव थी कि ग्रन्थ वैदिक स्रुकों की प्रणाली में लिखे जाते। वह सीधी-सादी भक्ति जिससे कि पंजाव के ख्रार्य लोग ख्राकाश, प्रभात ख्रथवा सूर्य को देखते थे, सदैव के लिये लोप हो गई थी। अब

प्रकृति की वे सह न शोभाएँ, गङ्गा की घाटी में रहने वाले सभ्य ऋायों की, जो कि ऋव वड़े ऋाडम्बर के ऋचारों ऋीर यहां में लिप्त थे धार्मिक प्रशंसा विस्मय को ऋाकर्षित नहीं करती थी। ऋब इस काल में बृद्धि के देवता इन्द्र की ऋथवा प्रभात की देवी उषा की भक्ति के साथ स्तृति करना सम्भव नहीं था, प्राचीन सरल स्कों का ऋथे ऋौर उद्देश्य ही मूल गया था ऋौर ऋव मुख्य धर्म सादे प्रभात छोर सायंकाल के ऋध्य से लेकर वड़े-चड़े विधान के राजस्य के यहां तक, जो कई वर्षों में समाप्त होते थे, नाना प्रकार के यहां में ही था। यहां के नियम, छोटी-छोटी बातों का गुरुत्व ऋौर उद्देश्य ऋौर तुन्छ रीतों के नियम, ये ही ऋव लोगों के धार्मिक हृदय में भरे थे। ये ही ऋव विद्वान राजाऋौं ऋौर राजगुरुक्यों में विचार के विषय थे ऋौर इन्हीं का ब्राह्मण ग्रन्थों में उल्लेख है। इसिल्ये इस समय के सभ्य ग्रन्थकारों ऋौर विद्वानों की पुरानी प्रणाली के ऋनुसार वैदिक स्कों की प्रणालों में लिखना वैसा ही ऋसम्भव था जैसा कि योरप के मध्य काल के विद्वानों का पुराने समय की वन्य ऋौर सादी नारवेजियन प्रणाली में लिखना।

फिर, डेकार्ट ग्रीर वेकन के लेखों के पीछे योरप में मध्य कालीन दर्शन शास्त्रों की विवेचना ग्रसम्भव थी। इसी प्रकार से ग्रीर इसी कारण से, भारतव में किपल ग्रीर गीतम बुड़ की शिक्ता श्रों के पीछे ब्राह्मणों की िस्तृत किन्तु व्यर्थ की वकवाद भी ग्रसम्भव थी। भारतवासियों के हृदय में एक नया प्रोत्साहन उदय हो गया था। विन्ध्याचल के ग्रागे एक नई भूमि भी ज्ञात हो गई थी, यद्यप उस मनुष्य का नाम जिसने कि पहले पहल इस दिल्णी भूमि को ज्ञात किया, भूल गया है। उत्साह ग्रीर भिक्त से पूर्ण उपनिपद लिखे जा चुके ये, जो ब्राह्मणों के विद्याभिमान के बड़े विरोध में ये। किपल ने, जो की भारतवर्ष का एक भारी दार्शनिक था, ग्रपने सांख्यदर्शन से भारतवर्ष में हलदल मचा दो थी ग्रीर गीतम ने, जो भारतवर्ष का बड़ा भारी सुधारक था, दीन-दिखियों के लिये एक संशोधित धर्म चलाया ग्रीर ब्राह्मण के विशेषाधिकारियों का हद विरोध किया। उस समय कई नये-नये विज्ञान भी ग्राविष्कृत हो गये थे ग्रीर भारतवर्ष में एक नया प्रकाश उदय हो गया था।

द्राह्मण सहित्य का लोप साधारणतः हुन्ना । विस्तृत न्नौर न्नर्थ विहीन नियमों पर ग्रन्थकार छु। गया न्नौर भिन्न-भिन्न प्राचीन धर्म सम्बन्धी कमों के नियम संचित्त रूप में लिखे गए । दार्शनिक शास्त्रों के सूत्र बनाये गये न्नौर विद्या के प्रत्येक विभाग का रूप संचित्त किया गया । मानवी विद्या के प्रत्येक विभाग पर संचित्त रूप से ग्रन्थ लिखे गये जिसमें गुरू नुगमता से पद्म सके न्नौर विद्यार्थीं उसे कह सके । न्नौर यही कारण है कि दर्शन काल का समस्त साहित्य सूत्रों के रूप लिखा गया ।

इन तीनों प्रकार के प्राचीन संस्कृत प्रन्थों का, जो हिन्दू इतिहास के तीन भिन्न-भिन्न कालों का वर्णन करते हैं, ऐतिहासिक गुरुत्व यह है कि स्तों से वैदिक समय की वीरोचित सरलता प्रगट होती है। ब्राह्मण ऐतिहासिक काव्य काल के ब्राडम्बर युक्त ब्राचार प्रगट करते हैं ब्रोर स्त्रों से विवेकमय काल की विद्या, शास्त्र ब्रोर ब्राविश्वास प्रगट होते हैं।

हम ऊपर कह चुके हैं कि इनमें से प्रत्येक काल में हिन्दुओं का श्रिधिनवेश पूरव श्रीर दिल्ल की श्रोर बढ़ता गया, श्रीर जिन संस्कृत ग्रन्थों का ऊपर वर्णन हुश्रा है उनसे भी ये वातें प्रमाणित होती हैं। योरप में इटली, जर्मनी, फ्रांस श्रीर इङ्गलैंड में प्यूडल समय के ग्रन्थों श्रीर श्राजकल के साहित्य की एक ही स्थल में चृद्धि हुई, परन्त भारतवर्ष में ऐसा नहीं हुश्रा। इसका कारण यह है कि श्रार्थ लोग प्रत्येक काल में विजय करते हुए श्राग बढ़ते गये श्रीर प्रत्येक काल के ग्रन्थों में भारतवर्ष के केवल उतने ही भाग का उल्लेख है जितने में कि उस काल में श्रार्थ लोगों का श्रिधकार श्रीर राज्य था। केवल इसी बात से हम लोगों को भिन्न-भिन्न श्रेणी के ग्रन्थों के समय का बहुत कुछ, पता लग सकता है।

ऋग्वेद के स्कों में केवल पंजाब का उल्लेख है, उसमें पंजाब के आगे के भारतवर्ष का कुछ समाचार नहीं है। उसमें दूरस्थ गंगा और यमुना के तटों का कहीं विरत्ते ही उल्लेख है। उसमें सब युद्धों, सामाजिक संस्कारों और यशों के स्थान केवल सिन्धु नदी उसकी शाखाएँ और सरस्वती के तट ही हैं। ऋतएव जिस समय ये स्क बनाये गये थे उस समय हिन्दुओं को भारतवर्ष का केवल इतना हो भाग मालूम था।

परन्तु हिन्दू लोग शीव ही उत्तरी भारतवर भर में जा बसे और कुछ ही शताब्दियों में इन लोगों ने उन्नित कर के बड़े-बड़े राज्य स्थापित कर लिए और अपनी उन्नित और विद्या से अपनी जन्मभूमि पंजाब को दबा दिया। ब्राह्मणों में, आधुनिक दिल्लों के आस पास के देशों में प्रतापी पांचालों का, आजकल के उत्तरी विभाग में विदेहों का, अबध में कोशलों का और आधुनिक बनारस के आस पास के देशों में काशिओं का उल्लेख मिलता हैं। इन लोगों ने बड़े आडम्बर के यशादि कमों को बढ़ाया और इनमें जनक, अजातशबु, जनमेजय और परीचित की भाँति प्रतापी और विद्वान राजा हुए। उन लोगों ने आमों और नगरों में परिषद् अर्थात् पाठशालाएँ स्थापित की और जातिभेद की एक नई सामाजिक रीति चलाई। ब्राह्मण अन्थों में हम लोग ख्यादा करके इन्हीं लोगों का तथा इनकी सम्यता का उल्लेख पाते हैं। पंजाब उस समय प्राय: भूल सा गया था और दिज्ञणी भारतवर्ष ज्ञात

नहीं हुन्रा था। यदि दित्त्िणी भारतवर्ष का उल्लेख कहीं पर मिलता है तो वहां पर वह जंगली मनुष्यों ऋौर पशुस्त्रों का निवास स्थान कहा गयां है। ऋन्त में सूत्र प्रन्यों में। हम लोगों को दित्त्विणी भारतवर्ष के बड़े-बड़े राज्यों का वर्षन मिलता है। इस प्रकार से. भिन्न-भिन्न प्रन्थों में जिन देशों जातियों का वर्णन है उससे उनके समय का पता लगता है!

हम इस पुस्तक के पहिले खण्ड में वैदिक काल के तथा ऋग्वेद के स्कों के विषय में लिख चुके हैं। अब इस दूसरे खण्ड में हम ऐतिहासिक काव्य काल के अंगेर ब्राह्मण प्रन्थों के विषय में और तीसरे में दर्शन काल के तथा स्त्र ग्रन्थों के विषय में लिखेंगे।

हम ऊपर दिखला चुके हैं कि ऋग्वेद के स्क वैदिक काल में बनाए गए थे, परन्तु वे श्राखीर में ऐतिहासिक कान्य काल में संग्रहीत किए थे। श्रन्य तीनों वेद, श्रर्थात् सामवेद, यजुर्वेद श्रीर श्रयवंवेद भी इसी काल में संग्रहीत किए गए थे।

सामवेद और यजुर्वेद के संग्रहीत होने के कारण, वे कुछ निश्चित रूप से जाने जा सकते हैं। हम लोगों को ऋग्वेद के स्तों में भिन्न-भिन्न प्रकार के धर्माचार्यों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें यज्ञ में जुदे जुदे कार्य करने पड़ते थे। अध्वयुं ओं को यज्ञ के सब प्रधान काम करने पड़ते थे, जैसे उन्हें भूमि नापनी पड़ती थी, मूर्ति और यज्ञ कुण्ड बनाना पड़ता था, लकड़ी और पानी लाना पड़ता था और पशुओं को बिलदान करना. पड़ता था। पुरानी रीति के अनुसार यज्ञ में गाना भी होता था ओर यह गाने का काम उद्गात्री लोग करते थे। होत्री लोगों को वेद की ऋचाएं पढ़नी पड़ती थी और ब्राह्मण लोग यज्ञ में सब अधिप्ठान करते थे।

इन चारों प्रकार के धर्माचायों में न तो ब्राह्मणों ख्रीर न होतियों को किसी विशेष पुस्तक की आवश्यकता थी क्योंकि ब्राह्मणों को केवल सब यह कर्म जानने की आवश्यकता थी, जिसमें कि वे यह का अधिष्ठान कर सकें, दूसरे धर्माचायों को संदिग्ध विषयों में उनका कर्तव्य बता सकें और उनकी भूलों को सुधार सकें। होतियों को भी केवल ऋचाएँ पदनो पड़तो थीं और यदि वे ऋग्वेद के स्तां को जानते हों तो उन्हें किसी दूसरी पुस्तक की आवश्यकता नहीं थी। परन्तु अध्वर्यु ख्रों और उद्गातियों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता भी। वैदिक समय में अध्वर्यु ख्रों के लिए कुछ विशेष पातिक मंत्र अवश्य रहे होंगे ख्रीर ऋग्वेद में उद्गातियों के लिए कुछ स्वर-ताल-बद एक भी अवश्य रहे होंगे क्योंक ऋग्वेद में 'यजुस' और 'सामन' नाम पाये जाते हैं। रसके पीछे ख्रथांत् ऐतिहासिक काव्य काल में इन मन्त्रों ख्रीर गीतों का एक अलग संग्रं किया नया ख्रीर इन्हीं संग्रहों के जो अन्त में रूप हो गए वे हमारे इस समय के पहुर्वेद और सामवेद हैं!

स। मवेद के संग्रह करने वाले का हम लोगों को कोई पता नहीं लगता । डाक्टर रिटवेन्सन का जो अनुमान था उसे प्रोफेशर वेनफे | ने सिद्ध कर दिखला दिया है कि सामवेद की कुछ अनुचाओं को छोड़ कर और सव। अनुग्वेद में पाई जाती हैं। साथ ही इसके यह भी विचार किया जाता है कि ये बाकी की थोड़ी अनुचाए भी अनुग्वेद की किसी प्रति में, जो कि अब हम लोगों को अप्राप्य है, अवश्य रही होंगी। अतएव यह वात स्पष्ट है कि सामवेद केवल अनुग्वेद में से ही संग्रह किया गया है और वह एक विशेष कार्य के लिये सुर-ताल-बद्ध किया गया।

यजुवेंद के संग्रह करने वालों का हमें कुछ पता लगता है। श्याम-यजुवेंद तित्तिरि के नाम से तैत्तिरीय संहिता कहलाता है, श्रीर कदाचित इसी तित्तिरि ने इसे इसके ग्राधुनिक रूप में संग्रहीत या प्रकाशित किया था। इस वेद की स्नात्रे य प्रति की स्नानुक्रमिणिका में यह लिखा है कि यह वेद वैशम्पायन से याश्क पेंक्ति को प्राप्त हुन्गा, फिर याश्क से तित्तिरि को, तित्तिरि से उख को स्नीर उख से स्नात्रेय को प्राप्त हुन्गा। इससे प्रगट होता है कि यजुवेंद की जो इस समय सबसे पुरानो प्रति मिलती है वह ग्रादि प्रति नहीं है।

स्वेत-यजुर्वेद के विषय में हमें इससे भी ऋषिक पता लगता है। यह वेद ऋपने संग्रह करने वाले द्राथवा प्रकाशित करने वाले याज्ञवल्क्य बाजसनेय के नाम से वाज-सनेयी संहिता कहलाता है। याज्ञवल्क्य, विदेह के राजा जनक की सभा में प्रधान पुरोहित थे और यह नया वेद कदाचित इसी विद्वान राजा की सभा से प्रकाशित हुआ। श्याम और स्वेत-यजुर्वेदों के विषयों के कम में सबसे बड़ा भेद यह है कि पहिले में तो यिज्ञक मन्त्रों के ऋगो इसका व्याख्यान और उनके सम्बन्धी यज्ञ कम का वर्णन दिया है, परन्तु दूसरी संहिता में केवल मन्त्र ही दिए हैं, उनका व्याख्यान तथा यज्ञ-कम का वर्णन एक ऋलग ब्राह्मण ग्रन्थ में दिया है। ऐसा ऋनुमान किया जाता है कि सम्भवत' पुराने कम को सुधारने और मन्त्रों को व्याख्या से ऋलग करने के लिये जनक की सभा के याज्ञवल्क्य ने एक नई वाजसनेयी सम्प्रदाय खोली और इसके उद्योगों का फल एक नई (वाजसनेयी) संहिता और एक पूर्णतया भिन्न (सतपथ) ब्राह्मण का वनाया जाना हुआ।

परन्तु यद्यपि स्वेत-यजुर्वेद के प्रकाशक याज्ञवल्क्य कहे जाते हैं, पर इस वेद को देखने से जान पड़ेगा कि यह किसी मनुष्य वा किसी एक ही समय का भी संग्रह किया हुन्ना नहीं हैं। इसके चालीसों ऋध्यायों में से केवल प्रथम १८ ऋध्यायों के मन्त्र सतपथ ब्राह्मण के प्रथम नौ खंडों में पूरे-पूरे उद्धृत किये गए हैं ऋौर यथा कम उन पर टिप्पणी भी दो गई है। पुराने श्याम-यजुर्वेद में इन्ही ऋहारहों ऋध्याऋों के पाये जाते हैं। इस लिए ये त्राहु। रहीं त्राध्याय श्वेत यकुर्वेद के संबंधे मुस्ने भाग प्रीर सम्भवतः इन्हें याज्ञवलक्य वाजसनेय ने संकलित वा प्रकाशित किया होगा। के त्रागे के सात त्राध्याय सम्भवतः उत्तरकाल के हैं त्रीर शेष १५ त्राध्याय तो सन्देह त्रीर भी उत्तरकाल के हैं जिनका साफ तरह से परिशिष्ठ द्वारा उल्लेख

सन्देह ग्रीर भी उत्तरकाल के हैं जिनका साफ तरह से परिशिष्ठ द्वारा उल्लेख या गया है। ग्रथवेवेद के विषय में हमें केवल यह कहने की ग्रावश्यकता है कि जिस ल का वर्णन हम कर रहे हैं, उसके बहुत पोछे, तक भी इस ग्रन्थ की वेदों में नती नहीं की जाती थी। हाँ, ऐतिहासिक कान्य काल में एक प्रकार के ग्रन्थों की न्हें अपवांङ्गिर कहते हें उत्पत्ति अवश्य हो रही थी जिसका उल्लेख कुछ ब्राम्हणों के त्तरकालीन भागों में हैं। हिन्दू इतिहास के तीनों कालों में ऋौर मनु की तथा तरी छन्दोबद्ध स्मृतियों में भी, प्रायः तीन ही बेद माने गये है। यद्यपि कभी कभी थर्वन, वेदों में गिने जाने के लिये उपस्थित किया जाता था, परन्तु फिर भी ईसवी न् के वहुत पीछे तक यह ग्रन्थ प्रायः चौथा वेद नहीं माना जाता था। जिस काल ग हम वर्णन कर रहे हैं उस काल की पुस्तकों में से बहुतेरे वाक्य उद्वृत किए जा कित हैं जिनमें केवल तीन ही वेद माने गये हैं, परन्तु स्थान के अभाव से हम उन गक्यों को यहाँ उदपृत नहीं कर सकते। हम अपने पाठकों को केवल इन प्रन्थों के नेम्न लिखित भागों को देखने के लिए कहेंगे, अर्थात ऐतरेय ब्राह्मण ५, ३२, सतपथ शहाण ४, ६, ७, ऐतरेय ग्रारण्यक ३, २, ३, वृहदारण्यक उपनिषद १, ५, ग्रीर छान्दोग्य उपनिपद ३ ग्रीर ७ । इस ग्रन्तिम पुस्तक में तीनों वेदों का नाम लिखने के पीछे ग्रथवां क्षिर की गिनती इतिहासों में की है। केवल ग्रथविवेद ही के त्राह्मण र्यार उपनपदों में इस पुस्तक को वेद माने जाने का वरावर उल्लेख मिलता है। यथा गोपथ द्राह्मण का मुख्य उहाँ रय एक चीये वेद की ख्रावश्यकता दिखलाने का है। उसमें यह लिखा है कि चार पहियों के विना गाड़ी नहीं चल नकती, पशु भी चार टाँगों के विना नहीं चल सकता, श्रीर न यज्ञ ही चार वेदीं के विना पूरा हो सकता हैं। ऐसी विशेष युक्तियों से केवल यही सिद्ध होता है कि गोपथ ब्राह्मण के वनने के

समय तक भी चौथा वेद प्राथ: नहीं गिना जांता था।

श्रथ्वंन श्रीर श्रिङ्गरा जैसा कि प्रोभेसर विहरनी कहते हैं, प्राचीन श्रीर पूज्य
ूवंशों के श्रद्ध पीराणिक नाम है। श्रीर इस श्राधुनिक वेद का इन प्राचीन नामों
केती प्रकार नम्बन्ध करने का यन किया गया। इस वेद में २० कांड हैं, जिनमें
भग ६ हजर श्रुचाएँ हैं! इसका छुडा भाग गद्य में है श्रीर शेप श्रंश का छुडां
। श्रुवंद के, प्राय: दसवें मंडल के, स्तों में मिलता है। १६वां कांड एक प्रकार
वहले श्रद्धारह कांड का परिशिष्ट हैं श्रीर २०वें कांड में श्रुवंद के उदध्त भाग हैं।
पा०—

पा०—

इस सारे वेद में खास करके दैवी शक्तियों की हानि से, रोग से, हिंसक जानवरों से ग्रीर शत्र ग्रीं के शाप से मनुष्यों को ग्रपनी रक्षा करने के लिये मंत्र हैं। इसमें बहुत से भूतों ग्रींर पिशाचों का उल्लेख है ग्रीर उनकी स्तृति दी है जिसमें वे कोई हानि न करें। यह कल्पना की गई है कि ये मंत्र देवताग्रों से उन ग्रावश्यक कोई हानि न करें। यह कल्पना की गई है कि ये मंत्र देवताग्रों से उन ग्रावश्यक चीजों को दिलवाते हैं, जिनके देने के लिए उन देवताग्रों की इच्छा नहीं होती। इस पुस्वक ने दीर्घायु होने, धन प्राप्त होने ग्रथवा रोग से ग्रच्छे होने के लिए मन्त्र ग्रीर यात्रा, जुए ग्रादि में सफलता प्राप्त करने के लिए स्तृतियां भरी हैं। ये मन्त्र ग्रीर यात्रा, जुए ग्रादि में सफलता प्राप्त करने के लिए स्तृतियां भरी हैं। ये मन्त्र ग्रीर यात्रा, जुए ग्रादि में सफलता प्राप्त करने के लिए स्तृतियां भरी हैं। ये मन्त्र जिल्हीं मन्त्रों की तरह है, जो कि ऋग्वेद के ग्राखिरी मंडल में दिए गये हैं। परन्तु, जैसा उन्हीं मन्त्रों की तरह है, जो कि ऋग्वेद के ग्राखिरी मंडल में दिए गये हैं। परन्तु, जैसा उन्हीं मन्त्रों की वन्तर ने दिखलाया है, उनमें भेद केवल इतना ही है कि ऋग्वेद में वे साफ उस समय के बनाए हुए हैं जिस समय कि ऋग्वेद बना था, पर ग्रथवंवेद में वे श्राधुनिक समय के वनाये हुये हैं।

श्रव हम ब्राह्मण रचना का वृतान्त देंगे जिसके कारण इस काल के अन्य ब्राह्मणों का साहित्य कहलाते हैं। हम दिखला चुके है कि श्याम यजुर्वेद में मूल के श्रामें सद्। उसकी व्याख्या भी दी है। ऐसा विचारा जाता था कि यह व्याख्या मूल को स्पष्ट करती है । इस व्याख्या श्रों को स्पष्ट करती है। इस व्याख्या श्रों में कई पीढ़ियों के धर्माचायों के विचार है। इस प्रकार की व्याख्या को "ब्राह्मण" कहते थे श्रीर उत्तर काल में इन व्याख्या श्रों के संग्रह श्रथवा उनके सारांश के 'ब्राह्मण" कहते थे श्रीर उत्तर काल में इन व्याख्या श्रों के संग्रह श्रथवा उनके सारांश के 'ब्राह्मण" कहने लगे।

ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं अर्थात ऐतरेय और कीशितिक। इनमें से पहले वें वनाने वाले इतरा के पुत्र महिदास ऐतरेय कहे जॉते हैं और कीशीतिक ब्राह्मण के कीशीतिक ऋषि का विशेष आदर किया गया है और इन्हीं का कथन निश्चित समभा गया है। सब बातों में ये दोनों ब्राह्मण, एक ही ग्रन्थ की केवल दो प्रतिय जान पड़ते हैं, जिन्हें क्रम से ऐतरेय और कीशीतिक लोग व्यवहार करते थे। ब्राह्मण एक दूसरे से अनेक बातों में मिलते हैं, सिवाय इसके कि ऐतरेय के अति दस अध्याय कीशीतिक तक में नहीं है, और कदाचित ये उत्तर काल के हैं।

सामवेद के टाण्ड्य वा पंचविंश ब्राह्मण, सिंह्रंश ब्राह्मण, मन्त्र ब्राह्मण, प्री सुप्रसिद्ध छान्दोग्य हैं।

श्याम यजुर्भेद वा तैत्तिरीय संहिता का तैत्तिरीय ब्राह्मण है ग्रीर श्वेत यजुर्भे वा वाजसनेयी संहिता का एक वड़ा भारी सतपथ ब्राह्मण है। हम ऊपर कह ग्राये कि शतपथ ब्राह्मण के बनाने वाले याज्ञवलक्य कहे जाते हैं, पर यह ग्राधिक सम्भव है। उन्होंने जो सम्प्रदाय स्थापित की थी, उसी ने इसे बनाया हो, क्योंकि इस पुस्त में कई स्थान पर उसका उल्लेख किया गया है। परन्तु यह पूरा ग्रन्थ किसी एक ही सम्प्रदाय का एक ही समय का बनाया हुन्रा नहीं है बरन् स्वेत यजुर्वेद संहिता की माँति, इस ब्राह्मण के भी मिन्न-भिन्न समयों में बनाये जाने के प्रमाण मिलते हैं। इस संहिता के पहले १८ न्नांड, जिनमें इन प्रहले १८ न्नांड, जिनमें इन म्राह्मए हो प्रध्याय सबसे पुराने हैं न्नीर इस ब्राह्मण के पहले ६ कांड, जिनमें इन म्राह्मरहों न्नाध्यायों को व्याख्या दी है, सबसे पुराने हैं। इसके शेष ५ कांड प्रथम ६ कांडों के पीछे के समय के हैं।

त्रथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है जो कि बहुत ही थोड़े समय का बना हुआ जान पड़ता है। इसके लेख नाना प्रकार के मिश्रित हैं और अधिकांश भिन्न-भिन्न स्थानों से लिये गये हैं।

ब्राह्मणों के पीछे आरण्यक बने, जो कि वास्तव से ब्राह्मणों के अन्तिम भाग समभे जा सकते हैं। सायन ने लिखा कि वे आरण्यक इसलिये कहे जाते थे क्योंकि वे अरण्य अर्थात् वन में पढ़े जाते थे, परन्तु ब्राह्मण उन यशों में व्यवहार किये जाते थे जिन्हें गृहम्थ लोग अपने घरों में करते थे।

ऋग्वेद के कौशीतिक श्रारण्यक श्रीर ऐतरेय श्रारण्यक हैं जिनमें से ऐतरेयः श्रारण्यक महिदास ऐतरेय का वनाया हुश्रा कहा जाता है। श्याम श्रजुर्वेद का तैत्तिरीयः श्रारण्यक है। सतपथ ब्राह्मण् का श्रन्तिम श्रध्याय भी उसका श्रारण्यक कहा जाता है। सामवेद श्रीर श्रथववेद के श्रारण्यक नहीं हैं।

इन श्रारण्यकों का विशेष गुरुत्व इसिलये है कि वे उन प्रसिद्ध धार्मिक विचारों है विशेष भंडार हैं जो उपनिपद कहलाते हैं। जो उपनिपद सुप्रसिद्ध श्रीर निस्सन्देह गांचीन है वे ये हैं—शृग्वेद के ऐतरेय श्रीर कीशीतिक उपनिपद जो इन्हों नामों के श्रारण्यकों में पाये जाते हैं, सामवेद के छान्दोग्य श्रीर तनलवकार (वा केन) उपनिपद, वेत यजुर्वेद के वाजसनेयी (वा ईश) श्रीर बुहदारण्यक, श्याम यजुर्वेद के तैत्तिरीय, उठ श्रीर श्वेताश्वतर, श्रीर श्रथविवद के मुण्डक, प्रश्न श्रीर माण्डक्य। ये वारह प्राचीन पिनिपद हैं श्रीर शंकराचार्य ने श्रपने वेदान्त सृत्रों के भाष्य में मुख्यतः इन्हों उपनिपदों प्रमाण लिया है। परन्तु जब उपनिपद पित्रत्र श्रीर श्रामाणिक गिने जाने लगे तो इस श्री के नये नये अन्य बनने लगे यहाँ तक कि इनकी संख्या दो सौ से भी श्रिष्ठित हो । उत्तर काल में उपनिपद जो प्रायः श्रथविवद उपनिपद कहे जाने हैं, पौराणिक कि तक ये वने हुवे हैं।।उनमें प्राचीन उपनिपदों की तरह ब्रह्मशान के विपय की वार्त हों कर साध्यदापिय विचार पाये जाते हैं। वास्तव में उत्तर काल के उपनिपद, भारतवर्ष श्रीकर साध्यदापिय विचार पाये जाते हैं। वास्तव में उत्तर काल के उपनिपद, भारतवर्ष श्रीकर साध्यदापिय विचार पाये जाते हैं। वास्तव में उत्तर काल के उपनिपद, भारतवर्ष श्रीकर साम्पदापिय कि वहत तींहे तक के जी दने हैं श्रीर सम्राट श्रवदार जो एक कि मीन धर्म स्थादित करना चाहता था उत्तका विचार एक उपनिपद में पाया जाता है,

जिसका नाम ग्रल्लाह उपनिषद हैं। यह कहने की ग्रावश्यकता नहीं है कि हम इस पुस्तक में उत्तरकाल के उपनिषदों का नहीं वरन् केवल प्राचीन उपनिषदों का ही उल्लेख करेंगे।

उपनिषदों के साथ ही ऐतिहासिक काव्य काल का ग्रन्त होता है ग्रीर भारतवर्ष के इश्वरप्राप्त साहित्य भंडार का भी ग्रन्त होता है। इन ग्रन्थों के ग्रातिरिक्त इस काल में निस्सन्देह दूसरी श्रेणियों के भी ग्रन्थ थे जो ग्रव लुत हो गये हैं ग्रथवा उनमें से ग्रधिकांश की जगह पर ग्रव नये-नये ग्रन्थ हो गये हैं। इस काल के वड़े भारी प्रन्थ समूह का केवल एक ग्रंश हम लोगों को प्राप्त हे ग्रीर इस ग्रंश के मुख्य ग्रन्थों का उल्लेख ऊपर किया गया है।

स्वयम् ऐतिहासिक काव्यों में से मुख्य महाभारत स्त्रीर रामायण का वर्णन हम स्त्रमाले दो अध्यायों में करेंगे।

#### नवाँ अध्याय

# कुरु और पांचाल

विजयी स्रार्य लोग स्रागे बढ़ते गये। यदि पाठक भारतवर्ष का नकशा लेकर देखेंगे तो उन्हें विदित होगा कि सतलज के किनारे से लेकर गंगा स्रोर यमुना के किनारों तक यात्रा करने के लिये कोई बहुत हो बड़ी भूमि नहीं है। स्रार्य लोगों के लिये, जो सारे पंजाब में बम गये थे, सतलज स्रथवा सरस्वती के ही तटों पर चुपचाप पड़ा रहना सम्भव नही था। वैदिक काल में ही उद्योगी स्रिधवासियों के कई सुन्ड इन निर्द्यों को पार करके यमुना स्रोर गंगा के दूरस्थ तटों को छानबीन कर चुके थे स्रोर ये निद्यां स्राविदित नहीं थीं, थद्यपि स्कों में इनका हिन्दू संसार के पूर्णतया स्रान्त में होने की भाँति उल्लेख स्राया है। कुछ में इन दोनों निद्यों के उपजाक तटों पर के स्रिधिवासी लोग संख्या में बहुत बढ़ गये होंगे यहाँ तक कि स्रान्त में उन्होंने स्राधुनिक दिल्ली के निकट एक वड़ा राज्य, स्र्थांत कुरु लोगों का राज्य स्थापित किया।

य अधिवासी व ही भारतीय लोग ये जो सुदास के युद्ध में प्रसिद्ध हैं। परन्तु इनके राजा कुरुवशी ये और इस लिये उनकी जाति भारत और कुरु दोनों ही नामों से प्रसिद्ध है। कुरु लोग पंजाब के जिस भाग से आए इसका अभी तक पता नहीं लगा है। ऐतरेय ब्राह्मण (७,१४) में यह उल्लेख है कि उत्तर कुरु तथा उत्तर माद्र लोग हिमालय के उस पार रहते थे। उत्तरकाल के ब्रन्थों अर्थात् महाभारत (१,४७,१६

इत्यादि) ग्रीर रामायण (४,४४,८८ इत्यदि) में तो उत्तर कुरु लोगों की भूमि कल्पित देश सी हो गई है। यह स्थिर किया गया है कि टालमी का 'ग्रोहोर कोरे' उत्तर कुरु ही ग्रीर लेसेन उनका ग्राधुनिक काशगर के पूर्व में किसी स्थान पर वतलाता है। परन्तु जिन उत्तर कुरु लोगों का ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख है उनका स्थान हमारे विचार में हिमालय की छोटी छोटी चोटियों के कहीं उत्तर ग्रार्थात् काश्मीर में कहीं पर था। हम यह मान लेते हैं कि ईसा से लगभग १४०० वर्ष पहले इन कुरु लोगों की राजधानी गंगा के तट पर उन्नति को प्राम हुई।

जब एक बार हिन्दू लोग जमुना ग्रीर गंगा के तटों पर ग्राकर वस गए तो फिर भुन्ड के भुन्ड लोग ग्राकर इन निदयों के तटों पर वसने लगे ग्रीर शीघ ही इन दोनों निदयों के बीच की उस सारी भूमि में वस गए जिसको द्वाव कहने हैं। जिस समय हम लोग कुरु ग्रथवा भारत लोगों को ग्राधुनिक दिल्ली के निकट वसते हुये पाते हैं उसी समय एक दूसरी उद्योगी जाति ग्रर्थात् पांचालों को ग्राधुनिक कन्नौज के निकट भी वसते हुये पाते हैं। पांचालों के ग्रादि स्थान के विषय में कुरु लोगों की ग्रथेना ग्रीर कम पता लगा है ग्रीर यह कल्यना कर ली गई है कि वे लोग कुरु लोगों की तरह उत्तरी पहाड़ियों से ग्राकर वसे। पांचाल के ग्रर्थ 'पांच जानियां हैं ग्रीर इससे यह प्रगट होना है कि वे कदाचित् उस पंचकृष्टि ग्रथवा पंचजनों में से थे जिनका उल्लेख मुग्वेद में कई जगहों पर ग्राया है।

सम्भवतः पांचालों के राज्य की श्रमिष्टिंड उसी समय हुई जिस समय कि कुरु लोगों के राज्य की हुई। ब्राह्मण ब्रन्थों में इन दोनों राज्यों का हिन्दू संसार के केन्द्र की तरह कई जगह पर उल्लेख है, जो कि अपने पराक्रम, विद्या और सम्यता के लिये प्रसिद्ध हैं। वहुतेरे ब्राह्मण ब्रन्थों में इन लोगों के विद्याभिष्टिंड का, इनके धुरोहितों की पविचता का, इनके राजाओं के श्राडम्बरयुक्त यहाँ का तथा और लोगों के हप्टान्त योग्य जीवनों का उल्लेख है।

श्रायों को सिन्ध के तट पर श्राकर बसे कई शताब्दियाँ हो गई थीं श्रीर उन्होंने एन शताब्दियों में उन्नित श्रीर सम्यता में बहु कुछ किया था। कुरु श्रीर पांचाल लोग श्रव उन खेतिहर योधाश्रों की तरह नहीं थे जिन्होंने कि सिन्ध श्रीर उसकी सहायक निद्यों के किनारों की भूमि को काले श्रादिम निवासियों से लड़ लड़ कर जीता था। श्रव गीत व्यवहार बदल गए थे, तमाज श्रिष्क मम्य हो गया था श्रीर विद्या नथा कलाकीशल में बहुत कुछ उन्नित हो गई थी। राजा लोग पंहितों, को श्रप्रनी मभा में इलाते थे, त्रपने पुरोहितों से पांव्हित्यपूर्ण बादिववाद करते थे, उस समय के नियमानुमार बड़े श्राहम्बर्यन यज्ञ करते थे, रणकेत्र में माननीय श्रीर शिक्ति सेनाश्रों के नेता

होते थे, सुयोग्य पुरुषों को कर उगाहने श्रीर न्याय करने के लिये नियुक्त करते थे श्रीर सभ्य शासकों को जो जो कार्य करने चाहिये वे सब करते थे। राजा के सम्बन्धी तथा मित्र लोग श्रीर जाति के सब योधा लोग बचपन ही से धनुष चलाना श्रीर युद्ध में रथ हाँकना सीखते थे श्रीर वेदों को तथा उस पवित्र विद्या को भी पढ़ते थे जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जवानी सिखाई जाती थी। पुरोहित लोग धर्म-सम्बन्धी किया कर्मों के विधानों को बढ़ाये जाते थे, देश के प्राचीन साहित्य को रिच्चत रखते थे श्रीर लोगों को उनके धार्मिक कर्मों में शिज्ञा श्रीर सहायता देते थे। लोग नगरों श्रीर ग्रामों में रहते थे, श्रपने घर में पवित्र होमाग्नि स्थापित रखते थे, शान्ति के उपायों का श्रवलम्बन करते थे श्रीर श्रपने लड़कों को बचपन से वेदों की धार्मिक श्रीर सामाजिक रीतियों को पुष्ट करते थे जो कि भारतवर्ष में कानून की तरह पर हैं। समाज में स्त्रियों का उचित प्रभाव था श्रीर उनके लिये किसी प्रकार की कैंद श्रयवा रुकावट नहीं थी। भारतवर्ष में वैदिक काल की श्रपेज्ञा, ईसा के चौदह सौ वर्ष पहले समाज बहुत कुछ सम्यता श्रीर उन्नित की श्रवस्था में था श्रीर उत्तरकाल की श्रपेज्ञा उसमें बहुत कुछ स्वस्थ्य श्रीर श्रोजिस्वन रहन सहन थी।

परन्तु यह कोई आवश्यक बात नहीं है कि जहाँ सम्यता हो वहाँ लड़ाई भगड़ा न हो । अस्तु, कुक्त्रों और पांचालों में भी लड़ाई भगड़े होते थे, परन्तु हम लोगों को उनमें से केवल एक ही भयानक युद्ध का वर्णन मिलता है जिसमें कि बहुत सी आस पास की जातियां सम्मिलित हुई थीं और जो कि भारतवर्ष के दो महाकाव्यों में से एक का प्रसंग है।

महाभारत में युद्ध की जिन घटनाओं का वर्णन है वे उसी प्रकार को किल्ख़ हैं जैसा कि ईलिय़ ह (Iliad) की घटनाएँ किल्यत हैं। पांचों पांडव और उन सब की एक मात्र पत्नी, एचिलस (Achilles), पेरिस (Paris) और हेलन (Helen) की तरह किल्पत हैं। परन्तु किर भी यह महाकाव्य वड़े भारतों के एक सब्चे युद्ध के आधार पर बनाया गया है और इसनें प्राचीन हिन्दुओं की चाल घ्यवहार का वर्णन वैसा ही ठीक ठीक किया गया है जैसा कि प्राचीन यूनान वासियों का वर्णन इलियाड में किया गया है।

महाभारत की कथा से प्रचीन हिन्दुओं की सामाजिक अवस्था का बहुत अच्छा पता लगता है। अतएव मैं यहाँ पर इस कथा का संदोप में वर्णन कर देना आवश्यक समभता हूँ। पाठकों को नामों पर अथवा कथा पर, जो कि अधिकतर कल्पत हैं, ध्यान नहीं देना चाहिये, वरन उन्हें इस कथा में से ऐतिहासिक काव्य काल में ( अर्थात् उस समय जब कि आर्थ लोग गंगा की घाटी में फैल रहे थे ) हिन्दू लोगों के जीवन का एक चित्र खींचने का यन करना चाहिए।

जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं उस समय कुरु लोगों की राजधानी हिस्ताना-पुर में थी, जिसका अनुमानित खंडहर गंगा के ऊपरी भाग में, दिल्ली से लगभग ६५ मील उत्तर-पृर्व में मिला है। हिस्तनापुर का बृद्ध राजा शान्तनु मर गया है। उसकें दो पुत्र हुए, एक तो भोष्म जिसने कुं आरे रहने का प्रण कर लिया था, और दूसरा छोटा भाई जो राजा हुआ। कुछ काल में यह युवा राजा मर गया। इसके दो पुत्र हुए, पहला धृतराष्ट्र जो अन्धा था, और दूसरा पाण्ड जो राजगद्दी पर वैठा।

पाग्ड अपने पांच पुत्रों को छोड़ मर गया और येही पांचों पुत्र इस महाकाव्य के नायक हैं। पांचों पांडवों तया अपने लड़कों की वाल्यावस्था में धृतराष्ट्र वस्तुतः राजा था और धृतराष्ट्र का चचा, प्रमिद्ध योघा भोष्म, प्रधान मंत्री और राज्य का शुभचिन्तक था।

युवा पाण्डवों श्रीर धृदराष्ट्र के पुत्रों की शस्त्र िद्या के वर्णन से राज्यवंशों की चाल व्यवहार का बहुत कुछ पता लगता है। द्रोण एक ब्राह्मण श्रीर प्रसिद्ध योधा था, क्योंकि श्रभी तक जांति भेद पूरी तरह से नहीं माना जाता था, श्रभी तक ज्ञियों को शस्त्र प्रयोग करने का श्रीर ब्राह्मणों को धार्मिक शिला का ठेका नहीं मिल गया था। द्रोण का उसके मित्र श्रर्थात् पांचालों के राजा ने श्रनादर किया था। इसलिये वह धृणा से कुक्श्रों के यहां श्राकर रहा श्रीर राजकुमारों को शस्त्र चलाने में शिला देने का भार लिया।

पाण्डवों में सबसे बड़े युधिष्ठर कोई बड़े योधा नहीं हुए परन्तु उन्होंने उस समय की धार्मिक शिक्ता में बड़ी निपुण्ता प्राप्त की ख्रोर वे इस महाकावा के बड़े धर्मातमा पुरुष हैं। दूसरे पाण्डव भीम ने गदा चलाना बहुत अच्छी तरह से सीखा ख्रीर वह अपने बड़े भारी शरीर ख्रीर बहुत ही ख्रिधिक बल के लिए प्रसिद्ध थं (ख्रीर वह इस महाकाव्य के एजावस हैं)। तीसरे, अर्जु न शस्त्र चलाने में सब राजकुमारों से वड़ गए ख्रीर इसी कारण से उतराष्ट्र के पुत्र, बाल्यावस्था में भी, इनसे द्वेष तथा घृणा रखते थे। चौथ नकुल ने घोड़ों को अधीन करना सीखा ख्रीर पांचवें सहदेव ज्योतिष में बड़े निपुण हुए। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन गदा चलाने में निपुण था ख्रीर वह भीम का प्रतिहन्दी था।

श्रन्त को राजकुमारों ने शस्त्र चलाने में जो निपुणता प्राप्त की थी उसे सब लोगों को दिखलाने का दिन श्राया। एक बड़ी भारी रंगभृमि बनाई गई श्रीर इसके चारो श्रीर प्राचीन यो धाश्रों, सरदारों, स्त्रियों श्रीर सभासदों के वैठने के लिये स्थान बनाया गया। बुरुभृमि के सब निवासी श्राप्ते राजकुमारों की निपुणता देखने के लिये च'रों श्रीर से इकट्टे हुए। श्रम्धा राजा धृतापट्ट श्राप्ते स्थान हर वैद्याया गया श्रीर हियों में ऋरसर घृतराष्ट्र की रानी गान्धारी श्रीर प्रथम तीन पाएडवों की माता कुन्ती थीं । श्रन्तिम दोनों पाएडव, पाएडु की दूसरी स्त्री से हुए थे ।

एक निशाने पर तीर चलाई गई और दाल, तलवार और गदाओं से युद्ध हुआ। दुर्योधन और भीम शीघ ही बड़े जोश से लड़ने लगे और एक दूसरे की ओर मदान्ध हाथियों की तरह भपटे। हल्ला आकाश तक पहुँचने लगा और शीघ ही लड़ाई का परिणाम दाखान्त जान पड़ने लगा। अन्त को ये दोनों कोधान्ध युवा छुड़ा दिए गये और शान्ति हो गई।

तब अर्जु न अपने अद्भुत धनुष के साथ इसमें सम्मिलित हुआ। धनुष चलाने की निपुणता ने उसकी प्रशंसा करने वालों को बड़ा आश्चिर्यत कर दिया और उसकी माता के हृदय को हर्ष से भर दिया। लोग प्रशंसा करके समुद्र की गरज की तरह हिला मचा रहे थे। तब उसने तलवार चलाई जो विजली की तरह चमकती थी, फिर चोखा चक चलाया जिसका निशाना कभी खाली नहीं गया। अन्त में उसने पाश से घोड़ों और हिरगों को भूशायी किया और एकत्रित लोगों की जयध्विन के बीच अपने योग्य गुरु द्रोण को दंडवत करके खेल की समाप्ति की।

इससे घृतराष्ट्र के पुत्रों को बड़ा हे प हुआ। इसिलिये वे रंगभूमि में एक अपिरिन्ति योद्धा कर्ण को लाये जो धनुर्विद्धा में अर्जुन का प्रतिद्वन्दी था। योरप के प्राचीन योद्धाओं (Knights) की भांति राजपुत्र लोग केवल अपने वरावर वालों के साथ लड़ सकते थे, इसिलिसे घृतराष्ट्र ने इस अपिरिन्ति योद्धा को उसी स्थान पर राजा बनाया, जिसमें अर्जुन को लड़ाई अरवीकार करने का कोई वहाना न किले। कर्ण से जो वेदव प्रश्न किये गये उसका उत्तर उसने यह दिया कि निद्याँ और योद्धा लोग अपनी उत्पत्ति और जन्म के विषय में कुछ नहीं जानते, उनका वल ही उनकी वंशावली है। परन्तु पांडवों ने युद्ध अरवीकार किया और घमंडी कर्ण चुपचाप क्रोधित होकर चला गया।

द्रोश ने श्रव श्रपनी गुरुदित्या माँगी। प्राचीन वीर योडाश्रों की भाँति वह वदला लेने में सबसे श्रिषक प्रसन्न होता था। इसिलये उसने श्रपनी दित्त्या में पांचालों के राजा द्रुपद से जिसने कि उसका श्रपमान किया था, बदला लेने के लिये कुरुश्रों की सहायता माँगी। उसने जो कुछ माँगा वह श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता था। द्रोश सेना सिहत लड़ाई करने को चला, उसने पांचाल के राजा को पराजित किया, श्रीर उसका श्राधा राज्य छीन लिया। द्रुपद ने भी इसका वदला लेने का संकल्प कर लिया।

कौरव देश को ग्रव भयानक मेघों ने ग्रा घेरा। ग्रव यह समय ग्रा गया था कि घृतराष्ट्र एक युवराज को ग्रार्थात् उस राजकुमार को जो कि उसकी वृद्धावस्था में राज करेगा, जुने । युधिष्टिर का ग्रापने पिता के राज्य पर स्तत्व ग्रास्त्रीकार नहीं किया जा सकता था ग्रीर वही युवराज बनाया गया । परन्तु धमन्डी दुर्योधन ने इस बात को स्त्रीकार नहीं किया ग्रीर गृतराष्ट्र को उसकी इन्छा के ग्रानुसार काम करना पड़ा । उसने पांचों पाण्डवों को वारणावत में जो न्राधुनिक इलाहाबाद से निकट कहा जाता है ग्रीर जो उस समय हिन्दू राज्य का सीमा प्रान्त था, निकाल दिया । परन्तु दुर्योधन के द्वेष ने उनका वहाँ भीं पीछा किया । जिस घर में पांडव लोग रहने थे उसमें ग्राग लगा दी गई । पांडव लोग तथा उनकी माता एक सुरंग के मार्ग से वच गए ग्रीर बहुत दिनों तक बाहागों के वेप में धूमने रहे ।

इस समय देश-देश में दृत लोग जाकर यह प्रकाशित कर रहे ये कि पांचाल देश के राजा दुयद की कन्या इस समय के सबसे निपुण योद्वायों में से अपना पित चुनेगी। जैसा कि ऐसे स्वयम्बर के अवसर पर हुआ करता था, सब बड़े-बड़े राजा राज- इमार और योजा लोग चारों और से दुपद की सभा में इकहें हो रहे थे। इनमें से प्रत्येक यह आशा करता था कि में इस सुन्दरी राजकुमारी को जो कि युवा हो चुकी है और अपनी मुन्दरता के लिये प्रसिद्ध हैं, पाऊँगा। वह सबसे निपुण योद्धा से व्याही जाने वाली थी और इसके लिये जो कि परी जा नियत की गई थी वह कुछ कठिन थी। एक बहुत बड़े भारी धनुष को चलाना था और तीर एक चक्र में से होकर एक सोने की महली की आँख में लगने को था, जो कि बहुत ऊँचे एक इंडे के सिरे पर लगाई गई थी।

पांचालों की राजधानी कामिपल्य में केवल राजकुमार श्रीर योद्धा हीं नहीं, वरन् देश के सब हिस्सों से देखने वालों के मुन्ड के मुन्ड भी इकहे हो रहे थे। वेटने के स्थान में राजकुमार लोग भरे हुए थे। श्रीर ब्राह्मण वेदध्विन कर रहे थे। तब द्रीपदी श्रपने हाथ में हार लिए श्राई, जो कि श्राज विजयी को पहाने के लिये था। उसके साथ उसका भाई भृष्टशुम्न था श्रीर उसमें श्राज की परीक्षा का कार्य कहा।

राजा लोग एक-एक करके उठे श्रीर उन्होंने उस धनुष को चलाना चाहा, परन्तु उनमें से कोई भी कृतकार्य नहीं हुश्रा। तब घमन्डी तथा निपुण कर्ण परीका के लिये उटा परन्तु वह रोका गया।

तव श्रचानक एक ब्राह्मण उटा श्रीर उसने धनुष तान कर चक्र में से सोने की महली की श्राँख में तीर मारा। इस पर जय ध्विन उटी! श्रीर ज्त्री की कल्या द्रीरदी ने वीर ब्राह्मण के गले में जयमाल डाल दिया श्रीर यह ब्राह्मण उसे श्रपनो पत्नी की मीति ले चला। परन्तु एक ब्राह्मण के विजय प्राप्त करने श्रीर योडाश्रों के मान भंग होने के कारण ज्ञी लोग त्फानी समुद्र की तरह श्रसन्तोप से भुनभुनाने लगे।

वे कन्या के पिता को घेर कर मार पीट करने को धमकाने लगे। अब पांड़वीं ने अपना मेप उतार दिया और आज के विजयी ने अपने को सच्चा चित्रय अर्जुन प्रकाशित किया।

इसके आगे एक अद्भुत कल्पत कथा दी है कि पाण्डव लोग अपनी माता के पास गये और वोले कि हमने एक वहुमूल्य वस्तु जीती हैं उसकी माता ने यह जान कर कि यह वस्तु क्या है, अपने पुत्रों से उसे बांट लेने के लिये कहा। माता की आशा का उल्लंघन न करने के कारण पांचों भाइयों ने द्रौपदी से विवाह किया। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि द्रौपदी और पांचो पांडवों की कथा बनावटी है। पांडवों ने अब पांचालों के प्रयल राजा के साथ संधि करके अन्धे राजा धृतराष्ट्र को इस बात के लिये विवश किया कि वह कुरु देश को उन लोगों में और अपने पुत्रों में बाँट दे। परन्तु, बँटवारा वरावर नहीं किया गया। यमुना और गंगा के बीच की उपजाऊ भूमि तो धृतराष्ट्र के पुत्रों के पास रही और पांडवों को पश्चिम का जंगल दिया गया। यह खान्डवप्रस्थ जङ्गल शीव ही आग लगा कर साफ कर दिया गया और इसमें एक नई राजधानी इन्द्रप्रस्थ वनाई गई, जिसका अनुमानित खंडहर आधुनिक दिल्ली जाने वालों को दिखलाया जाता है।

श्रव पांडवों ने चारों श्रोर सेना लेकर श्राक्रमण किया। परन्तु इन श्राक्रमणों का वर्णन हम नहीं करेंगे, विशेषतः इस कारण से कि ये दूर-दूर के श्राक्रमण. श्राधुनिक समय के जोड़े हुए हैं। जब हमको महाभारत में लंका श्रथवा वङ्गाल के श्राक्रमणों का उल्लेख मिलता है तो हम विना संशय के कह सकते हैं कि ये उत्तर काल के जोड़े हुये लेख हैं।

श्रव युधिब्डिर राजसूय श्रर्थात् राज्यामिषेक का उत्सव करने को था। उसने सव राजाश्रों को, श्रीर श्रपने हस्तिनापुर के कुटुम्बियों को, भी निमंत्रण दिया। सबसे पूज्य स्थान गुजरात के यादवों के नायक कृष्ण को दिया गया। चेदिवंश के शिशुपाल ने इसका वड़ा बिरोध किया; श्रीर कृष्ण ने उसे वहीं मार डाला। महाभारत के प्राचीन भागों में कृष्ण केवल एक बड़ा नायक है, कोई देवता नहीं है, श्रीर उसकी कथा से विदित होता है कि ऐतिहासिक काव्य काल में गुजरात को यमुना तटों से जाकर लोगों ने वसाया था।

यह कोलाहल शान्त होने पर नवीन राजा पर पवित्र जल छिड़का गया स्त्रीर -बाह्मण लोग दान से लदे हुये विदा किए गये।

परन्तु नवीन राजा के भाग्य में वहुत दिनों तक राज्य भोगना नहीं बदा था। सव सदाचारों के रहते भी युधिष्ठर को उस समय के दूसरे नायकों की भाँति जुझा खेलने का व्यसन था श्रीर दीर्घद्वेषी कठोरचित्त दुर्योधन ने जुझा खेलने के लिये उसे ललकारा। युधिष्टिर राज्य, धन, श्रयने को, श्रयने भाइयों को, श्रीर श्रयनी स्त्री को भी बाजी लगा कर हार गया श्रीर श्रव पाँचों पांडव श्रीर द्रीपदी दुर्योधन के गुलाम हो गए। श्रिभनानिनी द्रीपदी ने श्रयनी इस दशा में दबना श्रस्वीकार किया, परन्तु दुःशासन उसके भोंटे पकड़ कर उसे सभा भवन में घसीट ले गया श्रीर दुर्योधन ने मुग्य सभा के समाने उसे बलात् श्रयने चरणों पर गिराया। पांडवों का क्रोध बढ़ रहा था, परन्तु इस समय युद्ध धृतरांष्ट्र के सभाग्रह में श्राने से यह कोलाहल शान्त हो गया। यह निश्चय हुश्रा कि पांडव लोग श्रयना राज्य हार गए, परन्तु वे दास नहीं हो सकते। उन्होंने बारह वर्ष के लिये देश से निकल जाना, श्रीर इसके पीछे एक वर्ष तक छिप्र कर रहना स्वीकार किया। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र उस वर्ष में उनका पता न लगा सकें तो उन्हें उनका राज्य फिर मिल जायगा।

इस प्रकार से पांडव लोग दूसरो बार देश से निकाले गये और बारह वर्ष तक भिन्न-भिन्न स्थानों में घूमने के पीछे तेरहवें वर्ष में भेष बदल कर उन्होंने विराट के राजा के यहाँ नौकरो कर ली। युधिष्ठिर का काम राजा को जुन्ना सिखलाने का था। भीम प्रधान रसोइयाँ था, ऋर्जुन राजपुत्रों को नाचना और गाना मिखलाता था, नकुल और सहदेव थथाकम घोड़ों और पशुत्रों के ऋष्यच्च थे, और द्रीपदी रानी की परिचारिका थी। परन्तु इसमें एक कठिनाई उग्रस्थित हुई। रानी का भाई इस नई परिचारिका के ऋत्यन्त सीन्दर्य पर मोहित हो गया। बह उसे कुत्रचन कहता था। और उससे विवाह करने का संकल्य कर दिया था। ऋत्यस्य भीम ने इनमें हस्तचे। करके उसे गुत रीति से मार डाला।

उस समय के राजाश्रों में पशुत्रों की चोरी कोई सामान्य बात नहीं थी। हिस्तिनापुर के राजकुमार विराट के कुछ पशु चोरा ले गये। नृत्यशिच्तक त्रार्ज न इसे न सह सका। उसने त्राने शस्त्र लिये रथ पर सवार हो कर वहाँ गया त्रीर पशुत्रों को ले श्राया। परन्तु ऐसा करने से प्रगट हो गया। उसके प्रगट होने के समय उनके छिन कर रहने का वर्ष समाप्त हो गया था त्रावता नहीं, सो कभी निर्णय नहीं हुत्रा।

श्रव पांडवों ने श्राने राज्य को फिर से पाने के लिये दूत को हस्तिनापुर भेजा । परन्तु उनका स्वत्व श्रक्ष्वीकार किया गया श्रीर दोनों दल युद्ध की तैयारियाँ करने लगे! यह ऐसा युद्ध था कि जिसके समान भारतवर्ष में कभी कोई युद्ध नहीं हुश्रा था। इस युद्ध में सब प्रसिद्ध-प्रसिद्ध राजा लोग एक श्रथवा दूसरे दल में सम्मिलित हुये श्रीर यह दिल्ली के उत्तर कुरुत्तेत्र में श्रद्धारह दिन तक हुश्रा इनका परिणाम भयानक वध श्रीर हिंसा हुई।

युद्ध की लम्बी कथा और अगिएत उपकथाओं का वर्णन हम यहाँ नहीं करेंगे। भीष्म जिस समय युद्ध से रुकने के लिये विवश हुये उस समय अर्जुन ने उन्हें अन्याय से मार डाला । द्रोण ने अपने अभेद्य चक्रव्यूह से अपने पुराने शत्रु द्रुपद को मार डाला, परन्तु द्रुपद के पुत्र ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया और द्रोण को अनुचित रीति से मार डाला । भीम का दुःशासन से सामना हुआ, जिसने जुआ खेलने वाले गृह में द्रीपदी का अपमान किया था था । भीम ने उसका सिर काट डाला और बदला लेने के क्रोध में उसका रक्त पान किया । अन्त में कर्ण और अर्जु न में, जिनमें कि जन्म भर द्रेष था, बड़ा भारी युद्ध हुछा । जिस समय कर्ण के रथ का पहिथा पृथ्वी में धँस गया था और वह न हिल सकता था और न लड़ सकता था उस सयय अर्जु न ने उसे अनुचित रीति से मारा । अन्तिम अर्थात् अट्टाहरवें दिन दुर्योधन भीम के आगे से भागा परन्तु बोली टोली और ताने से वह फिर कर लड़ने को विवश हुआ । भीम ने एक अनुचित ग्राधात से (क्योंकि ग्राधात कमर के नीचे किया गया था) उसके उस जंबे को चक्ताच्यूर कर डाला जिस पर दुर्योधन ने एक समय द्रीपदी को खींचा था और यह घायल योडा मर जाने के लिये वहीं छोड़ दिया गया । अभी नरहत्या का अन्त नहीं हुआ, क्योंकि होण के पुत्र ने रात्र के समय शत्रु के दल पर आक्रमण करके द्रुपद के पुत्र को मार डाला और इस प्रकार से पुराने कलह को रक्त वहा कर शान्त किया ।

रोष कथा श्रव बहुत थोड़ी रह गई है। पांडव हस्तिनापुर को गये श्रीर युधिष्ठर राजा हुश्रा। कहा जाता है कि उसने श्रार्थावर्त के सब राजाश्रों को पराजित किया श्रीर श्रन्त में श्रश्वमेध यह किया। एक घोड़ा छोड़ा गया जो श्रपनी इच्छा के श्रनुसार एक वर्ष तक धूमता रहा श्रीर किसी राजा ने उसे रोकने का साहस नहीं किया। इससे सब श्रास-पास के राजाश्रों का वशवतीं होना समभा गया श्रीर वे लोग इस बड़े श्रश्वमेध में निमंत्रित किये गए। हम लोग देख चुके हैं कि वैदिक काल में बोड़ा केवल खाने के लिये मारा जाता था। ऐतिहासिक काव्य काल में श्रश्वमेध पापों के प्रायश्चित के लिये किया जाने लगा श्रीर राजाश्रों में इससे श्राधिपत्य की कल्पन। की जाने लगी।

महाभाग्त की, उसके अगिणत उपाख्यानों उपकथाओं और अमानुपी प्रसंगों श्रीर वृत्तान्तों को छोड़ कर, यह कथा है! कृष्ण द्रीपायन, (यादवों के नायक कृष्ण नहीं े जिन्होंने वेदों को संकलित किया था उस कुमारी कन्या के पुत्र कहे जाते हैं जिसने पीछे से शान्तन से विवाह किया। अतएव वह मीष्म के अर्धभाता थे। वह अकरमात् अमानुपिक रीति से विखलाई पड़ते हैं और उपदेश और शिचा देते हैं। इस कथा से एक ऐतिहासिक वात विदित होती है। वह यह कि वेद कुरु ओर पांचालों के युद्ध के पहले संकलित किए गये थे।

ऊपर के संविप्त वृत्तान्त से जान पड़ेगा कि गङ्गा [की घाटी के प्रथम हिन्दू

ऋधियासियों ने उस समय तक वैदिक काल को वह प्रवल वीरता और दृढ़ रख्प्रिय विचार नहीं खोये थे। ऋब, राजा लोग ऋधिक देशों और लोगों पर राज्य करते थे, आचार व्यवहार ऋधिक सम्य हो गये थे, सामाजिक और युढ़ के नियम ऋधिक उत्त-मता से वृद्द गये थे, और स्वयं युढ़ शास्त्र ऋच्छी तरह से बन गया था। परन्तु फिर भी कुरुओं और पाचालों के सम्य आचारों में वैदिक यो हाओं को कठोर और निर्देय बीरता भलकती है और उन जातियों ने, यद्यपि सम्यता प्राप्त की थी, पर जातीय जीवन की बीरता बहुत नहीं खोयी थी। इन कठोर जातियों में जातिभेद केसी ऋधूरी तरह से था तां कई वातों से विदित होता हैं, जो उत्तर काल के लेखकों के जोड़े हुए लेखों के रहते भी अब तक मिलती है। हस्तिनापुर के प्राचीन राजा शान्तनु का माई देवापि एक पुरोहित था। महाभारत का सबसे विद्वान नायक, युधिष्ठिर च्लती है और सबसे निपुण योद्धा बाह्यण है। वेदों को संकलित करने वाले स्वयं पूज्य कृष्णद्व पायन ब्राह्मण थे अथवा च्लती ?

-- 0-1-0 -

#### दसवाँ ऋध्याय

# विदेह, कोशल और काशा

त्रातों के जीते हुए देश की सीमा बहती गई। । जब जमुना श्रीर गङ्गा के बीच या देश पूरी तरह ने जीता जाकर बन गया श्रीर हिन्दुश्रों का हो गया, तो उद्योगी स्त्रिवासियों के नये सुन्हों ने गंगा को पार करके नए-नए श्रिविनिवेशों श्रीर हिन्दू राज्यों को स्थापित करने के लिये पूरव की श्रीर श्रागे बहुना श्रारम्भ किया। इस प्रकार से उन्होंने एक एक निदयों को पार किया, एक एक जगल हुँ ह करके साफ किया श्रीर एक एक देश को धीरे धीरे जीता, बसाया श्रीर हिन्दुश्रों का बनाया। इन देशों में दीर्यकाल तक लड़ाह्याँ श्रीर थीरे-धीरे हिन्दुश्रों का श्रिवकार होने का इतिहास श्रिय हम लोगों को श्रियात है श्रीर जो ग्रन्थ इस समय तक बने हैं उनमें हम लोगों को गंगा के पूरव में प्रवल श्रीर सम्य हिन्दु राज्यों के श्रायनिक श्रायम देश में कोशिलों के राज्य, उत्तरी विहार में बिदेहों के राज्य श्रीर श्रायुनिक बनारस के श्रासप्त काशियों के राज्य, स्थापित होने का पता लगता है।

विदेहों के पूरव की श्रोर बढ़ने का कुछ सपट-सा हाल नीचे उद्धृत किए हुए सतपथ ब्राह्मण के वाक्यों में मिलता है:—

- (१०) माधव विदेध के मुँह में ऋग्निवैस्वानर थी। उसके कुल का पुरोहित ऋषि गीतम राहूगण था। जब यह उससे बोलता था तो माधव इस भय से कोई उत्तर नहीं देता था कि कहीं ऋग्नि उसके मुँह से गिर न पड़े।
- (१३) फिर भी उसने उत्तर नहीं दिया। (तब पुरोहित ने कहा) 'हे ं घृतस्म हम तेरा ग्रावाहन करते हैं। (ऋग्वेद म०५ सू२६ रि०२)। उसका इतना कहना था कि घृत का नाम सुनते ही ऋगिन वैश्वानर राजा के मुँह से निकल पड़ी। वह उसे रोक न सका। वह उसके मुंह से निकल कर इस भूमि पर गिर पड़ी।
- (१४) माधन विदेघ उस समय सरस्वती नदी पर था। वहाँ से वह (ऋग्नि) इस पृथ्वी को जलाते हुये पूरव की ऋौर वही ऋौर ज्यों-ज्यों वह जलाती भई बढ़ती जाती त्यों-त्यों गौतम राहूगण ऋौर विदेघ माधव उसके पीछे-पीछे चले जाते थे, उसने इन सब निदयों को जला डाला ( सुखा डाला )। ऋब वह नदी जो सदानीर ( गण्डक ) कहलाती है, उत्तरी (हिमालय ) पर्वत से बहती है। उस नदी को उसने नहीं जलाया। पूर्वकाल में ब्राह्मणों ने इस नदी को यही सोच कर पार नहीं किया क्योंकि ऋगिनवैश्वानर ने उसे नहीं जलाया था।
- (१५) परन्तु इस समय उसके पूरव में बहुत से ब्राह्मण हैं ! उस समय वह (सदानीर के पूरव की भूमि) बहुत करके जोतीं बोई नहीं जाती थी ख्रीर बड़ी दल-दलही थी, क्योंकि अगिनवैश्वानर ने उसे नहीं जलाया था।
- (१६) परत इस समय वह बहुत जोती बोई हुई है क्योंकि ब्राह्मणों ने उसमें होमादि करके उसे ऋग्नि से ठीक किया है। ऋभी भी गरमी में यह नदी उमझ चलती है। वह इतनी ठंढी है, क्योंकि ऋग्निवैश्वानर ने उसे नहीं जलाया।
- (१७) माधव विदेध ने तब ग्राग्नि से पूछा कि, मैं कहाँ रहूँ ? उसने उत्तर दिया कि "तेरा निवास इस नदी के पूरव हो ।" ग्राव तक भी यह नदी कोशलो ग्रीर विदेहों की सीमा हैं, क्योंकि ये माधव की सन्तित है (सतपथ ब्राह्मण १, ४, १)

ऊपर के वाक्यों में हम लोगों को कल्पित कथा के रूप में ग्रिधिवासियों के सरस्वती के तट से गण्डक तक धीरे-धीरे वढ़ ने का वृतान्त मिलता है। यह नदी दोनों राज्यों की सीमा थी। कोशल लोग उसके पश्चिम में रहते थे श्रौर विदेह लोग उसके पूरव में।

वर्ष में, सम्भवतः कई शतान्दियों में विदेहों का राज्य शक्ति ग्रौर सभ्यता में बढ़ा, यहाँ तक कि वह उत्तरी भारतवर्ष में सबसे प्रधान हो गया।

भारत वर्ष के ऐतिहासिक काव्य काल के इतिहास में विदेहों का राजा जनक कदाचित सबसे प्रधान व्यक्ति है। इस सम्राट ने केवल भारतवर्ष के हिन्दू राज की ट्रतम सीमा तक अपना प्रभुत्व ही नहीं स्थापित कर लिया था वरन् उसने अपने निकटः उस समय के बड़े-बड़े विद्वानों को रक्खा था, उनसे वह शास्त्रार्थ किया करता था श्रीर जगदीश्वर के विषय में उन्हें शिचा दिया करता था। यही कारण है कि जनक के नाम ने श्रच्य कीर्ति प्राप्त की है। काशियों के राजा श्रजातशत्रु ने जो कि स्वयम् एक विद्वान था श्रीर विद्या का एक प्रसिद्ध फैलाने वाला था, निराश हो कर कहा कि "सचमुच सवलोग यह कह कर भागे जाते हैं कि हमारा रच्चक जनक हे ?" ( वृहद।रण्यक उपनिषद ११,३१)

जनक के बड़े यश का कारण कुछ श्रंश में उसकी सभा के प्रधान पुरोहित याज्ञवल्क्य वाजसनेयी की बुद्धि श्रीर विद्या है। राजा जनक के श्राश्रम में इस पुरोहित ने उस समय यजुर्वेद को दोहराने, मन्त्रों को व्याख्यानों से श्रलग करने, उनको संज्ञित करके नये यजुर्वेद (शुक्ल यजुर्वेद) के रूप में बनाने, तथा इसका विस्तृत वर्णन एक द्राह्मण (सतपथ ब्राह्मण) में करने का साहस किया। इस महतकार्य में ब्राह्मणों ने कई पीट्टी तक श्रम किया, परन्तु इस कार्य को श्रारम्भ करने का गौरव इस शाखा के संस्थापक याज्ञवल्क्य वाजसनेयी श्रीर उसके विद्वान श्राश्रयदाता, विदेहों के राजा जनक को ही प्राप्त है।

परन्तु जनक इससे भी श्रिधिक सत्कार श्रीर प्रशंसा किए जाने योग्य है। जवा वि ब्राह्मण लोग क्रिया संस्कारों को बढ़ाये जाते थे श्रीर प्रत्येक क्रिया के लिये स्वमतानुसार कारण वतलाते जाते थे तो च्निश्ती लोग ब्राह्मणों के इस पाण्डित्य दर्ष से कुछ श्रधीर से जान पड़ते हैं। विचारवान श्रीर सच्चे लोग यह सोचने लगे कि क्या धर्म केवल इन्हीं क्रिया संस्कारों श्रीर विधियों को सिखला सकता है। विद्वान च्निश्ती लोग, यद्यिष श्रव तक ब्राह्मणों के बनाए हुये क्रिया संस्कारों को करते थे, परन्तु उन्होंने श्रिधिक पुष्ट विचार प्रचलित किये श्रीर श्रात्मा के उद्देश्य श्रीर इंश्वर के विषय में खोज की। ये नये तथा हतोचम विचार ऐसे वीरोचित, पुष्ट श्रीर हद थे कि ब्राह्मण लोगों ने, जो श्रयने ही विचार से श्रयने को ब्रुडिमान समभते थे, श्रन्त को हार मानी श्रीर वे च्नित्रयों के पास एस नई सम्प्रदाय के पाण्डित्य को समभने के लिये श्राये। उपनिपदों में ये ही हद तथा पुष्ट विचार हैं जो ऐतिहासिक काव्य काल के श्रन्त में प्रचलित हुए थे श्रीर विदेह के राजा जनका का उपनिपदों के इन विचारों को उत्त्यन करने के कारण, उस समय के श्रन्य राजाश्रों की श्रपेचा वहुत श्रिधक सत्कार, किया जाता है।

डपनिपदों की शिक्षा के विषय में पृरा-पृरा वर्णन हम आगे चलकर किसी अध्याय में करेंगे, परन्तु जनक तथा उस समय के और राजाओं का वृतान्त पूरा न होगा जब तक के हम यहाँ उनमें से कुछ ऐसे बाक्य उद्धृत न करें जिनसे ब्राह्मणों

का उनसे सम्बन्ध तथा इतोद्यम वेदान्तिक विचारों के लिये भारतवर्ष में उनके उद्योग,

ावदेह के जनक की भेंट कुछ ऐसे ब्राह्मणों से हुई जो कि स्त्रभी स्राए थे। ये स्वेत केतु स्रास्णेय, सोमसुष्म सत्ययिक, स्त्रीर याज्ञवल्क्य थे। उसने पृष्ठा कि 'स्राप स्रिमः होत्र कैसे करते हैं ?

तीनों ब्राह्मणों ने ऋपनी-ऋपनी बुद्धि के ऋनुसार उत्तर दिया, पर किसी का उत्तर ठीक नहीं था। याज्ञवल्क्य का उत्तर यथार्थ वात के बहुत निकट था, परन्तु वह पूर्णतया ठीक नहीं था। जनक ने उनसे ऐसा कहा ऋौर वह रथ पर चढ़ कर चला गया।

त्राह्मणों ने कहा ''इस राजन्य ने हम लोगों का ऋपमान किया है।'' याझ-वल्क्य रथ पर चढ़ कर राजा के पीछे गया ऋौर उससे शंका निवारण की (सतपथ ब्राह्मण ११,४,४) ''ग्रव से जनक ब्राह्मण हो गया'' (सतपथ ब्राह्मण ११,६,२१)

छुन्दोग्य उपनिषद (५,३) में लिखा है कि ऊपर के तीनों ब्राह्मणों में से एक ग्रायांत् स्वेतकेतु त्राहणेय, पांचालों की एक सभा में गया श्रीर प्रवाहन जैविल नामक एक चन्नी ने उससे कुछ प्रश्न किये, जिसका उत्तर वह न दे सका। वह उदास चित्त श्रपने पिता के पास ग्राया और वोला — "उस राजा ने मुक्ससे पांच प्रश्न किये श्रीर मैं उनमें से एक का भी उत्तर न दे सका। "उसका पिता गौतम भी स्वयम् इन प्रश्नों को न समक्त सका श्रीर वह श्रपना समाधान करने के लिये उस चन्नी के पास गया। प्रवाहन जैविल ने उत्तर दिया कि "हे गौतम, यह ज्ञान तुम्हारे पहले श्रीर किसी ब्राह्मण ने नहीं प्राप्त किया श्रीर इसीलिये यह शिचा इस सुष्टि भर में केवल चन्नी जाति की ही है।" श्रीर तव उसने गीतम को वह ज्ञान दिया।

इस उपनिपद में एक दूसरे स्थान पर, इसी प्रवाहन ने दो घमण्डी ब्राह्मणों को निरुत्तर कर दिया ख्रीर तब उन्हें परमेश्वर के विषय में सच्चा ज्ञान दिया।

सत्पथ ब्राह्मण (१०,१,१) में यह कथा लिखी है और वही छान्दोग्य उपनिषद (५,२) में लिखी गई है कि पाँच ब्राह्मण गृहस्थों और वेदान्तियों को इस बात की जिज्ञासा हुई कि 'त्रात्मा क्या है और ईश्वर क्या है ?' वे लोग यह ज्ञान प्राप्त करने के लिये उदालक ब्राह्मणों के पास गये। परन्तु ब्राह्मणों को भी इनमें सन्देह था और इसलिये वह उन्हें च्रिजी राजा ब्राह्मपति कैंक्रेय के पास ले गया जिसने उन्हें उस यज्ञ में विनयपूर्वक ठहरने को निमंत्रित किया जिसे वह किया चाहता था। उसने कहा ''मेरे राज्य में कोई चोर, कंजूस, शरावी, कोई ऐसा मनुष्य जिसके यहाँ मूर्ति न हो, कोई मूर्ल, व्याभिचारिणी नहीं हैं। महाशयों, में यज्ञ करता हूँ श्रीर जितना ज्ञान में प्रत्येक

ऋ विक को दूँगा उतना आप लोगों को भी दूँगा । कृपा कर आप यहां ठहरिये।"

वे लोग ठहरे श्रीर उन्होंने श्रपने श्राने का श्रिमप्राय कहा श्रीर दूसरे दिन प्रातः काल वे लोग श्रपने हाथों में ईधन लिये (शिष्यों की भाँति) उसके निकट गये श्रीर उसने विना किसी संस्कार की विधि के उन्हें वह शान दे दिया जिसके लिये वे श्रीये थे।

यह वात त्राश्चर्यजनक है कि भिन्न-भिन्न उपनिषदों में पुनः-पुन एक ही नाम त्रीर भिन्न-भिन्न रूपों में एक ही कथाएं मिलती हैं, जिससे प्रगट होता है कि प्राचीन उपनिषद लगभग एक ही समय में बनाये गये थे। उदालक क्रारुणी, जिसका नाम गीतम भी है, उसके पुत्र स्वेतकेतु का वर्णन फिर कौशनीिक उपनिषद में भी मिलता है। उसमें पिता क्रीर पुत्र हाथ से ई धन लेकर चित्रगांग्यायनों के पास ज्ञान सीखने को गये। चत्री राजा चित्र ने कहा है "हे गीतम तुम ब्राह्मण होने योग्य हो, क्योंकि तुम में क्रिभिमान नहीं ब्राया। यहाँ ब्राब्रो, हम तु-हारा समाधान कर देगें।" (१,१)

कीशनीकि उपनिषद में (४) प्रसिद्ध विद्वान गार्ग्य बालांकि और काशियों के विद्वान राजा अजातशत्र के वादिववाद के विषय में एक प्रसिद्ध कथा लिखी है। इस यमंडी ब्रह्मण ने राजा को ललकारा, परन्तु इस पर जो शास्त्रार्थ हुआ उसमें उसकी हार हुई और वह निरुत्तर हो गया। अजातशत्रु ने उससे कहा 'हे वालांकि, तुम यहीं तक जानते हो ?' वालांकि ने उत्तर दिया 'केवल यहीं तक ।' अब अजात-शत्रु ने उससे कहा कि 'तुमने मुफे व्यर्थ ही यह कह कर ललकारा कि क्या में तुमहें ईश्वर के विषय का ज्ञान हूँ ?' हे वालांकि, वह जो उन वस्तुओं का (जिसका तुमने वर्णन किया है) पत्र्ता है, वह जिसकी यह सब माया है, केवल उसी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।

तव वालांकि अपने हाथ में ईधन लेकर यह कहता हुआ आया क्रि 'क्या मैं आपके निकट शिप्य की भांति आऊँ ?' अजातशत्रु ने उसे कहा 'मैं इसे अनुचित सम-भता हूँ कि कोई ज्त्री किसी बाह्मण को शिप्य बनावे। आओ, मैं तुम पर सव बात स्पष्ट कर देता हूँ।'

यह कथा, तथा स्वेतकेतु ग्रहरोय ग्रौर च्त्री राजा प्रवाहन जैवलि की कथा भी स्ट्रारण्यक उपनिषद में पुनः दी है।

डपनिपदों में से अगिएत वाक्य मिलते हैं जिनमें चत्री लोग सन्चे धार्मिक ज्ञान में सिखलाने वाले लिखे गये हैं। परन्तु यहाँ पर अधिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। जितना हम ऊपर कह आए हैं वह दिखलाने के लिये वहुत है कि हिन्दू धर्म

अ-०ाष्ट

तथा वेदान्त के इतिहास में ऐतिहासिक काव्य काल के अन्त में चत्री लोग किस अवस्था में थे। मानुषी ज्ञान के इतिहास में उपनिषद एक नया समय स्थिर करते हैं। यह ज्ञान, जिसका समय ईसा के लगभग १००० वर्ष पहले है "पहले किसी ब्राह्मण ने नहीं प्राप्त किया था। वह इस सुध्टि में केवल चित्रियों ही का था।"

ये ही यथार्थ कारण हैं जिससे हम लोगों को विदेह के राजा जनक की प्रशंसा करनी चाहिये ग्रीर उनका कृतज्ञ होना चाहिये। यह बड़े कौत्हल की बात है कि हम लोग जनक, विदेहों तथा कोशलों से एक किल्पत कथा द्वारा भी परिचित हैं, जो कि इन पूज्य नामों के विषय में कही गई है। यह किल्पत कथा ग्रार्य लोगों के दिल्ल्पी भारतवर्ष को विजय करने से सम्बन्ध रखती है। परन्तु उत्तरकाल के किवयों ने भिक्त ग्रीर कृतज्ञता में चूर होकर इस बड़ी ऐतिहासिक घटना का सम्बन्ध उन प्राचीन राजाओं के नाम से कर दिया है जिनका इस विषय से कोई भी सम्बन्ध नहीं था। योरप में उस ग्रन्थकारमय समय का भी इतिहास कभी ऐसा ग्रस्था नहीं था कि कोई किव जेरसलेम का प्रत्युद्वार शर्लिमेगन ग्रथवा एल्फेड दी ग्रेट द्वारा वर्णन करता। परन्तु भारतवर्ष का दूसरा महाकाव्य लंका विजय होना एक कोशिलों के राजा द्वारा वर्णन करता है। जिसका विवाह विदेहों के राजा जनक की कन्या से हुन्ना था।

हमारे आधुनिक ज्ञान से इस बात का निर्ण्य करना सम्भव नहीं है कि रामायण पहले-पहले कब बनाई गई। हम लोगों को सूत्र ग्रन्यों में महाभारत के उल्लेख मिलते हैं परन्तु उनमें रामायण का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ईसा के पांच शताब्दी पहले बङ्गाल के विजय नामी राजा ने लंका का पता लगाया था और उसे जीता था। अतएव पहले-पहल लोगों का यह विचार हो सकता है कि यह महाकाब्य उसी समय में रचा गया होगा। परन्तु इसके विरुद्ध ही इस टापू का होना, विजय के कई शताब्दी पहले रे हिन्दुओं को मालूम था। अतएव रामायण, जिसमें कि विजय की जीत का उल्लेख कह पर नहीं आया है, विजय के पहले उस समय में बनी होगी जब कि यह द्वीप हिन्दुओं को वहुत ही असपट रीति से ज्ञात था।

इस श्रनुमान का श्रिधिक सम्भव होना इस वात से भी प्रगट होता है कि विंन्ध्य पर्वत के दिल्ए का भारतवर्ष का भाग रामायण में एक ग्रमन्त वन की भांति वर्णन किया गया है ग्रीर वहां के ग्रादिवासियों का वन्दरों ग्रीर भालुग्रों की तरह उल्लेख हैं। हम लोगों को यह मालूम है कि ग्रार्थ लोग गोदावरी ग्रोर कृष्णा नदी के तट पर दर्शनकाल के ग्रादि में इसे ग्रीर ईसा के कई शताब्दि दहले ग्रान्ध्र ग्रादि वंशों के बड़े बड़े राज्य विभव को प्रात हुये ग्रीर शास्त्र तथा विद्या के नए-नए सम्प्रदाय स्थापित

हुए। श्रतएव रामायण, दिल्ण में इन सब वातों के होने के पहले ही रची गयी होगी, क्योंकि उसमें विनध्या के दिल्ण श्रार्य लोगों की सभ्यता का उल्लेख कहीं भी नहीं है। श्रतः श्रादि महाभारत की तरह श्रादि रामायण भी ऐतिहासिक काव्य काल ही में बनी थी।

महाभारत को तरह रामायण में भी ऐतिहासिक घटनश्रों का वर्णन नहीं है वरन् उसी की भाँति इसके नायक भी किल्पत मात्र हैं।

ऋग्वेद के समय ही से खेत को हल रेखा, सीता ने देवी की ख्याति प्राप्त की थीं छीर उसकी पूजा भी देवी की भाँति की जाती थी। अतएव जब दिल्णी भारतवर्ष में घीरे घीरे कृषि फैलती गई तो किवयों के लिये यह रचना करना कुछ किन नहीं था कि लोग सीता को चुरा कर दिल्ण में ले गये और जब इस देवी तथा स्त्री ने, जोिक मानुषी कल्पना की सबसे उत्तम रचना है, ख्याति तथा स्नेह प्राप्त कर लिया था, तो वह स्वभावतः ही राजाओं में सबसे पुण्यातमा और विद्वान, विदेहों के राजा जनक की कन्या वही गई।

परन्तु इस महाकाव्य में जिस सीता के पित और कोशलों के राजा राम का वर्णन है, वह कीन है ? उत्तरकाल के पुराणों में लिखा है कि वे विप्णु के अवतार थे । परन्तु जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं उस समय तक स्वयम् विष्णु ने अे प्ठता नहीं प्राप्त की थी । उस समय भी ऐतिहासिक काव्य काल के देवताओं में इन्द्र प्रधान माना जाता था और स्व प्रन्थों ( यथा पारस्कर गृद्ध स्व २, १७, ६ ) में हल रेखा की देवी, सीता इन्द्र की पत्नी कही गई है। तो क्या यह अनुमान ठीक नहीं है कि महाभारत के नायक अर्जु न की तरह रामायण के नायक राम की रचना, केवल दूसरे रूप में अनावृष्टि के देखों से लड़ते हुये इन्द्र की कथा से की गई हो ? इस प्रकार से इस महाकाव्य का जो उत्तरी भारतवर्ष के ऐतिहासिक युद्ध वा वर्णन करता है और उस महाकाव्य का सम्बन्ध, जो दिल्ली भारतवर्ष को ऐतिहासिक विजय वर्णन करता है, इन्द्र की कथा के हारा कर दिया गया है।

परन्तु यद्यपि रामायण् ऐतिहासिक घटनाद्यों के वर्णन की माँति विलक्षुल निर्धिक हैं, फिर भी महाभारत की तरह उससे भारतवर्ष की पुरानी सामाजिक दशा का पता लगता है। द्यतएव यहां पर उसकी कथा का संज्ञेष में लिखना द्यावश्यक जान पड़ता है। परन्तु इसके केवल पहले इतना द्यांग कहना है कि जीवन के हश्य के लिये भी रामायण, महाभारत के समय से बहुत पीछे की द्यार्थात ऐतिहासिक काव्य काल के विलख्त द्यांत का है। रामायण में महाभारत के क्षित्रों की प्रचण्ड वीरता तथा द्यात्मरज्ञा नहीं पाई जाती। उसमें लोग द्राह्मणों के द्राधिक द्राधीन पाये जाते हैं। स्ववम् जनक,

चित्रयों की विद्या श्रीर गीरव का श्रिममानी प्रति-पादक नहीं, वरन् ब्राह्मणों का एक नम्र सेवक वर्णन किया गया है। इस महाकाव्य का नायक, स्वयम् राम, यद्यि एक च्रिती योद्धा परशुराम से सामना करके उसे पराजित करता है, परन्तु वह इसे श्रमेक ज्मान् प्रार्थनाश्रों के साथ करता है। कदाचित परशुराम की कथा में एक वड़ी ऐतिहासिक वात है। यह वर्णन किया गया है कि उसने च्रियों से लड़ कर उस जाति को निर्मूल कर दिया श्रीर फिर इस महाकाव्य के नायक राम ने उसे पराजित किया। ऐसा जान पड़ता है कि यह कथा ब्राह्मणों श्रीर च्रियों के वास्तविक विरोध श्रीर ह्रेष को प्रगट करती है, जिसके चिन्ह हम लोग कथा के रूप में उपनिषदों में देख चुके हैं।

सारांश यह कि रामायण के पढ़ने से यह विदित होता है कि भारतवर्ष की सच्ची शूरता का समय बीत गया था और आर्यलोग गंगा की घाटी में कई शताब्दियों तक पड़े रहने के कारण शिथिल से हो गये ये । उसमें महाभारत की वे वीरोचित, यदापि कुछ ग्रशिष्ट ग्रीर ग्राचार व्यवहार की वातें नहीं मिलती। उसमें सच्ची वीरता के मनुष्य श्रीर सन्ची दृद्धा श्रीर संकल्प के साथ लड़े हुये युद्ध नहीं मिलते । उसमें कर्ण, दुर्योधन श्रीर भोम की भाँति शारीरिक बल के तथा श्रभिमानी ग्रीर दृद्वित्त मनुष्य नहीं मिलते । रामायण में उन्नति को प्राप्त नियकाएँ हैं, जैसे त्र्यभिमानिनी श्रीर भीतरी मार करने वाली कैकेयी, अथवा शान्ति और सदा दुःख सहती हुई सीता। रामायण के नायक लोग किंचित संधि स्त्रीर साधारण मनुष्य हैं जो कि ब्राह्मणीं को वड़े मानने वाले एवं शिष्टाचार धर्म के नियमों का पालन करने में वड़े उत्सुक स्त्रीर वड़े युद्ध करने वाले हैं, परन्तु उनमें सच्चे लड़ने वालों की दृष्यता नहीं है । जाति की शूरता में परिवर्तन हो गया था श्रीर यदि राजा प्रजा वहुत सम्य श्रीर नियमानुसार चलने वाले हो गये थे तो उनमें दृदता स्त्रीर वीरता भी कम हो गई थी। ईसवी पूर्व तेरहवीं शताब्दी के, स्त्रर्थात् जव दृढ़ त्र्योर विजयी कुरु त्र्यौर पांचाल लोग द्वाव में राज्य करते थे उस समय के हिन्दू लोगों का जीवन जानने के लिये हम अपने पाठकों को महाभारत पढ़ने को कहेंगे अौर ग्यार-हवीं शतान्दी के ग्रर्थात् जब कोशल ग्रौर विदेह लोग गंगा की घाटी में ग्रिधिक काल तक रहने से नियमानुकूल चलनेवाले ब्राह्मणों के ऋघीन, विद्वान ऋौर शिथिल हो गये थे, उस समय के हिन्दु श्रों के जीवन का वृतान्त जानने के लिये हम पाठकों को रामायण पढ़ने को कहेंगे। ऐतिहासिक काव्य काल के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक हिन्दू समाज में जो परिवर्ततन हुन्रा वह इन दोनों महाकाव्यों से प्रगट होता है।

त्रव हम रामायण को कथा प्रारम्भ करते हैं। हम ऊपर कह चुके हैं कि जो लोग गंगा त्रीर गंडक नदी के बीच के विस्तृत देश में रहते थे वे कोशलों के नाम से प्रसिद्ध थे। इस जाति के प्रसिद्ध राजा दशरथ की राजधानी ऋयोध्या ऋयवा ऋवध में थी ऋौर इस प्राचीन नगर का खंडहर ऋव तक यात्री लोगों को कुछ दूहों के रूप में दिखलाया जाता है। दशरथ की रानियों में से तीन का सबसे ऋधिक सत्कार किया जाता था। इनमें से कौशल्या से उसे उसका सबसे वहा पुत्र राम हुआ, कैकेयी से भरत ऋौर सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुष्ठ हुये। दशरथ ने ऋपनी वृद्धावस्था में राम को युव-राज बनाने का विचार किया परन्तु ऋभिमानिनी ऋोर सुन्दर कैकेयी ने यह हठ किया कि उसी का पुत्र युवराज बनाया जाय ऋौर दुर्वल वृद्ध राजा को ऋपनी पत्नी की इस हद इच्छा को मानना पड़ा।

उसके पहले ही राम ने एक स्वयम्बर में विदेहों के राजा जनक की कन्या सीता को प्राप्त किया था। इस स्वयम्बर में बहुतेरे राजे श्रीर राजकुमार इकहें हुये थे, परन्तु उनमें से केवल राम ही भारी धनुष को उठा कर उसके दो दुकड़े कर सके थे। परन्तु इस समय जब कि राम के युवराज बनाये जाने की श्राशा में सारी श्रयोध्या में हर्ष हो रहा था, कैकेयी के महल में यह निश्चय हुआ कि भरत युवराज हों श्रीर राम १४ वर्ष के लिये देश से निकाल दिये जाँय।

राम इतने आशाकारी और धर्मश थे कि इस आशा को टालना तो दूर रहा उन्होंने इस पर रोप भी नहीं किया। उनके अडालु भाई लदमण भी उसके साथ हुए और मुशीला सीता तो अपने पित से अलग होने की बात ही नहीं सुनती थीं। अतः अयोध्या वासियों को दुःख में रोते छोड़कर राम, सीता और लद्मण नगर से बाहर निकल गये।

ये लोग पहले प्रयाग वा इलाहावाद में भारद्वाज मुनि के आश्रम में और फिर वहाँ से आधुनिक बुन्देलखन्ड के निकल चित्रकृट में वाल्मीकि के आश्रम में गये। बाल्मीकी, रामायण के बनाने वाले कहे जाते हैं, टोक उसी तरह से जैसे कि वेदों के संकलित करने वाले कृष्ण्द्वीपायन व्यास महाभारत के बनाने वाले कहे जाते हैं।

दशरथ राम के शोक में मर गये छौर भरत ने चित्रकृट में राम के पास जाकर पिता की मृत्यु का समाचार कहा छौर लौट चलने की प्रथना की। परन्तु राम ने प्रतिज्ञा की थी उससे उन्होंने छापने को बड़ समका छौर छान्त में यह स्थिर हुछा कि १४ वर्ष भीत जाने पर राम लौटकर राजगही पर वैटें। भरत छायोध्या को लौट छाये।

ि चित्रकृट छोड़कर राम दण्डक बन में छीर गोदावरी के उद्गम के निकट के बनों छीर छनार्य जातियों में घृमते रहे । क्योंकि छमी दिल्णी मारतवर्ष में छार्य लोग हरछाकर नहीं वसे थे । इस प्रकार से १३ वर्ष बीत गये ।

लंका छाँर दिक्णी भारतवर्ष के राज्मों के राजा रावण ने सीता की जो श्रव

वनों में थीं, सुन्दरता का समाचार पाया श्रीर राम की श्रनुरिधित में वह उन्हें उनकी कुटी से चुरा कर लंका को ले गया। राम ने वहुत खोज करने पर इसका पता पाया। उन्होंने दिच्चि भारतवर्ष की श्रमार्य जातियों से जो वन्दर श्रीर भालू वर्णन किये गये हैं, मेल किया श्रीर लंका जाकर श्रानी पत्नी को प्राप्त करने की तैयारियाँ कीं।

श्रनार्य जातियों में बाली एक राजा था, उनका भाई सुप्रीव उनका राज्य श्रीर उसकी स्त्री छीनना चाहता था। राम ने बाली से लड़ कर उसे मार डाला, सुप्रीव को राज्य श्रीर वाली की विधवा स्त्री को पाने में सहायता दी, श्रीर तब सुप्रीव ने श्रपनी सेना लेकर लंका को प्रस्थान किया।

हनुमान जो कि अनार्य सेना का प्रधान सेनापित था मार्ग दिखलाता हुन्ना चला। वह उस साठ मील के जलडमरू मध्य को लांच गया, जो भारतवर्ष को लंका के अलग करता है, वहाँ उसने सीता को पाया और उसे राम को मेजी हुई अंगूठी दो। तव उसने रावण की राजधानी में आग लगा दी और राम के पास लौट आया।

श्रव इस श्रन्तरीय में पत्थरों से एक सेतु बनाया गया । पाठक जानते होंगे कि इस श्रन्तरीय के लगभग श्रार पार एक प्राकृतिक सेतु है श्रीर इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस स्थान के प्राकृतिक रूप ने ही किव के मन में यह विचार उत्पन्न किया कि यह सेतु राम की सेना के श्रमानुषी परिश्रम से बनाया गथा था। तब सब सेना ने पार होकर रावण की राजधानी में घेरा डाला।

इसक़े पीछे जो युद्ध का वर्णन दिया है वह यग्निप काव्यमय घटनात्रों स्रीर उत्ते जक वर्णनों से भरा है, पर श्रस्ताभाविक स्रीर चित्त को उवा देनेवाला है। रावण ने इन स्राक्रमण करने वालों को भगाने के लिये एक-एक करके स्राने सब सरदारों को भेजा। परन्तु वे सब राम के स्रमानुषी शस्त्रों स्रीर गुप्त मंत्रों से युद्ध में मारे गये। रावण के स्रमिमानी धुत्र इन्द्रजीत ने वादलों पर से युद्ध किया पर लदमण ने उसे मार डाला। रावण कोधित होकर स्राया स्रीर उसने लदमण को मार डाला, परन्तृ यह मृतक वीर, दृद्ध भक्त हनुमान की लाई हुई किसी स्रीष्मि के प्रभाव से फिर जी उठा। रावण का एक भाई विमीषण स्रपने भाई को छोड़ कर राम से मिल गया था। उसने राम से वह भेद वता दिया था जिससे प्रत्येक योद्धा मारा जा सकता था स्रीर इस प्रकार से रावण की स्रमिमानी सेना के सब नायक एक-एक करके मरते जाते थे। स्रन्त में स्त्रम् रावण स्राया स्रीर राम के हाथों मारा गया। सीता पुनः प्राप्त हो गई परन्तु उन्हें स्रपने सतीत्व का प्रमाण जलती हुई चिता में कृद कर स्रीर फिर उसमें से विना जले हुये निकल कर देना पड़ा।

त्रव चीदह वर्ष वीत गए थे, इसिलये राम ग्रीर सीता श्रयोध्या को लीट ग्राकर राजगद्दी पर वैठे। परन्तु लोग सीता पर सन्देह करते थे, क्योंकि वह रावण के यहाँ रही धी ग्रीर इसिलये वे लोग विचारते थे कि उनका सतीत्व श्रवश्य भ्रष्ट हो गया होगा। इसिलये राम ने श्रयने पिता की भांति दुर्वत होकर, विचारी दुःख सहती हुई सीता को, जो उस समय गर्भवती थीं, देश से निकाल दिया।

बाल्मीिक ने उनका चित्रकृट में स्वागत किया श्रीर वहाँ उन्हें दो पुत्र, लव श्रीर कुश हुए। वाल्मीिक ने रामायण बनाई श्रीर इन लड़कों को उसे कंठ कराया। इस प्रकार से कई वर्ष बोत गए।

तव राम ने ग्रश्वमेश यह करना निश्चय किया ग्रीर इसके लिये घोड़ा छोड़ा गया। यह वाल्मीकि के ग्राश्रम तक ग्राया ग्रीर वहाँ इन लड़कों ने उसे खेलवाड़ में पकड़ कर रख लिया। राम की सेना ने न्यर्थ ही इस घोड़े को उनसे ले लेने का यत्न किया। ग्रान्त को स्वयम् राम ग्राए ग्रीर उन्होंने इन राजकुमारों को देखा, परन्तु यह नहीं जाना कि ये कीन हैं। राम ने उनके मुख से रामायण का पाठ सुना ग्रीर ग्रन्त में उन्हें ग्रापना पुत्र जानकर गले से लगाया।

परन्तु सीता के भाग्य में अब भी मुख नहीं था। लोगों का सन्देह अब तक भी सान्त नहीं हुआ था और राम इतने दुर्वल मन के थे कि लोगों के विरुद्ध काम नहीं कर सकते थे। जिस पृथ्वी ने सीता का जन्म दिया था वह फर गई और दीर्वकाल तक दुःख सहती हुई वह उसनें समा गई।

सीता की वैदिक कल्पना अर्थात् चेत्रों की हल रेखा की असण्टता इस अन्तिम घटना से प्रगट होती है। परन्तु लाखों हिन्दुओं के लिये सीता वास्तव में कोई मनुष्यधारी प्राणी हुई थीं जो स्त्री धर्म और आत्मनिग्रह को आदर्श हैं। अब तक हिन्दु लोग अपनी कान्या का नाम सीता रखते हुये डरते हैं क्योंकि यदि उसका नम्म स्थभाव, उसका पतित्रत धर्म, उनका अविचल अनुराग और अपने पति के लिये उसका अजित प्रेम मानवी प्राणितों से बह कर था तो उसका दुःख और संतोष भी उससे कहीं बद कर था जैसा कि संसर्श जीदों के भाग्य में प्रायः बदा होता है। समस्त भारतवर्ष में एक भो ऐसी स्त्री न होगी जिसे संवष्त सीता की कथा विदित न हो और जिसे उसका चरित्र आदर्शना और अगुकरण्यांक न हो और राम भी चाहे वे चरित्र में सीता की वरावरी न कर सकते हों, महालों के लिये अपने सत्ताचरण, आजा पालन और पवित्रता में आदर्श हैं। इसी प्रजार से यह कथा लाखों भारतवरित में के लिये नीति शिक्ष का उग्रय है और उसका गीरव इस गर्ण से बहुत हैं।

### ग्यारहवाँ ऋध्याय

٠,٤,

## आर्य और अनार्य लोग

उत्तरी भारतवर्ष की निदयाँ, ऋायों के विजय का मार्ग निश्चय करती हैं। जब कोई इन निदयों का मार्ग देखता है तो उसे ग्रायों के विजय की दस शताब्दियों का इतिहास विदित होता है स्रोर जव कोई सिन्धु स्रोर उसकी सहायक निदयों का मार्ग स्रोर फिर बनारस ख्रौर उत्तरी विहार तक गंगा ख्रौर यमुना का मार्ग देख चुकता है तो उसने ऐतिहासिक काव्य काल के अन्त तक अर्थात् ईसा के १००० वर्ष पहले का हिन्दू आर्यों का सारा राज्य देख लिया। इन हिन्दु श्रों के राज्य की वड़ी भूमि के श्रागे का सारा भारतवर्ष स्त्रायों से विना स्त्रनुसन्धान किया हुस्रा स्त्रथवा यों किहये कि विना विजय किया हुआ पड़ा था जिसमें भिन्न-भिन्न स्त्रादिवासिनी जातियाँ वसती थीं। इस स्त्रनार्य भूमि का एक चौड़ा भाग, जो हिन्दू राज्य को पूरव, दिज्ञण श्रीर पश्चिम में घेरे हुए था, ऐति-हासिक काव्य काल के अन्त में हिन्दुओं को ज्ञात होता जाता था। दिच्चिणी विहार, मालवा, दिच्या का एक भाग ऋौर राजपूताना मरुस्थल के दिग्या देश, यह एक ऋर्ध-मंडलाकार भूमि थी जो कि हिन्दुस्रों की नहीं हो गई थी परन्तु हिन्दुस्रों को धीरे-घीरे विदित हो गई थी। इसिल्ये इस भूमि का उल्लेख सबसे पहले उत्तरकाल के ब्राह्मणों में कहीं-कहों पर त्राया है कि ये सब लोग त्रार्थात् जीवित लोग जो कि कठिनता से मनुष्य कहे जा सकते है, रहते थे । हम लोग साहसी ऋधिवासियों को इस ऋजात ऋौर ऋसभ्य भूमि में घुसते हुए, जहाँ-जहाँ वे गये वहाँ ऋादिवासियों पर ऋपना प्रभुत्व प्राप्त करते हुये, उपजाऊ नदियों के तटों पर जहाँ-जहाँ विस्तियाँ स्थापित करते हुए श्रीर विस्मित श्रसम्यों को सभ्य शासन ऋौर सभ्य नीवन के कुछ फल दिखलाते हुए, ऋनुमान कर सकते हैं। हम लोग पुण्यात्मा साधुत्र्यों को इन जंगलों में शान्ति से जाकर पर्वतों की चोटियों पर वा उपजाऊ घाटियों से जो कि विद्या ऋौर पवित्रता का स्थान थी, ऋाश्रम बनाकर रहते हुए ख्याल कर सकते हैं। अन्त में साहसी राजकीय शिकारी भी वहुधा इन जंगलों में में जाते थे श्रीर श्रमागे राजा लोग जिन्हें उनसे श्रधिक वलवान प्रतिद्वन्दी लोग देश से निकाल देते थे वे भी बहुधा संसार से विरक्त होकर इन्हीं एकान्त जंगलों में स्राकर वसते थे। यह ग्रानायों का देश जो धीरे-धीरे हिन्दु ग्रों को विदित होता जाता था ऐसी दशा में था। हम यहाँ पर कुछ ऐसे वाक्य उद्धृत करेंगे जिससे जान पड़ेगा कि हिन्दु हों को इस

देश के विषय में कितना ज्ञान था ज्ञीर वे लोग उन भिन्न-भिन्न ज्ञादिवासियों को किस नाम से पुकारते थे, जो कि इसमें सम्भवतः ईसा के पहले ग्यारहवीं शताब्दी में रहते थे।

ऐतरेय ब्राह्मण की श्रन्तिम पुस्तक में एक ऐसा वाक्य है जिसमें उस समय के मुख्य-मुख्य राज्यों के वर्णन के साथ ही साथ दित्त् श्रीर दित्त्ण पश्चिमी की श्रादि वासिनी जातियों का भी उल्लेख है वह यहाँ पर उद्धृत करने योग्य है—

''तव पूरव दिशा में वासवों ने सारे संसार का राज्य पाने के लिये ३१ दिन तक इन्हीं तीनों ऋक् ग्रीर यजु की रिचात्रों ग्रीर उन गम्भीर शब्दों से (जिनका वर्णन ग्रभी किया जा चुका है) उस (इन्द्र) का प्रतिष्ठापन किया। इसीलिये पूर्वी जातियों के सव राजाग्रों को देवताग्रों के किए इस ग्रादर्श के ग्रनुसार सारे संसार के महाराजा का भाँति राज तिलक दिया जाता है ग्रीर वे सम्राट्र कहलाते हैं।"

"तब दिल्ला देश में घट्ट लोगों ने सुख भोग प्राप्त करने के लिये इन्द्र को ३१ दिन तक इन तीनों ऋकों अर्थात् यज्ञस् श्रीर उन गम्भीर शब्दों में (जिसका उल्लेख अर्भा हो चुका है) प्रतिष्टापन किया। इसीलिये दिल्ला देश के जीवों ने राजाओं को सुख भोग के लिये राजतिलक दिये जाते हैं। श्रीर वे भोज अर्थात् भोग करने वाले कहलाते हैं।"

"तब पश्चिम देश मे दैवी श्रादित्यों ने स्वतंत्र राज्य पाने के लिये उसको उन तीनों ऋकों श्रर्थात् यजुस् की रिचाश्रों श्रीर उन गम्भीर शब्दों से प्रतिष्ठापन किया। इसीलिये पश्चिम देशों के नीच्यों श्रीर श्रपाच्यो के सब राजे स्वतंत्र राज्य करते हैं श्रीर 'स्वराट' श्रर्थात् स्वतंत्र राजा कहलाते हैं।"

"तब उत्तरी देश में विश्वदेवों ने प्रख्यात शासन के लिये उसका उन्हीं तीनों रिचाश्रों से प्रतिष्टापन किया। इसीलिये हिमालय के उस ख्रोर के उत्तरी देशों से सब लोग, जैसे उत्तर कुरुलोग, उत्तरमाद्र लोग, बिना राजा के बसने के लिये स्थिर किए गंये छीर वे "विराज" श्रर्थात् बिना राजा के कहलाते हैं।"

'तब मध्य देश में, जो कि एक दृद स्थापित स्थान है, साध्यों ग्रीर ग्राप्तयों ने राज्य के लिये इन्द्र का ११ दिन तक प्रतिष्टापन किया। इसीलिये कुरु, पांचालों तथा वसीं ग्रीर उसीनरों के राजान्त्रों का राज्य तिलक दिया जाता है ग्रीर वे 'राजा' कहलाते हैं।"

इन उड़त वाक्यों से हम एक दम से ऐतिहासिक काव्य काल के अन्त में जहाँ तक हिन्दुओं का राज्य था वह सब विदित हो जाता है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, सब से प्रव में विदेह, काशी और कोशल लोग रहते थे और ये सब से नए हिन्दू अधिवासी विद्या और प्रसिद्धता में अपने पश्चिम में रहने वाले भाइयों से बदे हुए थे। उनके राजा लोग, यथा जनक, अजात शतु आदि आदि गर्व से 'सम्राट' की पदनी महरा करते थे और अपनी विद्या और वल से अपनी प्रतिष्ठा का निर्वाह योग्यता से करते थे।

दिन्ए में कुल त्रार्य श्रिषवासी लोग चम्बल की घाटी तक जाकर त्राधुनिक मालवा देश में रहने वाले त्रादिम निवासियों से अवश्य परिचित हो गये होंगे। ये जातियां 'सत्व' अर्थात् ऐसे जीव जो मनुष्य कहे जाने योग्य नहीं हैं, कहलाती थीं। यहाँ पर यह लिख देना भी उचित है कि इस ओर का राज्य तो 'भोज' के नाम से कहलाता ही था ( इस शब्द की उत्पत्ति चाहे कैसी ही किल्पित क्यों न दी गई हो ) पर उत्तर काल में उस देश का नाम भी, जो कि विध्य पवर्तों से सटा हुआ दिन्ए में चम्बल की घाटी में हैं, 'भोज' था।

इस स्थान से आर्य अधिवासी वा साहसी लोग पश्चिम की ओर वढ़े, यहाँ तक कि वे अरव के समुद्र के तटों तक पहुँच गए जिसके आगे वे नहीं बढ़ सकते थे। इन दूरस्थ देशों के आदिवासियों को सम्य आदिवासी लोग कुछ तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे और इसी अभिप्राय से उन्हें 'नीच्यों' और 'अपाच्यों' का नाम दिया गया था और उनके शासक लोग 'स्वराट' अर्थात् स्वतन्त्र राजा कहलाते थे। ये ही लोग जो कि ऐतिहा सिक काव्य काल के अन्त में बहुत कम प्रसिद्ध थे, उत्तर काल की सबसे अधिक अभिमानी और रण्पिय हिन्दू जाति के अर्थात् मराठों के पूर्व पुरुष थे।

लिखा है कि उत्तर में उत्तर कुरु लोग, उत्तर माद्र लोग तथा अन्य जातियाँ हिमालय के उस ग्रोर रहती थीं, परन्तु इससे सम्भवतः यह तात्पार्य है कि वे नीची पर्वत अ िएयों के उस ग्रोर हिमालय की घाटियों में रहती थीं। ग्रव तक भी इन पहाड़ियों के रहने वाले स्वतन्त्रता से प्राथमिक समाज में रहते हैं ग्रीर सरदारों ग्रयवा राजाग्रों से उनका सम्बन्ध बहुत कम होता है। ग्रतएव यह कोई ग्राश्चर्य की बात नहीं है कि प्राचीन काल में वे विना राजा के कहे जाते थे।

त्रतः हिन्दू सिष्ट के त्रिलकुल तीच में गंगा की घाटी में कुर त्रीर पांचालों की प्रवल जातियाँ तथा वसों त्रीर उक्षीनरों की कम प्रसिद्ध जातियां रहती थीं।

पश्चिम में, राजपूताने के मरुस्थलों का ऋार्य लोगों ने कुछ भी ऋनुसंवान नहीं किया था। इन मरुम्थलों ऋौर पर्वतों के भील ऋादिवासो तब विना छेड़ छाड़ किये ही छोड़ दिए गये थे जब तक कि ईस्बी सन् के पीछे नए तथा भगानक ऋाकनण करने वाले भारतवर्ष में ऋाकर इन भागों में ऋाकर इन भागों में नहीं बसे।

दूर पूरव में दिल्ला विहार तब तक हिन्दु श्रों के श्रिध कार में नहीं हु श्रा था।

प्रोफेनर नेवर ने अथर्वनेद में एक वाक्य दिखताया है जिसमें अज्ञों और मगधों का एक विशेष, परन्तु उनके निरुद्ध, उल्लेख है। इस वाक्य से जान पड़ता है कि दित्तिणी विहार के लोग तब तक हिन्दू जाति में सम्मिलित नहीं हुए थे, परन्तु आर्य लोग उनसे परिचित होते जाते थे। वङ्गाल प्रान्त अब तक ज्ञात नहीं हुआ था।

दिल्ली भारतवर्ष अर्थात् विन्ध्य पर्वतों के उत्तर के भारतवर्ष में हिन्दू लोग तव तक नहीं वसे थे। ऐतरेय ब्राह्मण (७,१८) में कुछ नीच असम्य जातियों का, श्रीर उनमें श्रान्धों का भी, नाम दिया है। हम श्रागे चल कर दिखलावेंगे कि दर्शन काल में श्रान्त्र लोगों ने वड़ी उन्नति को थी श्रीर दिल्ण में उनका एक वड़ा सम्य हिन्दू राज्य हो गया था।

श्रव हम ऐति इामिक काव्य काल की सब मुख्य-मुख्य श्रार्य जातियों श्रीर राज्यों का तथा उन श्रमार्य राज्यों का जो कि हिन्दू राज्य के दिख्ण में श्रद्धांबृत्त में थे, वर्णन कर चुके । ग्रागे के श्र्यायों में हम इन लोगों को सामाजिक रीतियों श्रीर यहाचारों का वर्णन करेंगे। परन्तु राजाश्रों का बृतान्त समाप्त करने के पहले, ऐति हासिक राज्याभिषेक की बृहद् रीति का कुछ वर्णन करेंगे, जैसा कि ऐति हामिक काव्य काल के बहुत से ब्रन्थों में दिया है। यह रीति तथा श्रश्वमेष, ये दोनों प्राचीन भारतवर्ण की बड़ी ही गम्भीर श्रीर श्राडम्बरयुक्त राजकीय रीतें हैं श्रीर इनका कुछ वर्णन हम हिन्दुश्रों के दोनों महाकाव्यों के सम्बन्ध में कर चुके हैं। यहां पर राज्याभियेक के सम्बन्ध के केवल एक दो वाक्य ही उद्धृत करने की श्रावश्यकता है:—

वह सिंहासन पर ब्याव्र को चर्म इस प्रकार से विद्याता है कि रोएँ ऊर की खोर हों खोर उसकी गर्दन के ऊर वाला माग पूरव की छोर हो। क्योंकि व्याव्र वन के पशु खों का च्या है। च्या राजकीय पुरुष हैं। इस च्या के द्वारा राजा छारने च्या की समृद्धि करता है। राजा सिंहासन पर वैठने के लिये छारना मुँह पूर्व की छोर किये हुए उसके पीछे से खाता है, पर पर पर एस कर घुटने के वच्च इस प्रकार से वैठता है कि उसका दाहिना घुटना पृथ्वी से लगा रहता है खीर छारने हाथों सिंहासन को पकड़ कर उसकी प्रार्थना यथोचित मंत्र द्वारा करता है।

तव प्रोहित राजा के सर पर पितत्र जल छिड़कता है ज्योर यह कहता है—"इसी जल को, जो कि शुभ, सब रोगों को अच्छा करने वाला ज्यार राज्य की समृद्धि करने जाला है, अभर प्रजापित ने इन्द्र पर छिड़का था, इसी का सोन ने वहण रज पर छिड़का था, ज्यार मनु पर यम ने छिड़का था, तो इसी को हम तेरे उत्तर छिड़कते हैं। नृ इस संखार के राजा हो। तेरी प्रख्यात माता ने नुके संसार भर के मनुष्यों का महाराजा होने के लिये जन्म दिया है। भाग्यवती माता ने नुके जन्म दिया है इत्यादि।

फिर पुरोहित राजा को सोम की मदिरा देता है और किया समाप्त होती है।""

( ऐतरेय ब्राह्मण =,६-२ )

इसके त्रागे लिखा है कि पुरोहितों ने इसी रीति से कई राजात्रों का ग्राभिषेक किया, जिसके नाम से कि हम परिचित हो चुके हैं। कवष के पुत्र तुर ने इसी प्रकार से परीचित के पुत्र जनमेजय का त्राभिषेक किया था। 'वहाँ से जनमेजय सब जगह गया, उसने पृथ्वी के छोर तक विजय प्राप्त किया त्रीर त्राश्वमध्य के घोड़े का विलदान किया।' पर्वत ग्रीर नारद ने इसी प्रकार से उग्रसेन के पुत्र युधंसीष्टि का राज्याभिषेक किया था। इसी प्रकार से विशिष्ठ ने ऋग्वेद के महा विजयो सुदास का ज्रीर दीर्घतमस् ने दुष्यन्त के पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया था।

स्वेत यजुर्वेद में भी राज्याभिषेक की रीति का एक दूसरा अच्छा वर्णन मिलता है। उसमें से हम यहाँ एक अद्भुत वाक्य उद्धृत करते हैं जिसमें पुरोहित नए राजा को आशीर्वाद देता है। "वह ईश्वर जो जगत का राज्य करता है, तुम्हें अपनी प्रजा का राज्य करने की शक्ति दे। वह अगिन जो गृहस्थों से पूजी जाती है, तुम्हें गृहस्थों पर प्रभुत्व दे। वृद्धों का स्वामी सोम तुम्हें वनों पर प्रभुत्व दे। वाणी का देवता बृहस्पित तुम्हें वोलने में प्रभुत्व दे। देवताओं में सबसे वहा इन्द्र, तुम्हें सबसे वहा प्रभुत्व दे। जीवों का पालक रुद्र तुम्हें जीवों पर प्रभुत्व दे। मित्र जोिक सत्य का अवतार है, तुम्हें सत्यता में अति अ के वनावे। वरुण जो पुण्य कार्यों का रच्चक है, तुम्हें पुण्य के कार्यों में अति अ के वनावे।"

इसके त्रागे प्रजा को जो वचन कहे गये हैं उसमें पुरोहित उन्हें कहता है—
"हे त्रमुक-त्रमुक जातियाँ, यह तुम्हारा राजा है।" काव्य में यह पाठ है कि "हे कुर त्रोर पांचाल लोग. यह तुम्हारा राजा है।"

हम इस अध्याय को वह उत्तम उपदेश देकर समाप्त करेंगे जो कि इसी वेद में श्रागे चलकर राजाओं के लिये है और जिसे यदि आज कल के शासक लोग स्मरण रक्लेंगे तो बहुत लाभ होगा। "यदि तुम शासक हुआ चाहते हो तो आज से समथों और असमथों पर वरावर न्याय करो। प्रजा पर निरन्तर हित करने का हद विचार कर लो और सब आपित्तयों से देश की रक्षा करो।" (३०,२७)

#### वारहवाँ श्रध्याय

C

### जाति मेद

हिन्दू आर्य लोग सैकड़ों वरन् हजारों वर्ष तक बाहरी लोगों से विलकुल अलग रहे जैसा कि हमलोग किसी और जाति के इतिहास में नहीं पाते । इस प्रकार से अजग रहने में लाभ और हानि दोनों हीं थी । इसके अन्य फलों में एक यह भी फल हुआ कि सामाजिक नियम अधिक हद और कठोर होते गए और इससे लोगों की स्वतन्त्रता और स्वाधीनता पूर्व क कार्य करने की शक्ति धीरे धीरे चीं छीं होती गई। गंगा और जमुना के उपजाऊ और रमणीक तटों पर चार पांच शताब्दियों तक शान्ति पूर्व क रहने के कारण ये सभ्य राज्य स्थापित कर सके थे। दर्शन, विज्ञान तथा शिल्प की उन्नति कर सके थे श्रीर अपने समाज तथा धर्म की भी उन्नति कर सके थे पर इन्हीं शान्त, परन्तु दुर्वल करने वाले प्रभावों से लोग उन सामाजिक वर्गों में भी अलग हो गये जो 'जातियां' वहलाते हैं।

की कत्या ग्राप्ती श्रेणी के लोगों को छोड़कर श्रीर किसी से विवाह नहीं कर सकती थी। श्राज कल के हिन्दुश्रों की जो भावना श्रीर रीति है वह शीघ्र ही गंगा के तटों पर रहने वाले हिन्दुश्रों का जो नियम। नुसार चलने वाले थे श्रीर वाहरी सृष्टि से श्रलग थे, धार्मिक तथा श्रलंध्य नियम हो गई।

ठीक ऐसे ही कारण राजकीय जाति के उत्पत्ति के भी थे। पंजाव के हिन्दुओं में राज्याधिकार ने बहुत ही अधिक प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त की थी। रण्पिय सरदार लोग अपनी जाति को एक के पीछे दूसरी को विजय के लिये आगे बढ़ाते ये और उनमें से विश्वािमत्रों के आश्रयदाता सुदास की भाँति बड़े बड़े सरदार लोग प्रवल राजा ही की तरह नहीं समके जाते ये वरन वे मनुष्यों के नायक और जातियों के रचक के भाँति समके जाते थे। परन्तु गंगा के तटों पर रहने वाले हिंदुओं में यह बात नहीं थी। सम्भवतः रण्पिय कुरुओं और पांचालों के समय के आरम्म में जाति भेद पूरी तरह से नहीं हो गया था। परन्तु इसके पीछे शान्त कोशल और विदेह लोगों को जो कि सब राजसी ठाठ बाट से युक्त थे, प्रजा देवतुल्य समक्ती थी। इसलिए ऐसी अवस्था में यह सम्भव नहीं था कि राजकीय वा चृत्री जातिकी कन्याएँ दूसरी स्थिति के मनुष्यों से विवाह करें। ऐसे अनुचित विवाह तो सारे संसार ही में दूषित समक्ते जाते हैं, परन्तु भारतवप में में यह एक अलंघनीय नियम हो गया। इस प्रकार से जब ब्राह्मण और चृत्री लोग हद और अलंघनीय नियम हो गया। इस प्रकार से जब ब्राह्मण और चृत्री लोग हद और अलंघनीय नियम हो गया। इस प्रकार से जब ब्राह्मण और चृत्री लोग हद और अलंघनीय नियम हो गया। इस प्रकार से जब ब्राह्मण और चृत्री लोग हद और अलंघनीय नियमों हारा अन्य लोगों से जुदे हो गये, यहाँ तक कि ब्राह्मण जाति की दीनातिदीन कन्या भी वैश्यों के सबसे बड़े और धनाह्य मनुप्य से भी विवाह नहीं कर सकती थी।

योरप के सामाजिक इतिहास में भारतवर्ष के जाति भेद के समान कोई भी उल्लेख मिलना किटन है। फिर भी योरप में एक समय ऐसा था जब कि भारतवर्ष जाति भेद ही के समान रीति वहाँ उन्हीं कारणों से प्रचलित हुई थी जिनसे कि भारतवर्ष में हुई थी। अर्थात् जन साधारण की दुर्वलता और योधाओं और धर्माध्यक्तों की प्रवलता के कारण जब रोम का राज्य दृटा और सरदार और वैरन लोग योरप के सबसे अन्छे भाग ले रहे थे, उस समय जन साधारण में राजनैतिक उत्साह तथा स्वतंत्रता नहीं थी। योरप में प्रवल पादिरयों तथा सैनिकों और निरुत्साही दुर्वल जनसाधारण में सैनिक राज्य प्रणाली के दिनों में जितना अधिक भेद था, उतना और कभी नहीं रहा। योरप भर में बड़े-बड़े मट वने, प्रत्येक नाव चलने योग नदी पर और प्रयेक तुन्छ, गाँव में सैनिक दुर्ग देख पड़ते थे और ग्रामीणों तथा छोटे-छोटे नगरों के दीन शिल्पकारों के साथ गुलामों का सा वर्ताव किया जाता

था । मध्यकाल में योरप के पादरी, योद्धा (Knights) श्रौंर जन साधारण लोगः भारतवर्ष के ब्राह्मण, च्रशी श्रीर वैश्यों के कुछ कुछ समान थे ।

परन्तु यह समता केवल देखने ही में है। सैनिक योरप के पादरी लोग विवाहः नहीं करते थे श्रीर जन सासारण में जो सब से योग्य, सब से बुद्धिमान श्रीर सब से विद्वान होते थे उन्हीं में से पादरी बनाये जाते थे। नाइट लोग भी जन साधारण में से श्रर पुरुष श्रीर बीर योद्धाश्रों को श्रपनी श्रेणी में प्रसन्नता से सम्मिलित कर लेते. ये। जन साधारण ने भी श्रपने वाणिज्य की रज्ञा के लिये शीश्र ही एक कर लिया, म्युनिसंपैलिटियाँ बनाई श्रीर उस भय युक्त काल में श्रपनी रज्ञा करने के लिये शास्त्र चलाना सीखा। टमंगी वेरन लोग भी बहुधा जन साधारण में मिल जाते ये श्रीर मंत्रणा के लिए सभा तथा रण्होत्र में इनकी सहायता करते थे। इस सुखकर तथा हेलमेल ने, जिसे कि भारतवर्ष में जाति भेद ने रोक दिया था, योरप के लोगों कों पुनर्जीवन श्रीर हद बना दिया। ज्यों-ज्यों जनसाधारण में व्यापार लीर राजनैतिक जीवन की उन्नित होती गई त्यों-त्यों सैनिक राज्य प्रणाली तथा पादियों की प्रवलता नष्ट होती गई श्रीर इस प्रकार से योरप में लोगों के तीन जातियों में बँट जाने का यदि कोई भय था तो वह सदा के लिये जाता रहा।

जाति भेद की उत्पत्ति का जो स्पष्ट कारण ऊपर दिखलाया गया है वह हिन्दुश्रों के ग्रन्थों में विचित्र कल्पित कथाश्रों में वर्णन किया गया है। परन्तु इन श्रद्भुन कल्पित कथाश्रों के रहते उत्तर काल के हिन्दू ग्रन्थकार लोग इस वात से विल्कुल श्रमभित्र नहीं हुये थे कि जाति भेद वास्तव में केवल व्यवसाय ही के कारण हुश्रा था। जातिभेद की उत्पत्ति का यह स्पष्ट श्रीर स्वाभाविक कारण कई स्थानों पर उत्हीं पुनाण में पाया जाता है जो कि दूमरे स्थानों पर इनकी उत्पत्ति के विपय में श्रद्भुत श्रीर विचित्र कल्पित कथाये वर्णन करते हैं। यहां पर हमको केवल एक ही हो ऐसे वावयों को उद्भुत करने का स्थान है।

वायु पुराण में लिखा है कि छादि वा इत युग में जाति भेद नहीं था छीर रसके उपरान्त ब्रम्हा ने मनुष्यों के कार्य के छनुसार उनमें नेद किया। "उनमें से जो शासन करने योग्य थे छीर लड़ाई भिड़ाई के काम में उचत थे उन्हें छीगों की रखा करने के कारण उसने चन्नी बनाया। वे निःस्वायीं लीग जो उनके साथ रहते थे, सल्य बोलते थे छीर वेदों का उच्चारण भलीगाँति करने थे ब्राह्मण हुए। जो लोग पहिले एवंछ थे, कियानों का बाम करते थे, भूमि जोतते बोते थे छीर उचमी थे, बैर्य ह्यर्थात एएक छोर जीविका उसन्न करने वाले हुए। जो जो लोग ममाई करने वाले

ये श्रीर नीकरी करते थे श्रीर जिनमें बहुत कम बल वा पराक्रम था वे शरूद कहलाये।"
'ऐसे ही ऐसे वर्णन श्रीर पुराणों में भी पाये जाते हैं।

रामायण ग्रपने त्राधिनिक रूप में बहुत पीछे के काल में बनाई गई थी, जैसा कि हम ऊपर दिखला चुके हैं। उत्तर काल में ७४वें श्रध्याय में लिखा है कि इत युग में केवल ब्राह्मण ही लोग तपस्या करते थे, त्रेता युग में स्त्री लोग उत्पन्न हुये ग्रीर तव ग्राधिनिक चार जातियाँ बनी। इस कथा की भाषा का ऐतिहासिक भाषा में उत्था कर डालने से इसका यह ग्रर्थ होता हैं कि वैदिक युग में हिन्दू ग्रार्थ लोग संयुक्त थे ग्रीर हिन्दु ग्रां के कृत्य करते थे परन्तु ऐतिहासिक काव्य काल में धर्माध्यस ग्रीर राजा लोग जुदे होकर जुदी-जुदी जाति के हो गये ग्रीर जनसाधारण भी वैश्यों ग्रीर शहरों की नीचस्थ जातियों में व ट गये।

हम यह भी देख चुके हैं कि महाभारत भी अपने आधुनिक रूप में वहुत पीछे के समय का प्रत्य है। परन्तु उसमें भी जाति की उत्पत्ति के प्रत्यत्त और यथार्थ वर्णन पाये जाते हैं। शान्ति पर्व के १८६ वें अध्याय में लिखा है कि "लाल अंग वाले दिज लोग जो सुख भोग में आशक्त थे, कोधी और साहसी थे और अपनी यज्ञादि की किया को भूल गये थे, वै चत्री के वर्ण में हो गये। पीत रंग के द्विज लोग जो गौओं और खेती वारी से अपनी जातिका पाते थे और अपने धार्मिक कियाओं की नहीं करते थे वे वैश्य वर्ण में हो गये। काले दिज लोग जो अपवित्र, दुष्ट भूठे और लालची थे और जो हर प्रकार कें काम करके अपना पेट भरते थे, शूद्र वर्ण के हुये। इस प्रकार से दिज लोग अपने अपने कमों के अनुसार जुदे होकर भिन्न भिन्न जातियों में वॅट गये।

इन वाक्यों के तथा ऐसे ही दूसरे वाक्यों के लिखने वाले निःसन्देह इस कथा को जानते थे कि चारों जातियों की उत्पत्ति ब्रह्मा की देह के चार भाग से हुई है। परन्तु उन लोगों ने इसे स्वीकार न कर के इसे किव का ऋलंकारमय वर्णन समभा है जैसी यथार्थ में हैं भी। वे वरावर इस बात को लिखते हैं कि पहले पहल जातियां नहीं थीं और वे बहुत ही ऋच्छा तथा न्याय संगत ऋनुमान करते हैं कि काम काज ऋगेर व्यवसाय के भेद के कारण पीछे से जाति भेद हुआ। ऋब हम इस प्रसंग को छोड़कर इस बात पर थोड़ा विचार करेंगे कि ऐतिहासिक काव्य काल में जाति भेद किस प्रकार का था।

हम ऊपर कह चुके हैं कि पहिले पहल जाति भेद गङ्गा के तटों के शान्त वासियों ही में हुन्रा। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि इस रीति के बुरे फल तन तक नहीं दिखाई दिये, ग्रौर न तब तक दिखाई दे ही सकते थे, जन्न तक कि हिन्दू लोगों के स्वतन्त्र जाति होने का अन्त नहीं हो गया। ऐतिहासिक काव्ये काल में भोलोग टीक ब्राह्मणों ग्रीर ज्ञित्रों की भाँत धर्म विषयक ज्ञान ग्रीर विद्या सीखने के अधिकारी सममे जाते थे एवं ब्राह्मणों, ज्ञित्रों ग्रीर वैश्यों में किसी-किसी अवस्था में पर पर विवाह भी हो सकता था। इसलिये प्राचीन भारतवर्ष का इतिहास पढ़ने वाले इस जाति भेद की रीति के ग्रारम्भ होने के लिये कितना ही दुःख क्यों न करें पर उन्हें याद रखना न्याहिये कि इस रीति के बुरे फल भारतवर्ष में मुसलमानों के ग्राने के पहले दिखाई नहीं पड़े थे।

न्वेत यजुवेंद के सोलहवें अध्याय में कई त्र्यवसायों के नाम मिलते हैं जिससे उस समय के समाज का पता लगता है जिस समय इस अध्याय का संग्रह किया गया था। यह बात तो स्पष्ट है कि इसमें जो नाम दिये हैं वे जुदे-जुदे व्यवसायों के नाम हैं कुछ, जुदी-जुदी जातियों के नाम नहीं हैं। जैसे २० और २१ कण्डिका में भिन्न-भिन्न प्रकार के चोरों का उल्लेख है और २६वीं में घोड़सवारों, सार्थियों और पैदल सिपाहियों का। इसी प्रकार से २७वीं कण्डिका में जो वदृइयों, रथ बनाने वाले, कुम्हारों और लोहारों का उल्लेख है वे भी भिन्न-भिन्न कार्य करनेवाले हैं, कुछ भिन्न जातियां हैं। उसी कण्डिका में निपाद और दूसरे-दूसरे लोगों का भी वर्णन है। यह स्पष्ट है कि ये लोग यहां की आदि देशवासिनी जातियों में से थे और आजकल की तरह उस समय के हिन्दू समाज में सबसे नीचे थे।

इसी प्रनथ में आगे यह नामावली बहुत बदा कर दी गई है। हम पहले दिखला चुने हैं कि यह अध्याय बहुत पीछे के समय का है और वास्तव में उगेदचात है। पर एसमें भी बहुत से नाम ऐसे मिलते हैं जो केवल व्यवसाय प्रकट करते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो निस्संदेह आदिवासियों के हैं, इसमें तो कहीं प्रमाण हो नहीं मिलता कि वेश्य लोग कई जातियों में वँटे थे। उसमें नाचनेवाले, वक्ताओं और सभानदों के नाम, रथ यनानेवालों, वहह्यों, कु-हारों, जीहरियों, खेतिहारों, तीर बनाने वालों और धनुप बनाने वालों के नाम, वाने, कुवहे, अत्ये, और बहरे लोगों के, वैद्य और ज्योतिपियों के, हाथी पोड़े और पशु खने वालों के, नामादि खोदने वालों के, घोबी, रङ्गरेज और नाइयों के, बिहान मनुष्य, घमन्ही मनुष्य और कई प्रकार की स्त्रियों के, चक्ता वाल बनाने वालों, कवि धीन कई प्रकार के गवयों के नाम मिलते हैं। यह स्पष्ट है कि ये सब नाम जातियों के नहीं है। इसके सिवाय मागध, सृत, भीमल, मृगयु, स्विन्त्, टुमेद आदि जो नाम आए हैं वे स्पष्टतः आदिवासियों के नाम हैं जो आर्य समाज की हाया में रहते में। यहाँ पर हमें केवल इतना ही और कहना है कि करीब-करीब यहां नामावली दिस्तिय हाहाण में भी दी हैं।

ऊपर की नामावली से जिस समय का हम वर्णन कर रहे है उस समय के समाज श्रीर व्यवसाय का कुछ हाल जाना जात। है। पर इस नामावली से श्रीर जाति से फोई सम्बन्ध नहीं है। ऐतिहासिक काव्य काल में श्रीर इसके पीछे भी मुसलमानों के यहाँ श्राने के समय तक वरावर श्रायों में से बहुत ही श्रिधक वेश्य थे, यद्यपि वे कई प्रकार का व्यवसाय करते थे। वेश्य, ब्राह्मण श्रीर स्त्री यही तीन मिलकर श्रार्य जाति बनाते थे श्रीर वे इस जाति के सब स्वत्व के श्रीर पैत्रिक विद्या श्रीर धर्म सीखने के श्रिधकारी थे। केवल पराजित श्रदिवासी ही, जो श्रद्ध जाति के थे, श्रायों के स्वत्वों से श्रतग रक्खे गये थे।

पुराने समय की जाति-रीति श्रीर श्राजकल की जाति-रीति में यही मुख्य भेद है।
पुराने समय में जाति ने ब्राह्मणों को कुछ विशेष श्रधिकार श्रीर चित्रयों को भी कुछ
विशेष श्रधिकार दिया था, पर श्रायों को कदापि बाँट कर श्रलग श्रलग नहीं कर दिया
था। ब्राह्मण, च्रत्री श्रीर साधारण लोग यद्यपि श्रपना जुदा-जुदा पैत्रिक व्यवसाय करते
थे. पर वे सब श्रपने को एक ही जाति का समभते थे, एक ही धर्म की शिचा पाते थे,
एक ही पाठशाला में पढ़ने जाते थे, उन सब का एक ही साहित्य श्रीर कहाबतें थीं, सब
साथ ही मिलकर खाते-पीते थे, सब प्रकार से श्रापस में मेल मिलाप रखते थे श्रीर एक
दूसरे से विवाह भी करते थे श्रीर श्रपने को पराजित श्रादिवासियों से भिन्न "श्रायं जाति"
का कहने में श्रपना वड़ा गीरव समभते थे। पर श्राज कल जाति ने वेश्य श्रायों को
सेकड़ों सम्पदायों में जुदा-जुदा कर दिया है, इन सम्प्रदायों ने जाति भेद बहुत ही बढ़ा
दिया है, उनमें परस्पर विवाह श्रीर दूसरे सामाजिक हेल-मेल को रोक दिया है, सब लोगों
में धर्मज्ञान श्रीर साहित्य का श्रभाव कर दिया है श्रीर उन्हें वास्तव में श्रद्भ बना
दिया है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में बहुत से ऐसे वाक्य मिलते हैं जिनसे जान पहता है कि पहले समय में जाति भेद ऐसा कड़ा नहीं था जैसा कि पीछे के समय में हो गया । उदाहरण के लिये ऐतरेय ब्राह्मण (६, २६) में एक अपूर्व वाक्य मिलता है। जब कोई च्त्री किसी यह में किसी ब्राह्मण का भाग खा लेता है तो उसकी सन्तान ब्राह्मणों के गुण वाली होती है, जो ''दान लेने में तत्वर, सोम की प्यासी और भोजन की भूखी होती है और अपनी इच्छा के अनुसार सब जगह घूमा करती है और दूसरी व तीसरी पीढ़ी में वह पूरी तरह ब्राह्मण होने के योग्य हो जाता है।" जब वह वैश्य का भाग खा लेता है तो ''उसे वेश्य के गुणवाली सन्तान होगी जो दूसरे राजा को कर देगी और दूसरी व तीसरी पीढ़ी में लोग वैश्य जाति के होने के योग्य हो जाते हैं।" जब वह श्रद्ध का भाग ले लेता है तो उसकी सन्तान में ''श्रद के गुण होंगे; उन्हें तोनों उच्च जातियों की सेवा करनी

होगी श्रीर वे श्रपने मालिकों के इच्छानुसार निकाल दिये जायेंगे श्रीर पीटे जायेंगे।" श्रीर दूसरी व तीसरी पीढ़ी में श्र्हों की गति पाने की गति पाने के योग्य हो जाते हैं।"

किसी पहले के ग्रभ्याय में हम दिखला चुके हैं कि विदेहों के राजा जनक ने याज्ञवल्वय को ऐसा ज्ञान दिया कि जो इसके पहले ब्राह्मण लोग नहीं जानते थे श्रीर तब से वह ब्राह्मण समभा जाने लगा (सतपथ ब्राह्मण ११, ६, २, १)। ऐतरेय ब्राह्मण (२, १६) में इलुपा के पुत्र कवप का बृत्तान्त दिया है, जिसमें उसे श्रीर ऋषियों को यह कह कर सब से निकाल दिया था कि "एक धूर्त दासी का पुत्र, जो कि ब्राह्मण नहीं हैं, हम लोगों में कैसे रह कर दीन्तित होगा।" परन्तु कवप देवताश्रों को जानता था श्रीर देवता लोग कवप को जानते थे श्रीर इसीलिये वह ऋषियों की श्रेणी में हो गया। इसी प्रकार से छान्दोग्य उपनिषद (४, ४) में सत्यकाम जवाला की सुन्दर कथा में यह वात दिखलाई गई है कि उन दिनों में सन्चे श्रीर विद्वान लोगों का ही सब से श्रिष्क श्रीद किया जाता था श्रीर वे ही सबसे ऊँची जाति के समभे जाते थे। यह कथा श्रपनी सरलता श्रीर काव्य में ऐसी मनोहर है कि हम उसको यहाँ लिख देना उचित समभते हैं:—

- (१) जवाला के पुत्र सत्यकाम ने श्रपनी माता को बुलाकर पूछा कि 'हे माता मैं' ब्रह्मचारी होना चाहता हूँ।'
- (२) उसने उससे कहा 'पुत्र' मैं नहीं जानती कि त् किस वंश का है। मेरी युवायस्था में जब मुक्ते बहुत करके दासी का काम करना पड़ता था उस समय मैं ने तुक्ते गर्भ में धारण किया था। मैं यह नहीं जानती कि त् किस वंश का है। मेरा नाम जवाला है, त् सत्यकाम है, इसलिये यह कह कि मैं सत्यकाम जवाला है।
- (१) वह गीतम हरिद्रुमत के पास गया श्रीर उनसे बोला 'महाशय में श्राप के पास ब्रह्मचारी होना चाहता है। महाशय क्या में श्रापके पास श्रा सकता है ?
- (४) उसने उससे कहा 'मित्र त् किस वंश का है।' उसने उत्तर दिया, 'महा-राय, मैं यह नहीं जानता कि मैं किस वंश का हूँ। मैंने अपनी माता से पृष्ठा था, उसने उत्तर दिया कि मेरी युववास्था में जब मुक्ते बहुत करके दानी का काम करना पड़ता था उस समय मैंने तुक्ते गर्भ में धारण किया था। मैं यह नहीं जानती कि तृ किस वंश का रैं। मेरा नाम जवाला है, तृ सन्यकाम है, इसिल्ये महाश्चय में सस्यकाम जवाला हूँ।'
- (५) उसने कहा 'सच्चे द्रास्त्य के निवाद खीर कोई इस प्रकार से नहीं बोलेगा। फिए, षाछो ईपन ले छादों मैं उसे दोक्स दूंगा। तुम सत्य से नहीं दले।

इसलिये यह सत्य-प्रिय युवा दीचित किया गया और उस समय की रीति के अनुसार अपने गुरू के पशु चराने के लिये जाया करता था। कुछ समय में उसने प्रकृति और पशुस्रों से भी उन बड़ी बड़ी बातों को सीखा जो कि ये लोग सीखने वाले मनुष्यों को सिखलाते थे। वह जिस भुण्ड को चराता था उसके बैल से, जिस स्रिम को जलाता उससे और सन्ध्या समय वह अपनी गौश्रों को बाड़े में बन्द करने और सन्ध्या की श्रीम में लकड़ी डालने के पीछे उसके पास बैठता था तो उसके पास जो राजहंस और अन्य पची उड़ते थे उनसे भी बातें सीखता था। तब वह युवा शिष्य अपने गुरू के पास गया और उसने उससे तुरन्त पूछा "मित्र तुम्हारे में ऐसा तेज है जैसे कि तुम ब्रह्म को जानते हो। तुम्हें किसने शिचा दी है ?" युवा शिष्य ने उत्तर दिया 'मनुष्य ने नहीं।" जो बात युवा शिष्य ने सीखी थी वह यद्यपि उस समय के मनगढ़न्त शब्दों में छिपी हुई थी पर वह यह थी कि चारों दिशा पृथ्वी, स्नाकाश, स्वर्ग और समुद्र, सूर्य, चन्द्रमा, स्निन स्नीर जीवों की इन्द्रियां तथा मन, सारांश यह कि सारा विश्व ही ब्रह्म स्नर्थार है श्वर है।

उपनिषदों की ऐसी शिक्षा है और यह शिक्षा इसी प्रकार की किल्पत कथाओं में विशित है जैसा कि हम आगे चल कर दिखलायेंगे। जब कोई विद्वान ब्राह्मणों के नियमों विधानों के अरोचक और निरर्थक पृष्ठों को उल दता है तो उसे उस सत्यकाम जवाला की ऐसी कथाएँ जो कि मानुषी भावना एवं करुणा और उच्चतम सुचरित्र की शिक्षाओं से भरी हैं, धीरज देती और प्रसन्न करती हैं। पर इस कथा को यहाँ पर लिखने में हमारा ताल्प यह दिखलाने का है कि जिस समय ऐसी कथाएँ बनी थीं उस समय तक जाति भेर के नियम इतने कड़े नहीं हो गए थे। इस कथा से हमको यह मालूम होता है कि एक दासी का लड़का जो कि अपने वाप को भी नहीं जानता था, केवल सचाई के कारण ब्रह्मचारी हो गया, प्रकृति तथा उस समय के पंडित लोग उसे जो कुछ सिखला सकते थे उन सब बातों को उसने सीखा और अन्त में उस समय के सबसे बड़े धर्म शिक्तकों में हो गया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उस समय की जाति प्रथा में बड़ी ही स्वतन्त्रता थी। पीछे समय की भांति उस समय स्कावटें नहीं थी जब ब्राह्मणों को छोड़ कर और सब जाति को धर्म का ज्ञान ही नहीं दिया जाता था, वह ज्ञान जो कि जाति का मानसिक भोजन और जाति के जीवन का जीव है।

यशोपवीत का प्रचार ऐतिहासिक काव्य काल ही से हुआ है। सतपथ ब्राह्म में (२,४,२) लिखा है कि जब सब लोग प्रजापित के यहां आये तो देवता और पितृलोग भी यशोपवीत पहने हुए आये और कौशीतिक उपनिषद (२,७) में लिखा है

कि सब को जीतने वाला कीशीतिक यज्ञोवीत पहन कर उदय होते हुए सूर्य की पूजा फरता है।

इस प्राचीन काल में यशोपवीत को ब्राह्मण, च्रिश श्रीर वैश्य तीनों ही पहनते म, लेकिन केवल यश करते समय। पर श्रव उस प्राचीन काल की सब बातें वदल गई है। श्रव तो केवल एक ही जाति के लोग, श्रर्थात् ब्राह्मण लोग ही यशोपवीत को हर अमय रीति श्रीर श्राहम्बर के लिये धारण किये रहते हैं श्रीर वे लोग वैदिक यश करना भी भूल गए हैं।

#### तेरहवाँ अध्याय

#### सामाजिक जीवन

चंदिक समय के समाज छोर ऐतिहासिक काव्य काल के समाज में वड़ा भेद यह न्या कि चंदिक समय में तो जातिभेद था ही नहीं परन्तु इस काल में यह था । पर केवल ही एक भेद नहीं है। सैकड़ों वर्ष की सम्यता छोर उन्नति का भी समाज पर प्रभाव हा। ऐतिहासिक काव्य काल के समय लोग हिन्दू लोगों की सामाजिक चाल व्यवहार दिवा समय के योधा-खेतिहरों से उतनी ही भिन्न थी जितनी कि पेरिकलीज के समय की गीस देश निवासी छगामेमन छोर युलीसिस से भिन्न थी।

जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं उस समय के हिन्दू लोग सम्य श्रीर शिष्ट । गये थे श्रीर उन्होंने श्रपने घर के तथा सामाजिक काम करने के लिये सद्दम नियम क बना लिए थं। राजाश्रों की सभा, विद्या का स्थान थी श्रीर उसमें सब जाति के हिन श्रीर शुद्धिमान लोग बुलाये जाते थे। उनका श्रादर मम्मान किया जाता था श्रीर में रनाम दिया जाता था। विद्वान श्रिधिकारी लोग न्याय करते थे श्रीर जीवन के सब अप नियम के श्रनुसार किये जाते थे। सब जातियों में मजबृत दीवारों श्रीर सुन्दर श्रीनों के नगर बहुतायत से रह गये थे, जिनमें न्यायाधीश, दण्ड देने वाले श्रीर नगर एक होने थे। खेती की उज्ञित की जाती थी श्रीर राज्याधिकारी लोगों का काम कर पहने श्रीर मेतिहरी के हित की श्रीर ध्यान देने का था।

हम कह तुके हैं कि विदेहों, काशियों और कुरु पांचालों को तरह मध्य और राम राजाओं की सभाएँ उस समय में विद्या की मुख्य जगह थीं। ऐसी सभाओं में यत्त करने श्रीर विद्या की उन्नित करने के लिए विद्वान पंडित लोग रक्षे जाते थे श्रीर चहुत से ब्राह्मण ग्रन्थ जो कि हम लोगों को श्राज कल प्राप्त हैं उन्हीं सम्प्रदायों के वनाये हुये हैं जिनकी नींव इन पंडितों ने डाली थी। बड़े-बड़े श्रवसरों पर विद्वान लोग के वड़े दूर के नगरों श्रीर गांवों से श्राते थे श्रीर शास्त्रार्थ केवल किया संस्कार ही के विषय में नहीं होता था, वरन् ऐसे ऐसे विषयों पर भी जैसे कि मनुष्य का मन, मरने के पींचे श्रात्मा का उद्देश्य स्थान, श्राने वाली दुनियां, देवता, पितृ श्रीर मिन्न-भिन्न तरह के जीवें के विषय में तथा उस सर्वव्यापों ईश्वर के विषय में जिसे हम सब चीजों में देखते हैं।

पर विद्या का स्थान केवल सभा ही नहीं थी। विद्या की उन्नित के लिये पिएर अर्थात् ब्राह्मणों के विद्यालय होते थे, जो कि योरप के विद्यालयों का काम देते थे और इन परिषदों में युवा लोग विद्या सीखने जाते थे। वृहदारण्यक उपनिषद (६, २) में इसी प्रकार से लिखा है कि स्वकेनु विद्या सीखने के लिये पांचालों के परिषद में गया। प्रोफेसर मेक्समूलर ने अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में ऐसे वाक्य उद्धृत किए जिनसे जान पड़ता है कि इसके प्रन्थकारों के अनुसार परिषद में २१ ब्राह्मण होने चारि जो दर्शन, वेदान्त और स्मृत शास्त्रों को अच्छी तरह जानते हों। पर उन्होंने यह दि लाया है कि ये नियम पीछे के समय की स्मृति की पुस्तकों में दिए हैं और ऐतिहासि काव्य काल के परिषदों का वर्णन नहीं करते। पराशर कहता है कि किसी गांव के ती या चार योग्य ब्राह्मण भी जो वेद जानते हों और होमाग्नि श्खते हों, परिषद व सकते हैं।

इन परिषदों के सिवाय श्रकेले एक एक शिक्षक भी पाठशालाएँ स्थापित का ये जिनकी तृलना योरप के प्राइवेट स्कूलों से दी जा सकती है श्रीर इनमें बहुधा देश भिन्न-भिन्न भागों से विद्यार्थी लोग इकहें हो जाते थे। वे विद्यार्थी रहने के समय द दास की तरह गुरू की सेवा करते थे श्रीर बारह वर्ष या इससे भी श्रिधिक समय के प्राइक को उचित दिच्छा देकर श्रपने घर श्रपने लालायित सम्बन्धियों के पास लीट व ये। उन विद्यान ब्राह्मण लोगों के पास भी जो वृद्धावस्था में संसार से जुदा होकर के में जा वसते थे, वहुधा विद्यार्थी लोग इकहें हो जाते थे श्रीर उस समय की श्रिधक कल्पनाएँ इन्हीं वन में, रहने वाले विरक्त साधू श्रीर विद्यान महात्माश्रों की है। तरह से हिन्दू लोगों में हजारों वर्ष तक विद्या की उन्नित श्रीर रच्हा हुई है श्रीर लोगों में विद्या श्रीर ज्ञान की जितनी कदर थी उतनी कदाचित किसी दूसरी जारि प्राचीन श्रथवा नवीन समय में भी नहीं हुई। हिन्हुश्रों के धर्म के श्रनुसार श्रव्छे र तथा धर्म की क्रियाश्रों के करने से उचित फल श्रीर जीवन में सुख ही मिलता है,

#### समाजिक जीवन

ईश्वर में मिलकर एक हो जाना, यह केवल सच्चे ज्ञान ही से प्राप्त हो सकति है

जब विद्यार्थी लोग इस तरह से किसी परिषद में अथवा गुरू से उस समय की परम्पनगत विद्या सीख लेते थे तो वे अपने घर आकर विवाह करने थे और गृहस्थ होकर रहने लगते थे। विवाह के साथ ही माथ उनके गृहस्थी के धर्म भी आरम्भ होते थे और गृहस्थ का पहला धर्म यह था कि वह किमी शुभ नक्षत्र में होमाग्नि को जलादें, सबेरे और सन्ध्या के समय अग्नि को वृध चढ़ाया करें, दूसरे धर्म के और गृहस्थी के कृत्य किया करें। नव से बढ़ कर यह कि अतिथियों का सत्कार किया करें। हिन्दुओं के फर्च व्य का सार नीचे लिखे ऐसे वाक्यों में समभा गया था—

"सत्य बोलो ! श्रपना कर्त्त विष्य करो ! वेदों का पढ़ना मत भूलो । श्रपने गुरू को डिचित इजिंगा देने के पीछे वच्चों के जीव का नाश न करो । सत्य से मत टलो ! कर्त्त व्य से मत टलो ! हितकारी वातों की उपेक्षा मत करो ! पढ़ाई में श्रालस्य मत करो ! वेद के पढ़ने पढ़ाने में श्रालस्य मत करो ।

"देवतात्रों त्रीर पितनों के कमों को मत भूलो । त्रपनी माता को देवतात्रों की तरह मानो, त्रपने पिता को देवता की तरह मानो । जो काम निष्कलंक हैं उन्हों के करने में चित्त लगात्रों, दृसरों में नहीं । जो त्राच्छे काम हम लोगों ने किए हैं उन्हें तुम भी करो । (तैत्तिरीय उपनिषद १, २)।

इस समय के प्रत्थों में समाज की मुखी दशा के वर्णन भी अनेक स्थानों में मिलते हैं। एक अश्वमेध में पुरोहित कहना है कि "हमारे राज्य में ब्राह्मण लोग धर्म के साथ रहें, हम लोगों के यांधा वजवान और शस्त्र चलाने में चतुर हों, हम लोगों की गीवें चहुत सा दृध दें, हमारे वल वोभा दोएँ और हमारे घोड़े तेज हों। हम लोगों की स्त्रियाँ अपने घर की रक्षा करें और हमारे योधा लोग जय लाभ करें। हमारे युवा लोग अपने रहन सतन में सथ्य हों। परजत्य प्रत्येक घर और प्रत्येक देश में वृध्दि करें, हम लोगों के अनाज के एको में अब उत्पन्न हो और दम लोगों के मनोरथ सिंख हों और हम लोग गुल से रहें। शुक्ल यज्ञेंद २२, २२)।

धनवानों का धन सोना, चाँदी छीर जवाहर, गाड़ी, घोड़ा, गाय, खरण छीर पास, घर छीर उपजाल खेत छीर हाथी भी होता था ( हान्दोग्य उपनिषद ५, ११, १७, १६, ७, १४: सत्य शहास्य १, २, ४८: नित्राय उपनिषद १, ५, १२ छादि ) यसी में सीना उचित दान समभा जाता था छीर उनमें चाँदी का दान देने का बहुत ही निषेध किया गया है। हासस्य हम्थों में देंसे छीर सद दातों के कारस्य दिवे हैं वैते ही इसका कारण भी बड़ा ही बिलज्ञण दिया है—जब देवताओं ने अग्नि को सौंपा हुआ धन उससे फिर मांगा तो अग्नि रोई और उसके जो आँस् बहे वे चाँदी हो गये। इसी कारण से यदि चाँदी दिज्ञणा में दी जाय तो उस घर में रोना मचेगा। पर यह कारण ब्राह्मणों के लालच को नहीं छिपा लेता, जो कि सोना दान का मुख्य कारण है।

लोगों को उस समय केवल सोने ऋौर चाँदी ही का प्रयोग नहीं मालूम था वरन शुक्ल यजुर्वेद (१८, १३) में कई दूसरी धातुऋों का भी वर्णन है। छान्दोग्य उपनिषद के निम्न लिखित वाक्य से उस समय की कुछ धातुऋों का पता लगता है—

जिस तरह कोई सोने को लवए (सोहागे) से जोड़ता है, चाँदी को सोने से, टीन को चाँदी से, जस्ते को टीन से, लोहे को जस्ते से, काठ को लोहे ऋथवा चमड़े से जोड़ा जाता था (४,१७,७)।

ऐतरेय ब्राह्मण (८, २२) में लिखा है कि अति के पुत्र ने दस हजार हाथियों भ्रीर दस हजार दासियों को दान दिया था जो कि ''गले में आ्राभूषणों से अञ्जी तरह से सिज्जित थीं श्रीर सब दिशाओं से लाई गई थीं,'' पर यह बात स्पष्टतः बहुत बढ़ा कर लिखी गई है।

वैदिक काल की तरह इस समय में मी लोग कई प्रकार का स्रन्न स्रोर पशुर्स्रों का मांस भोजन करते थे। वृहदारण्यक उपनिषद में (६,३,१३) दस चीजों के दानों का नाम लिखा है, स्रर्थात् चावल स्रोर जन (वृहियवास्) का, तिल स्रोर मास (तिलमाषास्) का, स्रगु स्रोर पियंगु का, गेहूँ (गोयमस्) का, मस्र का, खल्वास स्रोर खलकुलास का।

स्वेत यजुर्वेद (१८, १२) में इन श्रमाजों के सिवाय मुद्ग, नीवार श्रीर स्थामक का भी नाम दिया है। श्रम्न पीसा जाता था श्रीर इसमें दही, शहद श्रीर घी मिला कर कई तरह की रोटियाँ वनाई जाती थीं। दूध श्रीर उसनी वनाई हुई सामग्रियाँ भारतवर्ष में सदा से खाने की वड़ी प्रिय वस्तुएँ होती श्राई हैं।

ऐतिहासिक काव्य काल में मांस खाना प्रचित्तत था श्रोंर इसके लिये गाय श्रीर वैल की बहुधा श्रावश्यकता पड़ती थी। ऐतरेय ब्राह्मण (१,१५) में लिखा है कि किसी राजा या प्रतिष्ठित मेहमान का सत्कार किया जाता था तो। वैल वा गाय मारी जाती थी श्रीर बहुत हाल की संस्कृत में भी प्रतिष्ठित मेहमान को 'गाय मारने वाला' कहते हैं।

श्याम यजुर्वेद के व्राह्मण में यह ब्योरेवार लिखा है कि छोटे-छोटे यज्ञों में विशेषकर देवताओं को प्रसन्न करने के लिये किस प्रकार का पशु मारना चाहिये। उसे किस प्रकार से काटना चाहिये सो भी ब्राह्मण ने लिखा है स्त्रीर गोपथ ब्राह्मण से यह भी मालूम होता है कि उसका भिन्न-भिन्न भाग उनको मिलता था। पुरोहित लोग जीभ, गला, कंधा, नितम्ब, टांग इत्यादि पाते थे, घर का मालिक (चतुराई से) स्त्रपने लिये पीठ का भाग लेता था श्रीर उसकी स्त्री को पेडू के भाग से सन्तोष करना पड़ता था! मांस के धोने के लिये बहुत सी सोम मिदरा की प्रसादी चढ़ाई जाती थी।

सतपथ ब्राह्मण् (३, १, २, २१) में इस विषय का एक मनोहर वादानुवाद दिया है कि वैल का मांस खाना चाहिये अथवा गाय का ! परन्तु अन्त में जो परिणाम निकला है यह बहुत निश्चित रूप से नहीं निकला—'उसे (पुरोहित को ) गाय और वैल का मांस न खाना चाहिये।' फिर भी याज्ञवल्क्य कहता है कि 'यदि वह मृदु हो तो हम तो उसे खाने हैं!'

कदाचित याज्ञवल्क्य ने फलाहार ऋौर मांसाहार के परिगाम का विचार न किया हो जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषद (६,४,१७,१८) के निग्नलिखित वाक्यों से प्रगट होता है—

श्रीर यदि कोई मनुष्य चाहता है कि उसे विद्वान कन्या उत्पन्न हो श्रीर वह यन्या दीर्घायु हो तो तिल श्रीर मक्खन के साथ चावल को पकाकर उन दोनों (पित श्रीर स्त्री) यो खाना चाहिये जिसमें वे सन्तान उत्पन्न करने योग्य हो जांय।

र्थार यदि कोई मनुष्य चाहता है कि उसे विद्वान, प्रसिद्ध, उपकारी, वड़ा प्रसिद्ध वक्ता, सब वेदों का जानने वाला, श्रीर दीर्घ जीवी पुत्र हो तो उन दोनों (पित श्रीर स्त्री) को मांस श्रीर मक्खन के साथ चावल पका कर खाना चाहिये, जिममें वे सन्तान उत्पन्न करने योग्य हो जांय। मांस किमी जवान या बृद्ध वैल का होना चाहिए।

हम नहीं समक्ष सकते कि वैदिक ब्राह्मण प्रन्थों के पूच्य बनाने वाले कभी भी वैल के मांस खाने में छीर प्रसिद्ध बक्ता होने में कोई भी सम्बन्ध सोचते हों, जैमा कि पीटें के समय में सोचा गया है।

श्रव हमारे पाठकों को ऐतिहासिक काव्य काल के हिन्दुर्शों के श्रथांत् हस्तिमा-पुर, काम्पिल्य, श्रयोध्या श्रीर मिथिला के निवासियों के तीन हजार वर्ष पहले के सामा-विक जीवन का श्रपनी श्रांखों के सामने चित्र खींचना चाहिए। उस समय नगर दीवारी से विरे रहते हैं. उनमे सुन्दर-सुन्दर भवन होते थे श्रीर गिलिया होनी थीं। ये श्राज कल के मकारों श्रीर सड़कों के समान नहीं होने के बन्न इस शाचीन नमय में सम्भवतः है हैं ही श्रदे होते थे। राजा का महल सदा नगर के बीच में होता था जहाँ कोलाहलयुक्त सरदार, श्रसभ्य सिपाही, पवित्र साधु संत श्रीर विद्वान पुरोहित प्रायः श्राया करते थे । बड़े-बड़े श्रवसरों पर लोग राजमहल के निकट इकट्ठे होते थे, राजा को चाहते थे, मानते थे और उनकी पूजा करते थे एवं राजभक्ति से बढ़कर श्रीर किसी वात को नहीं मानते थे। सोना, चांदी ग्रीर जवाहर, गाड़ी, घोड़ा, खच्चर ग्रीर दास लोग तथा नगर के ग्रास पास के खेत ही गृहस्थों ग्रीर नगरवासियों का धन श्रीर सम्पत्ति थे। उन लोगों में सब प्रतिष्ठित घरानों में पवित्र त्राग्नि रहती थी। वे त्रातिथियों का सत्कार करते थे, देश के कानून के अनुसार रहते थे, ब्राह्मणों की सहायता से बिल इत्यादि देते थे स्त्रीर विद्या की कदर करते थे। प्रत्येक स्त्रार्य बालक छोटेपन से ही पाठ-शाला में भेजा जाता था। ब्राह्मण्, च्त्री श्रीर वैश्य एक ही साथ पढ़ते थे एक ही पाठ श्रीर एक ही धर्म की शिचा पाते थे श्रीर फिर श्राकर विवाह करते थें श्रीर यहस्थों की भाँति रहने लगते थे। पुरोहित तथा योदा लोग भी जनसाधारण के एक ही स्रंग थे, जनसाधारण के साथ परस्पर विवाह ऋादि करते थे ऋौर जनसाधारण के साथ खाते पीते थे। स्रनेक प्रकार के कारीगर सम्य समाज की विविध स्त्रावश्यकतास्त्रों की पूरा करते थे स्रोर पुश्तैनी व्यवसाय को पीढ़ी दर पीढ़ी करते थे, परन्त वे लोग जुदे जुदे होकर भिन्न-भिन्न जातियों में नहीं वँट गये थे। खेतिहर लोग ऋपने पशुतथा हल इत्यादि लेकर अपने अपने गाँवों में रहते थे श्रीर हिन्दुस्तान की पुरानी प्रथा के श्रनुसार प्रत्येक गाँव का प्रबन्ध त्र्यौर निपटारा उस गाँव की पंचायत द्वारा होता था। इस प्राचीन जीवन का वर्णन वहुत बढ़ाया जा सकता है पर सम्भवतः पाठक लोग इसकी स्वयम् ही कल्पना कर लेंगे। हम इस प्राचीन समाज के इस साधारण वर्णन को छोड़ कर इस वात की जाँच करेंगे कि उस समाज में स्त्रियों की कैसी स्थिति भी।

यह तो हम दिखला ही चुके हैं कि प्राचीन भारतवर्ष में रित्रयों का बिलकुल 'परदा नहीं था। चार हजार वर्ष हुए कि हिन्दू सम्यता के ज्ञादि से ही हिन्दू रित्रयों का समाज में प्रतिब्ठित स्थान था, वे पैतिक सम्पत्ति पाती थीं त्रीर सम्पत्ति की मालिक होती थीं। वे यज्ञ ज्ञीर धर्मों के काम में सम्मिलित होती थीं, वे बड़े-बड़े अवहरों पर बड़ी-बड़ी सभात्रों में जाती थीं, वे खुल्लभखुल्ला आम जगहों में जाती थीं वे बहुधा उस समय के शास्त्र ज्ञीर विद्या में विशेष योग्यता पाती थी ज्ञीर राजनीतिक तथा शासन में भी उनका उचित अधिकार था। यद्यपि वे मनुष्यों के समाज में इतनी स्वाधीनता से नहीं सम्मिलित होती थीं जितना कि आजकल योरप की रित्रयाँ करती हैं, पर पिर भी उन्हें पूरे पूरे परदे ज्ञीर कैद में रखना हिन्दू लोगों की चाल नहीं थी। यह चाल भारत वर्ष में सुसलमानों के ज्ञाने के समय तक नहीं थीं ज्ञीर अब तक भारतवर्ष के दुई भागों में जैसे महाराष्ट्र में यह चाल नहीं है, जहाँ कि मुसलमानों का राज्य बहुत थोड़े

दिनों तक रहा है। किसी प्राचीन जाति में हिन्दु श्रों से बढ़ कर स्त्रियों को प्रतिष्ठा नहीं मिली घी, पर हिन्दु श्रों के साथ कुछ ऐसे ग्रन्थ कारों ने चूक श्रोर श्रन्याय किया है जो कि उनके ग्रन्थों से श्रनभिज्ञ हैं श्रोर जिन्होंने यहाँ की स्त्रियों के विषय में श्रपना विचार तुर्क श्रीर श्ररव लोगी की रीति से पाया है।

द्राह्मण् प्रन्थों से वहुत से ऐसे वाक्य उद्भृत किये जा सकते हैं जिनसे जान पड़ेग कि क्षियों की उस समय वड़ी प्रतिष्ठा थी, पर हम यहाँ केवल एक या दो ऐसे वाक्य उद्भृत करेंगे। इनमें से पहला वाक्य, जिस दिन याज्ञवल्क्य घर बार छोड़ कर बन में गए उस सन्ध्या को याज्ञवल्क्य और उनकी स्त्री की प्रसिद्ध बातचीत है।

- (१) जब याज्ञबल्क्य दृसरी वृत्ति धारण करने वाला था तो उसने कहा—भैत्रेयी, मैं श्रपने इस घर से सच-सच जा रहा हूँ। इसलिये मैं तुभा में श्रीर कात्यायनी में सब बात टीक कर हूँ।
- (२) मैंत्रेयी ने कहा भिरे स्वामी, यदि यह धन से भरी हुई मय पृथ्वी ही मेर्र होती तो कहिये कि क्या में उससे श्रमर हो जाती। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया नहीं, तेर जीवन धनी लोगों के जीवन की भाँति होता। पर धन से श्रमर हो जाने की कोई श्राशा नहीं है।
- (१) नव मैत्रेयी ने कहा 'मैं उस वस्तु को लेकर क्या करूं जिससे में ग्राम ही नहा हो सकती १ मेरे स्वामी, ग्राप ग्रामर होने के विषय में जो कुछ जानते हों से सुभासे कहिए 1'
- (४) याज्ञवल्कय ने उत्तर दिया 'तृ मुक्ते सचनुच प्यारी है, तृ प्यारे वाक कहती है। ब्रा, यहाँ वैठ, मैं तुक्ते इस बात को बताऊँगा। जो कुछ मैं बहता हूं उसे मुन।

श्रीर तब उसने उसे यह शान दिया जो कि वारम्बार उपनिपदों में बहुत जो देकर वर्णन किया गया है. कि सर्वव्यापी इंश्वर पित में, स्त्री में, पुत्रों में, धन में, ब्राह्मर श्रीर स्त्रियों में, श्रीर सारे संसार में, देवों में, सब जीवों में, नारांश यह है कि सार्विष्य भर ही में है। मैत्रे यी ने, जो बुद्धिमान, गुणवती श्रीर विद्वान स्त्री थी, इस के भिद्धान्त थी स्वीकार किया समभा श्रीर वह इसकी कदर संनार की सब सम्मत्ति से श्रिविव करती थी ( इहदारणक उपनिदद )।

हमारा दूसरा उड़त भग भी उसी उपनिषद से हैं और यह विदेहों के राजा जन के यहाँ पंडिती की एक दही सना से सम्बन्ध एखता है— जनक विदेह ने एक यह किया जिसमें (अश्वमेध के) याहिकों वहुत सी दिण्णा दी गई। उसमें कुरुओं श्रीर पांचालों के ब्राह्मण श्राए थे श्रीर जनक यह जानना चाहते थे कि उनमें से कीन श्रिधक पढ़े हैं। श्रतएव उन्होंने हजार गौश्रों को घिरवाया श्रीर प्रत्येक की सींगों में (सोने के) दस पद बाँधे।

तव जनक ने उन सवो से कहा 'पूज्य ब्राह्मणों, श्राप लोगों में जो सबसे बुद्धिमान हो वह इन गौश्रों को हाँके । इस पर उन ब्राह्मणों का साहस न हुन्ना, पर याज्ञवल्क्य ने ग्रपने शिष्य से कहा 'मेरे प्यारे, इन्हें हांक ले जाश्रो ।' उसने कहा 'श्रीमान् की जय !' श्रीर वह उन्हें हांक ले गया।

इस पर ब्राह्मणों ने वड़ा क्रोध किया ख्रीर वे घमण्डी याज्ञवल्क्य से प्रश्न पर प्रश्न पूछ्रने लगे। पर याज्ञवल्क्य ख्रकेले उन सब का मुकाबला करने योग्य थे। होत्री अस्वल, जारत्करव श्रारतभाग, भुज्यु लाह्यायनि, उषस्त चाक्रायन, केहाल कौशीनतकया, उहालक ख्राक्ति तथा ख्रन्य लोग याज्ञवल्क्य से प्रश्न पर प्रश्न करने लगे, पर याज्ञवल्क्य किसी बात में कम नहीं निकला ख्रीर सब पंडित एक-एक करके शान्त हो गए।

इस बड़ी सभा में एक व्यक्ति ऐसा था जो उस समय की विद्या श्रीर पांहित्य में कम नहीं था, क्योंकि वह व्यक्ति एक स्त्री थी (यह एक ऐसी ऋपूर्व वात है जिससे उस समय की रहन-सहन का पता लगता है)। बह इस सभा में खड़ी हुई श्रीर बोली कि ''है याज्ञवल्क्य, जिस प्रकार से काशी ऋथवा विदेहों के किसी योद्धा का पुत्र ऋपनी ढीली धनुष में डोरी लगा कर ऋपने हाथ में दो नुकीली शत्रु को वेधनेवाली तीर लेकर युद्ध करने के लिये खड़ा होता था, उसी प्रकार से मैं भी दो प्रश्नों को लेकर तुम से लड़ने के लिये खड़ी हुई हूँ। मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दो।" ये प्रश्न किए गए ऋौर इनका उत्तर भी दिया गया ऋौर गार्गी लुप हो गई।

क्या इन वाक्यों तथा ऐसे ही श्रम्य वाक्यों से यह प्रगट नहीं होता कि प्राचीन भारतवर्ष में स्त्रियों की इतनी प्रतिष्टा थी जितनी कदाचित टुनियाँ के किसी भाग में भी किसी प्राचीन जाति में नहीं थी ?

हिन्दू स्त्रियाँ अपने पित की बुद्धि विषयक साथिनी, इस जीवन में उनकी प्यारी सहायक और उनके धर्म विषयक कामों 'की अभिन्न भागिनी समभी जाती थीं और इसी के अनुसार उनकी प्रतिप्ठा और समान भी था। वे सम्पत्ति और वपीती की भी मालिक होती थीं जिससे प्रगट होता है कि उनका कैसा आदर था। इन प्राचीन रीति व्यवहारों की तुलना, आज कल को सम्पता के रीति व्यवहारों से करना कदाचित अन्याय नहीं होगा। पर भारतवर्ष के इतिहास जाननेवाले को, जिसने प्राचीन हिन्दुओं के अन्थ पढ़े

हों यह यह कहने में कुछ भी सोच विचार न होगा कि तीन हजार वर्ष पहले भारतवर्ष में स्त्रियों का जितना ऋधिक मान्य था उतना ग्रीस ऋघवा रोम में सबसे सम्य समय में मी कभी नहीं था।

हम अपर कह चुके हे कि ऐतिहासिक काव्य काल तक भी याल विवाह नहीं 'होता था छीर महाकावों में तथा छन्य पुस्तकों में लडिकयों का विवाह उचित वय में होने के छनेक उल्लेख मिलते हैं। विधवा विवाह केवल छवित ही नहीं था वरन् उसके करने की स्वप्ट छाज्ञ। थी छीर विधवाछों का दूसरा विवाह करने के पहले जो विधान इस्यादि करने पढ़ते थे वे भी साफ-साफ दिये हैं। चू कि जानि भेद छव तक पूरा-पूरा नहीं माना जाता था इसलिये एक जानि के लोग बहुधा दृमरी जाति की विधवाछों से विवाह कर लेने थे छीर बाह्मण लोग विना किसी मीच विचार के दूसरी जाति की विधवाछों को व्याह लेते थे। 'यदि किसी स्त्री के दस पति, जो ब्राह्मण न हों, हो चुके हों छीर यदि इसके उपरान्त कोई ब्राह्मण उससे विवाह करे तो केवल वही उसका पति है ( छ्रथर्च वद ५, १७, ८)।"

वहुत सी वृसरी प्राचीन जातियों की तरह हिन्दुन्नों में भी बहुमार्यता प्रचलित थी, परन्तु यह बात केवल राजान्नों न्नीर बड़े-बड़े थनाह्य लोगों ही में थीं । ग्राजकल के पाठकरण को जो कि इस रीति के प्रचलित होने के कारण प्राचीन हिन्दू सम्यता के विगद्ध विचार करेंगे, यह याद रखना चाहिये कि प्राचीन समय में प्रायः सब जातियों के धनाह्य लोगों में यह रीति प्रचलित थीं। उदाहरण के लिये, निकन्दर ग्राजम ग्रीर उसके उत्तराधिकारी लिसिमकस, निल्युकस, टोलेमी, डेमिट्रियस, पिर्हस तथा ग्रान्य लोग सब ग्रानेय परनी रखनेवाले थे। यहाँ यह कहने की ग्रावश्यकता नहीं है कि ग्रायीवर्त में ग्रानेक पित रखने की रीति नहीं थीं—"क्योंकि एक मनुष्य के कई ख़ियाँ होती हैं, पर एक की पे एक साथ ही कई पित नहीं होते।"

( ऐतरेय ब्राह्मण ३, २३ )

ऐतरेय द्राह्मण (१, ८, ३,६) में एक श्रद्भृत दाक्य है जिनमें तीन या चार पीड़ी तक श्रात्मीय सम्बन्धियों में विवाह करने की मनाही है। "इसीलिये भोगनेवाले (पित) श्रीर भोगने वाली (स्त्री) दोनों एक ही मनुष्य से उत्पन्न होते हैं।" "क्योंकि सम्बन्धी यह कहते हुए हंसी खुशी से इक्ट्रे , रहते ये कि तीनगी या चौधी पीड़ो में हम लोग पिर सम्मिलित होंगे।" यह मनाही का नियम पीछे के समयों में श्रिथिक कड़ा होता गया।

भारतवर्ष की स्त्रिमें अपने पति से स्नेह और मित के लिये सदा से प्रसिद्ध हैं। उनके विश्वासदात करने के ऐसे कोई बिरले ही उदाहरण मिलते हैं। यह जान पड़ेगा कि रोमन केथोलिक पादिरयों को तरह हिन्दू ब्राह्मणों ने भी दुर्वल स्त्रियों के गुप्त से गुप्त रहस्यों को जानने के लिये एक उपाय निकाला था। निम्नलिखित वाक्य केथोलिक लोगों के नियम की भाँति हैं—

इस पर प्रतिप्रस्थातृ वहाँ जाता है जहाँ यज्ञ करने वाले की स्त्री वैठी रहती है। जव वह स्त्री को ले जाना चाहता है तब उससे पूछता है 'तू किससे संसर्ग रखती है?' ग्राव, यदि किसी की स्त्री किसी दूसरे मनुष्य से संसर्ग रखती है तो वह निस्सन्देह वरुण की अपराधिनी होती है। इसलिये वह उससे पूछता है कि जिसमें वह मन ही मन में वेदना के साथ यज्ञ न करे, क्योंकि पाप कह देने से कम हो जाता है ज्रौर तब वह सत्य हो जाता है, इसलिये वह उससे इस प्रकार पूछता है। ग्रौर यदि वह संसर्ग नहीं कबूलती हो वह उसके सम्बन्धियों के लिये हानिकारक होगा। (सतपथ ब्राह्मण २, ४, २, २०)

### चौद्हवाँ ऋध्याय

## स्मृति, ज्योतिष और विद्या

श्रपराधियों को दण्ड देना श्रीर कान्त्न का उचित पालन करना ये ही दोनों नींव हैं जिस घर कि सब सभ्य समाज बनाये जाते हैं। ब्राह्मण्य प्रन्थों के कुछ वाक्यों में कान्त की सच्ची गुण्प्राहकता पाई जाती है—''कान्त्न चत्र का चत्र (बल) है, इसिलये कान्त से बढ़ कर कोई चीज नहीं है। तटुपरान्त, राजा की सहायता की तरह कान्त्न की सहायता से टुर्वल मनुष्य भी प्रवल मनुष्य पर शासन कर सकता हैं। इस प्रकार से कान्त्न वही बात है जिसे कि सत्य कहते हैं। जब कोई मनुष्य सत्य बात को कहता है तो लोग कहते हैं कि वह कान्त्न कहता है तो लोग कहते हैं कि वह वही कहता है जो कि सत्य है। इस प्रकार से दोनों एक हीं हैं (बृहदारण्यक १, ४, १४)।" संसार भर के कान्त्न जाननेवाले कान्त्न की इससे बढ़ कर व्याख्या नहीं कर सके हैं।

परन्तु न्याय करने की रीति उस समय भी श्रपक्व थी श्रीर दूसरी प्राचीन जातियों की तरह वहुधा श्रपराधी लोगों की परीक्षा श्राग्न द्वारा ली जाती थी।

"लोग एक मनुष्य को पकड़ कर यहाँ ले ग्राते है श्रीर कहते हैं कि उसने कोई बस्तु ले ली है, उसने चोरी की है।" (जब वह मनुष्य इसे स्वीकार नहीं करता तो वे लोग कहते हैं ) 'इसके लिये कुल्हाड़ी तपात्रों।' यदि उसने चोरी की हो तो वह '' कुल्हाड़ी को पकड़ने से जल जाता है ज्यौर मारा जाता है। परन्तु यदि उसने चोरी न को हो तो वह तो वह ''जलती हुई कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है, जलता नहीं, त्र्यौर छोड़ दिया जाता है (छान्दोग्य ६, १६)। हत्या, चोरो, सुरापान ग्रौर व्यभिचार ये वड़े भारी दोष नमभे जाते हैं।

श्रव हम ज्योतिष के सम्बन्ध में कुछ कहेंगे। ज्योतिष शास्त्र का साधारण ज्ञान पहल पहल स्वयं ऋग्वेद में भिलता है। वर्ष १२, चन्द्र मासों में बँटा था श्रीर चन्द्र वर्ष को स्त्र्यं वर्ष से मिलाने के लिये एक तेरहवां श्रर्थात् श्रिष्ठिक माम जोड़ दिया था। (१,२५,८)। वर्ष को छ ऋगुओं के नाम मधु, माधव, सूक्त, सुचि, नग, श्रीर नभस्य थे श्रीर उनका सम्बन्ध भिन्न-भिन्न देवताश्रों से कर दिया गया था (२,२६)। चन्द्रमा के भिन्न-भिन्न रूप उन लोगों को मालूम थे श्रीर ये देवताश्रों के श्रवतार माने जाते थे। पूर्ण चन्द्रमा स्वका है, भवचन्द्र का पहला दिन मिनीवालि है, श्रीर नवचन्द्र गुङ्ग है (२,३२)। नच्चों के हिसाब से चन्द्रमा की स्थिति का भी उल्लेख (८,३,२० में) श्राया है श्रीर (१०,८५,१३ में) नच्चों की कुछ राशियों के नाम भी दिये हैं इससे. यह जान पड़ेगा कि वैदिक काल में नच्चत्र देखे गये थे श्रीर उनका नाम भी पढ़ गया था। श्रीर ऐतिहासिक बाब्य काल में राशिचक श्रन्तिम रूप से निश्चत हो गया था।

जैसी कि छाशा की जा सकती है ऐतिहासिक काव्य काल में बहुत ही उन्नित हुई। उस काल में ज्योतिप एक जुदा शास्त्र समभा जाने लगा छोर जो लोग ज्योतिपी का काम करते थे व नक्त्रादर्श छोर गणक कहलाने थे (तैक्तिरीय द्राह्मण ४, ४ छोर एवल यश्चेंद ३०, १०, २०)। श्वाम यश्चेंद में २० नक्त्रों के नाम दिये हैं छोर हुसरे तथा इसके पीछे के समय के नाम छाथवें सहिता छोर तैक्तिरीय द्राह्मण में दिये हैं। उत्तप्त्र द्राह्मण (२, १, २) में एक मनोहर बुक्त न्त है जिससे यह जान पड़ता है कि इन नक्ष्रों के सम्बन्ध से जो चन्द्रमा की स्थिति होती थी उससे यह के विधान किस प्रयार किए जाने थे। परन्तु वह पृशा बुक्तान्त बहुत ही द्रज्ञा है इसलिये हम यहाँ पर केवल उत्तका बुक्त भाग उद्धत करेंगे।

- (१) वह कृतिका नक्त्र में दो ग्रान्ति जला मकता है, क्योंकि वे कृतिका निरुप्तेह ग्रान्ति के नक्त्र हैं ।
- ें (६) यह रोहिशी में भी छाम जला सकता हैं, क्योंकि प्रकारित की जिस समय ंगित की रुशा हुई, उस समय उन्होंने रोहिशी ही में छिमिन जलाई थी ।।।
- ं ( = ) वह मृगशीर्ष नक्षत्र में भी छमिन जला सबता है क्यों के मृगशीर्ष निस्तंदेह.

प्रजापित का सिर है "। वह फाल्गुणी में भी ऋग्नि जला सकता है। ये फाल्गुणी इन्द्र के नचन हैं और इसका नाम उसी के ऋनुसार है। क्योंकि यथार्थ में इन्द्र का गुप्त नाम ऋजु न भी है, और ये (फाल्गुणी) भी ऋजिनी कहलाते हैं।

(१२) जो कोई यह चाहता है कि उसे दान मिले उसको हस्ती नक्तत्र में ऋगिन जलानी चाहिये। तब निस्सन्देह उसकी सिद्धि तुरन्त होगी। क्योंकि जो कुछ हाथ (हस्त) से दिया है वह यथार्थ में हो दिया जाता है।

(१३) वह चित्रा में भी ऋग्नि जला सकता है। इत्यादि।

इससे जान पड़ेगा कि होमाग्नि नक्त्रों के अनुसार जलाई जाती थी। इसी प्रकार से जो यज्ञ एक वर्ष तक होते ये वे सूर्य की वार्षिक चाल से स्थिर किये जाते थे। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुवादक और प्रकाशक, डाक्टर हाँग ने इस विषय में अपनी बहुत अच्छी सम्मति लिखी है जो यहाँ उद्धत करने योग्य है :—

"वड़े-वड़े यज्ञ प्रायः वसन्त ऋतु में चैत्र वैसाख के महीनों में होते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के चोथे भाग को ध्यान पूर्वक अध्ययन करने वालों को विदित होगा कि स्त्र, जो कि एक वर्ष तक होता था, केवल सूर्य के वार्षिक मार्ग का अनुकरण है। उसके दो स्पष्ट भाग होते थे, प्रत्येक भाग में तीस-तीस दिन के छः महीने होते थे। इन दोनों के वीच में विषवत् अर्थात् समदिन होता था जो कि सत्र को दो भागों में वांटता था। इन दोनों अर्द्ध भागों के विधान बिलकुल एक ही थे, परन्तु दूसरे अर्द्ध भाग में वे उलटे कम से किए जाते थे। इसके उत्तरायन होने से दिनों का बड़ा होना और दिल्णायन होने से उनका छोटा होना प्रकट किया जाता है, क्योंकि बढ़ना और घटना दोनों एक ई हिसाव से होता है।

हम कह चुके हैं कि भारतवर्ष में राशिचक ऋन्तिम वार ऐतिहासिक काव्य काल के प्रारम्भ में ऋर्थात् ईसा के लगभग १४०० वर्ष पहले ठीक किया गया था। प्रसिद्ध कोल्ज़ू क साहव (Colebrooke) का पहले पहल यह मत था कि हिन्दु ऋों ने नच्जों को ऋपने ही विचार से ठीक किया था ऋौर इसके पीछे वैदिक विधानों में ऋौर नच्जों के हिसाब से चन्द्रमा की स्थिति में जो घना सम्बन्ध है उस पर घ्यान पूर्वक विचार करने से इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि हिन्दू ज्योंतिष की उत्पत्ति हिन्दुस्तान ही से हुई थी परन्तु फिर भी योरप के कुछ विद्रान लोग यह मिथ्या ऋनुमान करते हैं कि हिन्दू ज्योंतिष की उत्पत्ति दूसरे देश से हुई ऋोर इस विषय में यूरप ऋोर ऋमेरिका में बड़ा विवाद हु ऋ है, जिसे पुस्तकों का युद्ध कहते हैं।

प्रसिद्ध फरासीसी विद्वान वायोट ( Biot ) ने सन् १८६० में चीन की <sup>छिउ</sup> प्रणाली की उत्पत्ति चीन देश से ही होनी लिखी है और उससे परिमाण यह निकाली है कि हिन्दू-नच् त्र ग्रीर ग्ररव मंजिल चीन ही से लिये गये थे। जर्मनी के विद्वान लसन (Lassen) ने भी यह राय मान लो थी। परन्तु प्रोकेसर वेवर (Weber) ने इस विषय पर विचार किया ग्रीर सन् रू ६० ग्रीर १८६१ में दो वड़े ही ग्रन्छे लेख प्रकाशित किये जिनमें उन्होंने यह मिड किया कि चीनी सिउ ग्रीर ग्ररवों की मंजिल, नच्त्रों के विषय में हिन्दुग्रों के ग्राधुनिक मिडान्तों से कम, संख्या, सीमाबद्ध तारों ग्रीर दूरी की नमानता में मिलती है। प्रोफेसर वेवर ने नच्त्रों की उत्पत्ति चीन देश में होने का इस प्रकार खण्डन किया है ग्रीर यह भी मिद्र किया है कि ग्ररव मंजिल भी ग्रान्व लोगों ने भारतवर्ष ही से ली थी। ठीक यहो राय कोलब्रूक साहव ने भी सन् रू ६०७ में स्थिर की थी, जब कि उन्होंने लिखा था कि "हिन्दुग्रों का क्रान्ति मण्डल जान पड़ता है कि उन्हों का है। उसे ग्ररव वालों ने निस्सन्देह लिया था।',

इस प्रकार से चीनी श्रीर श्ररबी सिद्धान्तों का खण्डन करके प्रोफेसर वेबर यो एक श्रपना ही सिद्धान्त श्रवश्य ही स्थापित करना पड़ा, जिसे कि हम लोग चालाइयन सिद्धान्त कह सकते हैं। उनका श्रनुमान है कि कदाचित् हिन्दू प्रथा किसी दृसरे देश से, सम्भवतः वेविलन से, उद्भृत की गई यी। परन्तु यह केवल श्रनुमान श्रीर सन्देह ही हैं, क्योंकि श्रसीरियन बिद्धानों ने वेविलिन की प्राचीन विद्या की पुस्तकों में श्रभी तक राशिचक का कहीं भी चिन्ह नहीं पाया । परन्तु श्रमेरिकां से प्रोफेसर व्हिटने (Whitney) इस 'सन्देह' का समर्थन करते हैं स्योंकि वे विचारते हैं कि हिन्दू लोग 'ऐसी प्रकृति के लोग नहीं थे' कि श्राकाश की ये सब बातें देखने श्रीर राशिचक स्थिर करते। यह तर्क बितर्क इतना मनोहर है कि उसे हमारे बिद्धान प्रोफेसर स्वयं यह कह कर लगभग फेर ही लेन हैं कि वह युक्ति ऐसी नहीं है कि उस पर श्रवश्य विश्वान ही हो।

जब विद्वान लोंग ऐसे-ऐसे वे सिर पर के तकों पर उतारू हो जाते हैं तो उन पर बादिबाद करना केवल समय का नण्ट करता होगा। इसलिए हम उस विषय को प्रोनेसर मेबसमूलर के कुछ बाक्यों को उद्घृत करके समात करेंगे जिसमें उन्होंने एस विषय को साधारण रीति से वर्णन किया है। "२७ नच्चत्र जो कि भारतवर्ष में एक प्रकार के चन्द्र राशिचक को भाति चुने गये थे वे वेविलन से खाए हुए विचार किये जाते थे। परन्तु देविलन का राशिचक सौर्य है और वहां के शिला लेखों में जिनसे कि बहुत सो बाते प्रगट हुई हैं, बार बार खोज करने पर भी पन्त्र राशिचक का कोई चिन्ह तक नहीं मिला। इस पर भी यदि यही कल्पना की जाय कि वेविलन में चन्द्र राशिचक पापा गया है तो भी जिस मनुष्य ने वैदिक पाल—११

ग्रन्थों ग्रीर प्राचीन वैदिक संस्कारों को पढ़ा है वह कदापि इस वात को सहज में न मान लेगा कि ग्राकाश का यह सरल विभाग हिन्दुग्रों ने वेविलन देश निवासियों से लिया था।"×

चन्द्र राशिचक्र को स्थिर करने के सिवाय इस काल में हिन्दुश्रों ने बड़ी-बड़ी घटनाश्रों की तिथि नियत करने के लिये श्रयनान्तोंको जाना श्रीर वर्ष को महीनों में बांटा। प्रत्येक महीने का नाम उस नच्चत्र के हिसाब से रक्खा जिस नच्चत्र में कि उस महीने का पूर्ण चन्द्र होता था। बेंटले साहब (Bentley) के श्रनुसार चन्द्र राशिचक्र ईसा के १४२६ वर्ष पहिले स्थिर किया गया था श्रीर महीनों का नाम ईसा के ११८१ वर्ष पहिले रक्खा गया था। \* ईस्वी सन् के उपरान्त सौर राशिचक्र का ज्ञान ग्रीस देशवासियों से उद्धृत किया गया, जैसा कि हम श्रागे चल कर दिखलावेंगे।

ऐतिहासिक काव्य काल में ज्योतिष के सिवाय दूसरी विद्याश्रों की भी उन्नित हुई। छान्दोर्य उपनिषद (७,१,२) में नारद सनत-कुमार से कहते हैं "महाशय, में ऋग्वेद, सामवेद, चौथे श्रयर्वन वेद, पाँचवें इतिहास पुराण, वेदों का वेद (व्याकरण), जानता हूँ। पित्र्य (पितरों के श्राद्धादि के नियम), राशि (गिएत शास्त्र), दैव (श्रशुभ लच्चणों का शास्त्र), निधि (समय का शास्त्र), वाकोवाक्य (तर्क शास्त्र) एकायन, (नीति विद्या), देव विद्या (शब्दों के उत्पत्ति की विद्या), ब्रह्मविद्या (उच्चारण तथा छन्द निर्माण । श्रादि का शास्त्र), भृत विद्या, च्रत्र विद्या (शस्त्र चलाने की विद्या), नक्त्र विद्या (ज्योतिष शास्त्र) सर्प देवञ्चन विद्या, यह सब में जानता हूँ।"

बृहदारण्यक (२,४,१०) में लिखा है कि ''ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ग्रथवोिक्करा, इतिहास, पुराण, विद्या' उपनिषद, श्लोक, सूत्र, ग्रमुख्याख्यान (टीका), न्याख्यान, ये सब परमेश्वर के मुख से निकले हैं।

फिर सतपथ ब्राह्मण के ग्यारहवें कांड में तीनों वेदों, ग्रथवांङ्गिरों, श्रनुशा-सनों, विद्यात्रों, वाकोवाक्य, इतिहास, पुराण नरसंसियों ग्रौर गाथात्रों का उल्लेख त्राया है।

प्रोफेसर वेबर कहते हैं कि यह कोई ग्रावश्यक बात नहीं है कि ऐतिहासिक काव्य काल में इन नामों के जुदे ही ग्रन्थ हों जो कि ग्राव हम लोगों को प्राप्त

<sup>×</sup>What India can it teach us (1883) P. 126 \*Hindu Astronomy (London 1825) pp 3 & 10

नहीं है। वे कहते हैं कि इनमें से बहुत से ।शास्त्रों से केवल उन्हीं भिन्न-भिन्न विषयों से तालर्य होगा जिन्हें कि हम लोग अब तक ब्राह्मण अन्यों में पाते थे। ये भिन्न-भिन्न विषय जो ब्राह्मणों और उपनिषदों में मिलते हैं, इसके पीछे अर्थात दर्शन काल में अध्ययन के जुदे-जुदे विषय हुए और वे भिन्न-भिन्न स्त्र के अन्थों में पढ़ाए जाते थे, जो कि अब तक हमें प्राप्त हैं।

ऊपर के विचार में कुछ युक्ति है। परन्तु साथ ही हिसके, ऊपर लिखे हुए शास्त्रों में से बहुत से ऐसे हैं जो कि उन शास्त्रों की विशेष पुस्तकों की सहायता विना, फेबल गुरु के मुख ही से शिप्यों को नहीं पढ़ाए जा सकते। इसलिए हमारा यह विश्वास है कि ऐतिहासिक कान्य काल में ऐसे ग्रन्थ थे जो ग्रव हम लोगों को प्राप्त नहीं हैं क्योंकि इसके पीछे के समय में उनके स्थान पर श्रिषक उत्तम श्रीर उन्च ग्रन्थ बनाए गए थे।

## पन्द्रहवाँ श्रध्याय ब्राह्मणों के यज्ञ

ऐतिहासिय काव्य काल के समय के धर्म में तथा उसके पहले के समय के पर्म में । मुख्य भेद यह था कि इस काल में यज्ञादि आवश्यक समके जाने लगे। पैदिक काल के आरम्भ में लोग स्टिंट के सब से अद्भुत आविष्कारों की स्तृति में स्का पनाते थं। वे स्टिंट के इन भिन्न-भिन्न आविष्कारों को न मान कर इन आविष्कारों के देवताओं को इन्द्र वा वर्रण और आंग्न वा मरूल के नाम से पूजने लगे। इस पूजा ने धीरे-धीरे यश ( अर्थात देवताओं को दृष, अन्न जीव वा सोमर्स चहाने ) बा रूप पारण किया।

पैदिय काल के छन्त में इसनें धीरे:धीरे परिवर्तन होने का पता लगता है धीर ऐतिहालिक काव्य काल में तो यह के विधान इत्यादि इतने प्रधान हो गये कि उत्पर्धा धीर सब गते मूल गरीं। प्रधान लोगों की एक हुई। जानि हो जाने के कान्य यह परिधान छावर्यक ही था। े लोग विधाने को बहुए जाने थे और प्रत्येक छीटी-छीटी गतो पर भी बहुत ही बोर देते थे, प्रहा तब कि एसा करने-काने स्वयं

वे तथा पूजा करने वाले दोंनों ही इन भारी विधानों में उन देवतात्रों को लगभग भूल ही गए जिनकी पूजा की जाती थी।

यज्ञों में बहुधा पशुन्त्रों, सोने के गहने, ग्रीर ग्रन्न के दान दिये जाते थे। पशु का विलदान भी किया जाता था। सतपथ ब्राह्मण (१,२,३,७ ग्रीर ८) में पशुन्त्रों के विलदान के विषय में एक ग्रद्भुत वाक्य है जो यहां उद्ध्त करने योग्य है—

''पहले पहल देवता आं ने मनुष्य को बिल दिया। जब वह बिल दिया गया तो यह का तत्व उसमें से निकल गया और उसने घोड़े में प्रवेश किया। तब उन्होंने घोड़े को बिल दिया। जब घोड़ा बिल दिया गया तो यह का तत्व उसमें से निकल गया और उसने बैल में प्रवेश किया। तब उन्होंने बैल को बिल दिया। जब बैल बिल दिया गया तो यह का तत्व उसमें से निकल गया और उसने भेड़ी में प्रवेश किया। जब भेड़ी बिल दी गई तो यह का तत्व उसमें से भी निकल गया और उसने बकरे में प्रवेश किया। तब उन्होंने बकरे का बिल दिया। जब बकरा बिल दिया गया तो यह का तत्व उसमें से भी निकल गया और तब उसने पृथ्वी में प्रवेश किया। तब उन्होंने उसे लोजने के लिए पृथ्वी को खोदा और उसे चावल और जी के रूपों में पाया। इसीलिये अब भी लोग इन दोनों को खोद कर तब पाते हैं। भी मनुष्य इस कथा को जानता है उसकी (चावल आदि) का हब्य देने से उतना ही फल होता है जितना कि इन सब पशुउगों के बिल करने से।"

प्रोफेसर मेक्समूलर ऊपर के उद्धृत भाग से यह सिंडान्त निंकालते हैं कि प्राचीन हिन्दुओं में मनुष्य वध प्रचित्तत था, परन्तु यह ऐतिहासिंक काव्य काल अथवा वैदिक काल में नहीं, वरन् उससे भी बहुत पहुले था। हमें खेद है कि डाक्टर राजेन्द्र लाल मित्र ने भी प्रोफेसर मेक्समूलर का अनुकरण करके इसी काल के प्रन्थों में से कुछ और वाक्य भी उद्धृत किये हैं और उनसे स्थिर किया हैं कि बहुत प्राचीन समय में यह अमानुषी प्रथा प्रचित्तत थी। हम इन दोनों विद्वानों के सिद्धान्तों में शंका करते हैं।

यदि भारतवर्ष में यह प्रथा ऋग्वेद के स्तों के वनने के पहले प्रचलित होती तो उसका उल्लेख उत्तर काल के ब्राह्मण ग्रन्थों से ही अधिक मिलता। परन्तु उनमें इसका उल्लेख ही नहीं है। ऋग्वेद में जो सुनहसेफ को कथा है वह मनुष्य वध का कोई प्रमाण नहीं हो सकती और ऋग्वेद में और कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं मिलती जिससे कि इस कथा के प्रचलित रहने का अनुमान किया जाय। यह विचार करना असम्भव है कि ऐसी भयानक प्रथा प्रचलित रह कर धीरे-धीरे उठ गई हो और

टसका कुछ भी चिन्ह उन वैदिक स्कों में न पाया जाय जिनमें कुछ तो बहुत ही प्राचीन समय के हैं।

फिर ऐतिहासिक काव्य काल ही के किस ग्रन्थ में इस प्रथा का उल्लेख पाया जाता है ? सामवेद का संब्रह वैदिक सक्तों ही से किया गया है ख्रीर इस वेद में भी मनुप्यों के बिल्दान किए जाने का कहीं वर्णन नहीं है। सिवाय इसके श्याम यजुर्वेद र्थीर मुल शुक्ल युजुर्वेद में भी इसका कहीं उल्लेख नहीं है। ऐतिहासिक काव्य काल के फेवल सब से ग्रन्तिम ग्रन्थों में ग्रर्थात शुक्ल यजुर्वेद के खिल वा उपोद्घात में, श्याम यजुर्वेद ब्राह्मण में, ऋखेद के ऐतरेय ब्राह्मण में ख्रीर सतपथ ब्राह्मण के ख्रन्तिम भाग के पहले वाले भाग में, मनुष्य का बिलदान किए जाने का हाल मिलता है। तो वया यह सम्भव है कि यह प्रथा भारतवर्ष में बहुत प्राचीन समय में रही हो श्रीर उसका उल्लेख ऋग्वेद, श्याम या शुक्ल यजुर्वेद में कहीं न ग्रावे ग्रीर फिर एक हजार वर्ष पीछे वेदों के ब्राह्मणों श्रीर खिलों में एकाएक उसका स्मरण हो श्रावे ? इसके विपरीत, क्या यह ग्रधिक सम्भव नहीं है कि ऐतिहासिक काव्य काल के ग्रंतिम प्रन्थों . में मनुष्य चिल दिए जाने के जो उल्लेख मिलते हैं वे उसी प्रकार की ब्राह्मगाँ। की करपनाएँ हैं जैसा कि स्वयम् ईश्वर के बिल दिये जाने की कल्पनाएँ मिलती हैं ? श्रीर यदि ब्राह्मणों को इस कल्पना में किसी सहारे की ब्रावश्यकता है। तो वह सहारा उन्होंने उन ग्रानार्य जातियों की रीति व्यवहार से पाया होगा, जिससे कि वे ऐतिहासिक काव्य षाल में परिचित हुये थे।

श्रतः इस समय जो मुख्य-मुख्य यज्ञादि होते थे उनको हम संनेप में वर्णन करेंगे। इन यज्ञादि का पता यजुर्वेद से लगता है।

जिस दिन नवचन्द्र श्रथवा पूर्णचन्द्र होता था उसके दूसरे दिन दर्श पूर्णमास विया जाता था श्रीर इन दोनों दिनों को हिन्दू लोग श्राज तक पवित्र मानते हैं। पिण्डिपितृ यश मृत पूर्वजों के लिये किया जाता था श्रीर यह श्राज तक भी किया जाता है।

श्राग्निहोत्र नित्य सम्ध्या श्रीर सबेरे किया जाता था जिसमें श्राग्न को दृध चढ़ाया जाता था । चातुर्मास्य यज्ञ हर चौथे महीने किया जाता था ।

श्रीनिष्टोम, सोम का यह होता था श्रीर श्रधिक नोमशन करने के प्रायश्चित में शीधामिश किया जाता था। बड़े राजा लोग जब विजय करके प्रताप श्रीर कीर्ति प्राप्त पर लेते थे तो ये राजस्य यह करते थे, श्रश्वमेध भी बड़े-बड़े पुढ़ों श्रीर विजयों थे पीड़े जिया जाता था। इन सबसे श्रिधक नम्र, परन्त हमारे काम के लिये बहुत ही एक्टर, ध्रमप्रधान श्रदांत् होमानि का जलाना होता पा, जिसका कि प्रत्येक हिन्दू के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा श्रौर इसिलये इसका थोड़ा-सा वर्गान यहाँ कर देना अचित है।

यह पहले कहा जा चुका है कि अश्वपित इस बात का श्रिभिमान करता या कि उसके राज्य में कोई चोर, कृपण, शराबी, मूर्ज, व्यभिचारी व व्याभिचारिणी अथवा कोई "ऐसा मनुष्य जिसके घर में वेदी न हो" नहीं था। उन दिनों, वेदी में पिवत होमािन रखना प्रत्येक गृहस्थ का आवश्यक धर्म समभा जाता था और उनको न करना पाप और अधर्म समभा जाता था। जो विद्यार्थी अपने शिक्षक अथवा परिषद, में शिक्षा समाप्त करके घर लौट जाता था, तो वह यथा समय विवाह करता था श्रीर तब होमािन प्रज्वित करता था। यह प्रायः शुक्तपन्त को प्रतिपदा को किया जाता था परन्तु कभी-कभी, कदाचित नवदम्पति को धर्म कार्यों में शीघ्र सम्मिलित करने के लिये, पूर्णिमा को भी किया जाता था। अग्रन्याधान को करने में प्रायः दो दिन लगते थे। होम वरने वाला अपने चारों विद्रों अर्थात् ब्राह्मण, होत्, अध्वर्यु, और अग्रनीध्र को चुनता था और गार्हपत्य और आहवनीय अग्नियों के लिये दो अग्नि कुण्ड बनाता था! गार्हपत्य अग्नि के लिये एक वृत्त बनाया जाता था और आहंवनीय अग्नि के लिये समचतुर्भुज, और यदि दिन्नणिन की आवश्यकता होती थी तो उसके लिये इन दोनों के बीच की जगह के दिन्नण में एक अर्धवृत्त बनाया जाता था।

तव अध्वर्यु गांव में से कुछ विशेष रीति से अथवा रगड़ कर आग उत्पन्न करता था श्रीर गाईपत्य के श्राम्न कुण्ड को पांच प्रकार से शुद्ध करके उस पर अप्रि रखता था। सन्ध्या होने के समय होम करने वाला देवताओं और पितरों का आहाहन करता था। तव वह श्रीर उसकी पत्नी गाईपत्य गृह में प्रवेश करते थे श्रीर श्रम्भ्यु उसे दो काठ की श्ररणी दूसरे दिन प्रातः काल श्राह्वनीय श्रम्न उत्पन्न करने के लिये देता था। होम करने वाला और उसकी पत्नी इनकों श्रपनी गोद में रख कर शान्ति से कियाओं को करते थे श्रीर रात भर जाग कर श्रिम को जलती रखते थे। सवेरे श्रम्बर्यु अप्रि को बुक्ता देता था श्रथवा यदि दिन्तणामि होने को होती थी तो उसके लिये श्रम जलाने तक इसको रहने देता था। यह श्रम्म्याधान की रीति का संदोप में वर्णन हुश्रा। इस प्राचीन समय में जब कि सव लोग अपने-श्रपने श्रम्मिकुण्ड में देवताओं की पूजा करते थे और जब मन्दिर तथा मूर्तियाँ नहीं थीं तो श्रम्म्याधान प्रत्येक हिन्दू गृहस्थ का वड़ा श्रावश्यक धर्म समक्षा जाता था।

प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर राथ ने ऋग्वेद के एक वाक्य (१०, १८, ११) से सन् १८५४ ईसवी में पहले-पहले यह वात दिखलाई है कि प्राचीन समय में हिन्दू लोग मुद्दों को गाइते थे। इसके पीछे मृतक लोग जलाये जाने लगे श्रीर उनकी राख गाइी जाने लगी। यह दूमरी प्रथा ऋग्वेद के समय में प्रचलित थी जिसका पता ऋग्वेद में श्रम्य वाक्यों (यथा १०, १५, १४ श्रीर १०, १६, १) से मिलता है। ऐति हासिक काव्य काल में, जिसका कि इम श्रव वर्णन कर रहे हैं, मृतक को गाइने की चाल विलक्षण उठ गई थी, मृतक जलाये जाने थे श्रीर उनकी राख गाड़ी जाती थी। इसका वर्णन शुक्त यज्ञवंद के १५ वें श्रधाय में मिलता है। मृतक की हिंडुयाँ एक वर्तन में इकट्टी करके किसो नदी के निकट की सूमि में गाइ दी जाती थीं श्रीर उस पर शुटने तक ऊंचा एक चत्र्तरा उठा कर वास से ढाँक दिया जाता था। तब मृतक की सम्बन्धी रनान करके कपड़े बदलते थे श्रीर उस स्थान से चत्ते श्राते थे। इसी रीति या वर्णन श्रिथक विस्तारपूर्वक श्याम यज्ञवंद के श्रारण्यक में भी दिया है। यहाँ पर यह कहने की श्रावश्यकता नहीं है कि हिन्दुश्रों में श्राज कल केवल जलाने की रीति प्रचलित है, राख श्रीर हिंदुयां गाड़ी नहीं जाती। डाक्टर राजेन्द्रलाल नित्र के श्रतुसार यह श्राधृनिक प्रथा ईस्वी सन् के श्रारम्भ के होने से कुछ हो पीछे से चली है।

दूसरा यह जो वर्णन करने योग्य है—िण्डिपिन यह है जिसमें मृत तितरों को पिण्ड दिया जाता था। ये तिएड ग्रान्नि ग्रीर सोम को दिये जाते थे ग्रीर नित्तर लोगों था, उनका भाग देने के लिये ग्रावाहन किया जाता था। तब पितरों को वर्ष को छुः प्रमुतुग्री के ग्रानुनार सम्बोधन किया जाता था! तब पूजा करने वाला ग्रानी पतनी की ग्रांत देखकर कहता था 'है वितृगण! ग्रापने हम लोगों को गृहस्थ बनावा है। हम लोग ग्रानी शिता के ग्रानुसार ग्रापके लिये वे वस्तुएँ ले ग्राये हैं।' तब वह कुछ होरा नथा उन वा बाल रखकर कहता था 'हे वितृगण! यह ग्रावा दस्त्र हैं, इसे पहनीं' तब रही पुत्र होने की इच्छा से एक पिण्ड खाती थी ग्रीर कहती थी —'हे वितर! सुने इस प्रात्ते हैं एक पुत्र दो। तुम इन गर्भ में उम पुत्र जी सब जी सब रोगों से रचा करो। 'हिन्दू धर्म के ग्रानुसार मृत वित्तर लोग ग्रानी जोवित नस्तित से विषड ग्राहि पाने हैं ग्रीर उनका वंश लुन हो जाने पर यह उन्हें नहीं मिलता। इसीलिए किन्दू लोग बिना पुत्र के निरमन्तान मरने में इतना ग्राधिक भव करने हैं ग्रीर पुत्र का जनमान। ग्राधवा गोद लेना उनके धर्म का एक भाग नमना जाता है।

मनुष्यों का प्राचीन उत्पन्न करने वाला कहा गया है जिसने कि खेती तथा श्रिप्त की पूजा प्रचिलत की। सत्तपथ ब्राह्मण की कथा (१,८,१) पुरानी वायिनल की तरह है। जब मनु श्रपने हाथ धो रहा था तो उसके निकट एक मछली श्राई श्रीर बोली कि "मुफे पालो तो में तेरी रक्षा करूँ गी।" मनु ने उसे पाला श्रीर समय पाकर उसने उससे कहा कि "श्रमुक वर्ष में जल प्रलय होगी। इसलिये तू मेरा कहना मान कर एक जहाज तैयार कर।" जल प्रलय हुई श्रीर मनु ने उस जहाज में प्रवेश किया जिसे कि वह यथा समय बना चुका था। मछली उसके पास तैर कर श्राई श्रीर जहाज को उत्तरी पर्वत के उधर ले गई। वहाँ पर वह जहाज एक पेड़ में बांध दिया गया श्रीर जल प्रलय धीरे-धीरे शान्त होने लगी तो मनु धीरे-धीरे नीचे उतरा। जल प्रलय इन सब जीवों को वहा ले गई श्रीर के बल मनु वहाँ रह गया।"

इस संसार की सृष्टि के सम्बन्ध की कथा भी वड़ी रोचक है। वेद में एक वड़ा ग्रन्छा रूपक है जिसमें प्रभात का पीछा करते हुये सूर्य की उपमा किसी छुमारों का पीछा करते हुये पुरुष से दी गई है। इसी से ब्राह्मणों की उस कथा (सतपथ १,७,४, ऐतरेय ३, ३३ ग्रादि) की उत्पत्ति हुई जिसमें परमातमा प्रजापित का ग्रपनी पुत्री पर मोहित होना ग्रीर इसी से सृष्टि की उत्पत्ति होना लिखा है। ब्राह्मणों की यह कथा पुराणों में भी ग्रिधक बढ़ा दी गई हे ग्रीर उनमें ब्रह्मा का ग्रपनी पुत्री पर मोहित होना लिखा है। सब विचित्र कथाएँ म्हम्बेद के उसी सरल रूपक से निकली हैं जो कि प्रभात का पीछा करते हुए सूर्य के विषय में है। इन सब पीराणिक कथाग्रों की उत्पत्ति हिन्दू म्हाध्यों श्रीर भाष्यकारों को मालूम भी थी जैसा कि वीद्ध धर्म के बड़े भारी विपन्नी ग्रीर शङ्करा-चार्य के पूर्वाधिकारी छुमारिल के निग्न लिखित प्रसिद्ध वाक्यों से जान पड़ेगा—

यह एक किल्पत कथा है कि सुटि के कर्ता प्रजापित ने अपनी पुत्री के साथ प्रीति की परन्तु, इसका अर्थ क्या है ? 'प्रजापित' अर्थात् 'सुटि का करने वाला सूर्य का एक नाम है क्योंकि वह सब जीवों की रत्ता करता है । इसकी पुत्री उसस् प्रभात है । अतएव जहाँ यह कहा गया है कि वह उस पर मोहित हो गया तो उसका ताल्पर्य केवल यह है कि स्पोंदव के समय सूर्य प्रभात का पीद्या करता है ।' प्रभात सूर्य की पुत्री इसिलये कही गई है क्योंकि जब सूर्य निकट आता है तब वह उत्पन्न होती है । इसीं भाँति यह वहा गया है कि इन्द्र अहित्या पर मोहित हो गया इसका यह ताल्पर्य नहीं है कि इन्द्र देवता ने ऐसा सचमुच पाप किया । परन्तु इन्द्र से सूर्य का अहित्या से गित्र का ताल्पर्य रात्रि को मोहित करके नष्ट कर देना है, इसिलये इन्द्र का अहित्या पर मोहित होना लिखा गया है ।

तैत्तिरीय ब्राह्मण् (१,१,३,१) में सुष्टि की उत्पत्ति होने की एक दूसरी ही कथा लिखी है। पहले पहल सब चलमय था और उसमें से केवल एक पद्म निकला हुआ था। प्रजापित ने उसमें बाराह का रूप घर कर गोता मारा और कुछ मिट्टी बाहर निकाल कर उसे फैलाया और उसे कंकड़ों के आधार पर रक्खा। यही पृथ्वी हुई।

ऐसी ही एक कथा सतपथ ब्राह्मण (२,१,१,८) में भी लिखी है कि कि स्मृत्य होने के पीछे देयता ख्रीर असुर दोनों प्रजापित से उत्पन्न हुये ख्रीर इन दोनों में प्रमुख पाने के लिये ऐसा युढ़ हुद्या कि पृथ्वी कमल के पन्ने की तरह कांपने लगी। अपृत्येद में "असुर" शब्द का प्रयोग विशेषण को भाँति हुद्या है ख्रीर उसका अर्थ है बलवान अथवा शक्तिमान। अन्तिम मण्डल के अन्त के कुछ, युक्तों को छोड़कर ख्रीर सब जगह यह शब्द देवताओं के लिये ख्राया है परन्तु ब्राह्मणों में इस शब्द का अर्थ बिल्कुल ही बदल गया है अर्थात् वहाँ वह देवनाओं के शत्रुओं के लिये छाया है जिनके विषय में बहुत-सी नई कथाएँ गढ़ी गई हैं।

सतपथ ब्राह्मण में (२,५,१) सृष्टि उपव्र होने की एक दृष्णी कथा भी मिलती है। ''पहले पहल निस्सन्देह यहाँ केवल प्रचारित ही था।'' उसने प्राणियों, पिल्यों, की हो मको हों छीर सपीं को उत्पन्न किया। परन्तु ये सब छाहार के छ्रभाय से मर गए। तब उसने उनके शरीर के छ्रप्रभाग में छाती में दृष दिया जिससे कि सब जन्तु जीवित रह सके छीर इस प्रकार सृष्टि में पहले पहल जीव जन्तु बनाये गए।

ऐतिहासिक काव्य काल में यदापि कथाएँ और यहादि इस प्रकार बद रहे ये पर लोगों का धर्म वैसा ही था जैसा कि वैदिक काल में। अनुम्बेद के देवताओं की पूजा श्रव भी की जाती थी और अनुक्, सामन, और यज्ञुस् के स्तों का पाठ श्रव तक किया जाता था। भेद केवल इतना ही था कि वैदिक काल में देवता लोगों की जितनी प्रतिष्टा भी वह श्रव लोप हो गई और उसके स्थान में यहा के विधानों की प्रतिष्टा होने लगी।

परन्तु एस काल में धीरे-धीरे नए देवता भी हिन्दुओं के देवताओं की नामा-पती में स्थान पाने जाते थे और इन नए नामों ने आगे चल कर प्रधानता प्राप्त कर शी। इम देख चुके हैं कि सतपथ ब्राह्मण में भी 'चार्जुन' इन्द्र का दूनरा नाम है। १९६० धर्डांव ही के १६ वे च्राप्पाप में हम रह को च्रारना पीनिण्क नाम धारण करने १९ एथा एक नित्र रूप धारण करते हुए देखते हैं। हम देख चुके हैं कि ब्रास्ट्रिट में १९ एथियों पा पिता च्रार्थांत विकली है। शुक्ल च्यार्ट्वेंद में भी वह विक्ली उत्पन्त

करने वाला मेघ कहा गया है, परन्तु वहां उसका वर्णन एक भयानक देवता की भांति किया गया है, जो कि चोरों ऋौर पापियों का देवता है ऋौर एक विलकुल संहारक शक्ति है। वह 'गिरीश' कहा गया है क्योंकि मेघ पर्वतों के ऊपर होते हैं। वह (मेघ की रचा के कारण ) ताम्र वा त्रप्रक्ण वा वभ्रुकहा गया है। वह ( उसी कारण से ) नील-कण्ठ वा नील गले वाला भी कहा गया है। उसका नाम 'कपर्दिन ग्रथवा लम्बे केश वाला, 'पशुपति, ग्रथवा पशुत्रों का रत्तक, 'शङ्कर' ग्रथवा उपकारी, ग्रीर 'शिव' श्रथवा हित करने वाला भी, मिलता है। इस प्रकार से ऐतिहासिक काव्य काल में हम रुद्र को परिवर्तन होने की त्र्यवस्था में पाते हैं ऋौर उसी काल में उसके विषय की कुछ पौराणिक कथात्रों की उत्पत्ति भी दृष्टि गोचर होती है। परन्तु ब्राह्मण प्रन्थों में ये कथाएं श्रापने विस्तृत रूप से कहीं भी नहीं मिलती । रुद्र का पौराणिक शिव श्रर्थात् काली ब्रथवा दुर्गों के पति की भांति कहीं भी वर्णंन नहीं मिलता कौशीतिक ब्राह्मण में एक स्थान पर ईशन वा महादेव को वहुत ही प्रधानता दी गई है। सतपथ ब्राह्मण में निम्न लिखित वाक्य मिलते हैं— 'हे रुद्र ! यह तेरा भाग औह । कृपा कर इसे अपनी धहिन ग्राम्विका के साथ स्वीकार कर (२,६,२,६)।" अथर्ववेद का जो मण्डूक उपनिषद है उसके एक प्रसिद्ध वाक्य में ऋषिन की सात जिव्हा ऋों के ये नाम मिलते हैं त्रयोत् कालो, करालो, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूमवर्णा, स्फुलिङ्गिणी श्रीर विश्वरूपी ! सतपथ ब्राह्मण (२,४,४,६) में दत्त पार्वती के एक यह करने का वर्णन है स्त्रीर केनोपनिषद में एक उमा हेमवती नाम की स्त्री का वर्णन है जिसने कि इन्द्र के सामने श्राकर उसे ब्रह्म ज्ञान दिया । ये ब्राह्मण प्रन्थों के उन वाक्यों के कुछ उदाहरण से दिए गए हैं जिनसे कि पुराण में शिव श्रीर उसकी पत्नी के विषय में इतनी भारी कथा गढ़ी गई है।

ऐतरेय ब्राह्मण (६, १५) ग्रीर सतपथ ब्राह्मण (१, २, ५) में यह कथा है कि देवताग्रों ने श्रमुरों से पृथ्वी का उतना भाग ले लिया जितना कि विष्णु ढँक सके श्रीर इस प्रकार से उन्होंने सारी पृथ्वी ले ली। सतपथ ब्राह्मण की ग्रान्तिम पुस्तक में जाकर तब कहीं विष्णु ने श्रीर सब देवताग्रों से ग्राधिक श्रोष्ठता पाई है ग्रीर तब इन्द्र ने उसका सिर काट लिया। देवकी के पुत्र कृष्ण की तब तक भी देवताग्रों में गणना नहीं थी, वह छान्दोग्य उपनिषद में घोर श्राङ्किरस का केवल एक शिष्य है (२, १७, ६)।

जिस प्रकार से इन इधर-उधर फैले हुए उल्लेखों में उन लम्बी चौड़ी पीराणिक कथाओं की रचना की सामग्री पाई जाती है जो कि ग्रागे चलकर हुई, वैसे ही ऐतिहा-सिक काव्य काल में ब्राह्मणों के विधानों ग्रीर धमें में उस ग्रविश्वास के भी चिन्ह दिखाई देते हैं जो कि आगे चल कर बीद्ध सिद्धान्तों के रूप में प्रगट हुए। सामवेद के ताण्ड्य ब्राह्मण में ब्राव्य-स्तोम दिये हुए हैं जिनसे ब्राव्य लोग ( अर्थात् वे लोग जो ब्राह्मणों की रीति से नहीं रहते थे ) उस मम्प्रदाय में सम्मिलित हो सकते थे। उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं—ये खुले हुए युद्ध के रथों पर सवारी करते हैं, धनुप और भाले साथ रखते हैं, ढीले ढाले लाल किनारे बाले कपड़े कपड़े, जूता और दोहरी मेड़ी की खाल पहनते हैं, उनके नायक लोग भूरे कपड़े और गले में चांदी के गहने पहनते हैं, वे न तो खेती करते हैं और न वाण्डिय, उनके कानून भी बहुत ही गड़बड़ हैं, वे ब्राह्मणों के संस्कार पाये हुए लोगों की ही भाषा बोलते हैं, परन्तु जिसका उच्चारण सहज में हो सबता है उसे उच्चारण में कठिन बतलांत हैं। परन्तु ब्राव्य तब तक घृणा की दृष्टि से नहीं देखे जाते थे और प्रष्ण उपनिषद में स्वयम परमेश्वर ब्राव्य कहा गया है।

#### सोलहवाँ श्रध्याय

## उपनिपदों का धर्मपथ

ब्राह्मणी के विधानों ब्रॉर कथाब्रों को छोड़ कर उपनिषदों के प्रवल विचारों का उल्लेख करना तिनक मुखद हैं। बृहद ब्राह्महों में जो बड़े-बड़े, परन्तु निर्धक विधान हैं, जो निर्देशरूप परन्तु वालोचित व्याख्यान हैं, जो गुन ब्रीर हसने याप्य उक्तियां हैं, उनसे लोगों को कुछ ब्रमन्तोष मा जान पड़ता है। बुिन्मान लोग विचारने लगे कि प्या धर्म में पही सब शिक्षा हो सकतों है. एकाप्रचित पुरुष यद्यपि ब्राह्मणों के विधानों के ब्राग्नार चलते थे पर वे ब्राह्मा के उद्देश्य तथा पामान्या के विषय में विचार करने लगे। ब्राह्मपेन विद्यान कि विश्व ब्राह्म के प्रमान के प्रवर्ण होगा वा कम से कम तब तक तो उन्हें पौरप ब्रोर सफलता के साथ ब्राह्म हो चलाया होगा जब तक कि ब्राह्मणों में इस नए सम्प्रदाप का कुछ बान न प्राप्त कर लिया हा। इन उपनिपदीं में दिने हुए धर्म पथ की प्रवल्ता, एकाप्रता, ब्रीर दार्गनिकता ऐसी है कि वद्यि उनको तीन एजार वर्ष हो नए परन्तु व्यव तक भी यह ब्राह्मन है कि उनके देखने से ब्राह्मर्य म हो। इन हो नए परन्तु व्यव तक भी यह ब्राह्मन का सिद्धान्त (२) स्टिट की उन्होंन का सिद्धान्त (३) ब्राह्म वे हुन की व्यवि व्यव्य म होन

पाने का सिद्धान्त ।

पहले पहल हम सर्वगत आत्मा का सिद्धान्त वर्णन करेंगे जो कि उपनिषदों के दर्शन शास्त्र की जड़ है। यह सिद्धान्त उत्तर काल के अद्वेतवाद से कुछ भिन्न है क्योंकि इस अद्वेतवाद में सुष्टिकर्ता ईश्वर अपनी रची हुई सुष्टि से अलग समभा जाता है। है। परन्तु उपनिषदों के अद्वेतवाद में जो सदा से हिन्दू धर्म का एकेश्वरवाद सिद्धान्त रहा, ईश्वर सर्वात्मा समभा गया है अर्थात् सब वस्तुएँ इसी से उत्पन्न हुई हैं, उसी की अंश हैं और अन्त में उसी में मिल जायगी, किसी वस्तु का उससे भिन्न जीवन नहीं है। यही शिच्चा सत्यकाम जवालि ने प्रकृति से पाई थी और इसी शिच्चा को याज्ञवल्क्य ने अपनी प्यारी और माननी स्त्री मैत्रेय को दिवा था। यही शिच्चा उपनिषदों में सेकड़ों रूपकों, कहानियों और उत्तम वश्याओं में विश्वत है जो कि उपनिषदों को सारे संसार के ग्रन्थों में सबसे श्रेष्ठ बनाती हैं।

यह सब ब्रह्म है। मनुष्य को इस संसार को उत्पत्ति, नाश स्त्रीर स्थिति उसी ब्रह्म के रूप में विचारनी चाहिए...।

वह सर्वज्ञ जिसका शरीर श्रात्मा है, जिसका रूप ज्योति है, जिसके विचार सत्य हैं, जो श्राकाश की भांति (श्रर्थात् सर्दव्यापी श्रीर श्रदृश्य) है, जिससे सब कर्म, इच्छाएँ, सब सुगन्धि श्रीर स्वाद उत्पन्न होते हैं, जो इन सभों में ध्याप्त है श्रीर जो कभी बोलता नहीं श्रीर न कभी श्राश्चर्य। करता है।

वहीं मेरे हृदय के भीतर मेरी आतमा है, जो कि चावल के दाने से छोटी, यव के दाने से छोटी, सरसों के दाने से छोटी, करेरी के दाने से छोटी और कनेरी के दाल के दाने से भी छोटी है। वहीं मेरे हृदय के भीतर की आतमा है जो कि पृथ्वी से बड़ी आकाश से बड़ी, स्वर्ग से बड़ी और इन सब लोकों से भी बड़ी है।

वह जिससे सब कार्य, सब इच्छाएँ, सब सुगन्धित श्रीर स्वाद उत्पन्न होते हैं, जो सब में ब्यात है, जो कभी बोलता नहीं श्रीर न श्राश्चर्य करता है, वहीं मेरे हृदय के भीतर की श्रात्मा ब्रह्म है। जब में इस संसार से कूच करूँगा तब उसे प्राप्त करूँगा। ( छान्दोग्य ३, १४ )

प्राचीन समय के हिन्दू लोगों ने सद्दम त्र्यौर सर्वव्यापी परमात्मा के विषय के जिसे कि वे ब्रह्म ऋहते थे, ऋपने उच्च विचारों को ऐसी उच्च भाषा में प्रगट किया है ।

हम यहाँ छान्दोग्य के कुछ ग्रौर उदाहरण उद्धृत करेंगे। हम पहले देख चुके हैं कि स्वेतकेतु ग्रपने गुरु के साथ वारह वर्ष की ग्रवस्था से लेकर चौवीस वर्ष की ग्रव-स्था तक रहा ग्रौर तन ''सब वेदों का ग्रध्ययन करके ज्ञानी तथा ग्रपने को पंडित ग्रौर हद समभता हुआ" घर लीट आया। परन्तु अब तक भी उसे कुछ वार्ते सीखनी वाकी थी जो कि उस समय की पाठशालाओं में नहीं सिखाई जाती थीं। अतएव उसके पिता उदालक आहरोय ने सुन्दर रूप में परमात्मा के ज्ञान की शिज्ञा दी—

ह पुत्र, जिस प्रकार मधुमिन्याँ दूर-दूर के वृत्तों के रस इकट्ठा करके मधु बनाती हैं श्रीर इन रसों को एक रूप म कर देती हैं श्रीर जिस प्रकार से इन रसों में कोई विवेश नहीं रहता जिससे कि ये कहें कि मैं इस वृत्त का रस हूँ श्रीर मैं उस वृत्त का, उसी प्रकार ये सब जीव जब परमात्मा में मिल जाते हैं तो उन्हें यह ज्ञान नहीं रहता कि हम परमात्मा में मिल गए...।

हे पुत्र, ये निदयाँ बहती हैं, पूर्वों नदी (जैसे गंगा) पूरव की स्रोर स्थिति। (जैसे सिन्ध) पश्चिम की स्रोर । वे समुद्र में से ही समुद्र में जाती हैं ( स्र्यात् मेघ समुद्र के जल को स्थानाश में उठा कर फिर उसे वृष्टि के रूप में समुद्र ही में भेजता है) स्रोर वास्तव में समुद्र में ही हो जाती हैं, स्रीर जिस प्रकार से ये निदयाँ समुद्र में जाने के पिछे, यह नहीं समक्षतीं कि में यह नदी हूँ स्रीर में वह नदी हूँ, वैसे ही ये सव जीव परमात्मा हा से उत्यन्न होकर यह नहीं जानते कि हम परमात्मा से उत्यन्न हुए हैं ....।

"तुम इस नमक को पानी में डाल दो और हमारे पास सबेरे आओ।"

पुत्र ने जिसी आज्ञा पाई वैसा ही किया । पिता ने उससे पृष्ठा 'कल रात को जो नमक तुमन पानी में डाला था उसे मुभाको दा।' पुत्र ने उसे डूंढा पर न पाया, वयाँकि निस्सन्देह वह गल गया था।

पिता ने कहा 'इस जल को ऊपर से चलो । यहो, कैसा है।' पुत्र ने उत्तर दिया 'पर खारा है।' 'इसे बीच में से चलो । कहो, कैसा है ?' पुत्र ने उत्तर दिया 'खारा है।' उसे भेदे से चलो । कैसा है ?' पुत्र ने उत्तर दिया 'खारा है।' पिता ने कहा 'इसे भेम कर मेरे पास आशो।'

पुत्र पिता के पास गया र्ग्नार पिता ने उसे उपदेश दिया कि 'जल में जिस प्रकार से नमन था उसी से हम लोगों में परमात्मा रह कर ग्रहश्य है। ( छान्देग्य ६ )

ह्यान्दोग्य के इन बाबनों से हमको परामात्मा के वियय में हिन्दुश्रों के विचार प्रगट होते हैं। छद हम कम और ईस में से दो तीन बाक्य उड़त करेंगे—

शिष्य ने पूछा ''यह मन किसकी हच्छा से नेजा जाकर श्राने कार्य में लगता हैं! किसकी ध्राशा से पहले पहल साँस निकलती हैं! किसकी इच्छा से हम लोग दोलते हैं। कीन देवता खोंल छीर कान का खिष्टाता है! गुरु उत्तर देता है - "वह कान का कान, मन का मन, वाणी की वाणी, स्वांस का स्वांस ग्रीर ग्रांख की ग्रांख है "।

वह जिसका वर्णन वाणी नहीं कर सकती परन्तु उसी से वाणी वर्णन करती है ... वह जिसे मन नहीं सोच सकता परन्तु जिससे मन सोचा जाता है ... वह जो श्रॉल से नहीं देखा जा सकता परन्तु जिससे श्रांख देखती है ... वह जो कान से नहीं सुना जाता श्रीर |जिससे कान सुना जाता है ... वह जो स्वांस नहीं लेता श्रीर जिससे स्वांस लिया जाता है, ... केवल वहीं श्रह्म है, न कि वह जिसे लोग यहां पूजते हैं।

(केन उपनिषद १)

उपर के वाक्य में कौन नहीं देखेगा कि उन निरर्थक विधानों के वन्धनों को दूर करने का यत्न किया गया है जिसे कि ब्राह्मण लोग सिखाते थे तथा समफ में न स्त्राने वाले स्त्रर्थात् स्वांस के स्वांस स्रोर स्त्रात्मा की स्त्रात्मा के उच्चतम विषय के समफले का उद्योग किया गया है ? तीन हजार वर्ष पहले हिन्दू जाति स्त्रज्ञात सृष्टिकर्ता को जानने स्त्रीर ध्यान में न स्त्राने वाले ईश्वर को ध्यान में लाने के साहस के साथ जो उद्योग किया था उससे कीन स्त्राश्चर्य न करेगा ?

श्रीर जिसने ध्यान में श्राने वाले ईश्वर के विषय में कुछ भी समभ लिया है उसे जो श्रानन्द प्राप्त होता है वह बहुत श्रन्छी तरह से वर्णन किया गया है।

वह जो त्र्यात्मा ने सब प्राणियों की ऋौर सब प्राणियों में आतमा को देखता है वह उससे कभी विमुख नहीं होता।

जय कोई ज्ञानी सब चीजों में आतमा को समभने लगता हो तो फिर जिसने इस एकता को एक बार समभ लिया है उसे क्या कोई शोक अथवा कष्ट हो सकता है।

उस त्रात्मा ने जो प्रदीत, निराकार, ग्रज्ञत, स्नायुरहित, पवित्र, पाप से ग्रस्प्र, सर्वदर्शी, बुद्धिमान सर्वस्थायी ग्रौर स्वयं है, सत्र वातों को सदा के लिये ठीक-ठीक निर्धारित किया है।

अन्त में वृहदारस्यक उपनिषद में लिखा है कि सब देवता आतमा वा पुरुष के ही स्वरूप हैं "क्योंकि वही सब देवता है" (१,४,६) और साथ ही इसके वह सब मनुष्यों में ब्राह्मण, चत्री वैश्य और श्रूद्ध में भी है (१,४,१५)।

हमने इस विषय में जो भाग उद्धृत किए हैं वे कुछ लम्बे चौड़े हैं परन्तु इसके लिए हमारे पाठकों को ऊवना नहीं पड़ेगा क्योंकि ग्रात्मा का सिद्धान्त हिन्दू धर्म की जड़ है ग्रीर इसलिये यह जानना ग्रावश्यक है कि यह विचार भारतवर्ष में उपनिषदों में पहले पहल कैसे परिपक्य हुग्रा। ग्रव हम दूसरे मुख्य सिद्धान्त ग्रर्थात् सुब्टि की उत्पत्ति के सिद्धान्त का वर्णन करेंगे।

इन प्राचीन विद्वानों के लिये सुप्टि की उत्पत्ति स्रभी तक एक गृह विषय थाः इसलिये उसका वर्णन करने के जो यत्न किए गए वे स्रवश्य ही बड़े विचित्र स्रोर किल्पत थ । यहाँ पर हम कुछ वाक्य उद्धृत करेंगे—

' ग्रादि में यह नहीं था। जब यह बटा तब उसका ग्रस्तित्व हुग्रा। वह एक ग्रंडे के रूप में हो गया। ग्रंडा एक वर्ष तक रहा। फिर ग्रंडा फूटा। इसके जो दो हुक हे हुए उनमें एक चांदी का दूसरा सोने का था।

चांदी वाले दुकड़े की पृथ्वी और सोने वाले दुकड़े का आकाश, मोटी िमल्ली। पर्वत और पतली िमल्ली के कोहिरे और मेघ, छोटी-छोटी नमों की नदियाँ और द्रव भाग का ममुद्र वन गया।

श्रीर जो कुछ उससे उत्पन्न हुआ वह आदित्य अर्थान् सूर्य था। जब वह उत्पन्नः हुआ तो जय-जय की ध्वनि होने लगी श्रीर उसी के साथ सब जीवों की तथा उन्हें जिन वस्तुश्रों की आवश्यकता थी उनकी भी उत्पत्ति हुई । ( छान्दोग्य ३, १६ )

उसी उपनिषद (६,२) एक दृसरा भी वर्णन दिया है जिसमें लिखा है कि "ग्रादि में फेवल वही एक या जो कि ग्रह्तेत है।" उससे ग्रान्न उत्पन्न हुई, म्न्रान्न से पानी ग्रीर पानी से पृथ्वी उत्पन्न हुई।

ऐतरेय श्राम्थ्यक में लिखा है कि प्राण श्रर्थात् विश्वप्राण ने इस संसार को रचा श्रीम पिर उसमें इस बात पर विचार किया है कि संसार किन वस्तुश्रों से बना । ऋम्बेद (१०, १२६) के तथा यहूदी लोगों के सुष्टि उत्पन्न होने के वर्णन के श्रनुसार जल ही एसका प्रथम तत्व हैं।

क्या वह सचमुच पानी था ! क्या वह पानी था ! हां वास्तव में वह सब पानी था । पानी ही जह भी ग्रीर पृथ्वी उसका ग्रेकुर हुग्रा । वह जीव पिना है ग्रीर वे (पृथ्वी ग्रीन ग्रीद) पुत्र हैं । महिदास ऐतरेय इस सिढान्त की जानता था ।

उत्तर काल के हिन्दुश्रों के बेदान्त में किस प्रकार से वढ़ाया है। श्रव हम पुनर्जन्म के वड़े प्रधान सिद्धान्त का वर्णन करेंगे। यह सिद्धान्त हिन्दुश्रों के लिये वैसा ही है जैसा कि ईसाइयों के लिये पुनर्र्जावन का सिद्धान्त । ईसाई लोगों का यह विश्वास है कि हमारी श्राव्माएँ मृत्यु के पीछे दूसरी श्रवस्था में रहेंगी, परन्तु हिन्दुश्रों का यह विश्वास है कि हमारी श्राव्माएँ पहले भी श्रवस्था में रह चुकी हैं श्रीर फिर मृत्यु के पीछे दूसरी श्रवस्था में रह चुकी हैं श्रीर फिर मृत्यु के पीछे दूसरी श्रवस्था में रहेगी।

इसका मुख्य विचार वही हैं जो कि हिन्दू धर्म का मुख्य सिद्धान्त माना गया है अर्थात् यह कि अच्छे कर्म करने से आने वाले जन्म में उनका अच्छा फल मिलता है, परन्तु परमात्मा में लीन हो जाना, केवल सच्चे ज्ञान से प्राप्त होता है। ''जिस प्रकार से इस संसार में जो कुछ परिश्रम कर के उपार्जन किया जाता है उसका भी च्य हो जाता है उसी प्रकार से इस संसार में यज्ञ तथा अच्छे कमों द्वारा उस संसार के लिये जो कुछ प्राप्त किया जाता है उसका भी च्य हो जाता है। जो लोग परमात्मा और उन सच्ची इच्छाओं का ज्ञान विना प्राप्त किये ही इस संसार से उठ जाते हैं वे किसी लोक में भी मुक्ति नहीं पाते। (छान्दोग्य ८, १,६)

पुनर्जन्म का सिद्धान्त वृहदारण्यक में बहुत ऋच्छी तरह से तथा पूरी तरह से वर्णन किया गया है। हम यहाँ पर उस उपनिषद का कुछ भाग उद्धृत करेंगे—

जिस प्रकार से कीड़ा किसी घास के पत्ते के अन्त तक पहुँच कर दूसरे पत्ते पर जाने के लिये अपने को बटोर के उस पर जाता है उसी प्रकार से आतमा इस शरीर को छोड़ कर तथा सब अज्ञान को दूर करके दूसरे शरीर में जाने के लिए अपने को बटोर कर उसमें जाती है।

श्रीर जिस प्रकार से सोनार सोने के किसी टुकड़े को लेकर उसका एक नया श्रीर श्रिधिक सुन्दर रूप बना देता है उसी प्रकार से श्रात्मा इस शरीर को छोड़ कर श्रीर सब श्रज्ञान को दूर करके श्रपने लिये एक नया श्रीर श्रिधिक सुन्दर रूप बनाती है। चोहे बह रूप पितरों का हो, चाहे गन्धवों का, चाहे देवों का, चाहे प्रजापित का, चाहे ब्रह्म के सहश व चाहे श्रन्य किसी की भाँति हो...।

यह सब तो उस मनुष्य के लिये हुन्ना जो इच्छा रखता है। परन्तु जो मनुष्य कोई इच्छा नहीं रखता, इच्छात्रों से सुक्त तथा त्रपनी इच्छात्रों में संतुष्ट है वा केवल परमात्मा ही की इच्छा रखता है, उसकी त्रात्मा त्रीर कहीं नहीं जाती, ब्रह्म हो कर वह ब्रह्म हो में जाती है…।

श्रीर जिस प्रकार से साँप की केनुली किसी टीले पर छोड़ी हुई मृत पड़ी

रहती है उसी प्रकार से शरीर रह जाता, है परन्तु उस शरीर से पृथक हुई अमर आत्मा फेवल ब्रह्म और केवल प्रकाश ही है।

ग्रव श्रन्तिम मुक्ति के सिद्धान्त को लीजिये। प्राचीन हिन्दुग्रों के प्रन्थों में उन ग्रंशों से उच्चतम ग्रीर कोई वात नहीं है जिनमें उन लोगों ने बड़े उत्सुक हो कर यह ग्राशा ग्रीर विश्वास प्रगट किया है कि सब कलङ्कों ग्रीर पापों से रहित तथा शरीर से ग्रलग हुई श्राव्मा ग्रन्त को परमात्मा में इस प्रकार से मिल जायगी जैसे कि प्रकाश में प्रकाश मिल जाता है। हम यहां बृहदारण्यक से एक ग्रंश उद्धत करते हैं—

वह जो शान्त, दवा हुआ, सन्तुष्ट, सह्नशील श्रीर एकाग्रचित होकर आत्मा में श्रपने को देखता है वह आत्मा में सब वस्तुओं को देखता है। पाप उसे नहीं जीतता, वही सब पापों को जीत लेता है। पाप उसे नहीं जाला सकता, वही सब पापों को जला देता है। सब पावों, कलंकों श्रीर सन्देहों से रिहत होकर वह सब्चा ब्रह्म हो जाता है श्रीर ब्रह्म लोक में प्रवेश करता है।

इसी ग्रन्तिम मुक्ति के सिद्धान्त को मृत्यु ने निचकेतस् से एक उपनिषद के उस सुन्दर किवता में वर्णन किया है जो 'कथा' के नाम से प्रसिद्ध है। हम ग्रव इसी उपनिषद का एक ग्रंश, जो कि पवित्रता ग्रीर कल्पना शक्ति की एक बहुत हो सुन्दर रचना है, उद्भृत करके इस ग्रथ्याय को समाप्त करेंगे।

निवास स्थान में प्रवेश किया और उससे तीन वर मांगे जिनमें से अन्तिम यह था--

जब भनुष्य मर जाता है तो यह शङ्का रहती है — कोई कहता है कि वह है ख़ार कोई कहता है वह नहीं है। यह मैं तेरे ही मुख से जानता हूँ, यही मेरा वीसरा वर है।

परन्तु मृत्यु श्रपने भेद प्रगट करना नहीं चाहता या, इसलिये उसने नचिकेतस से दूसरे-दूसरे वर मांगने के लिये कहा ।

ऐसे पुत्रों श्रीर पौत्रों को मांग जिनकी श्रायु सी-सी वर्ष की हो । गाय, हाथी, घोड़े श्रीर सोना मांग । पृथ्वी पर बहुत काल तक का निवास मांग श्रीर जितने वर्ष तक वेरी एन्हा हो, जीवित रह ।

पदि तृ इसके समान छौर किसी वर को सोच सकता हो तो धनी छौर दीर्घ र्षा नित्ते का वर माँग । हे नचिकेतस् सारी पृथ्वी का राजा हो । मैं तेरी सब इच्छाएँ एक सबता हूँ ।

मां ुलोक में जिन-जिन कामना हों का पूरा होना कठिन है उनमें से जो तेरी फा॰— १२ इच्छा हो माँग। ये सुन्दर कुमारियाँ जो कि ग्रापने रथ श्रीर वाजे लिये हैं, निस्सन्देह मनुष्यों को ये प्राप्त नहीं होतीं। मैं इनको तुभे देता हूँ, इनकी सेवा का सुख माँग, परन्तु मुभक्ते मरने (मृत्यु) के विषय में मत पूछ।

नचिकेतस् ने कहा—हे मृत्यु, ये सब वस्तुएँ केवल कल तक टिकेगी, क्योंकि ये सब इन्द्रियों के बल को नाश कर देती हैं। समस्त जीवन भी थोड़ा है। तू अपने घोड़े छीर छपना नाच गाना अपने ही पास रख।

धर्मात्मा जिज्ञासु के इतने त्र्याग्रहं करने पर मृत्यु ने त्र्यन्त को त्र्यपना बड़ा भेंद प्रगट कर दिया। यह वहीं भेद हैं जो कि उपनिषदों का सिन्द्रान्त तथा हिन्दू धर्म का सिद्धान्त है —

वह बुद्धिमान है जो अपनी आतमा का ध्यान करके उस आदि ब्रह्म को जान लेता है जिसका दर्शन कठिन है, जिसने अन्धकार में प्रवेश किया है, जो गुका में छिपा है, जो गम्भीर गर्त में रहता है—वह निस्सन्देह सुख और दुःख को बहुत दूर छोड़ देता है।

एक नाशवान जीव जिसने यह सुना स्त्रीर माना है, जिसने उससे सब गुणों को पृथक कर दिया है स्त्रीर जो इस प्रकार उस सूद्धम श्रात्मा तक पहुँचा है, प्रसन्न होता है कि उसने उसे पा लिया जो स्त्रानन्द का कारण है। हे नचिकेतस् में विश्वास करता हूँ ब्रह्म का स्थान खुला है।

ऐसा कीन है जो ब्राज कल भी पुरातन काल के इन शुद्ध प्रश्नों ब्रोर पवित्र विचारों को पढ़कर ब्रपने हृदय में नये भावों का उदय न अनुभव करता हो, अपनी ब्रांखों के सामने नया प्रकाश न पाता हो। अब्रात भविष्य का रहस्य मनुष्य की बुद्धि या विद्या से कभी प्रगट न होगा किन्तुं प्रत्येक देशहितैषी हिन्दू ब्रीर विचारवान पुरुष के लिये इस रहस्य को जानने के लिये जो प्रारम्भ में पवित्र उत्सुक ब्रीर शुद्ध दार्शनिक भाव से उद्योग किए गये थे उनमें सदा अनुराग वर्तमान रहेगा।

प्रसिद्ध जर्मन लेखक और दार्शनिक स्कोपनहार ने ठीक लिखा है, "प्रत्येक पर से गहरे, नवीन और विचार उत्पन्न होते हैं। सब में उत्कृष्ट पवित्र और सब्चे भाव वर्तमान हैं। भारतीय वायु मंडल हमें घेरे हुये हैं और अनरूप आत्माओं के नवीन विचार भी हमारे चारों ओर हैं। समस्त संसार में मूल पदार्थों को छोड़ कर किसी अन्य वि द्या का अध्ययन ऐसा लाभकारों और हृदय को उच्च बनाने वाला नहीं हैं जैसा कि उपनिषदों का। इसने मेरे जीवन को शान्ति दो है और यह मृत्यु के समय भी मुक्ते शान्ति देगा।"

#### सत्रहवाँ ऋध्याय

# दार्शनिक काल

[ईसवी १००० वर्ष पृर्व से १२० वर्ष पूच ईसवी तक ]

## इस काल का साहित्य

तीसरे युग में हिन्दुश्चों के स्वभाव में अन्तर हो गया और इस अन्तर की भलक भारतवर्ण के स्वयन्थों में मिलती है। ऐतिहासिक कान्य काल में हिन्दुश्चों की अन्तिम दिल्ला सीमा विन्ध्य पर्वत थी पर उन लोगों ने इस पर्वत अेगी को पार किया और वे मध्य भारतवर्ण के लंगलों में असे और उन्होंने गोदावरीं और इष्णा के नटों पर बहे-बहे राज्य स्थापित किये जो कि समुद्र तट तक कैले हुए थे। पूर्व में मगध का राज्य बहा प्रवल हुआ वहाँ से लोग वंगाल और उद्दीसा में जाकर बसे और पश्चिम में गीराष्ट्र का राज्य अरव के समुद्र दक किल गया। हिन्दुश्चों के इस कैलाव का प्रभाव उनके स्वभाव पर भी पड़ा। वे अधिक साहमी हो गए और उनके विचार अधिक विस्तृत हो गए। प्राचीन समय से जो बुद्ध साहित्य यथाक्रम वंद्य परस्या में रहा यह संदित और प्रायोगिक रूप में लाया गया और विज्ञान के सब विभागों में उन नाहस के साध आविष्यार किए गए जो कि नए अन्वेषियों और विज्ञेताओं में स्वभादिक होता है।

दस समय के साहित्य ने जो रूप धारण किया था उनी से इस काल की प्रायोगिक एकि प्रगट होती है कि सब विद्या, सब शास्त्र और नद धर्म सम्बन्धी प्रत्यों संदित करके पुस्तकों दनाई गई। जिस प्रकार से ब्राह्मण प्रत्यों में शब्द बाहुल्य प्रधान है, उसी तरह स्वप्रदर्शों में संवित्र होना ही विशेष दात है। बास्तद में प्रत्यकार लोग एक छोर की हद से दूसरी छोर की हद पर चले गए छथाने कहाँ तो उनके लेखों में हतना शब्द बाहुल्य होता था और कार्र इतने सिद्धम सुत्रों से ही वे लिखने हों। सुत्रों के विषय में यह कहादत बहुधा छही जाती है कि "क्रापियों को छाई हुन्य स्वर ही यो ध्यम कर देने में हतनी प्रत्यता होती थी जितनी कि एक पुत्र के जन्म में होती हैं।

इतने श्रिधिक संचित्त ग्रन्थों के बनने का एक प्रधान कारण यह था कि वालक विद्यार्थियों को बचपन में ये सूत्र रटाए जाते थे। श्रार्थ बालक लोग श्राठ, दस या बारह वर्ष की श्रवस्था में किसी को गुरू करते थे श्रीर बारह वर्ष श्रथवा इससे श्रधिक समय तक वे गुरु ही के यहाँ रहते थे। उनकी सेवा करते थे। उनके लिये भिन्ना मांगते थे श्रीर श्रपने पुरखाशों के धर्म को नित्य कण्ठाग्र करके सीखते थे। श्रतएव विस्तृत ब्राह्मणों के संचित्त छोटे-छोटे ग्रन्थ बनाए गए, जिसमें वे सुगमता से पढ़ाये श्रीर श्रीर करठाग्र किये जा सकें। इस प्रकार से प्रत्येक सूत्रचरण श्रर्थात् प्रत्येक पाठशालाशों के जुदे-जुदे सूत्रग्रन्थ तैयार हो गये। इन सूत्रों के बनाने वालों में बहुतों के नाम हम लोगों को विदित हैं। जिस प्रकार वेद श्रीर ब्राह्मण ग्रन्थ इश्वरकृत माने जाते हैं, भारतवर्ष में जो ईश्वरकृत ग्रन्थ कहे जाते हैं उनकी समाप्ति उपनिषदों से होती है जो कि ब्राह्मणों के उत्तर काल के भाग है।

जब एक वार सूत्र बने तो इस प्रणाली का प्रचार भारतवर्ष में बहुत शीघ फैल गया स्त्रीर सूत्र चरण बढ़ने लगे । चारण्यब्यूह से ऋग्वेद के ५ चरण, कृष्ण-यजुर्वेद के २७ चरण, शुक्लयजुर्वेद के १५, सामवेद के १२, स्त्रीर स्रथर्ववेद के ६ चरण लिखे हैं। प्रत्येक सूत्र चरण के जुदे-जुदे सूत्रग्रन्थ रहे, होंगे स्त्रीर जिस चरण के जो ऋनुयायी थे वे भारतवर्ष के चाहे किसी भाग में क्यों न रहते हीं पर उसी चरण के सूत्र पढ़ते थे स्त्रीर उसे ही विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। इस प्रकार से धीरे-धीरे भारतवर्ष में इन सूत्र ग्रन्धों का एक वृहद्द भगडार हो गया। पर दुःख का विषय है कि इन वहुत से चरणों मं जो वहुत से सूत्र प्रन्थ वने श्रीर पढ़ाए जाते थे उनमें से श्रव बहुत ही थोड़े हम लोगों को प्राप्त हैं। जो दशा ब्राह्मण प्रन्थों की है वही सूत्र प्रन्थों की भी है कि प्राचीन संस्कृत ,भण्डार में से केवल गिनती के प्रनथ अब बच रहे हैं। अब हम शीव्रता से उन शास्त्रों की त्रालोचना कर जाँयगे जिन्होंने धीरे-धीरे सूत्रों का रूप धारण किया ऋौर पहले हम धर्म शास्त्र को लेंगे जिन में वैदिक विलदानों के सम्बन्ध की रीतियों के विस्तार पूर्वक वर्णनों के संज्ञित प्रन्थ बनाये गये जो स्त्रीतसूत्र कहे जाते हैं। उन स्त्रीतस्त्रों में से ऋग्वेद का दो स्त्र अर्थात् अस्वलायन और साङ्खायन, सामवेद के तीन अर्थात् मासक, लात्यायन और द्राह्ययन; कृष्ण्यजुवेंद के चार अर्थात् वौद्धायन, भारद्वाज, त्रापस्तम्व ग्रौर हिरण्यकेशिन ग्रौर शुक्लयजुर्वेद के पूरे-पूरे प्राप्त हैं । इन स्त्रौतस्त्रों का वर्णन हमारे पाठकों को रोचक न होगा फिर भी इनके विषय में कुछ वातें उल्लेख करने योग्य हैं।

त्र्यास्वलायन प्रसिद्ध सौनक का शिष्य कहा जाता है त्रीर ऐसा कहा जाता है कि

इन गुरु श्रीर शिष्य दोनों ने मिलकर ऐतरेय श्रारण्यक की श्रन्तिम दो पुस्तकें बनाई । इस बात से यह मनोहर वृत्तान्त विदित होता है कि सबसे पहले के सूत्र ग्रन्थों का ऐतिहासिक काव्य काल के ब्राह्मणों की श्रन्तिम दो पुस्तकों से लगाव है ।

वास्तव में सीनक ऐतिहासिक काव्य में एक ध्यान के योग्य व्यक्ति है। यह यहा जाता है कि वही पूर्व जन्म में गुल्समद था जो ऋग्वेद की सीनक पुस्तक का बका था। इससे कदाचित् यह अनुमान किया जा सकता है कि सीनक उसी के कुल में हुआ था जिस कुल ने ऋग्वेद को कई शताब्दियों तक रिक्ति रक्खा था। फिर जनमेजय के प्रितिक छश्यमेश्व में भी हम इन्हीं सीनक को पुरोहित के रूप पाने हैं। इससे हम लोग यह निश्चय कर सकते हैं कि ऐतिहासिक काव्य काल में सीनक वंश प्रसिद्ध पुरोहितों छीर विहानों था एक कुल था। छाश्चर्य नहीं कि सब से पहले के सूत्रों के बनाने वाले एक पृथ्य कुल से छापना सम्बन्ध जोड़ना चाहने हों।

यह ग्रनुमान किया जाता है कि साङ्घायन स्तीतस्त्र भारतवर्ष के पङ्घिमी भाग का है तथा ग्रास्वलायन पूर्वी भाग का । शुक्लयचुर्वेद का स्रोतस्त्र कात्यायन ने बनाया है, जो प्रसिद्ध सीनक का शिष्य होने का भी दावा रखता है। कात्यायन वैय्याकरण पाणिनीय का समालोचक था ग्रीर मैक्समूलर के ग्रनुसार उसका समय ईसा के पहले चौथी शताब्दी में है। पाणिनीय के समय के विषय में विद्वानों में बड़ा मतमेद है परन्तु हम इस कगड़े में नहीं पड़ोंगे क्योंकि यह कार्य्य बड़े-बड़े विद्वानों का है। हम केवल प्रचलित मत को मान लेंगे कि यह वैय्या-करण ग्रपने समालोचक के कुछ शताब्दी पहले ही हुन्ना होगा। कात्यायन सूत्र ने सतपथन्नाह्मण का पूरी तरह से श्रनुकरण किया है ग्रीर इस सूत्र के प्रथम १८ श्रध्याय इस नाह्मण के प्रथम नौ ग्रध्यायों से मिलते हैं। लात्यायन की माँति कात्यायन में भी मगध देशीय ब्रह्म बन्धुन्त्रों का उल्लेख मिलता है जो कि सब से पहले के बौद्ध समके गये हैं।

श्रव स्नीतस्त्रों के उपरान्त हम धर्मस्त्रों का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करते हैं। इनमें इस समय के चाल व्यवहार श्रीर कानून का वर्णन है श्रीर इसिलये वे हमारे इतिहास के लिये बड़े ही काम के हैं। स्नीतस्त्रों में हम हिन्दुश्रों को बिलदान करते हुए पाते हैं, परन्तु धर्मस्त्रों में हम नगरवासियों की भाँति उनका वर्णन पाते हैं।

केवल इतना हो नहीं वरन् प्राचीन समय के ये धर्मसूत्र इससे भी अधिक ध्यान देने योग्य हैं क्योंकि ये ही मूल प्रन्थ हैं जिनको उत्तर काल में सुधार कर पद्य में स्मृतियाँ वनाई गई हैं जिनसे ब्राज कल के हिन्दू परिचित हैं। जैसे मनु श्रीर याज्ञवल्क्य की स्मृतियाँ। ग्राज तीस वर्ष हुये इस बात को मेक्समूलर साहब ने दिखलाया था श्रीर तक से जो खोज हुई है उससे यह बात पूरी तरह से सिद्ध हुई है। मनुस्मृति के विषय में पहले जो यह मिध्या श्रानुमान किया जाता था कि वह कानून बनाने वालों श्रीर शासक की वनाई है यह भ्रम इस श्राविष्कार से पूरी तरह जाता रहा श्रीर श्रव हम लोग यह जान गये कि ये स्मृतिमाँ क्या है श्रीर वे कैसे श्रीर क्यों बनाई गई १ वे मूल सूत्र के का में ( जो कि बहुधा गद्य में है श्रीर कहीं-कहीं गद्य-पद्य-मय भी हैं, परन्तु कहीं मो स्मृतिय की तरह लगातार पद्य में नहीं हैं ) स्नौत सूत्रों की माँति सूत्र चरणों के संस्थापक द्वारा बनाई गई थीं श्रीर वे युवा हिन्दुश्रों को इसलिये रटाई जाती थीं जिसमें श्रीपने पीछे के जीवन में यह न भूलें कि नगरवासी तथा समाज के सम्य की भाँति उनक्ष क्या कर्त्त है। समाज के प्रत्येक जन के हृदय पर उनके धार्मिक, सामाजिक श्री स्मृतियुक्त धर्मों को श्रव्युक्त करने के लिये हिन्दुश्रों ने जो उद्योग किया उससे बदक किसी जाति ने नहीं किया है ?

जो धर्मसूत्र खो गए हें ऋौर ऋव तक कहीं प्राप्त नहीं हुए हैं उन में एक व

मानवस्य श्रयांत् मनु का स्त्र है जिससे कि पीछे के समय में पद्मिय मनुस्मृति वनाई गई है। ऐसा जान पड़ता है कि स्त्र काल में मनु का धर्म्मस्य इसी भांति सरकार की दृष्टि से देखा जाता था जैसे कि श्राज कत्त पद्मिय मनुस्मृति देखी जाती है स्त्रग्रन्थों में मनु का बहुधा उल्लेख किया गया है श्रीर डाक्टर बुदलर साहद ने ब्हाष्ट श्रीर गीतम के धर्मस्त्रों में दो स्थानों पर मनु के उत्नृत वाक्य दिखलाए हैं।

जो धर्मसूत्र द्यमी तक मिले है उनमें से डाक्टर बुह्तर ने ऋग्वेद के वाशिष्ठसूत्र, सामवेद के गीतमसूत्र और इष्ण्यजुवेद के बीद्धायन और द्यायस्तम्ब सूत्री का अनुवाद किया है।

समय के विचार से गीतम के धर्मसूत्र सब से प्राचीन हैं जीर हमें बीडायन के सब में गीतम का एक पूरा छाध्याय उद्घृत मिलता है जीर किर बांशण्ड ने वहीं छाध्याय बीडायन से उड़ृत किया है। हम यह भा दख बुक है कि छाउस्तम्ब बीडायन के पछि हुछा है।

हम खीतसूत्री का उल्लेख कर चुके हैं जिसमें कि पूजा जरनेवालों के धर्म दिये हैं खीर धर्मसूत्री का भी वर्णन कर चुके जिसमें कि नगरवासियों के धर्म हैं। परस्तु मनुष्य के पूजा करने छीर नगरवासी होने के छितिरक्त छीर भी धर्म छीर कर्ता पर है। उसे छापने घर के लोगों पर, पुत्र, पित छाथवा पिता की भाँति धर्म पालन करना परता है। परेलू घटनाछी के सम्बन्ध में उसे बहुत ही थोड़े विधान करने परते के छीर वे सीतसूत्री के विस्तृत विधानों से बहुत भिन्न थे। इन यह विधानों के लिये एक छल्म नियम बनाने की छावश्यकता परी छीर वे नियम "यहसूत्री" में दिए हुए है।

हिन्दुग्रों को वड़ा मनोरंजक लगा क्योंकि दो हजार वर्षों के बीत जाने पर भी हम लोग श्रव तक उन्हीं मनोरंजक विधानों को किसी को तो उसी प्राचीन नाम से श्रीर बहुतों को किसी दूसरे नाम श्रीर कुछ दूसरी तरह पर कर रहे हैं। गृहास्त्रों में उन सामाजिक विधानों के भी बृत्तान्त दिये हैं जो कि विवाह पर, पुत्र के जन्म में, उसके श्रव्रायसन पर, उसके विद्याध्ययन श्रारम्भ करने श्रादि में होते थे। इस प्रकार से इन श्रमूल्य गृहास्त्रों से हमें प्राचीन हिन्दुश्रों के धरेलू जीवन का पूरा-पूरा बृत्तान्त विदित हो जाता है।

ऋग्वेद के साङ्घायन श्रीर श्रास्वलायन गृह्यस्त्रों श्रीर शुक्लयजुर्वेद के पारस्कर गृह्यस्त्र का जर्मन श्रोडनवर्ग साहव ने श्रनुवाद किया है। एक दूसरे ग्रन्थ का विज्ञापन दिया गया है जिसमें गोभिल श्रादि का श्रनुवाद है।

स्रीतस्त्र, धर्मस्त्र ग्रीर गृह्यस्त्र को मिलाकर कल्पस्त्र कहते हैं। वास्तव में, ऐसा समभा जाता है कि प्रत्येक स्त्र चरण में एक प्रा कल्पस्त्र होता था जिनके विभागों का उल्लेख ऊपर किया गया है। परन्तु जितने थे उनमें से बहुत से खो गए है ग्रीर ग्रव स्त्रप्रत्यों के केवल बहुत थोड़े ग्रंश हम लोगों को प्राप्त हैं। ग्रापस्तम्य का प्रा कल्पस्त ग्रव तक है ग्रीर वह ३० प्रश्नों ग्रथवा भागों में है। इनमें से पहले २४ में सौतयशों का वर्णन है। पन्चीसवें में व्याख्या करने के नियम हैं, छुव्वीसवें ग्रीर सत्ताइसवें में गृह्य विधानों का उल्लेख हैं, श्रव्हाईसवें ग्रीर उनतीसवें में धर्मस्त्र हैं ग्रीर तीसवें प्रश्न ग्रयात् सुल्व स्त्र में रेखार्गालत की उन रीतियों का वर्णन है जिससे कि स्वीतयशों के लिए वेदियाँ वनाई जाती थीं। डाक्टर थीवो साहब ने इन मनोरंजक सुल्वस्त्रों से पाश्चिमात्य देशों को परिचित किया है। उनके ग्रन्थ के छुपने से वानसेडर का यह मत हट होता है कि पिथेगोरस ने केवल पुनर्जन्म का सिद्धान्त ही नहीं वरन श्रपना गणित शास्त्र भी भारतवर्ष ही से ईसा के पहले छुटीं शलाव्दी में सीखा था।

हमने यहाँ तक कल्पस्त्रों का वर्णन किया है, क्योंकि कल्पस्त्र इस समय के प्रत्थों में सबसे मुख्य श्रीर इतिहास के लिए सबसे बहुमूल्य हैं। हमारे प्राचीन प्रत्थकारों ने पाँच श्रन्य वेदाङ्कों श्रर्थात वैदिक विभागों की गणना की है श्रीर हम यहां संचेप में उनका उल्लेख करेंगे।

'शित्ता'—उच्चारण करने का शास्त्र । इस वात को मानने के प्रमाण हैं कि इस शास्त्र के नियम पहले श्रारण्यकों में श्रीर ऐतिहासिक काव्य काल के ब्राह्मणीं में भी ये परन्तु दार्शनिक काल में इस शास्त्र पर श्रिधिक उत्तम प्रन्थ वनने के कारण उनका लोप हो गया । ये प्रन्थ प्रातिसाख्य कहलाते हैं और इसमें वेद की प्रत्येक शाखा के सम्बन्ध में उनके उच्चारण करने के नियम हैं।

परन्तु बहुत से प्रातिसाख्य हो गये हैं श्रीर (सामवेद को छोड़कर) प्रत्येक विद का केवल एक-एक प्रातिसाख्य हम लोगों को अब तक प्राप्त है! ऋग्वेद का प्रातिसाख्य प्रसिद्ध सीनक का बनाया कहा जाता है। इसी भाँति शुक्लयजुर्वेद का एक प्रातिसाख्य भी वर्तमान है श्रीर वह कात्यायन का बनाया हुत्या कहा जाता है। कृष्ण-यजुर्वेद श्रीर श्रथवंबद के भी एक-एक प्रातिसाख्य हैं परन्तु उनके प्रत्यकारों के नाम श्रव विग्मृत हो गए हैं। हमारे पाटकों को यह बात बड़ी मनोरंजक होगी कि कृष्ण-यजुर्वेद के प्रातिसाख्यों में जिन ऋषियों के नाम हैं उनमें एक बालमीकि भी हैं।

छुन्दों का उत्लेख वेदों में किया गया है और आर्ययकों और उपनिषदों में उसमें लिये पूरं अध्याय के अध्याय लगाए गये हैं। परन्तु जो दशा शिक्षा की है, वही छुन्दों की है। प्रथान छुन्दों का शास्त्र की भाँति वर्णन पहले-पहल हमको सृत्रप्रयों हो में मिलता है। श्रुप्तेद के छुन्दों के यिपय में इस वेद के प्रातिसास्त्र के अन्त में कुछ प्रथाय हैं। सामवेद के लिये प्रसिद्ध निदान सृत्र है।

व्याकरण के विषय में सुयोग्य पाणिनि के सुयश ने उस समर के छीर सब श्याकरणों को छन्धकार में डाल दिया है। पाणिनि भारतवर्ष के उत्तर पश्चिमी कोने के होर में था छीर ब्राह्मणों, छारण्यकों छीर उपनिषदों का, जो कि छिथिनतर गंगा छीर यसुना के किनारों पर बनाए गये थे, बहुत कम प्रचार तथा सत्कार था। छतएय पाणिनि भी इनसे बहुत कम परिचित था। डाक्टर गोल्डस्ट्र्बर साहय छा यह रिकान टीक है कि पाणिनि बुद्ध के भहते हुआ था।

रसी भांति निरुक्तशास्त्र में यास्त के नाम ने ' जो कि डाक्टर गोल्डस्ट्रका तथा काय विदानों के मत से पाणिनि के पहले हुआ है ) अपने पूर्व जों के नाम ो अन्ध्यकार ने शाल दिया है और हमकी उनके विषय में जो कुछ पता लगता है वह यास्त्र के प्रभी से ही लगता है। लोग यह बहुधा भूल करते हैं कि यास्त्र के प्रम्थ को 'निरुक्त' नाते हैं। सायन लिखता है कि निरुक्त एक ऐसे जन्ध को कहते हैं जिसमें थोड़े शब्द विहा हो। साथक ने ऐसा एक पुराना निरुक्त लेका उन पर डोका जिल्ही है और यह जीवा ही सरका प्रस्त है।

रोलह का सारव में प्रत्येक वेद के उद्योदिप पर निर्ह्माध्य हम्यों का उस्तेख विकार्त धीर प्राप्ते से एक को, जिनको टीका भी हैं, वे 'ऋग्वेद का उद्योदिप' कहने हैं। परन्तु प्रोफेसर मेक्समूलर साहव ने पता लगाया है कि ये सब प्रन्थ एक ही ग्रन्थ की मिन्न-भिन्न प्रतियाँ हैं स्त्रीर उनका यह विश्वास है कि यह ग्रन्थ स्त्रों के समय के उपरान्त बनाया गया था, यद्यपि उसमें जो सिद्धान्त स्त्रीर नियम दिये हैं वे हिन्दू ज्योतिष के सबसे प्रथम समय के हैं। उसका प्रशीगिक उद्देश्य यह है कि नक्त्रों के समय में इतना ज्ञान हो जाय जिसमें कि यज्ञों के करने का समय नियत हो सके स्त्रीर धर्म सम्बन्धी कायों के लिये एक पंचाङ्क वन सके। स्त्रतएव इस ग्रन्थ के बनने का समय चाहे कितना ही पीछे का क्यों न हो पर उसमें भारतवर्ष के ऐतिहासिक काव्य काल के अर्थात् जब कि वेद संग्रहीन करके ठीक किये गए थे उस समय के निरीक्तकों का फल दिया है स्त्रीर इसीलिये ये उस समय के प्रमाण हैं जिनका कि सहज में तिरस्कार नहीं करना चाहिए।

उपरोक्त छ वेदांगों के सिवाय एक दूसरी श्रेणी के ग्रन्थ भी हैं जो 'श्रनुक्रम' कहलात हैं श्रीर ये भी स्त्रग्रन्थों से सम्बन्ध रखते हैं। ऋग्वेद की श्रनुक्रमणी कात्यायन की बनाई हुई कही जाती है श्रीर उसमें प्रत्येक स्क्त का पहला शब्द, ऋचा की संख्या, उसके बनाने वाले का नाम, छुन्द श्रीर देवता का नाम दिया है। ऋग्वेद की कई प्राचीन तम श्रनुक्रमणियाँ भी थीं परन्तु उन सब का स्थान कात्यायन के श्रधिक पूर्णं ग्रन्थ ने ले लिया है।

यजुर्वेद की तीन अनुक्रमिण्याँ हैं अर्थात् एक तो ऐतरेय कृष्णयजुर्वेद के लिये, दूक्री चरक के लिये और तीसरी माध्यन्दिन शुक्लयजुर्वेद के लिये।

सामवेद की एक प्राचीन सूची अर्षेय ब्राह्मण में है और कुछ सूबी परिशिष्टों में हैं। अथर्ववेद की एक अनुक्रमणी का पता वृद्धिश् ग्यू जियम में लगा है।

हमको अभी दार्शनिक काल के सबसे उत्तम ग्रन्थों का वर्णन करनी बाकी ही है। ऐतिहासिक काव्य काल के अन्त में उपनिषदों में जिन सिद्धानों और दार्शनिक खोजों का आरम्म हो गया था उनसे उन गहरे अनुशंघानों और गूढ़े विचारों का आरम्म हुआ जो षट्दर्शनशास्त्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रोफेसर वेत्रर साहत्र ने यह बहुत ठीक कहा है कि हिन्दुओं के मत ने दर्शनशास्त्र और ज्याकरण में अपनी विचार-शील शक्ति का सबसे अद्भुत परिचय दिया है। भौतिक पदार्थ और जोत्र, स्विट की उत्पति और पुनर्जनम के गूढ़ से गूढ़ विषयों का वर्णन साख्यदर्शन में उपनिषदों की तरह अनुमान की भाँति नहीं वरन् अविचल शास्त्रीय नियमों और तर्कशास्त्र के अटल सिद्धान्तों के काथ दिया है। अन्य लोगों ने भी सांख्यदर्शन का अनुकरण किया और जीव और मन, सुप्टि और सुब्दिक्तों के वेदों को जनाने के लिये अन्वेषण किया।

कटर हिन्दू लोग इन विचारों के प्रचार से भयभीत होने लगे श्रीर उन्होंने इसके विरुद्ध कार्य श्रारम्भ किया। उसका फल वह वेदान्त है जो कि उपनिषदों के मत का पुनरुलेख करता है श्रीर जो वर्तमान समय में हिन्दुश्रों के धर्म सम्बन्धी विश्वासों का मृल है। परन्तु इसी बीच में दार्शनिक सम्मितयों से एकाधिक प्रवल विचार वेग श्रारम्भ हो गया था। गीतम बुद्ध इसी के पहले छुठी शताब्दों में हुश्रा श्रीर नीच लोगों को यह शिक्षा देने लगा कि वैदिक विधान निर्धिक हें श्रीर पवित्र शान्त श्रीर परोप्कारी जीवन ही धर्म का सार है श्रीर जो लोग पवित्रता श्रीर श्रुद्धता के लिये यत्न करते हैं उनमें जाति भेद नहीं गहता। इस विचार को हजारों मनुम्यों ने स्वीकार किया श्रीर एस प्रकार भारतवर्ष में बुद्ध का धर्म फैलने लगा। यहां तक कि समय पाकर वह समस्त एशिया वा धर्म हो गया।

जपर इस काल के प्रन्थों का जो संज्ञित वर्णन दिया गया है उससे पाठकों को हिन्दू सभ्यता के इस छित चमत्कृत काल के मानसिक उत्साह का कुछ बोध हो जायगा। इसमें एतस्थों के लिये धार्मिक छिधकार छीर कर्तव्य स्पष्टता छीर संज्ञेष के साथ नियत किए गए हैं।

### भठारहवाँ श्रद्याय

# हिन्दुओं का फैलाव

यार्शनिक काल में भारतवर्ष के इतिहास का एक नया कृतान्त विदित होता है। ग्रथित इसी काल में सूनानी लोग भारतवर्ष ने ह्याए छीर उनीने यहां का कृतान्त लिया। भारतवर्ष के वैदिककाल की शताब्दियों में सूनानितों की सम्पन्ना छीर उनका लाक्षीय जीवन ह्यारम्भ नहीं हुन्ना छीर द्रोजन युद्ध के ह्यस्प्य योवाह्यों को भी ह्यस्ने रामधालीन छीर दृश्देशी सम्पन्न दिन्हुन्त्रों का बहुत बम हुन्तान्त विदित था। ह्यस्प्य सूनानी खिल्म से भारतवर्ष के इतिहास के प्रथम हो कालों जा बुद्ध कृतान्त विदित याँ। देश प्राणी खिल्म से भारतवर्ष के इतिहास के प्रथम हो कालों जा बुद्ध कृतान विदित गर्ती देश। जिस सूनान ने पहले परल भारतवर्ष से विद्या प्राप्त को थी, वर वर्णन स्थायह विदेशीस्त समभा जाता है। दन ईसा के बहले हुटी शहरदों में हुन्ना, ह्यसीत् विद्या के दार्शनिक काल से। इसके सिजान्तों होंग विद्यार्थ से उन समम के लिए को विद्यार्थ मा बुद्ध पदा लगता है। उनने उन्निपर्ध तथा हिन्दुन्नों के प्रकलित

विश्वासों से पुनर्जन्म होने तथा अन्त में मुक्ति पाने का सिद्धान्त सीला। उसने जिन कठोर नियमों का पालन करने तथा मांस न खाने के लिये लिखा है, यह भी उसने भारत वर्ष ही से सीला था। उसने ध्रपनी रेखागणित सल्वस्त्रों से सीली है, संख्याओं के गुणों के विषय में उसके विचार सांख्य दर्शन से उद्भृत हैं और उसका पांच तत्वों का सिद्धान्त तो भारतवर्ष के सिद्धान्त से विलक्षल मिलता है।

प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस् ईसा से पांचवी शताब्दी पहले हुआ। वह स्वयं भारतवर्ष में नहीं आया था फिर भी उसने भारतवर्ष का जो इतिहास सुन कर लिखा है वह बड़ा बहुमूल्य है, यद्यप् उसने उसमें दन्त कथायें भी मिला दी हैं और प्रायः भ्रम से हिन्दुओं के स्थान पर उन असम्य आदिवासियों की चाल ब्यवहार का वर्णन किया है जो कि भारतवर्ष के बड़े-बड़े भागों में उस समय तक बसे थे। हेरोडोटस् लिखता है "कि हिन्दू लोग उस समय को जातियों में सबसे बड़े थे, वे कई जातियों में वँटे हुए थे और जुदी-जुदी भाषाएँ बोलते थे। उन्होंने अपने देश में बहुत-सा सोना एकत्रित किया था। भारतवर्ष में और देशों की अपेढा बड़े चीपाए और चिड़ियाँ अधिकता से होते थे और उसमें जङ्गली पौधे होते थे जिनमें ऊन (कई) उत्पन्न होता था जिससे कि वे लोग अपने लिए कपड़ा बनाते थे (III. 91, 106)।" एक दूसरे स्थान पर थूं सियन के विषय में लिखता है "कि वे लोग हिन्दुओं को छोड़कर और सब जातियों से बड़े थे (V, 3)।" हेरोडटम् और भी एक वात लिखता है जो कि कदाचित सच्ची ऐतिहासिक घटना है अर्थात् उसने लिखा है कि पारस के राजा दारा ने भारतवर्ष का कुछ भी भाग जीत लिया था और उसके जहाज सिन्धु नदी में होकर समुद्र तक गये थे (IV, 44)।

श्रन्त में, ईसा के पहले चौथी शताब्दी में मेगास्थनीज भारतवर्ष में श्राया या श्रीर पाटलिपुत्र अर्थात् प्राचीन पटना के राजा चन्द्रगुप्त के दरबार में रहा था। यद्यपि उसका त्रनाया हुआ मूल इतिहास अब नहीं मिलता तथापि उसके अंश बहुत-सी उत्तरकाल की पुस्तकों में उद्भृत मिलते हैं। इनका संग्रह चोन के दक्टर स्वानवेक ने किया श्रीर मिस्टर में किंक हुल ने उनका श्रद्धारेजी में श्रमुवाद किया है। ये भारतवर्ष के इतिहास के लिए चड़े ही उपयोगी हैं श्रीर हमको इन्हें बहुधा उद्धृत करने का श्रवसर मिलेगा। पेथेगोरस, हेरोडोटस् श्रीर मेगास्थनीज दार्शनिक काल की इन तीनों शताब्दियों में श्रर्यात् ईसा के पहले छुठीं, पांचवीं श्रीर चौथी शताब्दियों में भारतवर्ष की उच्च सम्यता के साची हैं।

हम देख चुके हैं कि ऐतिहासिक काव्य काल के अन्त तक दिल्ली से लेकर

उत्तरी बिहार तक गङ्गा श्रीर यमुना की सारी घाटी जोती जा जुकी थी श्रीर हिन्दुश्रों की हो जुकी थी। हम यह भी देख जुके हैं कि उस काल के विलक्कल श्रन्त में श्रर्थात् ईसा के लगभग १००० वर्ष पहले हिन्दू श्रिविवासी, उद्योगी श्रीर यात्री लोग श्रज्ञात-भूमि में दूर दूर श्रर्थात् दिल्ए। विहार, मालवा, दिल्ए। श्रीर गुजरात तक जा धुसे थे श्रीर हम यह भी देख जुके हैं कि वे श्रमार्थ देश धीरे-धीरे हिन्दुश्रों को विदित होते जाते थे श्रीर ऐतिहासिक काव्यकाल के श्रन्त तथा दार्शनिक काल के प्रारम्भ में धीरे-धीरे हिन्दुश्रों के श्रिधकार में श्राते जाते थे।

हिन्दू लोग स्रागे की स्रोर विजय करते गए स्रोर स्रादिवासी उनकी उच्च सभ्यता स्रोर उत्तम धर्म को स्वीकार करते गये। उन्होंने निद्यों को पार किया, जङ्गलों को साफ किया, भृमि को काम लाने योग्य वनाया, उजाड़ भूमि को वसाया स्रोर उन नये देशों में जो स्रव तक स्रादिवासियों के थे, हिन्दू शासन स्रीर हिन्दू धर्म का प्रचार हुस्रा। नहाँ पहले योड़े से लोग जा घुसे थे वहाँ नई प्रश्नल वस्तियाँ हो गई स्रीर जहाँ धार्मिक स्राचार्य लोग एकान्त में जा वसे थे उन स्थानों पर शान्त गाँव स्रोर नगर वन गए। जिन स्थानों पर दो चार व्यापारी लोग किसी स्रविदित नदी द्वारा जा पहुँचे थे वहाँ स्रव सभ्य लोगों के काम की स्रमूल्य वस्तुस्रों से लदी हुई नार्वे स्राती थी। जहाँ किसी राज्यवंश का कोई मनुष्य देश से निकाला जा कर स्रथवा शिकार के लिये स्रा वसा था, वहाँ स्रव एक हरा भरा राज्य दिखाई देता था जिसकी प्रजा वे ही स्रादिमवासी लोग ये जो कि जीते जाकर सभ्य स्रीर हिन्दू हो गये थे। जहाँ जङ्गलियों ने सुत्र पेट गिरा कर जंगल का थोड़ा-सा भाग साफ कर लिया था वहाँ स्रव कोसी तृर तक पैले हुए सहावने खेत दिखाई देते थे जिनमें कि हरे-भरे स्रनाज के पेड़ लहरा रहे थे स्रीर सम्यता की उन्नति की साक्ती दे रहे थे।

एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तथा एक शतान्दी से दूसरी शतान्दी में श्रायों के विजय का इतिहास इस प्रकार है। प्रत्येक स्त्रप्रन्थ से यथाकम यही विदित होता है कि सम्यता की उन्नति तथा श्रमभ्यता की कमी होती गई। दार्शनिक काल के समाप्त होने श्रथांत् ईसाकि पहले चीथी शतान्दी के बहुत पहले हो हम लोग सारे भारतवर्ष को बताया हुश्रा, सभ्य तथा हिन्दू बनाया हुश्रा पात है श्रीर श्रादिम निवासी केवल उन पहारियों श्रीर जगलों में रह गये थे जिनको जीतने में श्रायं लोग प्रशा करने ये। इनमें केवल विवय करने काही इतिहास नहीं है लो कि दर्शनशास्त्र जानने वालों के लिए महोगद्य में हो। इनने तब तक के श्रविदित देशों श्रीर श्रादिवासी जातियों में बिन्दू अस्पत की भी कथा है। दक्तिश के श्राव्यक्तीय, गुजरात के सीराष्ट्र लोग, प्रियों भारतवर्ष के चील, चेरा श्रीर पाइय लोग और प्रश्वी मानवर्ष के मनव, श्रव्य

वङ्ग ग्रीर कलिंग लोंगों ने हिन्दू त्र्यार्यों के श्रेष्ठ धर्म, भाषा श्रीर सम्यता की ग्रहण कर लिया था। यह दार्शनिक काल का सबसे वड़ा कार्य है।

वौद्धायन सम्भवतः ईसा के पहले छुठी शतान्दी में हुम्रा है जैसा कि हम पहले देख चुके हैं वह सबसे पहले के स्वकारों में से है। उसके समय में हिन्दुम्रों के राज्य म्रीर सम्यता की सीमा दिल्ए में किलंग वा पूर्वी समुद्र तट तक थी श्रीर श्राधुनिक उद्दीसा से लेकर दिल्ए की श्रीर इन्णा नदी के मुहाने तक फैली हुई थी। नीचे उपृत किए हुए वाक्य मनोरंजक हैं क्योंकि उनसे विदित होता है कि गंगा श्रीर यमुना की घाटी का प्राचीन श्रार्थ देश तब तक भी श्राखों के लिए योग्य निवासस्थान समभा जाता था श्रीर वह देश जिसमें कि श्रनार्थ जातियां श्राभी ही हिन्दू बनाई गई थीं, तुन्छता की हिन्द से देखा जाता था।

- (ह) त्रायों का देश ( त्रायांवर्ता ) उस देश के पूरव में है जहां कि यह नदी सरस्वती लोप होती है, यह कालक बन के पश्चिम, पारिपात्र ( विनध्यपर्वत ) के उत्तर और हिमालय के दिण्ण में है। उस देश के चाल व्यवहार के नियम प्रामाणिक हैं।
- (१०) कुछ लोग कहते हैं कि यमुना और गंगा के बीच का देश ( आर्योवर्क्त ) हैं।
  - (११) त्र्यव भाल्लविन लोग भी नीचे लिखे वाक्य कहते हैं।
- (१२) पश्चिम में सीमा की नदी, पूरव में वह देश जहाँ कि सरज ऊगता हैं, उतनी दूर तक जहाँ कि काले हिरन घूमते हैं वहाँ त्क धर्म की अष्ठता पाई जाती है।
- (१३) अवन्ति (मालवा) अङ्ग (पूर्वी विहार) मगघ (दिल्णी विहार), सीराष्ट्र (गुजरात), दिल्ण, उपावृत्त, सिन्ध और सीवीरस (दिल्णी पंजाव) के निवासी लोग मिश्रित जाति के हैं।
- (१४) जिसने ब्रारक्तों ( पंजाव में ) कारक्तों ( दिक्त्णी भारतवर्ष में ) पुरद्रों (उत्तरी वंगाल में), सौवीरों (पंजाव में), वंगों (पूवीं वंगाल में), कलिंगों (उड़ीसा में), तथा प्रान्तों से भेंट की है उस को पुनस्तोम ब्राथवा सर्वपृष्टयज्ञ करना चाहिए।

(बौद्धायन १, १, २) उपरोक्त वाक्य मनोरं जक हैं क्योंकि उनसे हमको मालूम होता है कि दार्श-निक काल के आरम्भ में हिन्दुओं का फैलाव कहाँ तक था और उनसे यह भी विदित होता है कि हिन्दू लोग तीन श्री शियों में विभाजित थे जो कि सस्कार की भिन्न-भिन्न हिन्द से देखी जाती थीं। पहली श्री शी के लोग आर्यावर्त्त में रहते ये जोकि सरस्वती से लेकर बिहार की सीमा तक श्रीर हिमालय से लेकर विनध्याचल पर्वत तक या यह बात विचित्र है कि पंचाब, जो कि वैदिक समय में आयों का सब से प्राचीन निवास स्थान था, वह आर्योवर्च में सिमलित नहीं हैं। यह देश तब से पीछे के समय में हिन्दुओं फे धर्म श्रीर सम्यता की उन्तित में पिछड़ा रहा है श्रीर उनका उल्लेख ऐति-हासिक काब्य काल के ग्रन्थों से भी बहुत ही कम पाया जाता है।

दूसरी श्रेणी के लोग, जो कि मिश्रित जाित के कहे गये हैं, उस देश में रहते ये जिसमें कि दिल्णी पंजाब, सिन्ध, गुजरात. मालवा दिल्ण श्रीर पूर्वी विहार सिम-लित हैं। यदि पाठकगण हमारे दूसरे कांड के चीथे श्रध्याय को देखेंगे तो उनको विदित होगा कि ये वही तेश है जो कि ऐतिहासिक काव्य काल के श्रन्त में हिन्दुश्रों को बहुत ही थोड़े श्रंश में मालूम होते जाते थे। दार्शनिक काल के प्रारम्भ में वे ही हिन्दुश्रों के देश हो गये थे श्रीर हिन्दुश्रों का श्रधिकार श्रीर उनकी सम्यता का प्रचार इनके श्रागे के उन श्रन्य देशों में भी होने लगा था जिनके निवम्मी तीमरी श्रेणी के सममे जाते य। इस तीसरी तथा श्रन्तिम श्रेणी के देश में पंजाब में भागत लोगों का देश, उड़ीमा पूर्वी श्रीर उत्तरी वंगाल श्रीर दिल्ण भारतवर्ष के कुछ भाग सम्मिलित हैं। इन देशों में जो लोग यात्रा करते थे उनको श्रपने पापों का प्रायश्चित करने के लिये यज्ञ करना पहता था। यह ईसा के पहले छठी शताव्दी के लगभग, हिन्दुश्रों के देश जी नय से श्रीतम सीमा थी।

दिलाणी भारतवर्ष के भागों में इस समय तक हिन्दू लोग केवल वस ही नहीं गये में प्रस्तु ये देश हिन्दू राज्य, न्याय श्रीर विद्या के सम्प्रदाय के सुख्य स्थान हो गये में जैसाकि बौद्धायन के लिखने से विदित होता है। बौद्धायन स्वयं कदाचित् दिल्ण का राने वाला हो-कम से कम दिल्णो भारतवर्ष की विशेष चाल व्यवहारों श्रीर रीतियों का सावधानी से वर्णन करता है।

हम उसका एक वास्य उधृत करेंगे --

- (१) दित्तग् श्रीर उत्तर में पाँच कमों में भेद है।
- (२) हम दिल्लाण की विशेषता को वर्णन करेंने ।
- (३) वे ये हैं-छदोत्त्त्ति मनुष्य के संग खाना, छपनी पनी के संग खाना, पार्श खाना, मामा या चाचा की कन्या से विवाह करना । पं
  - ∖४) छव उत्तर देश¦की जिन रीतियों में विशेषता है वे ये हैं—उन

<sup>्</sup>रीटापटर हुहत्वर करते हैं कि दक्षि के देशस्य छीर करहाड़ शहाएों में ऐसा िटाह एक दम प्रचलित हैं।

वेचना, शराव पीना, उन पशुत्रों को वेचना जिनके ऊपर स्त्रीर नीचे के जबड़े में दांत होते हैं, शस्त्र का व्यवसाय करना श्रीर समुद्र यात्रा करना ।†

- (५) जिस देश में ये व्यवहार प्रचलित हैं उसके त्रातिरिक्त दूसरे देश में वे पाप समभे जाते हैं।
- (६) इनमें से प्रत्येक काम के लिये किसी देश का व्यवहार ही प्रमाण समभा जाना चाहिए।
  - (७) "गौतम कहते हैं कि यह सूठ है।" (बौद्धायन १, १, २)।

त्र्यव हम वोद्धायन को छोड़ कर भारतवर्ष के दूसरे सूत्रकार को लेते हैं। यदि बौद्धायन का समय ईसा के पहले छुठीं शताब्दी में समभा जाय तो स्रापस्तम्ब सम्भवतः पांचवीं शताब्दी में हुस्रा 📜 । इसमें कदाचित् सन्देह नहीं है कि स्रापस्तम्ब स्रान्ध्रों के राज्य श्रीर समय में रहता था। इस वड़े साम्राज्य में गोदावरी श्रीर कृष्णा के वीच के सब देश सम्मिलित है। डाक्टर बुहलर साहत्र विचारते है कि इस साम्राज्य की राजधानी कुच्णा के तट पर त्राजकल की त्रमरावती के निकट थी। त्रापस्तम्व तैत्तिरीय त्रारण्यक के म्रान्ध्र प्रन्थ को मानता था स्त्रीर उसकी शिच्छा स्त्राजकल नासिक, पूना, स्त्रहमदाबाद, स्रत, शोलापुर, कोल्हापुर श्रीर दिल्ला के दूसरे देशों के उन ब्राह्मणों में जो कि श्राप-स्तम्त्रीय हैं वड़े सत्कार से मानी जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दित्तिणी भारतवर्ष का विजय, जो कि ऐतिहासिक काव्यकाल के अन्त में आरम्भ किया गया था आगे की शताब्दियों में होता रहा । छुठीं शताब्दी तक बंगाल, उड़ीसा, गुजरात झौर दिच्या विजय कर लिया गया था ऋौर उनमें रहने वाले लोग ऋार्य वना लिए गए थे, ऋौर पांचवीं शताब्दी तक दित्त्या में कृष्णा नदी तक एक बड़ा हिन्दुक्रों का साम्राज्य स्थापित हो गया था । ईसा के पहले चौथी शताब्दी तक कृष्णा नदी के दित्त्ए का संपूर्ण दित्त्वणी भारतवर्ष हिन्दुस्रों का हो गया था स्त्रीर उनमें कोलो, चेरों स्त्रीर पांड्यों के तीन वड़े २ हिन्दू साम्राज्य स्थापित हो गये थे जो कि दित्त्ए में कन्याकुमारी तक फैले हुये थे स्त्रीर लंका भी जानी जा चुकी थी। जब हम इस (चौथी) शताब्दी के ऋन्त में ऋाते हैं तो हमको स्त्रग्रन्थों के फुटफाट वाक्यों के त्राधार से यूनानियों का लिखा हुत्रा भारतवर्ष का प्रकाशमय इतिहास

j' उत्तर काल के श्रधःपतन ने समुद्र यात्रा रोक दी है।

<sup>ं</sup> डाक्टर बुहलर भाषातत्व के सिद्धान्तों के अनुसार आपस्तम्व का समय ई॰ पू॰ तीसरी शताब्दी में स्थिर करते हैं। परन्तु दूसरे कारणों से वे उस सूत्रकार का समय १५० अथवा २०० वर्ष पीछे अर्थात् पांचवीं शताब्दी में कहते हैं।

मिलता है। क्योंकि इसी शताब्दी में सिल्यूकस का राजवूत मेगाध्यनीज भारतवर्ष में श्राया था श्रीर पाटलिपुत्र (प्राचीन पटना) में ईसा के पहले सन् ३१७ से लेकर ३१२ तक चन्द्रगुप्त के दरबार में रहा था।

मेंगास्थनीज ने भारतवर्ष की जातियों श्रीर राज्यों का पूरा श्रीर समक्त में श्राने योग्य वृत्तान्त लिखा है श्रीर उससे हमको दार्शनिक काल के श्रान्त में भारतवर्ष की श्रावस्था का स्पष्ट ज्ञान होता है।

ईसा के पहले चौथी शताब्दी में भारतवर्ष में प्राच्य लोग, जिससे कि हमको मगव लोगों को समभना चाहिये, सब से प्रवल हो गए थे, जैसा कि ऐतिहासिक काब्यकाल मे कुरु, पांचाल, विदेह और कोशल लोग हो गए थे।

उनकी राजधानी पाटिलपुत्र थी जो कि एक भरापृरा नगर था श्रोर ८० स्टिडिया श्रियांत् ६ मील लम्बा (१ स्टिडिया = २०२६ श्रॅगरेजी गज) श्रीर १५ स्टिडिया श्रियांत् लगभग दो मील चीड़ा कहा गया है। वह समचतुर्भुज के श्राकार का था श्रीर चारों श्रीर काठ की दीवार † से बिरा हुश्रा था जिसमें तीर चलाने के लिए छेद वने हुए ये श्रीर सामने रज्ञा के लिए एक खाई थी।

ियह काठ की दीवार ईसा के उपरान्त पांचवीं शताब्दी तक खड़ी थी, जब कि उसे चीन के यात्री फाहियान ने देखा था। फाहियान लिखता है 'शहर में जो राजा फे महल है उनकी दीवारों के पत्थरों का संबह देवों ने किया था; खिदिक्यों पर शोना के लिये संतराशी की जो चित्रकारी खुदी थीं वैसी इस समय में कदापि नहीं उन नकती। में श्रद तक वर्तमान हैं। अ

पाहियान के थोड़े ही समय पोछे पाटलिपुत्र का पित्रतीन हो गया क्योंकि तय हैना को सातर्थी शताब्दी में हो नरवाग यहाँ आया ता उसने सिवाय खण्डहर और एक गाय के जिनमें दो-तीन सी मकान थे और कुछ न देखा । नन् १८७६ में एक तालाय बनाने के किये को शूमि खोदी गई थी उसमें कुछ वस्त्रण मिकली हैं जो कि मेगान्यनीज का वर्णन की हुई बाट की दीवार का टूटन-फूटन समसी गई है। पटने में रेलिय रहेरान और दीक के विशेशीन के को ना सकी के समसी गई है। पटने में रेलिय रहेरान और दीक के विशेशीन के को ना सकी के समसी गई है। पटने में रेलिय रहेरान और दीक की विशेशीन के को ना सकी की समसी है। पटने में स्वीय स्

यह मालूम होगा कि सारा उत्तरी भारतवर्ष चन्द्रगुप्त के प्रवल ग्रीर विस्तृत राज्य में सिम्मिलित नहीं था, क्योंकि मथुरा ग्रीर करसीवोरा में बहती हुई यमुना पाटलिपुत्र की राजधानी में कही गई है। यहाँ के लोग भारतवर्ष की ग्रीर सब जातियों से वल ग्रीर यश में प्रवल थे ग्रीर उनके राजा चन्द्रगुप्त की सेना में ६,००,००० पैदल सिपाही, ३०,००० सवार ग्रीर ६००० हाथी थे "जिससे कि उसके वल का ग्रानुमान किया जा सकता है।"

दिन्या वंगाल के विषय में मेगास्थनीज लिखता है कि किलंग लोग समुद्र से सबसे निकट रहते थे, मंड्र श्रीर मल्ली लोग उसके ऊपर, गंगे शैव लोग गंगा के मोहाने पर श्रीर मध्य-किलंग लोग गंगा के एक टापू में।

यह ग्रसम्भव है कि इनमें से पहले ग्रीर ग्रन्तिम नामों से हम लोग किलंग का प्राचीन नाम न जान सकें जिसमें कि उड़ीसा ग्रीर वंगाल का समुद्रतट सम्मिलित है। मेगास्थनीज किलंग की राजधानी पार्थिलिस वतलाता है। इसके प्रवल राजा के पास ६०,००० पैदल सिपाही, १००० घोड़े ग्रीर ७०० हाथी थे।

गंगा नदी के एक वड़े टापू में मध्य-किलंग लोगों का निवास कहा गया है श्रीर उनके श्रागे कई वड़ी-वड़ी जातियाँ एक राजा के राज्य में रहती थीं जिसके पास ५०,००० पेदल सिपाही, ४००० सवार श्रीर ४०० हाथी थे।

उनके आगे अंडरी लोग रहते थे जिससे कि दिच्णी भारतवर्ष के आन्ध्र लोगों को न समभ्तना असम्भव है।

श्रान्ध्र एक वहुत वड़ी जाति थी जो कि पहले-पहले गोदावरी श्रीर कृष्णा के वीच में श्रा वसी थी। परन्तु मेगास्थनीज के समय के पहले ही उसने श्रपना राज्य उत्तर में नर्वदा तक फैला दिया था। मेगास्थनीज लिखता है कि वह एक प्रवल जाति थी जिसके पास वहुत से गाँव श्रीर दीवारों से बिरे हुए ३० नगर थे श्रीर जिसके राजा के पास १,००,००० पैदल सिपाही, २००० सवार श्रीर १००० हाथी थे।

उत्तर पश्चिम की छोर पर मेगास्थनीज लिखता है कि ईसरी, कोसिरी ग्रीर ग्रन्य जातियाँ थीं जो कि कदाचित् काश्मीर या उसके ग्रास-पास होंगी '

सिन्ध नदी प्राच्यों के देश की सीमा कही गई जिससे यह समऋना चाहिये कि

कुन्नाँ साफ किया गया जिसमें साफ पीने का पानी निकला न्न्रीर जो कूड़ा वाहर निकाला गया था उसमें वहुत से लोहे के भालों के सिर पाए गए थे। मेकिकिण्डल साहव की "मेगास्थनीज ऐण्ड एरियन" नामक पुस्तक का पृष्ठ २०७ का नोट देखो।

मगध का प्रवन धीर विस्तृत राज्य पंजाब की मीमा तक फैला हुन्ना या छीर उसमें समस्त उत्तरी भारतवर्ष सम्मिलित था।

मेगारयनीज के समय में आधुनिक राजपृताने के बहुत से भागों में आदिवासी जातियाँ अब तक भी थीं जो कि ऐसे जंगलों में रहतीं थीं जहाँ के चीते भयानकता के लिये प्रसिद्ध थे। उसमें उन जातियों जा वर्गन लिखा है जो कि वियादान से बिरी हुई उपजाक भृमि में रहती थीं और उन जातियों का भी वर्गन है जो कि ममुद्र तट के समानास्तर की लगातार पर्वत श्रेणी पर रहती थीं। उसने उन जातियों का भी उल्लेख किया है जो सब से कँचे पर्वत कपिनलिया — जिससे कि आब् समभाग चाहिये — से बिरे हुये रथान में रहती थी। फिर उसने हीरेडी लोगों का उल्लेख किया है जो कि निस्संदेह गीनाफ लोग थे। उनकी राजधानी समुद्र तट पर थी और बह बहा वाणिक स्थान या एवं उनके गांवा के पास १६००० हाथी, १,५०,००० वेदल सिराही और ५००० सवार थे।

उसमें उपरान्त पेड़ी जाति थी छीर यह भारतवर्ष में फेटल एक ही ऐसी जाति भी जिसका शासन स्थियों करती थी। ये कहते हैं कि हस्वयृत्विज की फेटल एक ही कत्या थी। छीर इसलिये यह उसे बहुत सी प्रिय थी। उसने एक हटा राज्य दिया। उसकी सन्ति २०० नगरी पर राज्य करती थी। छीर उनके पास १,५०,००० व्दल सियाही छीर ५०० हाथी थे।

यह छाभी किलात याधाओं से मिला हुआ मेगामधनीत का वर्षण पाण्डा लोगों में विषय में हैं जो वि बिस्मिमी भारतवर्ष के छोर पर राज्य करते हैं। इस पाएडडे का एड खब्सुत इतिहास है। स्रान्त में मेंगास्थनीज के समय में लंका भी जानी जा चुकी थी। उसको मगघ के एक राजकुमार ने जीता था जिसको कि ईसा के पहले पांचवीं शताब्दी में उसके पिता ने उसके दुश्कमों के लिये देश से निकाल दिया था। जब मेगास्थनीज भारतवर्ष में स्राया उस समय लक्षा में हिन्दुस्रों का राज्य था। इस टापू को यूनानी लोग तप्रोवनी के नाम से पुकारते थे जो कि पाली भाषा के तम्ब पन्नी स्रोर संस्कृत के ताम्रपणीं से मिलता है। मेगास्थनीज कहता है कि यह टापू भारतवर्ष में एक नदी के द्वारा स्रलग था स्रोर उसमें सोना स्रोर बड़े-बड़े मोती होते थे स्रोर वहाँ के हाथी भारतवर्ष से बहुत बड़े होते थे। ईलियन जिसने कि मेगास्थनीज के बहुत उपरान्त लिखा है परन्तु स्रन्य यूनानी स्रोर रोमन प्रन्थकारों की तरह बहुत-सा बृत्तान्त मेगास्थनीज से लिया है, कहता है कि तप्रोवनी एक बड़ा टापू था जिसमें बहुत से पर्वत थे स्रोर उसमें बहुत स्रिधकता से खजूर के पेड़ थे। वहाँ के लोग नरकटों की बनी हुई भोपड़ी में रहते थे, स्रपने हाथियों को स्रार-पार ले जाने के लिये नाव बनाते थे स्रोर उन्हें कि लिंग के राजा के यहाँ ले जाकर बेचते थे।

हम दार्शनिक काल की सातों शताब्दियों का राज्य सम्बन्धी वृत्तान्त लिख चुके जैसा कि गत अध्याय में हमने उसके साहित्य का वर्णन किया था। इस काल में भुण्ड के भुण्ड हिन्दू लोग गङ्गा की घाटी से निकल कर अज्ञात देशों में गए, वहाँ की जातियों को पराजित किया और धीरे-धीरे उनमें अपनी भाषा, धर्म और सम्यता का प्रचार किया। दिण्ण विहार के मगध लोग केवल हिन्दू ही नहीं बना लिये गये थे वरन् वे भारतवर्ष में सब से प्रवल हो गए। गुजरात के राष्ट्र लोग और पूरव के अङ्ग, वङ्ग और कर्लिंग लोग हिन्दू वना लिये गये थे। वड़ी आन्ध्र जाति ने केवल हिन्दू धर्म और सम्यता ही को स्वीकार नहीं कर लिया था वरन् उसने हिन्दू-विद्या के ऐसे चरणों से अपने को विख्यात किया था जो कि गङ्गा की घाटी के वड़े बड़े चरणों के बरावर के थे। उनके पीछे अन्य जातियों ने आयों की अंष्ठ सम्यता, धर्म और भाषा को स्वीकार किया और भारतवर्ष की सव आर्थ और अनार्य जातियों ने हिन्दू श्रार्य सम्यता का कलेवर धारण कर लिया।

#### उन्नीसवाँ ऋध्याय

## राज्य-प्रवन्ध, खेतो श्रीर शिल्प

भारतवर्ष में दो हजार वर्ष पहले कैसा राज्य प्रवन्ध था यह वात हमारे पाठकों को स्वभावतः मनोरक्षक होगी श्रीर यह हर्ष का विषय है कि इसका विश्वास योग्य हक्तान्त हिन्दू स्त्रकारों श्रीर यूनानी लेखकों दोनों ही से हमको मिलता है। हम पहले स्त्र प्रन्थों के कुछ, वाक्यों से प्रारम्भ करेंगे। राजा के लिये श्रपना नगर श्रीर महल जिसका द्वार दिन् स्त्र को श्रोर ही बनाने के लिये कहा गया है—

- (३) महल नगर के वीची बीच गहना चाहिये।
- (४) उसके नामने एक दालान रहनी चाहिये। वह स्रतिथियों की दालान कहलाती है।
- (५) नगर से कुछ दूर पर दिन्ण की ख्रोर उसे एक सभागृह वनवाना चाहिये जिसके द्वार उत्तर छौर दिन्ण की ख्रोर हों जिसमें कि लोग देख सकें कि उसके भीतर छौर वाहर क्या होता है।

श्रिग्न बरावर जला करे श्रीर उसमें शाकला डाला जाया करे श्रीर-

- (८) दालान में उसे श्रातिथियों को कम से कम उन लोगों को जो वेद जानते हों वैठाना चाहिये।
- (६) उनकी योग्यतानुसार उन्हें स्थान, श्रासन, माँस श्रीर मद्य देना चाहिये। उसमें एक चौकी पर पाँसे भी रहने चाहिये श्रीर वहाँ ब्राह्मणों, वैश्यों श्रीर श्रूरों को खेलने देना चाहिये। राजा के नौकरों के घरों में शस्त्र के खेल, नाच श्रीर गाना बजाना हो सकता है श्रीर राजा को श्रुपनी प्रजा का बराबर प्यान रखना चाहिये।
- (१५) बही राजा श्रपनी प्रजा के सुख का ध्यान रखता है जिसके राज्य में चाहे पह गाँव में हो श्रयवा जंगल में, चोर का भय नहीं रहता। (श्रापस्तम्भ २,१०,२५)

वशिष्ठ राजा के धर्मों का यों वर्णन करता है-

(१) राजा का मुख्य धर्म सब प्राणियों की रत्ना करना है, इसको पूरा करने से उसे सफलता होती हैं।

- (३) उसे गृहस्थों की रस्मों को करने के लिये एक पुरोहित नियत करना चाहिये।
  - (८) जो लोग धर्म के पथ पर न चलें उन्हें दंड देना चाहिये।
  - (११) जिन वृत्तों में फूल श्रौर फल होते हैं उनकी हानि उसे नहीं करनी चाहिये।
  - (१२) परन्तु खेती को बढ़ाने के लिये वह उनकी हानि कर सकता है।
- (१३) गृहस्थों के लिये जिस नाप ऋौर तौल की स्रावश्यकता है उसको ठीक रखना चाहिये।
  - (१४) उसको अपने राज्य के लोगों की संपत्ति अपने लिये नहीं छीननी चाहिये।
- (१५) इन संपत्तियों में से केवल कर की भाँति कुछ त्रंश लिया जा सकता है। (वाशिष्ठ १४)

वशिष्ठ (१,४२) स्त्रीर वौद्धायन (१,१०,१८,१) कहते हैं कि राजा स्त्रपनी प्रजा की स्त्राय का छुठां भाग कर की भाँति ले सकता है, परन्तु उसे उन लोगों को छोड़ देना चाहिये जो कर देने के स्त्रयोग्य हैं। गौतम कर के विषय में इस भाँति लिखता है—

- (२४) खेती करने वालों को राजा को (पैदावार का ) दसवां, त्राठवां या छुठां भाग के रूप में चाहिये।
- (२५) कुछ लोग कहते हैं कि पशु श्रौर सोने का पांचवाँ भाग कर देना चाहिए।
  - (२६) वाणिज्य में ( वेचने वाले को ) वीसवां भाग कर देना चाहिये।
- (२७) कंद, फल, फूल, जड़ी, बूटी, मधु, मांस, घासपात ख्रीर लकड़ी में छुठां
- (३१) हर एक शिल्पकार को महीने में एक दिन (राजा का ) काम कर देना चाहिये।
- ्रेश इससे जो लोग मज़दूरी करके अपना पालन करते हैं उनके कर का निर्णय हो गया।
  - (३३) श्रीर उनका भी जो लोग कि जहाज श्रथवा गाड़ी के मालिक हैं।
  - (३४) जब तक ये लोग उसके लिये काम करें तो उन्हें उसे खाना देना चाहिये। (गौतम १०)

जिस भांति राज्य का प्रवन्ध वास्तव में किया जाता था उसका वर्णन मेगा-स्थनीज ने वहुत स्रच्छी तरह लिखा है। उसके निम्नलिखित वाक्य मनोरंजक होंगे—

देख भाल करते थे, जिनके द्वारा कि मुख्य नहर में से उनकी शाखात्रों में पानी जाता था जिससे कि सबको बराबर पानी मिले। इन्हीं लोगों के जिम्मे शिकारियों का भी प्रवन्ध होता था और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें पुरस्कार अथवा दण्ड देने का उन्हें अधिकार भी होता था। वे लोग कर उगाहते थे और भूमि से सस्वन्ध रखने वाले व्यापारों को, जैसे कि लकड़ी काटने वाले बदई, लोहार और खान में काम करने वालों की देख भाल रखते थे। वे सड़क बनवाते थे और दस दस स्ट डिया पर दूरी दिखलाने के लिये परथर गड़वाते थे। ( मेककिण्डल का अनुवाद )।

राजा ख्रों के निज की चाल व्यवहार के विषय में मेगास्थ नीज ने जो वर्णन लिखा है वह संग्कृत साहित्य के वर्णन से मिलता है। राजा के शरीर की रचा का भार दासियों के ऊपर रहता था। ये लोग अपने वाप माँ से मोल ले लिये जाते थे ख्रीर रचक तथा अन्य सिपाही लोग द्वार के वाहर रहते थे। राजा नित्य राज-सभा करते थे ख्रीर वहां विना कार्य में रकावट डाले दिन भर रहते थे। दूसरे अवसरों पर वे महल के वाहर केवल तव जाते थे जब कि या तो उन्हें यज्ञ करना हो अथवा शिकार को जाना हो। जब वे शिकार को जाते थे तो भुण्ड की भुण्ड कियाँ उनके चारों ख्रीर होती थीं ख्रीर उनके उपरान्त भाला लिये हुये सिपाही होते थे। राजा के साथ जब कि यह हाथी पर वैटकर शिकार करता था रथों में, घोड़ों व हाथियों पर शास्त्र लिये हुये स्त्रियां होती थीं। कभी-कभी वह एक कटघरे के भीतर चबृतरे पर वैटकर तीरों से शिकार करता था. और उस समय शस्त्र लिये हुये दो या तीन स्त्रियां चबृतरे पर खड़ी रहती थीं। इस दुचान्त से विदित होता है कि ऐतिहासिक काव्य काल के दुरु ख्रीर पांचाल लोगों की वलवान ख्रीर वीरोचित चाल व्यवहार के स्थान पर दार्शनिक काल में दुछ विलासप्रियता श्रीर स्त्रीवत चाल व्यवहार हो गई थी। वीरता का समय चला राया ख्रीर विलास का समय आ गया था।

हिन्दुश्रों का युद्ध के लिये तैयार होने का वर्णन एरियन इस भांति देता है, ''पैदल सिपाही लोग श्रपनी ऊंचाई के बराबर धनुष धारण करते हैं। इसको वे भूमि पर टैक कर श्रीर श्रपने बायें पैर से उसको दबाकर कमान की डोरी को पीछे की श्रीर खींच-कर तीर छोड़ते हैं। उनकी तीर तीन गज से कुछ ही कम लग्बी होती है श्रीर ढाल, कबच श्रथवा उससे भी बढ़कर रह्मा की कोई चीज नहीं है जो कि हिन्दू धनुष चलाने वाले के निशाने से बच सके। वे श्रपने वाएँ हाथ में बैल के चमड़े की ढाल लिये रहते हैं जो धारण करने वाले मनुष्य के इतनी चौड़ी नहीं रहती परन्तु उनके बराबर लम्बी रहती है। कोई-कोई सिपाही धनुष के बदले में भाला लिये रहते हैं श्रीर वे एक तलवार

मी लिए रहते हैं जिसकी बार चौड़ी रहतो है, परन्तु वह तीन हाथ से अधिक लम्बी नहीं रहती और जब वे युद्ध करने लगते हैं तो अपनी रत्ता के लिये इस तलवार को दोनों हाथों से चलाते हैं। घोड़सवारों के पास दो भाले होते हैं जो कि सौनिया की भांति होते हैं और उनकी ढाल पैदल सिपाहियों से छोटी होतो है। क्योंशि वे लोग घोड़ों पर जीन नहीं कसते और न वे यूनानियों वा केल्ट लोगों की भाँति लगाम लगाते हैं; परन्तु वे घोड़ों के मुँह के चारों ओर बैल के चमड़े को बांघ देते हैं जिसके नीचे एक नुकीला लोहे अथवा पीतल का कांटा लगाते हैं, परन्तु वह बहुत तीखा नहीं होता। यदि कोई अदमी अभीर होता है तो वह हाथीदाँत का काँटा लगाता है। (मेकिकिण्डल का अनुवाद)

हिन्दुन्नों में युड के नियम संसार की दूसरी जातियों की स्रापेक्ता श्रिक श्रच्छे है। "श्रार्ट लोग उन लोगों को नहीं मारते थे जो कि श्रपना शस्त्र रख देते थे श्रथवा जो लोग दाल खोलकर श्रथवा हाथ जोड़ कर दया की प्रार्थना करते थे श्रथवा जो लोग भाग जाते थे (श्रापस्तम्ब २, ५, १०, ११)।" जो लोग मयभीत हों श्रथवा नशे में हों, पारल हों या श्रापे से वाहर हों श्रथवा जिन लोगों के पास शस्त्र न हों, उनसे तथा स्त्रियों, वस्त्रों, बुद्दों श्रोर ब्राह्मणों से युद्ध न करना चाहिये।" (बौदायन १, १०, १८, ११) "मृत सिपाहियों की स्त्रियों का निर्वाह करना चाहिए।" (बिशष्ट १६, २०) श्रीर मेगास्थनीज भी हिन्दुन्त्रों के युद्ध के श्रच्छे नियम होने की साली देता है। "वयों क जहां श्रन्य जातियाँ युद्ध में भूमि को उजाड़ कर ऊसर की भांति कर डालती हैं इसके विरुद्ध हिन्दू लोग किसानों को एक पवित्र जाति समभन्नते हैं श्रीर जमीन जोतने बोने वाले यदि उनके निकट हां युद्ध हो रहा हो तो वे किसी भय में नहीं रहते, क्यों कि दोनों दल के लड़ने वाले युद्ध में केवल एक-त्सरे को मारते हैं परन्तु खेती करने वालों से दुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते। इसके श्रविरिक्त वे न तो श्रपने शत्रु की भूमि में श्रागलगाते हैं श्रीर न वहां के पेड़ों को काट गिराते हैं।"

भेगास्थनीज कहता है कि हिन्दू जातियां गिनती में सब एक सौ झटारह थीं। भारतवर्ष के उत्तर में झीर हिमालय के उस पार के देश में 'वे संदियन लोग रहते थे जो कि सकई कहलाते थे।" यह उस प्रदल जाति का संत्रेष में वर्षान है जो कि हिमालय पर्वत की उत्तरी टाल पर काले वादलों की भांति ईसा के पहले चौथी शताब्दी में रहती थी और जो कुछ शताब्दी में पश्चिम में भारतवर्ष पर प्रवल झांबी की भांति झा पड़ी और जिसने हिन्दू राज्य को छिन्न-भिन्न कर डाला।

भारतवर्ष के शान्त और न्याय के अनुसार रहने वाले लोगों का मेगास्थनीज

जो वर्णन करता है उसे प्रत्येक हिन्दू घमण्ड से पढ़ सकता है । "वे बड़े सुख से रहते हैं ग्रीर वड़े सीधे-सादे ग्रीर कम खर्चीले होते हैं। वे यज्ञों को छोड़ कर ग्रीर कभी शराव नहीं पीते । उनकी शराब जो के बदले चावल से बनाई जाती है ज्यौर उनका मुख्य ब्राहार चावल ही होता है उनका सीघापन ब्रौर उनकी प्रतिज्ञा इसी से समभ लीजिये कि वे वहत ही कम न्यायाधीश के पास जाते हैं। गिरवी उखने अथवा अमानत के विषय में उनका कभी दावा नहीं होता श्रीर न उनको मोहर अथवा गवाहों की आवश्य-कता होती है। वे स्रमानत रख देते हैं स्त्रीर एक-दूसरे का विश्वास रखते हैं। वे स्त्रपने गह ग्रीर सम्पत्ति को बहुधा श्ररित्तत छोड़ देते हैं। इन वातों से उनका धीरज स्वभाव विदित होता है। वे सत्यता ग्रौर धर्म को समान ग्रादर की दृष्ट से देखते हैं। इसीलिये वे वृद्धों को यदि उनमें विशेष बुद्धि न हो तो कोई विशेष ऋधिकार नहीं देते।" इसके स्रितिरिक्त मेगास्थनीज कहता है कि हिन्दू लोग विदेशियों को भी गुलाम नहीं वनाते, स्वदेशियों को तो भला वे क्यो बनाने लगे। उनमें चोरी बिरले ही कभी होती थी। उनमें न्याय जवानी होता था श्रीर वे लिखना नहीं जानते थे। नियार्जस से हम लोगों को विदित होता है कि भारतवर्ष में दार्शनिक काल में लोग लिखना जानते थे। स्रतएव मेमास्थनीज के वर्णन से केवल यह समभा जाना चाहिए कि लिखने का प्रचार कम रहा होगा अर्थात् पाठशालाओं में वालकों को शिचा जवानी ही दी जाती थी और जवानी ही वे त्रपना धर्म पाठ कण्ठाग्र करते थे । न्यायालयों के विद्वान न्यायाधीश लोग भीं धर्म-सूत्रों को कंटस्थ रख कर उनके ब्रानुसार न्याय करते थे।

 स्रीर भिन्न-भिन्न स्राकार की चिड़ियां बहुतायत से होती थीं। इसके श्रितिरिक्त वहाँ बड़े बड़े हाथी भी स्रधिक थे स्रन्य स्रानाओं के स्रितिरिक्त भारतवर्ष में बाजरा भी बहुतायत से होता स्रीर वह निद्यों के स्रधिक होने के कारण स्रच्छी तरह सींचा जाता है। वहां कई प्रकार की दाल स्रीर गेहूँ स्रीर "वासपोरम" तथा खाने के लिये दूसरे बहुत से पेड़ होते हैं जिनमें से बहुतरे स्राप से स्राप उगते हैं। इसके सिवाय इस भूमि में जानवरों के खाने योग्य बहुत प्रकार की चीजों होता हैं जिनका व्योरा लिखना कठिन हैं। कहा जाता है कि भारतवर्ष में स्रकाल कमी नहीं स्राया स्रीर कभी खाने को चीजों की महंगी नहीं हुई। इसका कारण यह है कि वर्ष में दो बार वृष्टि होती है—स्र्यात् एक तो जाड़े में गेहूं बोने के समय जैसा कि स्रन्य देशों में होता है स्रीर दूसरी गर्मी में जब कि चावल "वासपोरम", बाजरा स्रीर तिल बोने का ठीक समय है—भारतवर्ष के लोग प्राय: सदा ही वर्ष में दो फसल काटते हैं स्रीर यदि एक फसल कुन्न खराव हो जाय तो उनको लदा निश्चय रहता है दूसरी फसल स्रच्छी होगी। इसके सिवाय स्रापसे होने वाले वृचों के फल स्रीर खाने योग्य कन्द जो कि नम जगहों में भिन्न-भिन्न मिठास के होते हैं, मनुष्यों के खाने के लिये बहुतायत से है।"

त्राज कल किसी हिन्दू के लिये ग्रसम्भव है कि वह दो हजार वर्ष पहले की हिन्दुओं के समय की भारतवर्ष की इस भाग्यवती दशा का वृत्तान्त जो कि इस बुद्धिमान ग्रोर योग्य विदेशी ने पत्त्पात रहित होकर लिखा है, विना घमण्ड के न पढ़े। सुन्दर गाँवों में परिश्रमी ग्रोर शान्त खेती करने वाले रहते थे ग्रोर वे विस्तृत उपजाऊ खेतों को सावधानी ग्रोर परिश्रम के साथ जोतते बोते ग्रोर सींचते थे। नगर के शिल्पकार बड़ी डे उत्तमता के साथ भांति-भांति को वस्तुएँ वनाते थे। यह विचारना ग्रसम्भव है कि ये सब फल राज्य की सावधानी ग्रोर सुप्रम्थ के बिना ही जान ग्रीर माल की उत्तम रज्ञा के बिना ग्रोर उचित ग्रीर उत्तम कानून की सहायता के विना हो गये हों ग्रीर जब कभी राजा लोगों में परस्पर युद्ध भी होता था ग्रीर लड़ाके चृत्री सरदार लोग रणभूमि में होते थे उस समय भी भारतवर्ष में एक ऐसी दयालु रीति प्रचलित थी जिसने कि युद्ध की भयानकता को कम कर दिया था ग्रीर शान्त गाँव के रहने वालों एवं परिश्रमो खेती करने वालों को उपद्रव ग्रीर विपत्ति से रज्ञित रक्खा था। यह रीति प्राचीन समय में ग्रीर कहीं प्रचलित नहीं थी।

भारतवर्ष की उत्तम शिल्प की वस्तुएं ईसा के बहुत पहले फिनीशिया के व्यापा-रियों ब्रोर पश्चिमी एशिया तथा ईंजिए के बाजारों में पिरिचित थीं। मेगास्थिनी ज कहता है कि "भारतवासी शिल्प में बड़े चतुर थे जैसे कि स्वच्छ वायु में रहने वाले श्रीर बहुत ही उत्तम जल पाने वाले लोगों से श्राशा की जा सकती है। भूमि के भी नीचे सब प्रकार की घातुश्रों की बहुत सी खानें थी क्योंकि उसमें बहुत सा सोना श्रोर चाँदी, ताँवा श्रीर लोहा श्रीर टीन तथा श्रन्य घातुएँ भी होती है जो कि काम की चीज श्रीर गहने तथा युद्ध के हरवे हथियार श्रीर हर तरह के श्रीजार बनाने के काम में श्राती थीं। गहनों श्रीर श्राम्हणों के विषय में मेगास्थिनीज कहता है कि उनकी सीधी सादी चाल पर ध्यान देते हुए उनको श्राम्षण श्रीर गहने बहुत प्रिय हैं। "उनके कपड़ों में सुनहला काम होता है श्रीर उनमें रत्न जड़े रहते हैं श्रीर वे सर्वोत्तम मलमल के फूलदार काम के कपड़े भी पहनते हैं। उनके पीछे नौकर लोग उन्हें छाता लगा कर चलते हैं, क्योंकि वे सुन्दरता पर बहुत ही श्रिधक ध्यान रखते हैं श्रीर श्रपनी सुन्दरता बढ़ाने के लिये सब प्रकार के उपाय करते हैं।"

परन्तु स्ट्रेबो ने जिस धूमधाम की यात्रा का वर्णन किया है वह वड़ा मनींरखक है श्रीर ऐसी धूमधाम मेगास्थिनीज ने भी पाटलिपुत्र की गलियों में श्रवश्य देखी होगी।

"त्योहारों में उनके जो यात्रा प्रसङ्ग निकलते हैं उनमें सोने श्रीर चाँदी के श्राभू-षणों से सिज्जित बहुत से हाथियों की कतार होती है, बहुत सी गाड़ियाँ होती हैं जिनमें चार-चार घोड़े व कई जोड़ी बैल जुते रहते हैं । उसके उपरान्त पूरी पोशाक में बहुतसे नौकर चाकर रहते हैं जिनके हाथ में सोने के बर्तन, बड़े-बड़े बर्तन श्रीर कटोरे तांमजाम, ताँवे के पीने के प्यले श्रीर बर्तन जिसमें से बहुतों में पन्ने, फीरोजे, लाल इत्यादि रून जड़े रहते हैं, सुनहले कामदार बस्त्र, जङ्गली जानवर यथा भेंसे, चीते श्रीर पालत् शेर श्रीर श्रानेक प्रकार के पर बाले श्रीर मधुर गीत गाने बाले पत्ती रहते हैं ( वान साहेब का स्ट्रें वो का श्रनुवाद ३ एष्ट ११७)।

### वीसवाँ श्रध्याय

### कानून

संसार के प्राचीन इतिहास में कहीं भी विजय करने वालीं श्रीर पराजित लोगों में अथवा पुजारियों स्त्रीर सांसारिक मनुष्यों में बराबरी के कानून नहीं रहे हैं। प्राचीन समय में ग्रीक ग्रीर हेलोट लोगों के लिए, पेट्रीशियन ग्रीर प्लीबिग्रन लोगों के लिये, जमीदारों स्त्रीर कास्तकारों के लिये, पुजारियों श्रीर संसारी लोगों के लिये हवशियों के लिये, अथवा अंग्रे जों ओर अमेरिका के लाल मनुष्यों के लिए एक ही कानून नहीं थे। संसार के ब्रान्य देशों की तरह भारतवर्ष में भिन्नःभिन्न श्रेणी के लोगों के लिये भिन्न-भिन्न कानून थे। ब्राह्मणों के लिये एक कानून था। शुद्रों के लिये दूसरा। ब्राह्मणों से अनुचित उदारता के साथ वर्ताव किया जाता था। श्रीर श्रूदों । के साथ वहुत श्रधिक निर्दयता त्रीर कड़ाई के साथ । यदि कोई बाह्मण स्मृति में लिखे हुए चार या पांच महापातकों में से कोई पाप करे ऋर्थात् यदि वह किसी बाह्य को मार डाले. ऋपने गुरु की स्त्री से व्यभिचार करे, किसी ब्राह्मण का द्रव्य चुरावे व शराव पीये तो राजा उसके ललाट को गरम लोहे से दगवा कर उसे ऋपने देश से निकाल देता था। यहि कोई नीच जाति का मन्ज्य किसी ब्राह्मण को मार डाले तो उसे फाँसी दी जाती थी श्रीर उसकी सम्पत्ति छीन ली जातो थी। यदि कोई मनुष्य श्रपने वरावर की जाति या श्रपने से नीच जाति के भनुष्य को मर डाले तो उसको उपयुक्त दण्ड दिया जाता था (बौद्धा-यन १, १०, १८, १६)।

व्यभिचार भारतवर्ष में सदा से केवल दोष ही नहीं वरन् एक घोर पाप समभा जाता हैं। परन्तु उसके लिये भी दण्ड दिया जाता था। वह दोषी को जाति के अनुसार दिया जाता था। यदि कोई ब्राह्मण, च्नि या वैश्य किसी शूद्ध स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो वह देश से निकाल दिया जाता था, परन्तु यदि कोई शूद्ध प्रथम तीनों जाति की किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो उसे प्राण दण्ड दिया जाता था ( अप्रापस्तम्व २, १०, २७)।

परन्तु, कानृत् यनाने वाले ब्राह्मण इन वातों से जैसे बुरे समभे जा सकते हैं विसे व वास्तव में नहीं हैं। अपने और श्रूद्धों के बीच वड़ा भारीं अन्तर दिखलाने के अभिपाय से उन्होंने वमण्डी श्रूद्धों के लिये वड़े-वड़े दण्ड नियत किए हैं जिनके विषय में यह यह देना उचित होगा कि वे केवल धमकी मात्र रहे और केवल धमकी ही के

लिए बनाए गए थे। जो शूद्र प्रथम तीनों जातियों . के किसी धार्मिक मनुष्य की बुराई करता था उसकी जीभ काट ली जाती थी और जो शूद्र उन जातियों की बराबरी करता था उसको कोड़े लगाये जाते थे ( ग्रापस्तम्ब २, १०, २७)।

इसी प्रकार जो शूद्र किसी ब्राह्मण को गाली देता व मारता था उसका वह श्रंग काट डाला जाता था जिससे कि उसने दोष किया हो। यदि उसने वेद का पाठ सुना हो तो उसके कान गली हुई लाह व टीन से वन्द कर दिए जाते थे, यदि उसने वेद का पाठ किया हो तो उसकी जीम काट ढाली जाती थी श्रीर यदि उसे वेद का पाठ स्मरण हो तो उचकी देह काट कर दो डुकड़े कर दी जाती थी (गौतम १२)।

पाठकगण बात सहज में समक्त लेंगे कि स्त्रों के बनाने वाले ब्राह्मण लोग श्रापने श्रीर श्रन्य जातियों, श्रीर विशेषतः श्र्द्धों के बीच श्रन्तर प्रकट करने के लिये बड़े उत्सुक थे श्रीर इसीलिए उन्होंने कान्त्नों को उसका दस गुना कठोर दिखलाया हैं जैसा कि कोग्य राजा, चत्री कर्मचारी तथा ब्राह्मण न्यायाधीश भी वास्तव में करते थे।

जो च्नी किसी ब्राह्मण को गाली दे उसे सी कार्षापण देने पड़ते थे श्रीर जों ब्रत्सणों को मारे उसे दो सी कार्षापण देने पड़ते थे। जो वैश्य किसी ब्राह्मण को गाली दे उसे डेट सी कार्षापण श्रीर कदाचित् मारने के लिए तीन सी कार्षापण देने पड़ते थे। परन्तु जो ब्राह्मण किसी च्नी को गाली दे तो उसे केवल पचास कार्षापण देने पड़ते थे, वैश्य को गाली देने के लिए उसे २५ कार्षापण श्रीर शूद्र को गाली देने लिये कुछ भी नहीं देना पड़ता था (गौतम १२, ८——— १३)।

जान पड़ता हैं कि चोरी के लिये, कम से कम कुछ अवस्थाओं में प्राणदण्ड ग्रथवा शारीरिक दण्ड दिया जाता था ग्रीर कहा जाता था कि चोर राजा के सम्मुख खुले हुए वालों से ग्रपने हाथ में एक लकड़ी लिये हुए उपस्थित होता था ग्रीर ग्रपना दोष को स्वीकार करता था। यदि राजा उसे च्नमा कर दे, उसे प्राण दण्ड न दे ग्रथवा न मारे तो ग्रपराध का भागी राजा होता था। (गौतम १२, ४५)।

त्तमा करने का विशेष अधिकार केवल राजा ही को था। प्राण्दण्ड के दोषों को छोड़ कर अन्य अवस्थाओं में दोषी के लिए गुरु, पुरोहित कौई विद्वान मृहस्थ अथवा कोई राजकुमार वीच में पड़ सकता था ( आपस्तम्व २, १०, १७, २० )।

विशाप्ठ कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य किसी ग्रातताई ग्रायीत् किसी घर जलाने वाले किसी कैदी किसी ऐसे मनुष्य से जो कि प्राण लेने के लिये ग्रापने हाथ में शस्त्र लिए हो, किसी छुटेरे ग्राथवा किसी ऐसे मनुष्य से जिसने कि किसी दूसरे की भूमि ले ली हो ग्रथवा किसी की स्त्री छीन ली हो—श्राक्रमण किया जाय तो वह श्रात्मरचा कर सकता है। यदि कोई श्रातताई किसी मनुष्य का प्राण लेने के लिये श्रावे तो उस मनुष्य को ग्राधिकार है कि वह उसे मार डाले चाहे वह "समस्त वेदों श्रीर उपनिषदों का जाननेवाला" क्यों न हो (विशिष्ट ३, १५-१८)।

खेती ग्रीर भ्यापार लोगों को जीविका थी ग्रीर खेती करने वाले की भूमि से ग्रथवा किसी शिल्मकार से व्यापार से सम्बन्ध रखने वाले दोषियों को सब से ग्रधिक कटोरता के साथ दण्ड दिथा जाता था। हम दिखला जुके हैं कि भूमि की रच्चा करनी उन ग्रवस्थाग्रों में से थी जिनमें कि ग्रास्मरच्चा की जा सकती थी ग्रीर भूमि के विषय में भूठो गवाही ग्रत्यन्त घृणा की दृष्टि से देखी जाती थी। किसी छोटे जानवर के सम्बन्ध में भूठी साची देने से साची देने बाला दस मनुष्यों के मारने के ग्रपराध का भागी होता था। गाय, धोड़े ग्रथवा मनुष्यों के सम्बन्ध में भूठी साची देने से वह क्रमशः एक सी, एक हजार ग्रथवा दस हजार मनुष्यों के मारने के ग्रपराधी के बरावर होता था परन्तु भूमि के सम्बन्ध में भूठी साची देने से वह समस्त मनुष्य जाति को मार हालने के ग्रपराधी के बरावर होता था परन्तु भूमि के सम्बन्ध में भूठी साची देने से वह समस्त मनुष्य जाति को मार हालने के ग्रपराधी के बरावर होता था। "भूमि की चोरी के लिये नर्क का दण्ड होता है (गौतम १३, १४, १७)।"

इसी प्रकार शिल्पकारों के विषय में मेगास्थनीज कहता है कि जो मनुष्य किसी शिल्पकार की श्राँख फोड़ डाले श्रथवा हाथ काट डाले उसे प्राणदण्ड होता था। जो मनुष्य श्रात्महत्या करना चाहता था उसके लिये एक कठोर प्रायश्चित नियत था श्रीर हत्या करने वाले के सम्बन्धियों के लिये उसकी श्रम्येष्टि किया करना वर्जित था (वशिष्ठ २३, १४, हत्यादि)।

दो हजार वर्ष पूर्व हिन्दुग्रों का दण्डक्रम इस प्रकार का था। ग्रव हम दीवानी कानृत के पेचीले विषय का वर्णन करेंगे जो कि सुगमता से पाँच भागों में वाँटा जा सकता है ग्रार्थात् (१) खेती ग्रीर चराई के कानृत (२) सम्पत्ति के कानृत (३) ग्राधिक व्याज खाने के कानृत (४) उत्तराधिकारी होने के ग्रत्यन्त ग्रावश्यक कानृत ग्रीर (५) वटवारे के कानृत । हम खेती ग्रीर चराई के नियमों से ग्रारम्भ करते हैं।

- (१) यदि कोई मनुष्य किसी भूमि का ठेका ले और उसमें यत्न न करे और उसके कारण भूमि में अन्न न उपने तो यदि वह मनुष्य अमीर हो तो उससे उतने अन्न का मूल्य ले लिया जायगा जो उस भूमि में उपज सकता था।
- (२) खेर्ती के काम में जो नौकर रक्खा जाय वह यदि अपना काम छोड़ दे तो इसे कोडे लगावे जावेंगे।

- (२) यही दण्ड उस चरवाहे को दिया जायेगा जो अपना काम छोड़ देगा।
- (४) ग्रीर जिन पशुत्रों की रखवारी उसके सुपुर्द होगी वे ले लिये जाँयगे।
- (५) यदि पशु अपना तवेला छोड़कर किसी का अन्न खा जाय तो अन्न का मालिक उन्हें हाते में वन्द रख कर दुर्वल कर सकता है परन्तु इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता।
- (६) यदि कोई चरवाहा जिसने ऋपने जिम्में कुछ पशुस्रों को लिया हो उन पशुस्रों को नष्ट हो जाने अथवा खो जाने दे तो उसे पशुस्रों के स्त्रामीं को उनके वदलें में दूसरे पशु देने पड़ेंगे।
- (७) यदि (राजा का वनरखा) ऐसे पशुत्रों को देखे कि जो अग्रवावधानी से जंगल में चले गए हों तो वह उन्हें गाँव में लाकर उनके स्वामियों दे देगा। (अप्रापस्तम्ब २, ११, २८)।

फिर गौतम कहते हैं:--

- (१६) यदि पशु कुछ हानि करें तो उनका दोष उनके मालिक पर होता हैं।
- (२०) परन्तु यदि उन पशुस्रों के साथ कोई चरवाहा हो तो वही उसका उत्तर-दाता होगा ।
- (१२) यदि किसी सड़क के निकट विना घेरे हुये खेत में यह हानि हो तो उसका उत्तरदाता चरवाहा श्रीर उस खेत का स्वामी दोनों ही होंगे (गौतम ११)।

त्राजकल की भाँति उस समय भी विना घिरे हुये खेत पशुग्रों को चराने श्रीर श्रीर लकड़ी काटने के लिये साधारणतः काम में ग्राते थे।

यदि खेत घिरे न हों तो वह उसमें से गाय के लिये घाम. श्रामी श्रामि जलाने के लिये लकड़ो, तथा पेड़ श्रीर लताश्रों के फूल श्रीर फल ले सकता है (गीतम १२, २८)।

वशिष्ठ मार्ग के हक ग्रीर ग्रावल सम्पत्ति के विषय के भागड़ों में श्रावश्यक गवाही के लिये उचित नियम देते हैं।

(१०) स्मृति में सम्पत्ति के अधिकार के लिये तीन प्रकार के प्रमाण लिखे हैं अर्थात् दस्तावेज, गवाही और कञ्जा। इन प्रमाणों से कोई मनुष्य उस सम्पत्ति को फिर से पा सकता है जो कि पहले उसके अधिकार में रही हो।

जिन खेतों में मार्ग का हक्क होता है उनमें सड़क के लिये आवश्यक जगह श्रीर इसी प्रकार गाड़ी घूमने के लिये जगह भी छोड़ देनी चाहिये।

(१२) नये वने हुये मकानों श्रीर इसी प्रकार की श्रन्य इमारतों के निकट तीन फुट चौड़ा रास्ता होना चाहिये।

(१३) किसी घर त्राथवा खेत के विषय के भागड़े में पड़ोसियों की साची पर विश्वास करना चाहिए।

(१४) यदि पड़ोसियों की गवाही एक दूसरे के विरुद्ध हो तो कागज पत्र को

प्रमाण मानना चाहिए।

(१५) यदि कागज पत्र भगड़े के हों तो गांव श्रथवा नगर के वृद्ध लोगों श्रोर शिल्पकारों श्रथवा व्यापारियों की पंचायतों की सम्मति पर भरोसा करना चाहिये। (वशिष्ठ १६)

श्रीर श्रव हम सम्पत्ति के कानून के विषय में लिखेंगे। सम्पत्ति नीचे लिखे श्रनुसार श्राठ प्रकार की कही गई है:—

- (१६) पिता से मिली हुई सम्पत्ति, मोल ली हुई वस्तु, गिरों की सम्पत्ति, वह सम्पत्ति जो विवाह के उपरान्त स्त्री को ऋपने पित के घराने से मिलती है, दान की सम्पत्ति, जो सम्पत्ति यह करने के लिए मिली हों, पुनर्सम्मिलित साम्भीदारों की सम्पत्ति श्रीर श्रीठवें मजदूरी।
- (१७) इन त्राठों प्रकार की सम्पत्तियों में से किसी की भी यदि कोई दूसरा मनुष्य लगातार १० वर्षों तक भोगे तों उसका मालिक फिर उसे नहीं पा सकता।
- (१८) दूसरे दल के लोग भी निम्निलिखित वाक्य उद्धृत करते हैं:—िगरों की वस्तु, सीमा, नावालिंग की सम्पत्ति, (खुली हुईं) धरोहर, मोहर की हुई धरोहर, स्त्री, राजा की सम्पत्ति, श्रोत्रीय का धन, यह सब दूसरों से भोगे जाने पर भी उनका नहीं हो जाता!
- (१६) जिस सम्पत्ति को उसका मालिक त्रिलकुल स्त्रोड़ दे वह राजा की होती है ( वशिष्ठ १६ )

गौतम भी इसी प्रकार का नियम लिखते हैं:--

- (३७) जो मनुष्य न तो पागल हो श्रीर न नावालिग, उसकी सम्यत्ति यदि उसके सामने दूसरा कोई मनुष्य भोगे तो वह सम्यत्ति भोग करनेवाले की हो जाती है ;
- (३८) परन्तु यदि वह श्रोत्रियों, सन्यासियों त्र्ययवा राज्य कर्मचारियों से भागीं जाय तो ऐसा नहीं होता ।
- (३६) पशु, भृमि, ग्रौर स्त्रियों के दूसरों के ग्राधिकार में रहने से भी उन पर उनके मालिक का स्वत्य छूट नहीं जाता। (गीतम १२)

उपरोक्त वाक्यों में स्त्रियों से दासियों का ऋर्थ है। नावालियों और विधवाओं इत्यादि के विपय में यह नियम है कि राजा उनकी सम्पत्ति का प्रवन्य करे और नावालिय के वालिंग होने पर उसको उसकी सम्पत्ति उसे दे दे । (वशिष्ठ १६, ८, ६)

श्रव हम भारतवर्ष के प्राचीन समय के श्रिधिक व्याज के कानून को लिखेंगे। हमारे पाठकों में से बहुत से लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि वे उस कानून से बुरे नहीं थे जो कि केवल फुछ शताव्दी पहले यूरप में प्रचलित थे! ''रुपये उधार देने वाले के लिये व्याज को दर विशष्ठ के वाक्यों में सुनिए। बीस कार्षापण के लिये प्रतिमास पांच माशा लिया जा सकता है, और इससे नियम नहीं टूटता।" (विशष्ठ २, ५१)

इसी प्रकार गीतम कहते हैं (१२,१६)-

जो रुपया उधार दिया जाय उसका उचित ब्याज वीस (कार्षापण) के लिये प्रति मास पांच माशा है।

भाष्यकार हरदत्त कार्षापण का व्याज वीस माशा कहते हैं जिससे की वियाज का दर प्रति मास सवा रुपये से कड़े अथवा प्रति वर्ष पन्द्रह रुपये सेकड़े होता है। कृष्ण पंद्रित यह ठीक कहता है कि यह व्याज उस द्रव्य के लिये है जो वस्तु गिरों रख कर दिया जाय। मनु विशेषतः कहता है (८, १४०) कि यह व्याज विशिष्ठ का नियत किया हुआ है। गौतम कहता है कि जब मूल द्रव्य व्याज मिला कर दूना हो जाय तो उसके उपरान्त व्याज नहीं लगता और गिरो रक्खी हुई वस्तु का यदि भोग किया जाता हो तो उस रुपये का विलक्ष्तल व्याज नहीं लगता। (१२,३१ और ३२)

दूसरी वस्तुएँ वहुत अधिक व्याज पर भी दी जा सकती है, पर उसी अवस्था में जब कि उसके पल्टे में कोई वस्तु गिरों न रक्खी गई हो।

(४४) सोना जितना उधार दिया जाय उसका दूना लिया जा सकता है श्रीर श्रन्न तिगुना लिया जा सकता है।

(४५) स्वादिष्ट वस्तुओं के लिये भी श्रन्न का नियम कहा गया है।

• (४६) श्रीर पूल, कंद, ग्रीर फल के लिये भी।

(४७) जो वस्तुएँ तोल कर विकती है उनको उधार दे कर उनका अठगुना लें सकते हैं।

इस प्रकार गीतम कहते हैं---

पशु, जात वस्तुएँ ऊँन, खेत की पैदावार ग्रौर वोभा ढोने वाले पशुन्त्रों को उधार दे कर उनके पचगुने मूल्य से ग्रिधिक नहीं लिया जा सकता। (गौतम १२,३६)

इस प्रकार वस्तु गिरों रख कर द्रव्य उधार देने के ऋतिरिक्त ऋन्य वस्तु झीर

पैदाबार, उनके पलटे में बिना कोई वस्तु गिरों रक्खे हुए, वड़े ऋधिक सूद पर उधार दिए जाते थे। द्रव्य की ऋवस्था में व्याज केवल दूना हो सकता था, परन्तु ऋन्य ऋवस्थाओं में वह छुगुना ऋथवा ऋ।ठगुना तक हो सकता था।

गौतम छ भिन्न-भिन्न प्रकार के व्याज लिखता है। अर्थात् व्याज दर व्याज, समय समय पर दिए जाने वाला व्याज, वन्धेज किया हुआ व्याज, शारोरक व्याज, दैनिक व्याज और भोग वन्धक व्याज (१२, ३४० और ३५)। वह कहता है कि मृत पुरुष के उत्तराधिकारी को उसका देना चुकाना चाहिए परन्तु किसी जमानत का द्रव्य, व्यापार सम्बन्धी ऋण, स्त्री के माता पिता का द्रव्य, अधर्म के लिये ऋण और दण्ड का द्रव्य, मृतक के लड़कों को नहीं देना पड़ेगा। (१२,४० और ४१)।

श्रीर श्रव हम दिवानी कानून की सबसे श्रावश्यक वात श्रर्थात् उत्तराधिकारी होने के कानून का उल्लेख करेंगे।

प्राचीन हिन्दू लोग पुत्र सन्तान का होना धर्मकी वात समफते थे ख्रौर इस कारण त्रपना पुत्र न होने पर प्राचीन समय में ख्रौर प्रकार के पुत्र माने जाते थे।

निम्नलिखित वाक्यों में गौतम ने भिन्न-भिन्न प्रकार के उन पुत्रो का वर्णन किया है जिन्हें कि वह उत्तराधिकारी समभता था श्रौर ऐसों को जिन्हें उत्तराधिकारी नहीं वरन् केवल वंशज समभता था—

- (३२) ग्रपना पुत्र ( ग्रौरस ), ग्रपनी स्त्री से उत्पन्न हुग्रा पुत्र ( च्रेत्रज ), गोद लिया हुग्रा पुत्र ( दत्तक ), माना हुग्रा पुत्र ( कृत्रिम ), गुप्त रीति से उत्पन्न हुग्रा पुत्र ( गूधज ) ग्रौर त्यागा हुग्रा पुत्र ( ग्रपविद्व ) सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है ।
- (३३) अविवाहिता वालिका का पुत्र (कानीन), गर्भवती स्त्री का पुत्र (सहोध), दो वेर विवाहिता स्त्री का पुत्र (पीनर्भ), नियुक्त कन्या का पुत्र (पुत्रिकापुत्र), स्वयं दिया हुआ पुत्र (स्वयं दक्त) और मोल लिया हुआ (कोत) अपने वंश का होता है। (२८)

बौडायन स्रोर वशिष्ट गीतम के बहुत पीछे हुए स्रौर उनकी सम्मतियां गीतम से तथा एक दूसरे से कुछ वार्तों में भिन्न हैं।

- (१४) जिस पुत्र को पित ग्रपनी जाति की विवाहिता स्त्री से उत्पन्न करे वह श्रपना िनिज का पुत्र होता है (श्रीरस)।
  - (१५) पुत्री को नियुक्त करने के पीछे उससे जो पुत्र उत्पन्न हो वह नियुक्त पुत्री का पुत्र (पुतिकापुत्र ) होता है।
    - (१७) किसी मृत मनुष्य, किसी हिजड़े, तथा किसी रोगी मनुष्य की स्त्री से यदि

कोई दूसरा मनुष्य अनुमित लेकर पुत्र उत्पन्न करे तो वह स्त्री से उत्पन हुआ पुत्र ( चेत्रज ) कहलाता है।

- (२०) गोद लिया हुन्ना पुत्र ( दत्तक ) वह कहलाता है जिसे कोई मनुष्य उसके माता-पिता त्रथवा उनमें से किसी एक से लेकर त्रपने पुत्र के स्थान पर रखें ।
- (२१) वह बनाया हुन्ना पुत्र (कृतिम ) कहलाता है जिसे कोई मनुष्य केवल (उस पुत्र की ) सम्मति से ऋपना पुत्र बनावे ऋौर वह उसी को जाति का हो ।
- (२२) गुप्त रीति से उत्पन्न हुआ पुत्र (गूधज) वह कहलाता है जो घर में गुप्त रीति से उत्पन्न हो श्रीर उसका उत्पन्न होना पीछे से विदित हो।
- (२३) त्यागा हुन्रा पुत्र ( ऋपविद्ध ) वह कहलाता है जिसे उसके पिता ऋथवा माता ने ऋथवा उनमें से किसी एक ने त्याग दिया हो ऋौर उसे कोई ऋपने पुत्र की गांति रख ले।
- (२४) यदि कोई मनुष्य किसी ग्रविवाहिता कन्या के साथ ( उसके पिता ग्रथवा माता की ) ग्राज्ञा के विना, रहे तो ऐसी कन्या से उत्पन्न हुन्ना पुत्र श्रविवाहिता कन्या का पुत्र (कानीन ) कहता है।
- (२५) यदि कोई जानकर अथवा बिना जाने किसी गर्भवती स्त्री से विवाह करे तो उससे उत्पन्न हुआ पुत्र स्त्री के साथ लिया हुआ (सहोध) कहलाता है!
- (२६) माल लिया हुआ पुत्र (क्रीत) वह कहलाता है जिसे कोई मनुष्य उसके पिता माता अथवा उनमें से किसी एक से मोल लेकर अपने पुत्र की भाँति उसले।
- (२७) स्त्री के दूसरे विवाह का पुत्र (पौनर्भव) वह कहलाता है जो किसो स्त्री के दूसरे विवाह से अर्थात् जिस स्त्री ने अर्थाग्य पुरुष को छोड़ कर दूसरे पुरुष से विवाह कर लिया हो उससे उत्पन्न हुआ हो!
- (२८) स्वयं दिया हुन्ना पुत्र (स्वयंदत्त ) वह कहलाता है जिसे उसके माता-पिता ने त्याग दिया हो स्त्रीर वह किसी दूसरे के यहाँ स्त्रपने को स्वयं दे दे!
- (२६) वह जो प्रथम द्विज जाति के मुनुष्य श्रीर किसी शूद्ध जाति की स्त्री है उत्पन्न हो, निपाद कहलाता है।
- (३०) जो एक ही माता-पिता से कामासक्त होने के कारण उत्पन्न हो वह पार्सव कहलाता है। (वौद्धायन २, २, ३)।

उसके उपरान्त वौद्धायन कुछ वाक्यों को उद्भृत करते हैं जिससे विदित होता है कि उपरोक्त चौदह प्रकार के पुत्रों में से प्रथम सात प्रकार के पुत्र ऋर्थात् ऋरीर पुत्रिका, चेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गृधुज ऋरीर ऋपविद्ध उत्तराधिकारी हो सकते थे। उनके श्रागे के छ प्रकार के पुत्र श्रर्थात् कानीन; सहोध, क्रीत, पौनर्भव, स्वयं तत्त श्रीर निषाद वंशाज समभे जाते थे। पार्सव वंशाज भी नहीं समभा जाता था!

गौतम की तरह वशिष्ठ वारह प्रकार के पुत्र लिखते हैं:---

- (१२) प्राचीन लोगों ने केवल वारह प्रकार के पुत्र माने हैं!
- (१३) पहला पुत्र स्वयं पित द्वारा उनकी विहाहिता स्त्री से होता है (स्त्रीरस) I
- (१४) दूसरा पुत्र वह है जो उस स्त्री त्र्रथवा विधवा से उत्पन्न किया जाय जिसे त्र्यौरस पुत्र न होने के कारण पुत्र उत्पन्न करने का त्र्राधकार प्राप्त हो (चेत्रज)
  - (१५) तीसरा पुत्र नियत की हुई पुत्री (पुत्रिका पुत्र) है।
- (१६) वेदों में यह कहा है कि 'वह कन्या जिसका कोई भाई न हो (ग्रपने वंश के) पुरुष पूर्वजों में त्र्या जाती है ऋौर इस प्रकार वह उनके लड़के के समान हो जाती हैं \*।
- (१७) इसके सम्बन्ध में एक वाक्य है (जिसे पिता ऋपनी पुत्री को नियत करते समय कहता है) 'मैं तुभे एक बिना भाई की कन्या ऋाभृष्णों से सिज्जित देता हूँ। उससे जो पुत्र हो मेर। पुत्र होगा।
  - (१८) चौथा विधवा के पुनर्विवाह का पुत्र (पौनर्भव) होता है।
- (१६) पुनर्विवाहिता स्त्री (पुनर्भ) वह कहलाती है जो कि ऋपनी वाल्यावस्था के पित को छोड़ कर ऋौर दूसरों के साथ रहकर, फिर ऋपने वंश में ऋपवे।
- (२०) श्रीर वह पुनर्विचाहिता कहलाती है जो नपुन्सक, जाति से निकाले हुये वा पागल पति को छोड़ कर श्रथवा पति की मृत्यु के उपरान्त दूसरा पति करे \*\*।
- \* "विसण्ड यहां पर नियुक्त कन्या को जो पुत्र कहता है यह ऋद्भुत वात कदा-चित उस रीति से विदित होगी जो कि ऋव तक भी काश्मीर में पाई जाती है, यद्यपि उसका प्रचार ऋव बहुत कम है, तथापि वह है। उस रीति के ऋनुसार विना भाई की कन्या का पुरुष का नाम रक्खा जाता है। इस प्रकार की एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन राज तरंगि गी में दिया है। उसमें लिखा है कि गौड़ की राजकुमारीं श्रीर जयापीड़ को स्त्री कल्याग्यदेवी को उसके पिता कल्याग्माल्ल कह कर पुकारते थे"—डा० बुहलर।
- दस वाक्य में वे अवस्थाएँ लिखी हैं जिनमें कि स्त्री का दूसरा विवाह किया जा सकता था। वे अवस्थायें ये हैं अर्थात् । पित का पागलपन, नपुंसकता, जाति से निकःला जाना, अथवा मृत्यु। इस प्रकार की पुनविवाहिता स्त्री के पुत्र को उत्तराधिकार मिलने के लिये वशित्ट आजा देते हैं।

- (२१) पांचवां ऋविवाहिता कन्या का पुत्र (कानीस) होता है।
- (२४) वह पुत्र जो घर में गुप्त रीति से उत्पन्न हो छुठां ( गूधज ) है।
- (२५) लोग कहते हैं कि ये छुत्रों उत्तराधिकारी स्त्रौर वंशज हैं जो कि बड़ी स्त्रापित्यों से रत्ना करने वाले हैं ;
- (२६) अब उन पुत्रों में जो कि उत्तराधिकारी नहीं है परन्तु वंशज हैं पहला पुत्र वह है जो गर्भवती स्त्री के साथ आया (सहोध) हो ।
  - (२८) दूसरा गोद लिया हुआ पुत्र (दत्तक) है।
  - (२६) तीसरा मोल लिया हुन्ना पुत्र (क्रीत) है।
  - (३३) चौथा पुत्र वह है जिसने ऋपने को स्वयं दिया हो (स्वयंदत्त)।
  - (३६) पाचवां निकाला हुन्त्रा (त्रपविद्ध) है।
- (३८) लोग कहते हैं कि शूद्र जाति की स्त्री से उत्पन्न हुन्ना पुत्र (निषाद) छठां है (विशिष्ठ १७)

विष्ठ के अनुसार छुग्ने प्रकार के पुत्र उत्तराधिकारी नहीं हो सकते, परन्तु वह एक वाक्य उद्धृत करता है कि "जब प्रथम छुग्नो प्रकार का कोई उत्तराधिकारी न हो उस अवस्था में उनको उत्तराधिकार प्राप्त करने का" अधिकार होगा! गौतम, विशष्ठ, ग्रीर बौडायन के नियम इस मांति दिखलाये जा सकते हैं।

|                                |       |                  | 4 .             |                 |
|--------------------------------|-------|------------------|-----------------|-----------------|
| वंशज श्रौर<br>उत्तराधिकारी     | ſ     | गौतम             | वशिष्ठ          | बौद्धायन        |
|                                | 1     | ४ श्रीरस         | १ स्त्रीरस      | १ स्त्रीरस      |
|                                |       | २ चेत्रज         | २ चेत्रज        | २ पुत्रिकापुत्र |
|                                | ₹     | ३ दत्तक          | ३ पुत्रिकापुत्र | ३ चेत्रज        |
|                                | 1     | ४ कृत्रिम        | ४ पौनर्भव .     | ४ दत्तक         |
|                                |       | ५ गूधज .         | ५ कानीन         | ५ कृतिमः        |
|                                | j     | ६ त्र्रपविद्ध    | ६ गूधज 😁        | े ६ गूधज        |
| •                              | • • • |                  |                 | ं ७ स्त्रपविद्ध |
| वंशज पर<br>उत्तराधिकारी        | {     | ७ कानीन          | ं ७ सहोध        | - 🛱 कानीन 🤌     |
|                                |       | ८ सहोध           | ८ दत्तक         | ६ सहोध          |
|                                |       | ६ पीनर्भव        | ६ क्रीत         | १० कीत          |
| नहीं                           | ł     | १० पुत्रिकापुत्र | १० स्वयंदत्त    | ११ पीनर्भव      |
| न वंशज श्रौर न<br>उत्तराधिकारी | į     | ११ स्वयंदत्त     | ११ ऋपविद्ध      | १२ स्वयंदत्त    |
|                                |       | १२ क्रीत         | १२ निषाद        | १३ निषाद        |
|                                | (     | "                | "               | १४ पार्सव       |

परन्तु शीघ ही अपने से उत्पन्न हुये तथा दूसरे से उत्पन्न हुये पुत्रों को मानने का विचारिवचार होना मृत्यु के पीछे नर्क के कष्ट से बचने के लिये भी, आरम्भ हो गया। आपस्तम्ब जो बीद्वायन के एक शताब्दी पीछे हुआ, भन्न-भिन्न प्रकार के पुत्रों और उत्तरिकारियों का विरोध करता है और कहता है कि प्राचीन समय में जो बातें की जाती थीं वे आज कल के पापी मनुष्यों में नहीं को जा सकतीं।

- (१) जो मनुष्य ठीक समय में ग्रापने जाति की स्त्री के पास जाता है जो कि किसी दूसरे मनुष्य कीं न रही हो ग्रीर जिससे उसने नियमानुसार विवाह किया हो तो उससे जो पुत्र उत्पन्न हों तो वे ग्रापनी जाति का व्यवसाय करने के ग्राधिकारी हैं।
  - (२) श्रीर सम्पत्ति के उत्ताराधिकारी होने के भी ।
  - (प) प्राचीन समय के लोगों में इस नियम का उल्लंघन भी पाया है I
  - (६) ये लोग ग्रपने बड़े प्रताप के करण पाप के भागी नहीं होते थे।
  - (१०) त्राज कल का जो मनुष्य उनकी बातों को लेकर उनका ऋनुकरण करेगा, वह पतित होगा।
  - (११) किसी लड़के का दान (वा स्वीकार करना) ऋौर उसको वेचना (वा मोल लेना) व्यवहार के अनुसार नहीं है। (आपस्तम्ब २, ६, १६) एक दूसरे स्थान पर अपस्तम्ब कहना है कि—
  - (२) किसी सभ्य पति को अपनी स्त्री को अपने कुटुम्ब को छोड़ कर, दूसरे किसी को अपने लिये पुत्र उत्पन्न करने के प्रयोजन से नहीं देनी चाहिये।
  - (४) इस बात का ( ऋाजकल ) मनुष्यों की इंद्रियों की निर्वलता है, के कारण निर्पेश किया गया है।
  - (५) नियम के श्रनुसार पित को छोड़ कर किनी सम्य श्रथवा दूसरे मनुष्य का हाथ श्रकात पुरुष की भाति समक्तना चाहिये।
  - (६) यदि विवाह के समय की प्रांतज्ञा भंग की जाय तो पति ग्रीर पत्नी दोनों निस्सन्देह नर्क को जाते हैं। ( श्रापस्तम्ब २, १०, २७)

इस प्रकार श्रापस्तम्ब केवल नियोग श्रर्थात् पुत्र उत्तर करने के लिये स्त्री को दृसरे पुरुष के साथ निनुक्त करने का विषेध नहीं करता वरन् वह पुत्र के गोद लेने श्रथवा मोल लेने का भी निपेध करता है। श्राजकल हिन्दू लोग केवल श्रपने पुत्र को श्रीर श्रपना पुत्र न होने की श्रवस्था में गोद लिये हुये पुत्र को छोड़ कर श्रीर किसी प्रकार के पुत्र को नहीं मानते।

श्रन्त में हम वॅटवारे के कानून का उल्लेख करेंगे। भाइयों में संपत्ति के बांटने के सम्बन्ध में भी मतभेद हैं। ज्येष्ठता का नियम भारतवर्ष में कभी नहीं रहा वरन् जब तक कुटुष्व के एक में रहने की रीति प्रचलित थी तब तक सबसे ज्येष्ठ पुत्र श्रपने पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता था श्रीर पिता की भाँति सब का पालन करता था। परन्तु यह विदित होता है कि समस्त कुटुम्ब के मिल कर बड़े भाई के श्राधीन रहने की रीति भारतयर्ष में सदा से नहीं रही है श्रीर जिन स्त्रकारों के ग्रन्थ श्रव तक वर्तमान हैं उनमें से सबसे प्राचीन स्त्रकार गौतम कहता है कि भाइयों में वटवारा हो जाना बहुत श्रन्छा है क्योंकि "बटवारा होने से श्रात्मीय योग्यता की वृद्धि होती है। (२८, ४)

गीतम के अनुसार सब से बड़े पुत्र को संपत्ति का बीसवां भाग, कुछ पशु और एक गाड़ी उसके हिस्से के अतिरिक्त मिलनी चाहिये। विचले लड़के को कुछ घटिया पशु और सबसे छोटे को भेड़ी, अन्न, वर्तन, मकान, छकड़ा और कुछ पशु, मिलने चाहिये और शेष संपत्ति बराइर-बराबर बाट ली जाने चाहिये। अथवा वह सबसे बड़े पुत्र को दो हिस्से और शेष पुत्रों को एक-एक हिस्सा लेने को कहता है। अथवा वह उनमें से प्रत्येक को उनकी वड़ाई के अनुसार अपने इच्छानुकूल एक-एक प्रकार की सम्पत्ति लेने देता है अथवा उनकी माता सबके लिये विशेष हिस्सा कर दे सकती है।

विशष्ठ सबसे बड़े भाई को दो हिस्सा, कुछ गाय श्रीर धोड़े दिलवाता है, सबसे छोटे को बकरे, भेड़ी श्रीर मकान दिलवाता है श्रीर विचले को बर्तन श्रीर श्रसवाब दिलवाता है। श्रीर यदि ब्राह्मण, च्रत्री श्रीर वैश्य स्त्रियों से पुत्र उत्पन्न हुये हों तो बह पहले को तीन भाग, दूसरे को दो भाग, श्रीर तीसरे श्रथीत् वैश्य स्त्री के पुत्र को एक भाग दिलवाता है (१७, ४२—५०)

वौद्धायन सब पुत्र को बराबर-वराबर भाग ऋथवा सबसे बड़े पुत्र को ऋपने भाग के ऋतिरिक्त संपत्ति का दसवाँ हिस्सा ऋधिक दिलदाता है। जब भिन्न-भिन्न जातियों की स्त्रियों को स्टियों से पुत्र हुये हों तो क्रम के ऋनुसार वह उन्हें चार, तीन, दो ऋौर एक भाग दिलवाता है (२,२,३,२--१०)

श्रापरतम्व की सम्मति इस बात में भी श्रपने पूर्वजों से भिन्न है श्रीर वह सम्पत्ति के कमती बदती भाग करने के विरुद्ध है। वह ज्येष्ठ पुत्र को श्रोप्टता देने की सम्मति उद्धृत करता है, जिन बातों पर वे सम्मतियाँ दी गई हैं उन पर बादाविवाद करता है कि उनमें केवल घटनाश्रों का उल्लेख है, नियमों का नहीं। श्रीर इसलिये वह ज्येष्ठ पुत्र को श्रोष्टता देने में सहमत नहीं है। जो पुत्र धार्मिक हो वे सब

सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हैं परन्तु वह जो ऋघर्म में रुपया व्यय करता हो, सम्पत्ति नहीं पा सकता, चाहे वह ज्येष्ठ पुत्र ही क्यों न हो। (२,६,१४,१-५) स्त्री की सम्पत्ति ऋर्यात् ज़ ऋामूषण् इत्यादि उसे व्याह के समय मिलते थे उनकी उत्तराधिका-रिणी उसकी लड़िक्याँ होती थीं। (गौतम, २८, २४, विशष्ठ, १७, ४६, वौद्धायन, २,३,४३)

दार्शनिक काल में ऐसे कान्त थे। उसने इस समय तथा ऐतिहासिक काव्य के समय महान् अन्तर निरसन्हेह प्रगट होता है और द्वार्शनिक काल की सभ्यता, शिला भ्रीर पेचीले विषयों में इस काल की प्रायोगिक रीति प्रगट होती है। ऐतिहासिक काव्य काल में जो वातें गड़बड़ थीं वे इस समय में ठीक और नियमबद्ध की गई, जो वातें विस्तृत रूप में थीं वे संचित्त की गई और जो वातें अस्पष्ट और अनिश्चत थीं वे प्रायोगिक रीति पर लाई गई। दीवानी और फौजदारी के मुकद्दमें अब विद्वानों और पुजारियों की मित्र-भिन्न और अस्पष्ट सम्मतियों के द्वारा निर्णय नहीं किये जाते वे वरन् उनकी स्मृतियों सुधारी जा कर और संचित्त बनाई जाकर स्मृति की पुस्तकों में रूप में लाई गई थीं और उनके अनुसार विद्वान लोग न्याय करते थे। जाति के नियम, जो कि ऐतिहासिक काव्य काल तक भी कोमल थे, वे अधिक कठोर और दार्शनिक काल के अभंग नियमों के अनुकृल बनाये गये और समस्त हिन्दू समाज का भी वैसा ही कठोर नियम बना। हम अगले दोनों अध्यायों में इन दोनों विषयों का वर्णन करेंगे और तब यह दिखलावेंगे कि विज्ञान और दर्शनशास्त्र की भी ऐसी ही दशा हुई।

#### इक्कोसवाँ ऋध्याय

### जाति

जाति भेद के कटोर नियम बनाने में उस समय के सूत्रकारों को वड़ी कटिनाई पड़ी। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि पहले पहल मनुष्यों की चार जातियाँ थीं श्रथीत् ब्राह्मण, च्त्री, वेश्य श्रोंर श्रुद्ध। परन्तु श्रव उनके बीच में बहुत-सी दृसरी-दृसरी जातियाँ हो गई थीं श्रथीत् जिन श्रमार्थ लोगों ने हिन्दू होना स्वीकार कर लिया था उनमें से प्रत्येक की जुदी-जुदी हिन्दू जातियाँ हो गई । श्रव ये नई जातियाँ

कहाँ से त्राई त्रौर उनकी उत्पत्ति का क्या कारण है ? स्त्रकारों ने यह मान कर कि समस्त मनुष्य जाति में पहले केवल चार ही जातियाँ थीं । इन नई जातियों को उन्हीं चार मुख्य जातियों में से निकालने का यत्न किया गया । तव इस त्र्रद्भुत कथा की कल्पना की गई कि ये नई जातियाँ चारों मुख्य जाति में परस्पर विवाह होने के कारण उत्पन्न हुई हैं । यह कहना वैसा ही है जैसा कि पाँचवीं शताब्दी का कोई यूनानी पुरोहित कहे कि रोमन लोगों के पार्थियन स्त्रियों से विवाह करने के कारण हम लोगों की उत्पत्ति हुई, त्र्रथवा तेरहवीं शताब्दी का कोई पादरी यह कहे कि मुगलों को उत्पत्ति यूनानी वेरन लोगों के चीन देश की स्त्रियों से विवाह करने के कारण हुई । ऐसे कल्पित सिद्धान्त चाहे त्र्रज्ञानता के समय में भले ही स्वीकार कर लिये जाँय परन्तु ज्ञान की वृद्धि होने के साथ उनका लोप हो जायगा परन्तु भारतवर्ष में जहाँ कि लोगों की विद्या धीरे-धीरे कम होती गई है, इन सिद्धान्तों को पीछे के समय के सव लेखक बरावर मानते गये त्रीर उन पर त्र्राज तक भी भारतयर्ष में विश्वास किया जाता है।

वशिष्ठ कहते हैं कि :--

- (१) लोग कहते हैं कि शूद्र पुरुष से ब्राह्मण जाति की स्त्री को जो पुत्र हो वह चाण्डाल होता है।
  - (२) च्त्री जाति की स्त्री से शूद्र पुरुष का जो पुत्र हो वह वैन होता है।
  - (३) वैश्य जाति की स्त्रों से शूद्र पुरुष का पुत्र त्र्यगत्यावसाययिन होता है।
- (४) वे कहते हैं कि ब्राह्मण जाति की स्त्री से वैश्य का जो पुत्र उत्पन्न हो वह रामक होता है।
- (५) च्त्रिय जाति की स्त्री से उसका (वैश्य का) जो पुत्र उत्पन्न हो वह पौलकश होता है।
- (६) लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जाति की स्त्री से च्त्रिय का जो पुत्र उत्पन्न हो न्वह सूत्र होता है।
- (८) ब्राह्मण, चित्रय अथवा वैश्य पुरुषों को अपने से नीचे की पहली, दूसरी स्त्रीर तीसरी जातियों की स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न हों वे क्रमात् अम्बष्ठ, उप स्त्रीर निषाद होते हैं।
- (६) ब्राह्मण पुरुष श्रीर शूद्र स्त्री से जो पुत्र हो वह पार्सव होता है 1 (विशिष्ठ, १८)

वौद्धायन का इस विषय में कुछ मतभेद है।

(३) ब्राह्मण का चित्रय जाति की स्त्री के साथ जो पुत्र हो वह ब्राह्मण होता

हैं, वैश्य जाति की स्त्री के साथ जो पुत्र हो वह अम्बष्ठ होता है और शूद्र जाति की स्त्री के साथ जो पुत्र हो वह निषाद होता है।

- (४) किसी-किसी के मत के अनुसार वह पार्सव होता है।
- (५) च्रिय का वश्य जाति को स्त्री के साथ जो पुत्र हो वह च्रती ख्रीर श्रूड़ स्त्री के साथ जो पुत्र हो वह उम्र होता है।
  - (६) वेश्य का श्रूद्रजादि की स्त्री के साथ जो पुत्र हो वह रथकार होता है।
- (७) शूद्र का वैश्य जाति की स्त्री के साथ जो पुत्र हो वह मागध, च्तिय जाति की स्त्री के साथ च्रत्री, परन्तु ब्राह्मण जाति की स्त्री के साथ जो पुत्र हो वह चाण्डल होता है।
- (=) वैश्य का च्विय जाित की स्त्री के साथ जो पुत्र हो यह ऋयोग्य ऋरेर ब्राह्मण जाित की स्त्री के साथ स्त्त होता है। ऋरेर इसी प्रकार उम्र पिता ऋरेर च्त्री माता से स्वपाक, वैदेहक पिता ऋरेर ऋम्बष्ठ माता से वैन, निषाद पिता ऋरेर ऋह माता से पौलकश ऋरेर ऋह पिता ऋरेर निषाद माता से कुरुकुटक होंता है। "पण्डित लोग कहते हैं कि दो जाितयों के सम्मिलन से जो सन्तान उत्पन्न हों, वे बात्य कहलाते हैं। (वांडायन १, ६, १७)।"

गौतम ने लिखा है वह समभ में श्राने के योग्य तथा संचित है श्रीर हम उसे उपन करेंगे —

- (१६) उच्च जाति की उससे नीचे की पहली, दूसरी अथवा तीनरी जाति से जो सन्तित हो वह कमात् सवर्ण अर्थात् वरावर की जाति, अम्बन्ट, उम, निषाद, दीश्यंत और पार्सव होती है।
- (१७) उलटे कम से (उच्च जातियों की स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न हो वे स्त्' मागध आयोगव, स्त्री, वैदेहक श्रीर चाण्डाल होते हैं।
- (१८) कुछ लोगों का मत है कि ब्राह्मण जाति की स्त्री को चारों जाति के पुरुपों के साथ जो पुत्र हों वे ऋमात् बाह्मण, सृत, मागध ब्रीर चाण्डाल होते हैं।
- (१६) ग्रीर उमी माँति चत्री स्त्री को उनसे जो पुत्र उत्पन्न हों वे समात् मूर्वाभितिक, चित्रय, धीवर ग्रीर पौलकस होते हैं।
- (२०) श्रीर वैश्य जाति की स्त्री को उनसे जो पुत हों वे भृज्ञकंथ, माहिश्य, वैश्य श्रीर वैदेह होते हैं।
- (२१) श्रीर शूट जानि की स्त्री को उनसे पार्सव, यवन, करन श्रीर शूट उत्पन्न होते हैं। (गातम, ४)

यहाँ हमने प्रामाणिक वास्य उद्भृत किए हैं जिससे कि कहर के कहर विश्वास

करने वाला डगमगा जाय ! मागध श्रीर वैदेह जो कि भिन्न-भिन्न जातियाँ थीं, चाण्डाल श्रीर पीलकस जो निस्सन्देह श्रमार्थ जातियां थी श्रीर यवन भी जो कि व्यािक्ट्रिया के यूनानी लोग तथा श्रम्य विदेशी लोग थे, सब उसी एक कठोर नियम में लाए गए थे जिसके वाहर कोई नहीं समभा जाता था श्रीर उन सब की उत्पत्ति उन्हीं चार जातियों से कही गई है। इसके उपरान्त जब श्रम्य विदेशी जातियों से हिन्दुश्रों का परिचय हुश्रा तो उनमें भी यही सिद्धान्त घटाया गया श्रीर मनु ने उन जातियों की भी उत्पत्ति उन्हीं चार मुख्य हिन्दू जातियों से कर डाली।

परन्तु वह बात विलक्ष्ण है कि उपरोक्त जातियों में जिनकी इस प्रकार उत्पत्ति वतलाई गई है, प्रायः सब ही स्त्रादि निवासी स्रथया विदेशी जाति के स्रथवा ऐसे स्त्रार्थ लोग थे जो कि नास्तिकता स्रोर वौद्ध धर्म का स्रवलम्बन करने के कारण घृणा के पात्र वन गये थे। हमको उनमें व्यवसाय की जातियों के यथा कायस्थ, वैद्य, सोनार, लोहार कुम्हार, तांती स्रोर स्त्राजकल की ऐसी स्त्रन्य जातियों के नाम नहीं मिलते। भारतवर्ष में प्राचीन समय में यदि ये व्यवसाय करने वाले भिन्न-भिन्न जातियों में नहीं वँटे थे तो वे किस प्रकार जुदे समभे जाते थे ? इसका उत्तर सहज है। दार्शनिक काल में वैश्य जाति भिन्म-भिन्न जातियों में नहीं वँटी थी स्त्रीर ये सब भिन्न-भिन्न व्यवसाय करने वाले उसी एक जाति में सम्मिलित थे जो कि स्नाजकल फूट कर कई जातियों में वंट गई है। † प्राचीन समय में स्त्रार्थ वैश्य लोग भिन्न-भिन्न ब्यापार स्त्रीर व्यवसाय करते थे परन्तु उनकी जुदी-जुदी जाति नहीं थी। वे लोग लेखक, वैद्य, सोनार, लोहार, कुम्हार स्त्रीर तांती का काम करते थे परन्तु फिर भी वे सब उसी एक वैश्य जाति के थे। इस प्रकार स्त्रार्थ लोगों का वड़ा भाग स्त्रव तक

<sup>†</sup> इसका एक उदाहरण बहुत होगा। वंगाल की वैद्य जाति दार्शनिक काल में नहीं थी, परन्तु पीछे के समय में उनके लिये भी वही बात गढ़ी गई जैसा कि दार्शनिक काल में किया गया था। यह कल्पना की गयी कि वैद्य लोग भी दो भिन्न-भिन्न जातियों के स्त्री ग्रीर पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। ग्रीर फिर भी बुद्धि हमें यह कहे देती है कि वे लोग ग्रार्थ जाति के एक भाग से ग्र्यांत् वैश्यों से उत्पन्न हुए थे जिन्होंने कि ग्रपने कों वैद्यक शास्त्र में लगाया, ज्योंही कि यह शास्त्र विशेष ध्यान देसे योग्य हुन्ना। इस प्रकार कुछ समय में उनकी एक जुदी जाति हो हो गई। वंगाल के वैद्य लोग जिस नाम से ग्राय तक पुकारे जाते हैं उससे भी यह बात प्रमाणित होती है। सब वैद्य गुप्त (सेन गुप्त, दास गुप्त इत्याद्रि) होते हैं। ग्राय सूत्र ग्रन्थों में कई स्थान पर यह स्पष्ट लिखा में कि सब बाह्यण शर्मन होते हैं, सब ज्ञी वर्मन होते हैं ग्रीर सब वैश्य गुप्त होते हैं। हम ऐसे वावय ग्रमले ग्राध्याय में उद्धृत करेंगे।

भी एक में था श्रीर वे श्रव तक भी धार्मिक शान श्रीर विद्या पाने के श्रिधिकारी थे। वेद का पाठ, यहां का करना, श्रीर दान देना, यह द्विज जाति के लिये श्रार्थात् ब्राह्मण् चित्रिय श्रीर वैश्य के लिये कहा गया है। ब्राह्मणों का विशेष कार्य यह था कि वे दूसरों के लिये यह करते थे श्रीर दान लेते थे। वे खेती श्रीर व्यापार भी कर सकते थे, यदि वे उसमें श्रयने हाथों से कार्य न करें। (गीतम १०, ५) जातियों के विशेष श्रिधिकारों से जो बुराइयाँ उत्पन्न हुई हैं वे दार्शनिक काल में ही प्रारम्भ हो गई थीं श्रीर ब्राह्मण लोगों ने, जिनका कि हाथ के परिश्रम से छुटकारा हो गया था, परिश्रमी जातियों के धन से खाना प्रारम्भ कर दिया था श्रीर वे उस विद्या को भी नहीं प्राप्त करते थे जिनके कारण कि परिश्रम से उनका छुटकारा होना ठीक समभ्भा जाय। विशेष्ठ ने इस बुराई श्रीर श्रन्याय को श्रवह्य समभा श्रीर श्रालसी मनुष्यों के पोषण किए जाने का ऐसी भाषा में विरोध किया है तो केवल ऐसे समय में लिखी जा सकती थी जब कि हिन्दू धर्म एक जीवित जाति का धर्म था।

- (१) जो (ब्राह्मण) लोग न तो वेद पढ़ते श्रीर न पढ़ाते हैं श्रीर न पवित्र श्रीग्न रखते हैं, वे शूद्र के बरावर हो जाते हैं।
- (४) राजा को उस गांव को दण्ड देना चाहिये जहां ब्राह्मण लोग अपने पवित्र धर्म का पालन नहीं करते और वेद नहीं जानते एवं भिन्ना मांग कर रहते हैं, क्योंकि ऐसा गांव लुटेरों का पोषण करता है।
- (६) मूर्ख लोग अज्ञानता और पवित्र नियमों को न जानने के कारण जिस पाप को धर्म कहते हैं वह पाप उन लोगों के सिर पर सौ गुना होकर गिरेगा जो लोग कि उसे धर्म वतलाते हैं।
- (११) लकड़ी का बना हुआ हाथी, चमड़े का बना हुआ हिरन और वेद न जानसे बाला ब्राह्मण ये तीनों केवल नाम मात्र के लिये अपनी जाति के हैं।
- (१२) जिस देश में मूर्ख लोग विद्वानों का धन खात हैं उस देश में सूखा पड़ेगा ग्रथवा कोई दूसरी वड़ी भारी स्त्रापत्ति पड़ेगी (विशिष्ट, ३)।

चित्रय लोगों का अपने कार्य के अतिरिक्त यह कर्तव्य था कि लड़ें, विजय करें, और राज्य करें। रथ का प्रवन्ध करना और तीर चलाना सीखें एवं युद्ध में हुदू होकर खड़े रहें और मुँह न मोड़े। (गौतम १०, १५ और १६) वैश्य लोगों का मुख्य कार्य व्यापार करना, खेतो करना, पशु रखना द्रव्य उधार देना और लाभ के लिए परिश्रम करना था (गीतम १०, ४६)। शुद्ध लोगों का काम तीनों जातियों की सेवा करने का था परन्तु वे लोग धन उपार्जन करने के लिए परिश्रम भी कर सकते थे (गौतम १०, ४२) और इतमें कोई सन्देह नहीं कि दार्शनिक काल में तथा उसके पीछे के कालों में

वे ऋधिकतर स्वतन्त्र कार्य करके द्रव्य उपार्जन ऋौर व्यापार करते थे, परन्तु सूदों को धर्म सम्बन्धी ज्ञान सीखना वर्जित था।

ग्रन्य लोग जैसा हमें देखते हैं उसी भांति हम ग्रपने को देखना चाहिए। इससे सदैव लाभ होता है ग्रीर इस कारण हम ग्रग्न यह देखेंगे कि विदेशी लोग जाति भेद को किस हिट से देखते थे। यह विल्कुल स्पष्ट है कि मेगास्थिनीज ने जिन साठ जातियों का वर्णन किया है वे वास्तव में उपरोक्त चार जातियां ही हैं। उसने जिन दर्शन वेत्ताश्रों श्रीर उपदेशकों का वर्णन किया है वे ब्राह्मण थे जो कि धार्मिक ग्रध्ययन में लगे हुए थे श्रीर जो राज्य में नौकर थे। उसने जिन खेती करने वालों, गड़ेरियों ग्रीर शिल्पकारों का वर्णन किया है वे वैश्य ग्रीर श्रद्ध थे जो कि खेती चराई ग्रीर दस्तकारी का कार्य करते थे। उसने जिन सिपाहियों का उल्लेख किया वे चित्रय थे ग्रीर जिन ग्रीवरसियरों का उल्लेख किया है वे केवल राजा के विशेष नौकर ग्रार्थात् भेदिये थे।

इसके सिवाय मेगास्थनीज दर्शन शास्त्र वेत्तात्रों को दो भागों में ऋर्थात् ब्राह्मणों श्रथवा गृहस्थों श्रौर श्रामनों श्रथवा सन्यासियों में बांटता है। ब्राह्मणों के विषय में वह कहता है कि ''वालक लोग एक मनुष्य के उपरान्त दूसरे मनुष्य की रज्ञा में रक्खे जाते हैं श्रीर ज्यों-ज्यों वे होते जाते हैं त्यो-त्यों उत्तरोत्तर पहले वाले गुरू से श्रधिक योग्य गुरू पाते हैं। दर्शन शास्त्र जानने वालों के निवास-स्थान-नगर के सामने किसी कुञ्ज में एक साधारण लम्बे चौड़े घेरे में होता है। वे बड़ी सीधी सादी चाल से रहते हैं, फूस की चटा इयों या मृगछाला श्रों पर सोते हैं । वे मांस श्रीर शारी रिक सुखों से परहेज करते हैं श्रीर श्रपना समय धार्मिक कथा वार्ता सुनने श्रीर ऐसे मनुष्यों को जो कि उनकी वार्ते सुनें, ज्ञान श्रीर उपदेश करने में व्यतीत करते हैं। ... सैंतीस वर्ष तक इस प्रकार रहने के उपरान्त प्रत्येक मनुष्य ग्रपने स्थान को लौट ग्राता है ग्रीर वहां श्रपने शेष दिन शान्ति से व्यतीत करता है। तब वह उत्तम कपड़े तथा श्रंगुलियों श्रीर कान में सोने के छुछ श्राभूषण पहनता है एवं मांस खाता है। पर परिश्रम के काम में लगाए जाने वाले जानवरों का नही । वह गरम त्रीर त्राधिक मसालेदार भोजन से पहरेज रखता है, वह जितनी स्त्रियों से इच्छा हो विवाह करता है, इस उद्देश्य से कि वहत सी सन्तित उत्पन्न हो क्योंकि वहुत सी स्त्रियां होने के कारण ऋधिक लाभ होते हैं चूंकि उसके गुलाम नहीं होते ग्रतएव उसे ग्रपनी सेवा कराने के लिये वालकों की ग्रधिक ग्रावश्यकता होती है।

श्रामनों ग्रथवा सन्यासियों के विषय में मेगास्थनीज कहता है कि "वे जंगलों में रहते हैं ग्रौर वहां पेड़ों की पत्तियां ग्रौर जंगली फल खाते हैं ग्रौर वृद्धों की छाल के कपड़े पहनते हैं। वे उन राजाओं से वातचीत रखते हैं जो कि दूतों के द्वारा भौतिक पदाधों के विषय में उनकी सम्मित लेते हैं ख्रीर जो उनके द्वारा देवताओं की पूजा ख्रीर प्रार्थना करते हैं। उनमें से कुछ लोग वैद्य का काम करते हैं ख्रीर मेगास्थनीज कहता है" कि "श्रीपिध विद्या को जानने के कारण वे विवाहों को फलदायक कर सकते हैं ख्रीर सन्तान के पुरुष अथवा स्त्री होने का निर्णय कर सकते हैं। वे ख्रिधिक करके ख्रीपिधियों द्वारा नहीं वरन भोजन के प्रवन्ध द्वारा रोग को अच्छा करते हैं। उन ने सर्वोत्तम ख्रीष-धियाँ मलहम ख्रीर लेप हैं।" अन्य मागों से हमें जो वार्ते विदित होती हैं वैसे ही इस वृत्तान्त से भी विदित होता है कि प्राचीन भारतवर्ष में गौतम बुढ़ के समय के पहले ख्रीर उसके उपरान्त सन्यासी लोग रहते थे, जो कि आमन कहलाते थे ख्रीर कन्द ख्रीर जंगली फल खाते थे। जिस समय यह बड़ा सुधारक अपने धर्म के सार ख्रर्थात् संसार से खलग हो कर पवित्र जीवन व्यतीत करने का उपदेश देता था तो उसके मतानुयायी लोग जो कि संसार से खलग होकर रहते थे दूसरे सन्यामियों से खलग समक्रे जाने के लिये शाक्यपुत्रीय आमन अर्थात् शाक्य के मत का ख्रनुकरण करने वाले नन्यासी कह-लाते थे।

दूसरे स्थान पर मेगास्थनीज दर्शन शास्त्र जानने वाली जाति के विपय में कहता है कि "ये लोग सब सर्व साधारण के कमों से बचे रहने के कारण न तो किसी के मालिक और न किसी के नौकर थे। परन्तु लोग उन्हें अपने जीवन समय के यज्ञ करने के लिये अथवा मृत मन्ष्य की किया करने के लिये नियुक्त करने वे । वे लोग एकत्रित भीड़ की वर्षों होने अथवा न होने के विषय में तथा लामकारी हवाओं स्रीर रोगों के विपय में भविष्यवाणी करते थे।" इस प्रकार हम लोगों को दार्शनिक काल में ब्राह्मणों के जीवन का एक संक्षिप्त परन्तु उत्तम एक वृत्तान्त पक्षपात रहित विदेशी के द्वारा मिलता है। ये लोग बच्चों को धर्म सम्बन्धी शिक्षा देते थे, वे वशों श्रीर मृतक की क्रियाच्यों को करवाते थे, गांव के रहने वालों और खेती करनेवालों को ऋतु श्लोर पसल के दिएय में सम्मति देते थे और वे भिन्न-भिन्न रोगों की आंषिय भी देते थे। विशेष ग्रवनरों पर राजा लोग उनकी सम्मति लेते थे श्रीर वे ब्राह्मण लोग जिन्हें कि मेगास्थ-नील एक हुदो जाति समऋता है और जिन्हें वह उपदेशक कहना है, राजाओं के राज-काल के सम्दन्य में सम्मित देते थे, खजाना रखते थे ख्रीर दीवानी ख्रीर फीजदारी के चुबदमीं का त्याप करते थे । पढ़े-लिखे लोग धर्म सम्बन्धी वार्ती में उनकी सम्मति ग्रीर वड़े-दड़े यहाँ में उनकी सहायता लेते थे ख्रीर खेती करने वाले पण्डितों से वर्ष भर का इत्तान्त पृद्धते थे। जाति का पतन होने के साथ ही साथ जो जाति इस प्रकार सब लोगों से सम्मानित थी वह धीरे-धीरे अपने विशेष अधिकारों को पृरे प्रकार से कम में लाने लगी ग्रीर वह मिथ्या बातों के द्वारा उस श्रेष्ठता को हद करने लगी जिसे कि उसने पहले पवित्रता ग्रीर विद्या से प्राप्त किया था।

च्चित्र जाति के विषय में मेगास्थनीज बहुत संचित्त वृत्तान्त देता है। सिपाही लोग युद्ध के लिये तैयार ऋौर सिज्जित किये जाते थे परन्तु शान्ति के समय में वे त्रालस्य ऋौर तमाशे इत्यादि में लगे रहते थे। "सारी सेना, शस्त्रधारी सिपाही, युद्ध के घोड़े, युद्ध के हाथी इत्यादि सव का राजा के व्यय से पालन किया जाता है।" ऋोवरिसयों का यह धर्म था कि वे राज्य में सव वातों का पता लगावें ऋौर उन्हें राजा से कहें।

खेती करने वालों, चरवाहों ग्रौर शिल्पकारों के विषय में जो कि प्रत्यत्त वैश्य ग्रीर शूद्र जाति के थे, मेगास्थनीज एक ग्राधिक मनोरंजक ग्रांर सच्चा वृत्तान्त देता है। खेती करने वाले युद्ध तथा अन्य साधारण कामों से बचे रहने के कारण "अपना पूरा समय खेती करने में लगाते हैं त्र्योर कोई शत्रु यदि खेती का काम करते हुये किसी किसान के पास ह्या जाय तो वह उसे कोई हानि न पहुँचावेगा क्योंकि इस जाति के लोग सर्वसाधारण के लाभ करने वाले समभे जाते हैं श्रीर इस कारण वे सब हानि से रिव्त हैं। इस प्रकार भूमि में कोई हानि न पहुँचने के कारण तथा उत्तम फसल होने के कारण लोगों को वे सब ब्रावश्यक वस्तुएँ मिलती हैं जो कि जीवन को सुदी वनाती हैं। · · वे लोग राजा को भूमि का कर देते हैं क्यों क सारा भारतवर्ष राजा की सम्पत्ति समभा जाता हे श्रौर कोई मनुष्य भूमि का मालिक नहीं गिना जाता। भूमि के कर के सिवाय वे पैदावार का चौथाई भाग राजा के कोश में देते हैं \*।" "चरवाहे लोग नगर ग्रथवा गांव में नहीं रहते परन्तु वे खेमों में रहते हैं। 📜 वे लोग हानि-कारक पिचयों ग्रौर जंगली जानवरों का शिकार कर के उनको फँसा कर देश को साफ रखते हैं। शिल्पकारों में कुछ लोग शस्त्र वनाने वाले हैं श्रीर कुछ लोग उन श्रीजारों को बनाते हैं जो कि खेती करने वाले अथवा अन्य लोगों को उनके भिन्न-भिन्न व्यवसाय में उपयोगी होते हैं। यह जाति केवल कर देने से ही छुटी नहीं है वरन् उसे राज्य से सहायता भी मिलती है।

<sup>\*</sup> हिन्दुत्रों के समय में भारतवर्ष में भूमि का साधारण कर पैदावार का छुडां, भाग था।

<sup>‡</sup> यह वर्णन त्र्यादिवासियों की किसी जाति का है जो कि उस समय पूरी तरह से हिन्दू नहीं हो गई थी।

### वाइसवाँ ऋध्याय

## सामाजिक जीवन

हमको पहले पहल सूत्रग्रन्थों में ही विवाह की उन भिन्न-भिन्न रीतियों का वर्णन मिलता है जिनसे कि हम पीछे के समय की स्मृतियों के द्वारा परिचित हैं। विशिष्ठ केवल छः रीतियों का वर्णन करते हैं, ऋर्थात्—ब्राह्म-विवाह जिसमें पिता जल का ऋषे दे कर ऋपनी कन्या को विद्याध्ययन करने वाले वर को ऋर्पण करता है।

दैव विवाह—जिसमें पिता श्रपनी कन्या को श्राभूषणों से सज्जित करके यह होते समय उसे स्थानापन्न पुरोहित को दे देता है।

श्रार्ष विवाह—जिसमें पिता गाय श्रथवा वैल के पलटे श्रपनी कन्या को दे देता है।

गान्धर्व विवाह — जिसमें स्वयं पुरुष श्रामी प्रिय कुमारी को ले जाकर विवाह कर लेता है।

चात्र (वा राच्स ) विवाह—जिसमें पित किसी कुपारी के सम्त्रियों को मार काट कर उसे वलात् ले जाता है।

मानुष्य (वा त्रासुर) विवाह—जिसमें पति किसी कुमारी को उसके पिता से मोल ले लेता है।

श्रापस्तम्व भी केवल इन्हीं छ विवाहों को मानते है परन्तु वह चात्र विवाह को राच्चस विवाह श्रोर मानुष विवाह को श्रामुर विदाह कहते हैं। इसके सिवाय श्राप-स्तम्ब केवल प्रथम तीनों विवाहों को श्रर्थात् ब्राह्म, दैव श्रोर श्राप विवाहों को उत्तन समभते हैं।

परन्तु इनसे प्राचीन लेखक गीतम और वीद्वायन विवाह की रीतियां लिखते हैं, जिसमें उपरोक्त छः विवाहों के अतिरिक्त निम्नलिखित दो प्रकार के विवाह अधिक हैं अर्थात् प्राजापत्य विवाह जो कि प्रशंसा के योग्य समस्ता जाता था और पैशाच विवाह जो कि पाप समस्ता जाता था। प्राजापत्य विवाह में पिता अपनी कन्या को केवल यह कह कर उसके प्रियतम को दे देता था कि "तुम दोनों मिल कर नियमों का पालन करो।"

प्रा०---१५

पैशाच विवाह केवल एक प्रकार का कन्याहरण था जिसमें पुरुष किसी अचेत स्त्री को ग्रहण करता था।

दार्शनिक समय में किसी कुटुम्बियों के साथ विवाह करने का वड़ा निषेध था। विशिष्ट उस स्त्री ग्रीर पुरुष में विवाह होने का निषेध करते हैं जो कि एक ही गोत्र अथवा एक ही प्रवर के हों अथवा जिनका माता के पत्त में चार पीढ़ी तक का अथवा पिता पत्त में छः पीढ़ी तक का सम्बन्ध हो (८, १ श्रीर २)। श्रापस्तम्ब उन पुरुषों श्रीर स्त्रियों के विवाह का निषेध करते हैं जो कि एक ही गोत्र के हों अथवा जिनमें माता व पिता के पत्त में छः पीढ़ी तक का सम्बन्ध हो (२, ५, ११, १५ श्रीर १६)। परन्तु बौढ़ायन किसी पुरुष को अपने मामा अथवा चाची की कन्या से विवाह कर तेने की श्राज्ञा देते हैं (१, १, २, ४)।

दार्शनिक समय में श्रल्प श्रवस्था की कन्याश्रों के विवाह का प्रचार नहीं हुश्रा था । वशिष्ठ कहते हिं—

- (६७) जो कुमारी युवावस्था को प्राप्त हो गई हो उसे तीन वर्ष तक ठहरना चाहिये।
- (६८) तीन वर्ष के उपरान्त वह ऋपने बरावर जाति के किसी पति से विवाह कर सकती है ।
- (७०) परन्तु उपरोक्त वाक्य के आगे ही एक दूसरा वाक्य मिलता है जिसमें कन्याओं के बचपन में ही विवाह करने का उल्लेख है। यह वाक्य किसी दूसरे का जोड़ा हुआ जान पड़ता है।

विधवा विवाह जो कि वैदिक काल तथा ऐतिहासिक काल्य काल में प्रचलित था, उसका प्रचार दार्शिनिक काल में भी रहा परन्तु वाल विधवाग्रों को छोड़ कर अन्य किसी अवस्था में अब यह अन्छी हाँ से नहीं देखा जाता था। विधवा के दूसरे विवाह से जो पुत्र होता था वह वहुधा दत्तक पुत्र अथवा नियुक्त स्त्री एवं कन्या के पुत्र की भांति समभा जाता था, जैसा कि पूर्व अध्याय में उद्भृत किये हुये वाक्यों से विदित होता है।

विवाह के लिये धर्मसूत्रों में इस प्रकार के नियम हैं । विवाह एक नये प्रकार के जीवन ग्रर्थात् गृहस्थ ग्राश्रम में प्रवेश करने का द्वार समक्ता जाता था । विवाह के पहले युवा मनुष्य केवल विद्यार्थी होता था । यहाँ पर विद्यार्थी तथा गृहस्थ के लिये स्त्रों में जो नियम दिये हैं उनका संचेप में वर्णन करना मनोरंजक होगा ।

वालक के जीवन की पहली वड़ी वात कदाचित् उसका विद्यार्थी होकर विद्या-रम्भ करना था। ब्राह्मण का वालक आठ वर्ष और सोलह वर्ष की अवस्था के भीतर, च्त्रिय वालक ग्यारह वर्ष ग्रौर वाईस वर्ष के भीतर श्रौर वैश्य वारह वर्ष त्र्यथवा चौबीस वर्ष के भीतर विद्यारम्भ करता था। तत्र वह विद्यार्थी स्त्रपने गुरू के घर १२, २४, ३६, अथवा ४८ वर्षों तक अपनी इच्छानुसार एक दो तीन अथवा चार वेदों को नीखने के लिए रहता था। अपने जीवन के इस काल में वह मसालेदार भोजन, सुगन्ध श्रीर सन प्रकार के विलास के पदार्थों से अलग रहता था । वह अपने वालों का जूड़ा वॉंधता था ख्रीर एक छुड़ी, कमर में एक वस्त्र ख्रीर सन ख्रथवा पटुए का कोई वस्त्र त्र्यथवा मृगचर्म ही धारण करता था। सुख भोग के सब स्थानों से बचता हुत्रा, त्रपनी इन्द्रियों को दमन करता हुआ, विनयी और नम्र विद्यार्थी प्रति दिन सवेरे अपनी छड़ी ले कर भ्रास-पास के गांवों के पुण्यातमा गृहस्थों के यहाँ भिन्ना के लिये जाता भ्रीर जो कुछ उसे दिन भर में मिलता वह सब ऋपने गुरू के सामने लाकर रखता था ऋीर गुरू के भोजन कर लेने के उगरान्त वह भोजन मुँह में डालता था। वह जक्क्लों में जा कर लकड़ी लाता था श्रीर सबेरे तथा संध्या के समय घर के काम के लिये जल लाता था। प्रति दिन सवेरे वह पृजा स्थान को भाड़ दे कर साफ करता था ख्रीर ख्राग जला कर उस पर पवित्र र्घन रखता था। प्रति दिन सन्ध्या के समय वह अपने गुरू के पेर धोता था. उनके बदन को दवाता था ग्रीर उनके सो जाने पर स्वयं सोता था । प्राचीन समय के विद्यार्थी लोगों का जीवन ऐसा नम्र श्रीर सीधा सादा था श्रीर श्रयने पूर्व पुरुषों की पवित्र विद्या का उपार्जन करने के लिये वे इस प्रकार अपने मन को पूरी शक्ति को काम में लाते थे।

यह कहना श्रनावश्यक होगा कि शिक्षा केवल मुँह से दी जाती थी। विद्यार्थी श्रपने गुरू का हाथ सम्मान से पकड़ कर श्रीर श्रपना चित्त गुरू की श्रोर एकाग्र कर के कहता था "पूच्यवर, पाठ दीजिये" श्रीर तव वेदों को भूमिका के लिये ऋग्वेद की प्रिष्ठ गायत्री का पाठ किया जाता था। (गीतम १, ५५, ५६) नित्य नये-नये पाठ सीखे जाते थे श्रीर विद्यार्थी को दिन में दा कार्य करने पड़ते थे श्रर्थात् श्रपना पाठ स्मरण करना श्रीर गुरू के घर का काम-काज करना।

जब कई वर्ष तक वहुधा कई गुनुष्ठों के पास पढ़ कर विद्यार्थी श्रपने घर लीटता था तो वह अपने गुरुष्ठों को एक अच्छी दिणिणा देता था और अपना विवाह करके गृहस्थ की तरह अथवा स्नातक अर्थात् विद्योपार्जन समान करके स्नान किये हुये मनुष्य की भौति रहता था। सबकानों ने गृहस्थों के लिये अपने अतिथीं का आदर सस्कार करना वारम्वार उनका सबोच्च धर्म लिखा है क्योंकि अतिथि का सस्कार करना गृहस्थ के लिये ईस्वर का एक बड़ा भारी यह है जिसे कि कि सदैव करना चाहिये (आपने स्तम्बर र, १, ७, १)।

छात्र तथा गृहस्याश्रम को छोड़ कर ग्रन्य दो प्रकार के ग्राश्रम भी थे श्रर्थात भिज्जक ग्रीर वैलानस । संस्कृत के ग्रन्थों से हमें विदित होता है कि ठीक जीवन उस मनुष्य का समभ्ता जाता था जो कि श्रानी भिन्न-भिन्न श्रवस्थात्रों में इन चारों श्राश्रमीं में रह चुका हो। स्त्रापस्तम्त्र भी, जो कि एक सब से पीछे के सूत्रकार हैं, कहते हैं कि "यदि वह इन चारों ( आश्रमों ) में रहे ... ... तो वह मुक्त हो जायगा" ( २, ६,२१, २ ) । परन्तु त्र्यारम्भ में यह बात नहीं थी त्र्यौर प्राचीन समय में कोई मनुष्य भी इन चारों में से किसी एक स्राश्रम में स्रापना सब जीवन व्यतीत कर सकता था। विशष्ठ ने कहा है कि कोई मनुष्यं ग्रपनी शिद्धा समाप्त करने के उपरान्त ग्रपनी इच्छानुसार ग्रपना शोष जीवन इन चारों में से किसी एक च्राश्रम में व्यतीत कर सकता था (७,३)। श्रीर वीदायन भी यह नियम उद्भृत करते हैं कि मतुष्य ग्रापनी शिचा समाप्त करने के उपरान्त एक दम भिज्जुक हो सकता है (२,१०,१७,२)। हमारे लिये यहाँ पर भिज्जक ग्रीर वैखानस लोगों के नियमों का उल्लेख करना निष्प्रयोजन होगा। इतना कहना बहुत होगा कि भिन्नुक ऋपना सिर मुड़ाये रहता था, उसके कोई सम्पत्ति ऋथवा घर नहीं होता था, वह तपस्या करता था, निराहार रहता ऋथवा भिन्ना माँग कर खाता था। एक वस्त्र या मृगचर्म पहनता था, केवल भूमि पर सोता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण किया करता था, धार्मिक क्रियात्रों ा साधन नहीं करता था, परन्छ वेद का पाठ ग्रौर परमात्मा का व्यान कभी नहीं छोड़ता था (वशिष्ठ, १०)। इसके विरुद्ध वैलानस यद्यपि वे बनों में रहते थे, कंद श्रीर फल भोजन करते थे श्रीर पवित्र जीवन व्यतीत करते थे । परन्तु वे पवित्र श्रमिन को जलाते थे श्रौर सन्ध्या श्रीर सवेरे के के समय ऋषं देते थे। (वशिष्ठ ६)।

श्रव हम ग्रहस्थों के विषय में फिर वर्णन करते हैं जो कि चारों श्राश्रमों में सबसे श्रोष्ठ समके गये हैं, क्योंकि जाति में ग्रहस्थ लोग ही सम्मिलित थे, भिद्धक श्रीर वैखानस नहीं। "जिस प्रकार सब छोटी श्रीर वड़ी निदयां श्रन्त में समुद्र ही का श्राश्रय लेती हैं उसी प्रकार सब श्राश्रम के लोग गृहस्थों के ही द्वारा रिच्चत किये जाते हैं (विशिष्ठ, प्र १५)। गृहस्थों के लिए पूरे चालीस धर्म कहे गए हैं (गीतम, प्र, १४,—२०) श्रीर इन धर्मों के उल्लेख से हमको प्राचीन हिन्दुश्रों के धर्म श्रीर गृहस्थी के जीवन के क्रमलक मिल जायगी।

ग्रस्हथों के कर्म—(१) गर्भाधान (गर्भ धारण करने के समय की रीति ) (२) पुंसवन (पुत्र के जन्म होने के समय की रीति, (३) सीमन्तोन्नय (गर्भवती स्रं का केश सँवारना), (४) (जातकर्म्मन) पुत्र के जन्म के समय की रीति, (५) सन्तान

का नाम रखना, (६) उसे प्रथम बार खिलाना, (७) सिर का मुण्डन, (८) विद्या स्नारम्म करवाना (६-१२), चारों वेदों के पढ़ने का संकल्प, (१३) विद्याध्ययन समाप्त करने का स्नान, (१४) विवाह स्त्रर्थात् धार्मिक क्रियास्रों के करने की सहायता के लिए स्त्री का प्रहण करना, (१५-१६) देवतास्रों, पितरों, मनुष्यों, जीवों स्त्रीर ब्राह्मण स्त्रर्थात् परमेश्वर के लिए पांच यह ।

गृह्यधर्म अथवा पाक यज्ञ — (१) अष्टका अर्थात् वे कियाएँ जो जाड़े में की जाती हैं, (२) पार्वण अर्थात् नवीन चन्द्रमा और पूर्ण चन्द्रमा के दिन की कियाएँ, (३) श्राद्ध अर्थात् पितरों कें लिए बलिदान, श्रावणी अर्थात् वह किया जो कि श्रावण मास में की जाती है, (४) आश्रहायणी मास में की जाती है (६) चैत्री जो कि चैत्र में की जाती है श्रीर (७) आश्वयुगी जो कि आश्विन मास में की जाती है।

श्रीत कर्म—ये दो प्रकार के होते हैं ऋशीत् हिवर्यज्ञ ऋथवा वे पूजाएँ जिनमें चावल, दूघ, घी, मांस इत्यादि का ऋर्घ दिया जाता है ऋीर दूसरे सोमयज्ञ जिसमें सोमरस का ऋर्घ दिया जाता है।

हिवर्यज्ञ ये हैं--(१) ऋग्न्याधान. (२) ऋग्निहोत्र, (३) दर्सपूर्णमास, (४) ऋग्यण, (५) चातुर्मास्य, (६) निरुधपशुबन्ध ऋौर (७) सीत्रामणी ।

सोमयत्त ये है--(१) अग्निप्टोम, (२) अत्यग्निप्टोम, (३) उक्थ्य, (४) पोडसिन, (४) बाजपेय, (६) अतिरात्र, (७) आतोर्याम् । ये चालीस प्रकार के धर्म गृहस्थों के लिए कहे गये हैं । परन्तु इन पूजाओं को करने से कहीं वढ़ कर धर्म और भलाई करने का पुण्य ससभा जाता था और केवल उसी से स्वर्ग की प्राप्ति समभी जाती थी । गौतम कहते हैं कि--

वह मनुष्य जो इन चालीसों पवित्र कमों को करता हो पर उसकी श्रात्मा में यदि श्राठों भलाइयाँ न हों तो उसका ब्रह्म में लय नहीं होगा श्रीर न वह स्वर्ग में पहुँच सकेगा।

परन्तु यह जो इन चालीस कर्मों में से केवल कुछ कर्मों को भी यथार्थ में करता हो छोर यदि उसकी छात्मा में ये उत्तम भलाइयाँ हों तो ब्रह्म में उसका लय हो जायगा छोर वह स्वर्ग में निवास करेगा। [ ८, २४ छोर २५ ]

इसी प्रकार वशिष्ठ कहते हैं कि---

जित मनुष्य में मलाई नहीं है उसे वेद पवित्र नहीं कर सकते यद्यां उसने उन सबको उनके छुत्रों द्यांगों के सहित द्राध्ययन क्यों न किया हो । ऐसे मनुष्य के पास से पवित्र पाठ इसी प्रकार दूर भागते हैं जिस प्रकार पित्यों को पूरी तरह से पर त्रा जाते हैं तो वे अपने घोसलों से निकल भागते हैं।

जिस प्रकार स्त्री की सुन्दरता से अन्धे मनुष्य को कोई सुख नहीं होता उसी प्रकार चारों वेदों और उनके छुश्रों अंगों तथा बलिदानों से उस मनुष्य को फल नहीं होता जिसमें कि भलाई नहीं है।

जो कपटी मनुष्य छल करता है उसे वेद के पाठ पाप से नहीं वचाते । परन्तु जो वेद के दो ऋच्रों को भी ऋाचरण के उत्तम नियमों पर ध्यान देकर पढ़ता है वह इस प्रकार स्वच्छ हो जाता है जैसे कि ऋाश्विन के महीने में मेघ (६-३—८)।

श्रव हम इन चालीसों क्रियाश्रों श्रथवा उसमें से उन क्रियाश्रों के विषय में कहेंगे जिनसे कि हिन्दुश्रों के जीवन का चृत्तान्त चिदित होता है। उनमें गृहस्थी की रीतियाँ, गृहस्थ कर्म ग्रीर श्रीत कर्म सम्मिलित हैं जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। श्रीर हम यह भी कह चुके हें कि श्रीत कमों का विस्तार पूर्वक विवरण यजुर्वेद ब्राह्मणों में दिया है ग्रीर वे संचित रूप से श्रीत स्त्रों में दिए गए हैं। ऐतिहासिक काव्य काल के वर्णन में हमने इन कमों का संचित्त वर्णन लिखा है परन्तु उनसे लोगों के चाल व्यवहार श्रीर जीवन का बहुत कम चृत्तान्त विदित होता है, इस कारण वे हमारे इतिहास के लिए बहुत श्रावश्यक नहीं हैं। परन्तु गृहस्थी की रीतियाँ ग्रीर गृह्मकर्म से हमको प्राचीन हिन्दुश्रों के चाल व्यवहार का श्रव्छा चृत्तान्त विदित होता है। वास्तव में प्राचीन हिन्दुश्रों का किस प्रकार जीवन था श्रीर उनके चाल व्यवहार किस प्रकार के थे, इसका पूरा वृत्तान्त हमें उनसे विदित होता है।

पहले हम गृहस्थी की रोतियों के विषय में लिखेंगे स्त्रीर उसके उपरान्त गृह कर्मों के विषय में ।

गृहस्थी की रीतियों में सबसे आवश्यक ये हैं अर्थात् विवाह, वे रीतियाँ जो कि स्त्री के गर्भवती होने की अवस्था में तथा पुत्र उत्पन्न होने के समय में होती हैं, अन्नप्रासन अर्थात् वन्नों को पहली बार अन्न खिलाना, मुँडन, विद्यारम्म करना, और विद्याध्ययन समाप्त करके गुरू के यहाँ से लौटना। जब हम गृहस्थी की इन रीतियों का वर्णन पदते हैं तो हम एक प्रकार से अपने प्राचीन पुरुषों के समस्त जीवन वृत्तान्त देखते हैं छोर इन रीतियों के हम लोगों के लिए और भी अधिक मनोरंजक होने का कारण यह है कि आज दो हजार वर्ष के उपरान्त भी हम लोग इनमें से बहुत ही रीतियों को करते हैं।

विवाह—वर कन्या के पिता के यहाँ दूत भेजता है स्त्रीर ऋग्वेद की १०, ८५,

१३ ऋचा को कहता है, जिसका अनुवाद हम पहले दे चुके हैं। यदि यह प्रस्ताव दोनों प्रोर के लोगों को स्वीकार हो तो विवाह का बचन स्वीकार किया जाता है ग्रीर दोनों श्रोर के लोग एक भरा हुआ़ कलरा छुने हैं जिनमें फूल, मृने हुए दाने, जौ स्रीर स्वर्ण क्खा जाता है स्त्रीर तब वे एक मंत्र उच्चारण करते हैं। तब वर एक यज्ञ करता हैं। निश्चित तिथि पर कन्या के कुल के लोग उसे सर्वीनम फलों छीर सुगन्य से वासित जल है स्नान करवाने हैं, उसे नया रंगा हुन्ना वस्त्र बहराने हें, न्नीर उसे न्नारिन के समीप वैठाते, जहाँ कुत्त का ब्रामार्य यह करता है। वर भी स्नान करके शुभ रीतियों को करता है श्रीर उनके उपरान्त 'कन्या के घर में ऐसी मुखो युवा खियाँ को विधवा न हों उनका त्नागत करती हैं" ् साङ्कारन ) । विवाह की रीते भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार की हातो थी। परन्तु ये सब रीतियाँ नुख्य-नुख्य बातीं में मित्तती थीं। "वास्तय में भिन्न-नित्र देशों द्यार प्रामी की रीवियाँ भिन्न-विन्न हैं "परन्तु जो बातें सब लोग मानते हैं बार अन्नि की परिक्रमा करवाता है और कुछ ऋचाएँ कहता है यथा "आओ हम लोग विवाह करें । हम लोगों को नन्तान उसन्त हों । श्रीति, सुख श्रीर श्रानन्द के सहित हम लोग सी वर्ष तक जोट्। " प्रथेक परिक्रमा में वह उसका देर यह कह कर चक्की पर रखबाता है कि ''त्थर की तरह हद हो।'' कत्या का माई अथवा रखक उसके हाथ में न्नाच्य त्रथीत् मुना हुन्ना त्रन्न देना है स्त्रीर वह उने स्त्रीन में हवन करती है। उसके उपरान्त वर कान्या की मात कदम ग्रागे बढ़ाता है ग्रीर उपयुक्त शब्द उच्चारण करता है। अनि की उरिक्रमा करना, प्रथर दर पैर न्खना, भूने हुए अन्त का इवन करना त्रीर ग्रागे की ग्रोर नात करन रखना ये ही विवाह को मुख्य-मुख्य वार्ते यीं । "ग्रीर कत्या को उद रात्रि में किसी ऐसी ब्राझाणी के बर पर रहना चाहिए जिसका पति। स्त्रीर जिनके लड़के जीवित हों। जब यह श्रुव का नारा, छारू बित का नारा, छीर नतक्रिय का वारा देखे दो उने अपना मीन भङ्ग काके यह कहना चाहिए कि नेस पति जीवित रहे श्रीर हुके नन्तान हो" ( श्रारवचायन । मांखयन कहने हैं कि "सूर्य के श्रस्त होने के उपरान्त उन्हें तब तक मीन होकर वैठना चाहिए जब तक कि श्रुव का तारा न निकले । तब वह उसे यह कर श्रुव का तथा दिखनाता है कि तू मेरे नाथ मुख से रह कर हद रहे। "तब वह कह कहती है कि भ्रिष्य का ताग देखती हूँ सुके सन्तान उत्पन्न हो। " वीन रात्रि वक उन्हें नहीं भीग करना चाहिये।"

गर्नाश्चान -- स्त्री के गर्मश्ची रहते की द्यवस्था में कई प्रकार की रोतियाँ करनी पहती थीं। पहते गर्नाश्चान की रीति होती थी जिससे कि गर्म का रहना सनम्का जाता था।

फिर पुंसवन की रीति से पुत्र सन्तान का निर्णय होना समभा जाता था श्रौर गर्भरच्यण की रीति से यह समभा जाता था कि गर्भ में बच्चा सब श्रापत्तियों से रिच्ति रहेगा। सीमन्तोन्तयन की रीति जो कि श्राश्वलायन के श्रनुसार चौथे मास में श्रौर सांखायन के श्रनुसार सातवें मास में की जाती थी, बड़ी मनोरंजक है। गोभिल कहते हैं कि वह चौथे, छुठें वा श्राठवें मास में की जा सकती थी श्रौर उसमें कुछ रीतियों के साथ पित प्रेम से श्रपनी स्त्रों के केश में मांग काढ़ता था।

पुत्र का जन्म — इस अवसर पर ये रीतियाँ होती थीं जैसे जातकर्म अथवा पुत्र उत्पन्न होने की रीति, मेधजाननम् या ज्ञान उत्पन्न करने छौर छायुष्म अथवा आयु बढ़ाने की रीति। इस अवसर पर पिता अपने सन्तान का एक पिवत्र नाम रखता है। यदि पुत्र हो तो यह नाम सम अच्चरों का होता है और यदि कन्या हो तो विषम अच्चरों का। केवल माता छौर पिता इस नाम को जानते हैं। दसवें दिन जब माता प्रस्तिका गृह से उठती है तो सब लोगों के लिये लड़के का एक दूसरा नाम रक्खा जाता है। "ब्राह्मण के नाम के अन्त में शम्मीन् होना चाहिए (यथा विष्णुशर्मन्) च्वित्रय के नाम के अन्त में गुप्त (मया चन्द्रगुप्त)" (पारस्कर, १, १७, ४)।

बच्चे को प्रथम बार अन्न खिलाना — यह प्रसिद्ध अन्नप्रासन को रीति है। ऐसा जान पड़ता है कि आज कल की अपेद्धा प्राचीन समय में लड़के को बहुत प्रकार के भोजन खिलाये जाते थे। "यदि उसे बलिष्ट होने की इच्छा हो तो वकरे का मांस, यदि धार्मिक होने की इच्छा हो तो तीतर का मांस और यदि प्रतापी होने की इच्छा हो तो पका हुआ चावल घी खिलाना चाहिए।" (आश्वलायन और सांखायन। "यदि वह अच्छा वक्ता होना चाहे तो भारद्वाजी पद्धी का मांस, यदि पुतींला होना चाहे तो महली इत्यादि खिलानी चाहिये (पारस्कर)।

वन्ते का मुंडन अर्थात् चूड़ाकरण—सांखायन और पारस्कर के अनुसार यह बच्चे के एक वर्ष के होने पर किया जाता था और आश्वलायन और गोभिल के अनुसार तीसरे वर्ष । वच्चे का सिर मन्त्रोच्चारण करके छूरे से मूड़ा जाता था (परन्तु लड़की के मूड़न में मंत्रोच्चारण नहीं किया जाता था) और कुछ, वाल छोड़ दिए जाते थे और वे कुल की रीति के अनुसार संवारे जाते थे।

विद्याध्ययन ग्रथवा उपनयन—यह एक ग्रावश्यक रीति थी ग्रीर जव लड़के का पिता ग्रथवा रच्चक उसको शिद्धा के लिए गुरू को सौंपता था उस समय की जाती थी। हम देख चुके हैं कि विद्यारम्भ का समय ब्राह्मणों, च्वियों श्रीर वैश्य के लिये भिन्न-भिन्न था श्रीर इस श्रवसर पर तीनों जातियाँ यशोपवीत पहनती थीं।

तव विद्यार्थी एक वस्त्र करधनी श्रीर छड़ी लेकर गुरू के निकट जाता था।

वह (गुरू) त्र्रापने त्र्यौर विद्यार्थी की त्र्रांजुली में पानी भरता था त्र्यौर तव उससे. (विद्यार्थी से) पूछता था कि तेरा नाम क्या है ?

वह उत्तर देता था 'िक महाशय मैं त्रमुक-त्रमुक हूँ।
गुरू कहता था उन्हीं ऋषियों के वंश में।
शिष्य कहता था कि हाँ महाशय उन्हीं ऋषियों के वंश में।
कहो कि मैं विद्यार्थी हूँ।
शिष्य कहता था 'महाशय मैं विद्यार्थी हूँ।

गुरू 'भूभू वः स्वः' कह कर अपनी अंजुली से विद्यार्थी की अंजुली पर पानीः छिड़कता था।

वह विद्यार्थी का हांथ ऋपने हांथों में लेकर और दाहिने हाथ को अपर रख कर कहता था—

सावित्री देवता के प्रताप से, दोनों ऋाश्विनों के बाहु से, पूषण के हाथों से, हे ऋमुक-ऋमुक मैं तुमे विद्यार्थी बनाता हूँ।

प्राचीन समय में उपनयन की रीति श्रर्थात् विद्यार्थी का विद्याध्ययन में पैर रखने श्रीर वेदों का पाठ प्रारम्भ करने की रीति इस प्रकार की थी। श्राजकल उपनयन की रीति कैसी विगढ़ गई है ? श्रव उसका वेद के पाठ से जो कि श्रव भुला दिया गया हैं श्रथवा यहों के करने से जिसकी चाल श्रव विलकुल उठ गई है, कोई सम्बन्ध नहीं है। श्रव वह केवल एक व्यर्थ का जनेऊ सदा के लिए पहनने को की जाती है जो कि प्राचीन समय में न तो व्यर्थ था श्रीर न सदा के लिए पहना जाता था। श्रव के श्राह्मण लोग यह जनेऊ खास श्रपने ही लिए होने का दावा करते हैं जिसे कि प्राचीन समय के श्राह्मण खोग जित्र श्रीर वैद्यों के साथ पहन कर यह करते श्रीर वेद पढ़ते थे। इस प्रकार श्रवनित ने श्रर्थपूर्ण रीतियों को निरर्थक विधान बना दिया है जिनमें से सब का उद्देश लोगों की श्रज्ञानता को श्रीर पुजारियों के विशेष सत्वों का स्थिर करना है।

पाठशाला से लौटना—विद्या समाप्त करने के उपरान्त विद्यार्थी श्रपने घर लौट जाता था श्रीर यदि उसके पिता श्रादि का कोई घर न हो तो श्रपने लिए वह एक घर बनवाता था। इसमें भी एक रीति की जाती थी श्रीर ऋग्वेद के कुछ मंत्रों का जो कि घरों के देवता वास्तोश्पति तथा श्रन्य देवताश्रों के लिये हैं, उच्चारण किया जाता था (७, ५४, ५५)। उसके उपरान्त विवाह किया जाता या श्रीर श्रग्न्याधान श्रर्थात् श्रप्ति का स्थापन किया जाता था जो कि श्रीतिविधान है श्रीर जिसका वर्णन श्रन्तिम पुस्तक में श्राठवें श्रध्याय में दिया है। इस प्रकार विद्यार्थी श्रव गृहस्थ हो जाता था श्रीर श्रव उसके सिर पर श्रिधिक श्रीर बड़े धर्मों के पालन करने का भार होता था।

ये प्राचीन हिन्दुश्रों की गृहस्थी की सबसे श्रावश्यक रीतियाँ इस प्रकार थी। श्रब हम गृह कमों का संज्ञेप में वर्णन करेंगे।

गृह्य विधानों में श्राद्ध सबसे त्रावश्यक है जिसमें की प्रति मास पितरों को पिण्डदान त्रीर ब्राह्मणा भोजन कराया जाता है। "ऐसे ब्राह्मणों को जो कि विद्वान हों त्रीर जिनके त्राचार-विचार बहुत शुद्ध हों निमन्त्रण दिया जाता था।" वे पितरों के प्रतिनिधि स्वरूप होकर बैठते थे त्रीर उन्हों को सब चीजें चढ़ाई जाती थीं। तब श्राद्ध करने वाला पितरों को यह कहकर त्रार्घ्य देता था कि "हे पिता यह तेरा त्रार्घ्य है, पितामह यह तेरा त्रार्घ्य है।" इसके उपरान्त ब्राह्मणों को गन्ध, माला, धूप-दीप ग्रीर कपड़े दिये जाते थे। ब्राह्मणों की त्राज्ञा से पिण्ड पितृ यज्ञ के लिये जो स्थालीपाक तैयार किया जाता था उसमें घी मिलाया जाता था त्रीर उसका त्राय में हवन किया जाता था त्राय त्राय करने वाला देखता था कि ब्राह्मणों के हाथ में रक्खा जाता था त्रीर जब श्राद्ध करने वाला देखता था कि ब्राह्मण लोग सन्तुष्ट हो गए तो वह यह ऋचा पढ़ता था (ऋग्वेद १, ८२, २) "वे लोग खा चुके वे लोग सुख से खा चुके" (त्राश्वलायन)।

पार्वण--यह स्रमावास्या स्त्रौर पूर्णिमा के दिन किया जाता था, उसमें व्रत रक्षा जाता था स्त्रौर इन दिनों के देवताश्चों को उचित मन्त्रों के द्वारा पकवान चढाये जाते थे। सत्य धर्मावलम्बी हिन्दू लोग स्त्रव तक भी इन दिनों में व्रत रखते हैं।

श्रावणी— यह वर्षात्रमृतु में श्रावण के महीने की पूर्णिमा को होती थी स्त्रीर यह वास्तव में सपों को सन्तुष्ट करने के लिए की जाती थो जो कि वर्षा ऋतु में भारत वर्ष में बहुतायत से उत्पन्न होते हैं। इसमें जो वाक्य उच्चारण किये जाते थे वे वह हास्यजनक हैं।

भारतवर्ष के उच्च श्रेणी के लोगों में सपों को सन्तुष्ट करने का विचार अव विलकुल नहीं रहा है और उन्हें यह जानने में कठिनता होगी कि आज कल राखी पूर्णिमा की जो रीति की जाती है वह दार्शनिक काल की आवणी का दूसरा रूप है। जो राखी आज कल लोग अपने मित्रों में वाँधते हैं और जिन्हें वहिन प्रेम से अपने भाइयों को भेजती है वह राखी सपों से उनकी रक्षा करने के लिये भेजी जाती थी।

स्राश्वयुगी—यह स्रावश्युग स्रर्थात् स्राश्विन मास की पूर्णिमा के दिन की जाती थी।

- (१) त्रारवयुग को पूर्णिमा को इन्द्र को दूध त्र्यौर चावल चड़ाना ।
- (२) त्राज्य को इन शब्दों से बिलदान चढ़ा कर "दोनों ऋश्विनों के लिये स्वाहा ! दोनों ऋश्वयुगों के लिये स्वाहा ! ऋश्वयुग की पूर्णिमा के लिये स्वाहा ! शरद ऋउ के लिये स्वाहा ! प्रजापित के लिये स्वाहा ! उस सांवले के लिये स्वाहा !
- - (४) उस रात्रि को वछड़ों को ग्रपनी माता के पास छोड़ देना चाहिये।
  - (५) तव बाह्मणों का भोजन ।

इस विधान का यही बृत्तान्त सांख्यायन देते हैं ग्रीर यह ग्रसम्भव है कि उपरोक्त बृत्तान्त से हम इस रीति को कृषि सम्बन्धी न समक्त सकें। यह विचार ग्रीर भी दृढ़ होता है जब कि पारस्कर से हमें विदित होता है कि इस रीति के उपरान्त सीता ग्रार्थात् हल के लक्षीरों की देवी का यज्ञ किया जाता था।

में इन्द्र की सी सीता का ग्रावाहन करता हूँ जिससे कि सब वैदिक ग्रीर सांसा-रिक कामों की बिद्धि होती है। मैं जो कुछ कार्य करूँ उसमें वह मुफे न छोड़े। स्वाहा!

इस यज्ञ में मैं उस उर्वरा (उपजाऊ भूमि) का ग्रावाहन करता हूँ जो कि माला पहने है ग्रीर जो प्राणियों को घोड़े ग्रीर गाय को सुख देने में परिश्रम के साथ सहायता करती है। वह मुक्ते न छोड़े। स्वाहा! (२, १७, ६)

त्राश्वयुगी के उपरान्त सीता त्रार्थात हल के लकीरों की देवी की पूजा से, उसका जो यह वर्णन किया गवा है कि वह वृष्टि के देवता इन्द्र की सी है श्रीर उर्वरा श्रार्थात् उपजाऊ भृमि है तथा फूलों को माला पहने है। इन सब वातों से यह विदित होता है कि त्राश्वयुगी की रीति केवल एक कृषि सम्बन्धी विवान था जो कि श्राश्विन में फसल को काटने के उपरान्त कृतज्ञा की गाँति किया जाता था श्रीर यदि यह कृषि सम्बन्धी रीति दार्शनिक समय में कुछ श्रन्धकारमय थी, तो वह श्राज कल की कोजागर लहमी पूजा में श्रीर भी श्रिधक श्रन्धकारमय हो गई है।

लच्मी एक युवती देवी है जो कि दार्शनिक समय में नहीं थी परन्तु अब वह हिन्दुओं में एक प्रधान देवी है। सीता अब केवल रामायण की सीता सती धर्म और श्रात्मश्रर्पण के श्रादर्श की भाँति समभी जाती है परन्तु लच्मी ने फसल श्रीर चावल की देवी का स्थान ग्रहण कर लिया है।

हम देख चुके हैं कि श्राजकल की कोजागर लद्मी पूजा प्राचीन समय की श्राश्वयुगी का दूसरा रूप है। पर लद्मी पूजा के भी उपरान्त दुर्गा पूजा हुई है जिसने कि श्राज कल बङ्गाल में श्रद्भुत रूप धारण किया है, जिसका मूल कारण निस्सन्देह फसल के समय की प्रसन्नता है। प्राचीन समय के फसल के एक छोटे से त्योहार ने, जिसमें कि इन्द्र श्रीर उसकी सी सीता को दुग्ध श्रीर चावल चढ़ाया जाता था, श्राज कल कैसा बृहद रूप धारण कर लिया है।

श्राग्रहायणी—यह श्रग्रहायण मास की पूर्णिमा को की जाती थी। यह रात्रि, वर्ष की पत्नी श्रथवा वर्ष की मूर्ति समभी जाती थी श्रीर उसमें वर्ष तथा संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, वदवत्सर श्रीर वत्सर की पूजा की जाती थी। ये पाँचों नाम युग के पाँच भिन्न-भिन्न वर्षों के हैं (पारस्कर ३, २, २)।

श्रुष्टका — ये श्रुष्टका इसिलये कहलाते हैं क्योंकि वे श्राग्रहायण मास की पूर्णिमा के उपरान्त तीन श्रथवा चार मास तक कृष्ण पत्त की श्रष्टमी को किये जाते थे। इनमें शाक, मांस श्रीर चपातियाँ चढ़ाई जाती थीं। गोमिल इन पूजाश्रों के उह श्य के विषय में भिन्न-भिन्न सम्मतियाँ उद्धृत करते हैं श्रीर कहते हैं कि ये श्रम्न श्रथवा पितर एवं प्रजापित श्रथवा श्रृतु के देवताश्रों तथा सब देवताश्रों के सन्तोष के लिये की जाती थीं (गोभिल, ३, २, ३)। परन्तु बुद्धिमान पाठक लोग इस वात को श्रवश्य समक्त जाँयगे कि इन पूजाश्रों का मूल कारण जाड़े की श्रृतु था जो कि भारतवर्ष में बड़ा श्रच्छा श्रृतु है, जब कि चावल काट कर खिलहान में रक्खा जाता है श्रीर गेहूँ एवं जब उगते हैं, श्रीर उस समय चपातियाँ, माँस श्रीर शाक केवल श्रृतु देवताश्रों को ही नहीं वरन् मनुष्यों को भी बड़े श्रच्छे लगते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि हमारे हिन्दू पाठकगण देखेंगे कि यह प्राचीन रीति दूसरे रूप में श्रर्थात् पीष पार्वण के रूप में श्रव बङ्गाल में वर्ष मान हैं जिसमें कि चावल को खिलहान में रखने पर हमारी रित्रयाँ कई प्रकार की स्वादिष्ट चपातियाँ बना कर खुशी मनाती हैं जिससे कि वृद्ध श्रीर युवा दोनों को समान प्रसन्नता होती है।

चैत्री— जो कि वर्ष की ग्रान्तिम रीति है, चैत्र की पूर्णिमा को की जाती थी। उसमें इन्द्र, ग्राप्त, रुद्र ग्रीर नक्त्रों की पूजा की जाती थी।

प्राचीन समय में गृहस्थी की रितयाँ ऋौर गृह विधान जिनमें कि हिन्दुऋों की स्त्रियाँ खुशी मनाती थीं इस प्रकार की थीं। यद्यपि इनमें से कुछ रीतियों का मूल ऋभि-प्राय ऋव जाता रहा है और उन्होंने ऋव ऋाज कल का दूसरा रूप धारण कर लिया है फिर भी हम लोग दो हजार वर्षों के उपरान्त आज तक भी उन प्राचीन रीतियों में से चहुतों का पता आज कल की रीतियों में लगा सकते हैं। हिन्दुओं का कहर स्वभाव और प्राचीन वातों में उनकी भक्ति इससे स्पष्ट विदित होती है कि वे उन प्राचीन रीतियों को अब तक किये जाते हैं जो कि पहले शुद्ध और सब्चे मन से की गई थीं। प्राचीन हिन्दू रीतियों में जो सब्ची प्रसन्नता होती थी वे कई शताब्दियों तक विदेशियों का राज्य और जाति की अवनित होने पर भी अब तक ज्यों की त्यों वनी है।

## तेईसवाँ ऋष्याय

# रेखागणित और व्याकरण

हम पहले देख चुके हैं कि दार्शनिक काल में पूर्व के समय के सब धर्म सम्बन्धी नियम श्रीर कान्नों का दार्शनिक रीति पर विचार हुआ श्रीर उनकी संचित तथा कमान्त्रसार पुस्तकें वनाई गई। इसी काल में ब्राह्मसा ग्रन्थों की शब्दबाहुल्य से भरी हुई तथा उत्तराधिकारत्व के कान्न की संचित्र पुस्तकें वनाई गई, जाति के नियम श्रीर सामाजिक नियम हदता से नियत किए गये, नगरवासियों एवं कुटुम्बियो की भाँति मनुष्यों के कर्तव्य की व्याख्या की गई। श्रतएव यह भली भांति समभा जा सकता है कि इस काल में विद्या श्रीर दर्शन शास्त्र ने वड़ी उन्नति की श्रीर इस समय में कुछ प्रश्नों श्रीर विचारों ने भारतवर्ष में पूर्ण उन्नति प्राप्त की।

हम यह नहीं जानते कि इस काल में ज्योतिष शास्त्र ने क्या उन्नित की थी। ज्योतिष शास्त्र पर हम लोगों को कोई स्त्र प्रन्थ नहीं मिलता ख्रीर कदाचित् इसमें सन्देह नहीं कि वहुत समय हुआ कि दार्शनिक काल के ज्योतिष प्रन्थों के स्थान पर आगे चल कर पीराणिक समय के अधिक पूर्ण प्रन्थ— जैसे कि आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य के प्रन्थ हो गये। परत्तु गणित शास्त्र की एक शाखा ने दार्शनिक समय में वड़ी श्रेष्ठता पाई थी। डाक्टर थीवो साहव हमारे धन्यवाद के भाजन हैं कि उन्होंने यह प्रकाशित किया कि अन्य शास्त्रों की भांति रेखागणित का अध्ययन पहले पहल

भारतवष ही में हुआ था। उसके पीछे के यूनानी लोगों ने इस शास्त्र को अधिक सफलता के साथ सुधारा परन्तु यह वात कदापि भूलनी नहीं चाहिये कि संसार रेखागिण्ति के लिये भारतवष ही का ऋणी है, यूनान का नहीं।

ज्योतिष की तरह रेखागणित की उत्पत्ति भी भारतवर्ष में धर्म ही के द्वारा हुई श्रौर इसी प्रकार व्याकरण श्रौर दर्शन शास्त्र भी धर्म ही के कारण वने। डा० थींबी साहब कहते हैं कि "यज्ञ करने के ठीक समय का निश्चय करने के लिये कोई नियम न होने के कारण ज्योतिष शास्त्र की श्रोर लोगों का ध्यान गया । इस श्रभाव से पुजारी लोग प्रति रात्रि को चन्द्रमा का नच्चत्रों के मण्डल में बढ़ना ऋौर प्रतिदिन सूर्य का उत्तर त्रथवा दिच्या की श्रोर मुकना देखते रहे । उच्चारण के नियम इस कारण दूंद कर बनाये गये क्योंकि यज्ञ के मन्त्रों में एक अन्तर का भी अधुद उच्चारण होने से यह समभा जाता था कि देवताओं का वड़ा कोप होगा। व्याकरण और शब्द शास्त्र इस कारण वनाये गये जिसमें कि पवित्र पाठ ठीक-ठीक समभ में त्रा सके। दर्शनशास्त्र ऋौर वेदान्त का घनिष्ठ सम्बन्ध, इतना घनिष्ठ सम्बन्ध कि प्रायः यह निर्णय करना असम्मव होता है कि इनमें से एक शास्त्र का कहां पर अन्त होता है और दूसरा कहां पर प्रारम्भ होता है, सुप्रसिद्ध है श्रीर इसके विषय में हमारे उल्लेख की कोई श्रावश्यकता नहीं है।" ग्रीर तब इन विद्वान महाशय ने यह सिद्धान्त वर्णन किया है जिसे भारतवर्ष के इतिहासिकारों को कभी न भूलना चाहिये कि जिस शास्त्र का घनिष्ट सम्बन्ध प्राचीन भारतवप<sup>°</sup> के धर्म से है उस शास्त्र की उत्पत्ति स्वयं भारतवासियों से ही समभी जानी चाहिये उसे दूसरी जातियों से सङ्कलित किया हुग्रा न समऋना चाहिये।

भारतवर्ष में रेखागिणत की उत्पन्ति वेदियों के वनाने के नियमों से हुई। कृष्ण्यखुर्वेद (५, ४, ११) में उन भिन्न-भिन्न त्राकारों का वर्णन है जिनकी वेदियां वनाई जाती थीं त्रीर वौद्धायन त्रीर त्रापस्तम्त्र ने इन वेदियों त्रीर उनके बनाने में जो ई'टे लगाई जाती थीं उनके त्राकारों का पूरा कृतान्ति दिया है। (१) चतुरश्र स्पेन जो कि वाज पत्ती के त्राकार का होता था त्रीर चौकोर ईंटों का बनाया जाता था, सबसे प्राचीन है। (२) स्पेन वक्षपत्त्वयस्तपुच्छ भी वाज पत्ती के त्राकार का होता है त्रीर उसमें उसके टेढ़े हैने त्रीर फैली हुई पुच्छ का त्राकार रहता है। (३) कंकचित वगुले त्रीर उसके दोनों पैरों के त्राकार का होता है त्रीर (४) त्रालजचित भी लगभग इसी के समान होता है। (५) प्रीगचित रथ के इन्डों के त्रागले माग के त्राकार का त्राकार का होता है त्रीस्त के त्राकार का होता है त्रीस्त त्रीमिन के त्राकार का होता है त्रीस्त त्रीमिन के त्राकार का होता है त्रीस्त त्रीसिन त्री

( ् ) साररथ चक्रचित डंडों से रहित श्रीर डंडों के सहित पहिये के श्राकार के होते हैं। ( ह ) चतुरश्रद्रोनचित श्रीर ( १० ) परिमण्डलद्रोनचित द्रोण श्रर्थात् वर्तन के श्राकार का चौकोर श्रथवा गोल होता है ( ११ ) परिचाय्यचित भी पहिये के श्राकार का होता है ( १२ ) समूह्यचित का भी वैसा हो गोल श्राकार का होता है। ( १३ ) समशानचित चौकोर श्राकार का ढालुश्रां होता है, जो कि एक श्राधार की श्रपेत्ता दूसरे की श्रोर श्रिधक चौड़ा होता है श्रीर साथ ही चौड़ा श्रीर श्रिधक ऊँचा भी होता है। यह श्रन्तिम वेदी कूर्म कहलाती है जो कि या तो ( १४ ) वक्राङ्क श्रर्थात् टेढ़ी श्रथवा ( १५ ) मोकीली श्रथवा ( १६ ) परिमण्डल श्रर्थात् वृत्ताकार हो सकती है।

सबसे पहले समय के चतुरश्र स्थेन का चेत्र फल साढ़े सात वर्ग पुरुष होता था, जिसका ऋर्थ यह है कि वह साढ़े सात वर्गं तेत्रों के वरावर होता था जिनमें से प्रत्येक का भुज एक पुरुष त्र्यर्शत् हाथ उठाए हुए एक मनुष्य की अंचाई के वरावर होता था। जब किसी दूसरे स्राकार की वेदी वनाई जाती थी तो वर्गफल उसका यही रहता था, श्रर्थात् चाहे चक्र वनाया जाय चाहे समवाहु त्रिभुज चाहे कूर्म परन्तु सबों का च्रेत्रफल साटे सात पुरुष ही होता था । वेदी को दूसरी वार वनाने में उसके चेत्रफल में एक वर्ग पुरुष श्रीर बढ़ा दिया जाता था श्रीर उसे तीसरी वार बनाने में दो वर्ग पुरुष बढ़ाया जाता था परन्तु ऐसा करने में यह ध्यान रक्खा जाता था कि वेदी के आकार अथवा सापेक्तिक निष्पति में कोई श्रन्तर न पड़ने पावे । ये सब वातें रेखागिखत के विशेषज्ञान के विना नहीं की जा सकदी थीं और इस प्रकार रेखागणित के शास्त्र की उत्पत्ति हुई। डाक्टर थीनो साहब कहते हैं कि "ऐसे वर्गदोत्र निकालने पड़ते थे जो कि दो व ऋधिक दिए हुए वर्गचेत्रों के जोड़ के वरावर हों अथवा दो दिए हुए वर्गचेत्र के अन्तर के वरावर हों । स्रायतचेत्र का वर्गचेत्र वनाना पड़ता था स्रीर वर्गचेत्र के वरावर स्रायत-चेत्र वनाने पड़ते थे, किसी दिये हुए वर्गचेत्र ऋथवा ऋायतचेत्र के वरावर त्रिभुज वनाने पड़ते थे, इत्यादि । अन्दिम कार्य जो औरों की अपेत्ता सहज नहीं था, किसी ऐसे वृत्त का वनाना था जिसका चेत्रफल किसी दिए वर्गचेत्र के वरावर हो।"

इन सब कियात्रों का फल यह हुत्रा कि रेखागिएत सम्बन्धी बहुत से नियम वन गए जो कि सल्वस्त्रों में दिए हैं। हम देख चुके हैं कि ये सल्वस्त्र कल्पस्त्रों के एक भाग हैं। इनका समय ईसा के पहले त्राठवीं शताब्दी से त्रारम्म होता है। यूनानी लोग रेखागिएत के इस साध्य को पिथेगोरस का बनाया हुत्रा कहते हैं कि हर समकोए त्रिमुज में समकोए के सामने के मुज पर जो वर्ग बनाया जाय वह उन बगों के जोड़ के बरावर होता है जो समकोए के बनानेवाले मुजों पर बनाए जांय। परन्तु यह साध्य भारतवासियों को पिथेगोरेस के कम से कम दो वर्ष पहले विदित था और पिथेगोरेस ने उसे निस्सन्देह भारतवर्ष से सीखा। यह साध्य निम्नलिखित दो नियमों में पाया जाता है अर्थात् (१) चर्गचेत्र के कर्ण पर जो वर्ग वनाया जाय वह उस वर्गचेत्र की मुजा का दूना होता है अ्त्रीर (२) आयतचेत्र के कर्ण पर जो वर्ग वनाया जाय वह आयतचेत्र की दोनों भुजाओं के वर्ग के वरावर होता है।

हम यहाँ पर डाक्टर थीबो साहब की उन सब बातों का वर्णन नहीं कर सकते जिन्हें उन्होंने अपने बड़े अमूल्य और शिक्ताप्रद लेख में दिया है। हम केवल इतना कर सकते हैं कि सल्बस्त्र में जो सबसे अधिक आवश्यक सिद्धान्त निकाले गए हैं उनमें से कुछ का संत्तेप में वर्णन कर दें। एक अद्भुत चिद्धान्त यह था जिसके द्वारा वर्गचेत्र की भुजा के सम्बन्ध से उसके कर्ण को संख्या में निकालते थे। इसके लिए यह नियम दिया है "नाप में उसका तीसरा भाग जोड़ो और उसमें इस तीसरे भाग का चौथा भाग जोड़ो और उसमें इस तीसरे भाग का चौथा भाग जोड़ो और उसमें हे होगा १ + है + है - है - होगा १ का चौरी वर्ण चेत्र की भुजा १ हो तो उसका कर्ण यह होगा १ + है + है - है - हो ने अपने का चौरी स्वां स्वां होगा १ न है - है - हो ने अपने स्वां स

 $\frac{?}{3 \times 8 \times 38} = ?.8?82?44$  हम लोग जानते हैं कि कर्ण वास्तव में  $\sqrt{?} = ?.8$ १४२१३ ......होता है श्रीर इस प्रकार यह देखने में श्रावेगा कि सल्वसूत्रों का नियम दशमलव के ५ श्रंकों तक ठीक है।

किसी दिए हुए वर्गचेत्र का तिगुना, चौगुना पचगुना अथवा कई गुना वर्गचेत्र वनाने, भिन्न भिन्न परिमाण के दो वर्गचेत्रों के बराबर एक वर्गचेत्र बनाने, दो वर्गचेत्रों के अन्तर के वरावर वर्गचेत्र बनाने, अयन चेत्र को वर्ग चेत्र बनाने और वर्ग चेत्र को अयन चेत्र बनाने, वर्गचेत्र को वृत्त बनाने और वृत को वर्गचेत्र बनाने के नियम बनाए

गये हैं। उदाहरण की भाँति हम किसी दिए हुए वर्गचेत्र के बराबर वृत्त बनाने अ का नियम उद्धत करेंगे।

वह नियम यह है "यदि तुम वर्गचेत्र का वृत्त बनाना चाहो तो कर्ण के मध्य को केन्द्र मान कर उसके आधे के वरावर प्राची अर्थात् पूर्व की ओर एक रेखा खींचो। उस रेखा का जितना भाग वर्गचेत्र के वाहर पड़ता हो उसका

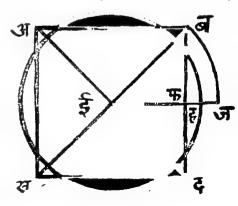

तोसरा भाग तथा रेखा के भीतर वाले भाग को त्रिज्या मान कर बृत्त खींचो ।

इस नियम का उदाहरण इस भाँति दिया जा सकता है--

त्र वस द एक वर्ग त्रेत्र हे जिसका कर्णस व है उसका ऋाधाई व है।ई विन्दु को स्थिर रक्खो स्रौर प्राची स्थथवा पूर्व की स्रोर उसके वरावर ई ज़ रेखा खींची। इस रेखा का ह ज भाग वृत्त के बाहर पड़ेगा। उसका तीसरा भाग फ ह लो ग्रौर उसको भीतरी भाग ई फ के सहित लेकर समस्त ई ह को त्रिज्या मान कर वृत्त खींचो ।

यह ऋहना निरर्थक है कि यह सिद्धान्त लगभग ठीक है।

इसी भाँति "यदि तुम वृत्त को वर्ग त्तेत्र वनाना चाहो तो उसके व्यास को श्राठ भाग में वांटों त्र्रौर इनमें से एक को उनतीस भाग में बांटों। इन उनतीसों भागों में से श्रद्वारह भाग निकाल दो श्रौर ( वचे हुये एक भाग के छुठें भाग को उसका ) श्राठवां भाग छोड़ कर निकाल दो।

इन नियम का त्र्र्थ यह है—

वृत्त के व्यास का  $= +\frac{?}{\neg \times ?E} - \frac{?}{\neg \times ?E \times E} + \frac{?}{\neg \times ?E \times E \times E} = 3$ स वर्गचेत्र की एक भुजा होगी जिसका कि चेत्रफल उस वृत्त के चेत्रफल के बराबर होगा।

रेखागिएत भारतवर्ष में ऋत गई हुई विद्या है क्योंकि जब यह विदित हुऋा कि रेखागिएत के सिडान्त वीजगिएत और अंकगिएत के द्वारा हल हो सकते हैं तो रेखा-गणित का प्रचार धीरे-धीरे कम होने लगा और पौराणिक काल में जब कि हिन्दू लोग मूर्तिपूजा करने लगे ग्रौर पुजारियों के घर से पवित्र ग्रम्नि के स्थापन करने ग्रौर वेदियों के वनाने की रीति उठ गई तो भारतवर्ष में रेखागिएत के ऋध्ययन की ऋावश्यकता न रही।

यूनानी लोग रेखागणित में हिन्दुओं से बहुत बढ़ गए परन्तु वे अंकगणित में कभी उनकी वरावरी न कर सके । दशमलव के सिद्धान्त के अनुसार श्रंकों के रक्खे जाने के लिये संसार हिन्दुत्रों का त्रानुगृहीत है त्रीर इस सिद्धान्त के होने से त्रांकगिण्त के शास्त्र का होना ही ग्रमम्भव था। पहले पहल ग्ररव लोगों ने ग्रंक लिखने की यह रीति हिन्दुर्श्रों से सीखी ग्रौर उन्होंने यूरप में उमका प्रचार किया। प्राचीन यूनानी ग्रीर रोमन लोग ग्रंकों के लिखने की इस रीति को नहीं जानते थे ग्रौर इसीलिये वे ग्रंकगिएत में कभी उन्नति न कर सके।

इसके सिवाय एक दूसरे शास्त्र में भी हिन्दू लोग सबसे बढ़े हुये थे ग्रौर दार्शनिक काल में उन्होंने उसमें वह सफलता प्राप्त की कि जिससे बढ़ कर संसार में ऋव तक कोई नहीं कर सका है। प्रोफेसर मेक्समूलर साहेब कहते हैं कि केवल हिन्दुयों श्रौर यूनानी लोगों ने ही व्याकरण शास्त्र की उन्नति की परन्तु यूनानी लोगों ने व्याकरण में जो सफलता प्राप्त की वह पाणिनि के जो कि संसार भर में वड़ा पण्डित हुआ है, प्रन्थ के आगे कुछ भी नहीं है। हम पाणिनि के समय के वादिववाद को नहीं उठावेंगे। प्रोफेसर मेक्समूलर साहव उनको कात्यायन का समकालीन वतलाते हैं और उनका समय सम्भवतः ईसा के पहले चौथी शताब्दी में निश्चित करते हैं। परन्तु डाक्टर गोल्डस्टकर साहेब कहते हैं कि यह ब्याकरण का पण्डित ईसा के पहले ह वीं एवं १० वीं शताब्दी में हुआ है। हमारा मत यह है कि वह कात्यायन के वहुत पहले हुआ है और उसका समय ईसा के पहले आठवीं शताब्दी असम्भव नहीं जान पड़ता। वह निस्सन्देह दार्शनिक काल में हुआ जिस समय कि सब प्रकार की विद्या का दार्शनिक विचार हो रहा था। परन्तु भारतवर्ष के नितान्त पश्चिम में होने के कारण कदाचित् वह उन ब्राह्मणों और उपनिषदों को न जानता अथवा न मानता रहा होगा जिन्हें कि गङ्गा की घाटी में रहने वाली जातियों ने बनाया था और उन लोगों का उनकी विद्या, चाल ब्यवहार, और धर्म के कारण भी पञ्जाव के हिन्दुओं से बहुत अन्तर था।

यहाँ पर पाणिनि के व्याकरण के क्रम का वर्णन करना हमारे विषय के वाहर होगा। यूरप में इस शताब्दी में एक वड़ी भारी वात यह जानी गई है कि किसी भाषा में जो लाखों शब्द होते हैं। उनकी उत्पित्त का पता वहुत थोड़े से मूल शब्दों से लगाया जा सकता है। भारतवर्ष में तीन हजार वर्ष हुए कि पाणिनि के समय के पहले यह वात जानी जा चुकी थी छौर इस वड़े वैयाकरणी ने अपने समय के संस्कृत शब्दों की व्युपित भी की थी।

यह संस्कृत विद्या का ही ज्ञान था जिससे कि इस शताब्दी के यूरप के विद्वानों ने भाषा तत्व को निकाला ग्रीर बीप 'ग्रीर ग्रिम साहबों तथा बहुत से ग्रन्य विद्वानों ने श्रार्य भाषाश्रों के शब्दों की ब्युत्पत्ति उसी भाँति की है जैसे कि पाणिनि ने संस्कृत भाषा की ब्युत्पत्ति ग्रायों के इतिहास के उस पूर्वकाल में की थी जब कि एथेंस ग्रीर रोम नहीं जाने गये थे।

#### चौवीसवाँ ऋध्याय

# सांख्य और योग

परन्तु दार्शनिक काल की कीर्त्त किपल के दर्शन शास्त्र ग्रीर बुद्ध के धर्म से हैं। किपल ग्रीर बुद्ध दोनों ने प्रायः एक ही बात पर उद्योग किया। उन लोगों का बड़ा उद्योग यह था कि मनुष्यों को उस दुःख से छुड़ावें जिसे कि प्राणी मात्र मोग रहे हैं। दोनों ही उन उपायों को स्पष्ट घृणा की हिष्ट से देखते थे जिन्हें कि वैदिक रीतियाँ कताती थीं ग्रीर उन रीतियों को ग्रपिवत्र समस्तते थे क्यों के उनके द्वारा प्राणियों का वध होता था। उन दोनों ही का यह सिद्धान्त था विद्या ग्रीर ध्यान के द्वारा प्राणियों का सकती है। सांख्यकारिता १ ग्रीर २ देखों ]। उन दोनों ने उपनिषदों के पुनर्जन्म होने के सिद्धान्त को माना है [सांख्यकारिका ४५ ] ग्रीर वे कहते थे कि ग्रच्छे कमों के द्वारा जीवन की उच्च श्रवस्थाएँ मिलती हैं ग्रीर ग्रन्त में उन दोनों का उद्देश्य निर्माण प्राप्त करने का था [सांख्यकारिका ६७ ] ग्रीर यह दार्शनिक ग्रीर यह 'सुधारक दोनों ही श्रक्तेयवादों हैं।

परन्तु यहाँ पर इन दोनों की समता समाप्त हो जाती है। किपल ने, जो सम्भ-वतः बुद्ध के एक शताब्दी पहले हुये, सांख्य दर्शन को चलाया, परन्तु उन्होंने उसे केवल दर्शन शास्त्र की भाँति चलाया था। वे बड़े-बड़े ऋषियों श्रीर विचारशील विद्वानों से वादिववाद करते थे उनके दर्शन शास्त्र में साधारणतः मनुष्य जित से सहानुभूति रखने की कोई बात नहीं है। वे सर्व साधारण को उपदेश नहीं देते थे श्रीर न उन्होंने कोई समाज श्रथवा जाति स्थापित की थी। बुद्ध उसके पीछे हुये श्रीर वे सम्भवतः उसी नगर में हुए जिसमें कि ये महा दार्शनिक हो चुके थे। यह बात निश्चय है कि वे किपल के दर्शन शास्त्र को बहुत श्रच्छी तरह जानते थे श्रीर उन्होंने श्रयने मुख्य-मुख्य सिढान्त उससे ही ग्रहण किये थे। परन्तु उनमें वे गुण थे जो कि उनके पूर्वज में नहीं थे श्रर्थात् उनमें सबों के लिये सहानुभूति, दीनों के लिये दया श्रीर दुली लोगों के लिये श्राँस् थे। यह बुद्ध की वड़ी सफलता का नृल कारण है। क्योंकि दर्शन शास्त्र यि केवल नाम मात्र का हो, यदिवह इच्छा श्रीर सच्चे प्रेम से प्राण्यों की मलाई के लिए खोज न

करे, यदि वह धनाढ्य श्रीर दिरद्र को तथा ब्राह्मण श्रीर श्रद्भ को एक दृष्टि से न देखे, तो वह व्यर्थ ही है। श्रद्भ श्रीर दिरद्र लोग एक-एक करके बुद्ध के पास उनकी प्रीति सहानुभूति श्रीर भलाईके कारण जाने लगे। श्रच्छे लोगों ने उनको उच्च ईश्वर भक्ति की प्रशंसा की, न्यायी लोगों ने उनका यह सिद्धांत स्वीकार किया कि सब मनुष्य समान हैं श्रीर सारे संसार ने उनके धर्म के स्वच्छ सिद्धांक की प्रशंसा की। उनका नया धर्म बढ़ता गया श्रीर वह जातियों के नीच ऊँच होने के विचार श्रीर उन जातियों के निन्न-भिन्न नियमों को तोइता गया। उसकी मृत्यु के तीन शताब्दी पीछे पाटली पुत्र के सम्राट ने जो कि समस्त उत्तरी भारतवर्ष का श्राधपित था, उनके धर्म को स्वीकार किया श्रीर उसे समस्त भारतवर्ष का धर्म बनाया। उस समय का जाति ने मनुष्यों की समानता के उस सिद्धान्त भी स्वीकार कर लिया जैसा कि हिन्दुश्रों ने उसके उपरान्त तब से फिर नहीं किया है जब से कि वे जातियाँ नहीं हैं।

परन्तु इन सब विषयों का वर्णन श्रामे के श्रध्यायों में किया जायगा। यहाँ पर हम कियल के दर्शन शास्त्र का पुनः उल्लेख करते हैं जो कि संसार के लिखे हुये दर्शन शास्त्र में सब से प्राचीन है श्रीर उन बातों का केवल बुद्धि से उत्तर देने का सब से पहला उद्योग है जो कि सुष्टि की उत्पत्ति, मनुष्य के स्वभाव श्रीर सम्बन्ध श्रीर उसके भविष्यत भाग्य के विषय में सब विचारवान लोगों के हृदय में उठती हैं।

सांख्यप्रवचन अर्थवा सांख्य सूत्र किपल का स्वयं बनाया हुआ कहा जाता है परन्तु वह सम्भवतः उसके उपरान्त बना अथवा सुधारा गया है। इसका एक वड़ा अच्छा संस्करण और अनुवाद और टिप्पिण्यों के सिहत, डाक्टर वेजेण्टाइन साहव ने प्रकाशित किया है। सांख्यसार विज्ञान भिन्तु का बनाया हुआ है जिन्होंने कि सांख्य प्रवचन का भाष्य किया है। सांख्यकारिका इस विषय की एक प्राचीन और संज्ञित पुस्तक है जिसमें केवल ७२ श्लोक हैं जिन्हें ईश्वर कृष्ण ने बनाया था और जिसका भाष्य खादपद और वाचस्पित ने किया है। इस छोटी परन्तु अत्यन्त उत्तम पुस्तक का अनुवाद लेटिन भाषा में लेसन साहव ने, जर्मन भाषा में विण्डिशमेंन और लोरिन्सर साहवों ने, क्रेंच भाषा में पेण्टिअर और सेण्टअर और सेण्टिहिलेयर साहवों ने तथा अंग्रेजी में कोलबूक और विल्सन और अभी हाल में डेवीज सीहव ने किया है। यह छोटी पुस्तक हमारे काम की होगी, विशेष कर इसलिये कि डेवीज सीहव की अमृत्य टिप्पणी हमको बहुत सहायता पहुँचावेगी। हमें अब केवल इतना ही कहना है कि इन थोड़े से पृट्टों में हमारे पाठकों के लिये साख्यदर्शन का कुछ भी खाका खींचना असम्भव है और यहाँ इस शास्त्र के छुछ थोड़े से मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों का उल्लेख किया जा सकता है।

किपल के दर्शनशास्त्र का उद्देश्य मनुष्यों को तीनों प्रकार के ग्रर्थात् (१) वैदिक (२) भौतिक ग्रौर (३) दैविक क्लेशों से छुड़ाने का है। उनके मत से वेद के विधान निरर्थक हैं क्योंकि वे ग्रशुद्ध हैं ग्रौर उनमें प्राणियों का वध होता है। ग्रात्मा की पूर्ण ग्रौर ग्रन्तिम मुक्ति केवल शान ही से होती है।

प्रकृति स्रोर स्रात्मा स्रनादि हैं स्रोर वे किसी के बनाये हुए नहीं हैं। प्रकृति से ज्ञान, चेतना, पाँच सूदम तत्व, पाँच स्थूल तत्व, पाँचों प्रकार के इन्द्रियज्ञान, पाँचों इन्द्रियाँ स्रोर मन की उत्पत्ति हुई है। स्रात्मा से किसी की उत्पत्ति नहीं होती परन्तु वह प्रकृति के साथ इस शरीर से उसके मोद्ध होने के समय तक मिली रहतो है। किपल उपनिषदों के इस कहर मत को नहीं मानते कि स्रात्मा परमात्मा का एक स्रांश है। वे कहते हैं कि स्रात्मा भिन्न है स्रोर प्रकृति के वन्धनों से मुक्त होने के उपरान्त वह स्रलग रहती है।

यह स्पष्ट है कि किपल के सिडान्त के अनुसार आतमा को छोड़ कर और सब की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और इस कारण वे मीतिक हैं। केवल तत्व, इन्द्रिय ज्ञान और इन्द्रियाँ ही नहीं वरन् मन, चेतना और बुद्धि भी मीतिक पदार्थों के फल हैं। किपल का आजकल के देहात्मवादियों से केवल इस बात में भेद है कि ये कहते हैं कि आतमा भीतिक पदार्थों से भिन्न और अनादि है, यद्यपि वह कुछ समय तक भीतिक पदार्थों से मिली हुई रहती है।

कपिल के मानसिक दर्शनशास्त्र को स्पष्ट समभाने के लिये इन्द्रियज्ञान, इन्द्रियों, मन, चेतना, बुद्धि, तत्वों श्रीर श्रात्मा के भेदों को श्रन्छी तरह समभाना श्रावश्यक है।

पांचों ज्ञानेन्द्रियां कैवल देखती हैं स्रर्थात् "ज्ञान" को ग्रहण करती हैं, पांचों इन्द्रियां स्रर्थात् ज्ञाहण, पैर इत्यादि स्रपना-स्रपना कार्य करती हैं (सा० का० २८)। मन से वह स्रर्थ नहीं है जो कि इस शब्द से स्रंगरेजी में समफ्ता जाता है परन्तृ वह केवल ज्ञान की इन्द्री है (सा० का० २७), वह केवल ज्ञान को कमानुसार चेतना के निकट लातो है चेतना उस ज्ञान को 'मेरा'' बोध कराती है (सा० का० २४) स्रोर खुद्ध उनमें भेदमभेद समफती है तथा विचारों को बनाती है (सा० का० २३)। इस प्रकार यह देखा जायगा कि इन्द्रियज्ञान, मन, चेतना, स्रोर बुद्ध में जो भेद किए गये हैं वे वास्तव में 'मन' के कार्यों के भेद हैं। यूरप के दर्शनशास्त्र की भाषा में इसे यों कहेंगे कि मनस् इन्द्रिय ज्ञान को ग्रहण करता है स्रोर उसे ''स्रनुभव बताता है, चेतना इन्हें ''मेरा'' ऐसा विचारती है स्रोर बुद्ध उनको ध्यान में लाती है।

हिन्दू भाष्यकार लोग इस मानसिक किया को किवता की भाषा में वर्णन करते हैं। वाचरणित कहते हैं कि "जैसे गाँव का मुखिया उस गांव के लोगों से कर उगाह कर उसकी जिले के हाकिम के पास ले जाता है, जैसे जिले का हाकिम उस द्रव्य को राजमंत्री के पास भेजता है श्रीर राजमंत्री उसे राजा के कार्य के लिये लेता है उसी माँति मनस् वाह्ये न्द्रियों के द्वारा विचार ग्रहण करता है, उन विचारों को चेतना के हवाले करता है श्रीर चेतना उन्हें बुद्धि को देती है जो कि उसे राजा 'श्राहमा' के काम के लिये लेती है।" इन उपमाश्रों में जिन भेदों का वर्णन किया गया है उनका शास्त्रीय रूप हम लोगों से छिपा नहीं रह सकता। इन भेदों को यूरप के दर्शनशास्त्र तथा हिन्दू ऋषि लोग दोनों ही मानते हैं। मारल साहब श्रपनी "एलिमेण्टस श्राफ साइकालोजी" नामक पुस्तक में कहते हैं कि "वास्तव में इन्द्रिय ज्ञान शुद्ध निष्कर्म ग्रवस्था नहीं हैं वरन् उसमें मन भी कुछ थोड़ा काम करता है।" जैसे यदि कोई घड़ी हमारे कान के निकट वजे श्रीर यदि हमारा ध्यान उस घड़ी की श्रीर न हो श्रर्थात् यदि हमारा मन उस समय वजने के ज्ञान को ग्रहण करने के श्रयोग्य हो तो हम उसका वजना विल्कुल नहीं सुन सकते श्रीर मन के इसी काम करने को, जिसके लिये कि यूरप के दर्शनशास्त्र में कोई नाम नहीं हैं, किपल 'मनस्' कहते हैं।

कि पिल में दर्शनशास्त्र की यह कोई सामान्य बुद्धि नहीं थी कि ऐसे समय में जब कि मस्तिष्क के कार्य पूरी तरह से नहीं सममे गये थे उन्होंने मनस्, श्रहंकार श्रीर बुद्धि को भी भौतिक समभा, केवल इतना ही नहीं वरन् उन्होंने यह भी भौतिक वतलाया कि तत्वों की उत्पत्ति श्रहंकार से होती है। इस वात में किष्ल ने वर्कले श्रीर ह्यू म साहवों के सिद्धान्त को जान लिया कि वन्तुएँ इन्द्रियज्ञान की केवल स्थायी सम्भावनाएँ हैं। वे इस वात में केण्ट साहव से सहमत हैं कि हमको वाहरी संसार का इसके सिवाय कोई ज्ञान नहीं होता कि वह हमारी शक्तियों के कार्य द्वारा हमारी श्रात्मा को विदित होता है श्रीर इस प्रकार हम लोग श्रपने इन्द्रियज्ञानों की पदार्थनिष्ठ वास्तविक स्थित को मान लेते हैं।

कि सुनने का कार्य केवल कान तथा शब्द की उत्पत्ति स्थान के बोच प्रस्पर सम्भाष्ण

का कोई द्वार होने से ही नहीं होता परन्तु उस कार्य के होने में उस तत्त्र में कुछ परिवर्तन भी होता है जिसमें होकर नाद चलता है।"

किवल केवल तीन प्रकार के प्रमाण मानते हैं अर्थात् अनुमन, अनुमान और साली (सा० का० ४)। न्यायशास्त्र में चार प्रकार के प्रमाण माने गए हैं अर्थात् उसमें किपल के अनुभव को दो भागों में बांटा है अनुमान और उपमान। वेदान्त में एक पांचवें प्रकार का प्रमाण अर्थात् अर्थोपित्त भी माना गया है जो कि अनुमान का एक भेद है यथा ''देवदत्त दिन को नहीं खाता और फिर भी वह मोटा है", अतः यह अनुमान कर लिया गया कि वह रात्रि में खाता है।

कपिल श्रपने तोनों प्रकार के प्रमाणों के सिवाय श्रौर किसी प्रकार को स्वीकार नहीं करते। वे श्रोर सब भीतरी विचारों को नहीं मानते। चूँकि श्रनुभव, श्रनुमान श्रथवा साची से सब वस्तुश्रों के बनाने वाले का श्रश्तित्व सिद्ध नहीं होता, श्रतएव वे ईश्वर का ज्ञान श्रपने दर्शनशास्त्र के द्वारा होना स्वीकार नहीं करते।

परन्तु किपल इस सिद्धान्त को मानते हैं कि "सत् कार्यम् असत् अकारणात्" अर्थात् जो कुछ है उसका कारण अवश्य होगा क्योंकि कारण के विना कोई वस्तु नहीं हो सकती (सा० का० ६)। वे मनुष्यों के पर्यवेच्चण से विचारने की प्रार्थना करते हैं कि कारण और प्रयोजन एक दूसरे को सूचित करते हैं और कहते हैं कि प्रयोजन श्रौर कारण एक हो है।

स्वभाव के तीनों गुण त्रार्थात् सत्व, रजस त्र्यीर तमस हिन्दुन्त्रों के सब दर्शनशास्त्रों में मुख्य बातें हैं त्रीर किल ने भी उन्हें स्थान दिया है (सा० का० ११) । ये गुण केवल एक वर्तमान त्रावस्थात्रों के भेद का कारण विदित होता है।

किषल तब प्रकार के जीवनों की उत्यक्ति प्रकृति से जतलाते हैं स्त्रीर वे इसके पांच प्रमाण देने हैं (सा० का० १५)। पहले यह कि विशेष वस्तुस्त्रों का स्वभाव परिमित होता है स्त्रीर उनका हेतु भी स्त्रवस्त्र होना चाहिये। दूसरे भिन्न-भिन्न वस्तुस्रों के साधारण गुण होते हैं स्त्रीर एक ही मूल जाति के भिन्न-भिन्न भाग हैं। तीसरे, सब वस्तुएँ निरंतर उन्नित की स्ववस्था में होती है स्त्रीर उनमें प्रसार की किया शक्ति होती है जो कि स्त्रवस्थ एक ही स्त्रादि ज्ञारण से उत्पन्न हुई होगी। चौथे, यह वर्तमान संसार फल है स्त्रीर इत्तका कोई स्त्रादि कारण स्त्रवस्थ होना चाहिये स्त्रीर पाँचर्ये, समस्त सृष्टि में एक प्रकार का एकत्व है जिससे कि उसका किसी एक ही वस्तु से उत्पन्न होना सिद्ध होता है। इन्हीं कारणों से किपल यह सिद्धान्त निकान्तते है कि सब प्रकार के स्थल स्रस्तित्व प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं।

परन्तु आत्मा उससे उत्पन्न नहीं हुई है और उन्होंने आत्मा के अस्तित्व के भिन्न होने के जो कारण दिए हैं वे भी उल्लेख करने योग्य हैं। उनका पहला कारण पयोजनोद्देश्य का प्रसिद्ध तर्क है, परन्तु किपल ने ग्राजकल के वेदान्तियों से इसका भिन्न प्रयोग किया है। साकार वस्तुएँ तो निःसन्देह एक त्रित करके एक नियमित क्रम के अनुसार बनाई गई हैं परन्तु इससे किपल उन वस्तुओं के वनाने वाले को सिद्ध नहीं करने वरन यह सिद्ध करते हैं कि ग्रात्मा का ग्रस्तित्व ग्रावश्य है जिसके लिये कि ये वस्तुएँ वनाई गई हैं (सा० का० १७)। गौड़पद कहते हैं कि जिस प्रकार कोई विछीना जिसमें कि गदा, रुई, चाँदनी और तिकया होता है, अपना ही न होकर किसी दूसरे काम के लिये होता है उसी प्रकार यह संसार भी जो कि पाँचों तत्वों से बना है पुरुष के काम के लिए है। दूसरे, सब वस्तुएँ दुःख ग्रीर सुख की समाग्री हैं ग्रतः वह शानमय प्रकृति, जो इन दुःखों श्रीर सुखों का श्रनुभव करती है, उससे श्रवश्य भिन्न होगी। तीसरे, देखभाल करने वाली कोई शक्ति भी ग्रवश्य होनी चाहिये। चौथे, एक भोगने वाली प्रकृति भी होनी चाहिये। ग्रौर पांचवां प्रमाण प्लेटो का यह सिद्धान्त है कि उच्च जीवनों को प्राप्त करने की ग्रामिलाषा से यह विदित होता है कि उसको प्राप्त करने की सम्भावना भी है। ब्रात्मा के प्रकृति से भिन्न होने के लिये कपिल ये प्रमाण देते हैं परन्तु वे एक श्रात्मा को नहीं मानते। वे कहते हैं कि भिन्न-भिन्न प्राणियों की भिन्न-भिना श्रात्मायें हैं श्रीर वे इसके प्रमाण देते हैं (सा० का० १८)। इस वात में उनका उपनिषदों ऋौर वेदों से मतभेद है।

सजीव पदार्थों के श्रत्यावश्यक कमीं की उत्पत्ति कुछ सूच्म शक्तियों से वतलाई गई है श्रीर हिन्दुश्रों के दर्शनशास्त्र में उनका प्रायः "पाँच वायु" की भाँति उल्लेख किया गया है। इन्हीं पाँचों सूच्म शक्तियों के द्वारा श्वास, थकावट, पाचन, खून का प्रचलन श्रीर स्पर्शज्ञान होता है।

हम कह चुके हैं कि किपल ने पुनर्जन्म का सिद्धान्त उपनिषदों से ग्रहण किया है परन्तु इस सिद्धान्त को दर्शनशास्त्र के उपयुक्त बनाने के लिये उन्हें उसमें परिवर्तन करना पड़ा। किपल के अनुसार आत्मा ऐसी निष्कर्म है कि उस पर किसी के व्यक्तित्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्धि, चेतना और मनस् ये सब मनुष्य के भौतिक अंश हैं। इस विचार के अनुसार किपल ने यह सिद्धान्त निकाला कि आत्मा के साथ-साथ एक स्दम शरीर का भी पुनर्जन्म होता है जो कि बुद्धि, चेतना, मनस् और स्दम तत्वों का बना होता है (सा० का० २६ और ४०) और यह स्दम शरीर अर्थात लिंग शरीर का सिद्धान्त समस्त हिन्दू दर्शनशास्त्रों में पाया जाता हैं। मनु कहते है कि (१२,१६)

पापियों की श्रात्माश्रों के चारों श्रोंर एक सूच्म शारीर होता है जिसमें कि वे नर्फ के कष्ट भोग सकें। सब जातियों के धर्मों में इस सिद्धान्त के सदृश वार्ते पाई जाती है श्रीर ईसाइयों के धर्म में जो शरीर का फिर से उउने का विश्वास है वह इस लिंगशारीर के सिद्धान्त से मिलता है। यह लिंगशरीर प्राणियों के व्यक्तित्व से सम्बन्ध रखता है ऋींर म् आतमा के साथ, उसके जीवन के पुण्य अथवा पाप के अनुसार, बह उच्च अथवा नीच लोक को जाता है। (सा० का० ४४) मिन्न-भिन्न लोक ये हैं (१) निशाचीं का लोक, (२) राज्ञसों का, (३) यज्ञों का, (४) गन्धवों का, (५) इन्द्र (सूर्य) का, (६) सोम (चन्द्रमा ) का, ( ७ ) प्रजापित का जहां कि पितरों त्र्यौर ऋषियों का निवासस्थान है. ( = ) ब्रह्मा का जो कि सबसे उच्च स्वर्ग है। इन ग्राठों श्रेष्ठ योनियों के ग्रांतिरिक्त पांच नीच योनियां भी हैं ऋर्थात् (१) पालत् प्रा, (२) जंगली प्रा, (३) पत्ती, (४) कीड़े मकोड़े ऋौर मछुलियाँ, (५) वनस्पति ऋौर निर्जाव षदार्थ । भनुष्य इन श्राठों श्रेष्ठ योनियों स्रोर पांचों नोच योनियों के बीच में है। (सा० का० ५३) सत्वराण श्रेष्ठ योनियों में होता है। रजोगुण मनुष्यो में श्रीर तमोगुण नीच योनियों मं ( सा० का० ५४ ) । मनुष्य अपने कमों के अनुसार नीच अयथवा ऊँच योनि पा सकता है। ऋथवा मनुष्य ही होकर किसी दूसरी जाति में जन्म ले सकता है। जब श्रात्मा लिंग शरीर से मुक्त हो जाती है तो वह सदा के लिये मुक्त हो जाती है। श्रात्मा प्रकृति से मिल कर जो ज्ञान प्राप्त करती है उसी के द्वारा उसकी मुक्ति होती है। "जिस तरह कोई नाचनेवाली श्रपने का रंगशाला में दिखलाने के उपरान्त नाचना बन्द कर देतों है उसी प्रकार प्रकृत भी जब वह अपने को आतमा पर प्रगट कर देती है तो अपना कार्य वन्द कर देती है।" (सा० का० ५६)

श्रात्मा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त भी कुछ काल तक शरीर में रहती है. "जैके कुम्हार की चाक पहले धुमाये जाने के वेग से घूमता रहता है।" यदि बुद्ध का निर्माण श्रर्थात् शान्ति की वह व्यवस्था है जब कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सब कामनाश्रों का श्रवरोध हो जाता है, कोई इच्छा नहीं रहती श्रीर ज्ञान मय श्रात्मा मुक्ति के लिये तैयार रहती हैं। श्रन्त में श्रात्मा भीतिक पहार्थों से जुदा हो जाती है। उस समय प्रकृति का कार्य समाप्त हो जाता है श्रीर वह श्राना कार्य बन्द कर देतो है। श्रात्मा भीतिक पदार्थों से जुदा हो जाती है श्रीर दोनों सदा के लिये एक दूसरे से जुदा होकर रहते हैं (सा० का० ६८)।

यह सांख्ययोग का सारांश है। जर्मनी का सबसे नवीन दर्शनशास्त्र श्रर्थात् शांपेनोवर (१८१६) श्रीर वान हार्टमैन के १८६६ के सिद्धान्त "किपल के दर्शनशास्त्र

देहात्मवाद के रूपान्तर है, जो कि ग्रिधिक उत्तम रूप में दिए गए हैं परन्तु उसके मूल सिद्धान्त एक ही हैं। इस वात में मनुष्य की बुद्धि उसी च्रोर गई है जिस च्रोर कि वह दो हजार वर्ष पहले गई थो, परन्तु एक ग्राधिक त्र्यावश्यक विषय में वह एक कदम त्रागे वढ़ गई है। कपिल का यह सिद्धान्त था कि मनुष्य में त्र्यात्मा का त्र्यस्तित्व पूरी **व** तरह है ग्रीर वास्तव में वही उसकी यथार्थ प्रकृति है जो कि श्रमर श्रीर भौतिक पदार्थ से भिन्न है। परन्तु हमारे नवीन दर्शनशास्त्र के अनुसार यहां श्रीर जर्मनी में भी मनुष्य में केवल वह उच्च प्रकार से उन्नति की हुई रचना समभी गई है। कपिल कहते हैं कि सब बाहरी पदार्थ इसलिये बनाए गए हैं जिसमें कि ज्रातमा त्र्रपने को जान सके क्रीर स्वतंत्र हो सके । शौपेन हौवर कहता है कि मनोविज्ञान का पढ़ना व्यर्थ है क्योंकि म्रात्मा है ही नहीं। किपल के दर्शन शास्त्र में लोगों के विश्वास के लिये वड़ा स्रभाव उसका स्रज्ञेयवाद था स्रौर योग सिद्धान्त ने इस स्रमाव की पूर्ति करने का यत्न किया है। वह पातञ्जलि का बनाया हुश्रा कहा जाता है, जो कि डाक्टर गोल्ड स्ट्रूकर साहव के अनुसार इसी के पहले दूसरी शताब्दी में हुआ। पातज्जलि के जीवन स्रीर इतिहास के विषय में हमें केवल इतना ही विदित है कि उनकी माता का नाम गोनिका था जैसा कि वे स्वयं कहते हैं श्रीर वे कुछ समय तक काश्मीर में रहे थे श्रीर कदाचित उस देश के राजास्रों ने इसी कारण से व्याकरण पर उनके महाभाष्य को रिच्चत रक्खा है। पातञ्जिलि ऋपने को गोनदींय ऋर्थात् गोनर्द का रहने वाला लिखते हैं ऋौर यह देश भारतवर्ष के पूर्वी भाग में है।

हम पहले देख जुके हैं कि ईसा के पहले चौथी शताब्द में कात्यायन ने पाणिनी के व्याकरण पर आक्रमण किया था। पातछिल का बड़ा ग्रन्थ उनका महामाष्य है जिसमें कि उन्होंने पाणिनी का पत्त लिया है श्रीर उसमें वे अपनी पूर्ण विद्या का स्मारक छोड़ गए हैं। योगशास्त्र भी इन्हों का बनाया हुआ कहा जाता है श्रीर यह विचार बहुत सम्भव जान पड़ता है कि पणिनी के इस पत्त्पाती ने अपने धेशवासियों में किपल के प्रसिद्ध करने का भी यत्न किया हो श्रीर उनके उदासीन श्रीर अशेयवादी दर्शनशास्त्र में एक परमात्मा में विश्वास करने का तथा कुछ तपस्या श्रीर ध्यान के द्वारा मुक्ति पाने का सिद्धान्त जोड़ा हो।

योगस्त्र का जो कि पातञ्जिल का बनाया हुन्ना कहा जाता है ग्रंभे जो में ग्रनुवाद डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र में किया है ग्रोर उसकी भूमिका में उन्होंने इस पुस्तक का विषय संचेप में वर्णन किया है। दर्शनशास्त्र में सांख्य के सामने योग कुछ भी नहीं है ग्रीर इसिलए हम उसका बहुत थोड़े में वर्णन करेंगे ग्रीर हमारा यह संचिप्त वर्णन योगस्त्र के उसी विद्वान श्रनुवाद के सहारे पर होगा।

योगस्त्र में १६४ स्त्र हैं ग्रीर वह चार श्रध्यायों में वँटा है। पहला श्रध्याय समाधिपाद कहलाता है श्रीर उसमें ध्यान के स्वरूप के विषय में ५१ स्त्र हैं। दूसरे श्रध्याय में ५५ स्त्र हैं तथा यह साधनपाद कहलाता है ग्रीर उसमें ध्यान के लिये श्रावर्यिक साधनाश्रों का वर्णन है। तीसरा श्रध्याय विभूतिपाद है श्रीर उसमें जो सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं उनका वर्णन ५५ स्त्रों में है। चौथा श्रध्याय कैवल्यपाद है श्रीर उसमें ३३ स्त्रों में श्रात्मा के सब सांसारिक वंधनों से मुक्ति पाने का वर्णन है ग्रीर यही ध्यान का श्रम्तिम उद्देश्य है।

पहले श्रध्याय में योग की ब्युत्पित्त 'युज' से कही गई है जिसका स्त्रर्थ जोड़ना स्त्रथवा ध्यान करना है स्रोर वह ध्यान केवल चित्त की वृत्तियों को दमन करने हीं से सम्भव हैं। निरन्तर ऋभ्यास स्त्रोर शांति के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध हो सकता है स्त्रीर ज्ञात ऋथवा स्त्रज्ञात योग की प्राप्ति हो सकती हैं। यह दूसरे प्रकार का योग पहले प्रकार के योग से बढ़ कर है स्त्रीर उसमें विचार ऋथवा प्रसन्नता, ऋहंकार ऋथवा चेतना भी नहीं रहते।

ईश्वर की भिक्त से मन की यह इच्छित अवस्था वहुत शीघ्र प्राप्त होती है। ईश्वर का ध्यान यह है अर्थात् ऐसी आतमा जो क्लेश, काय्यों, भावनाओं और कामनाओं से रहित हों, उसमें सर्वज्ञता का गुण अनन्त रूप से है और 'वह सब आदिम लौगों का ज्ञान देनेवाला है क्योंकि समय उसको नहीं व्यापता।'' (योगस्त १,२४ ओर २६)। ''ओ३म्' शब्द से वह सूचित किया जाता है।

योग की प्राप्ति के लिये रोग, सन्देह, सांसारिक कार्यों में लिप्त रहना, ये सब वाधायें हैं। परन्तु मन की एकाग्रता से, दुःख ख्रौर मुख से विरक्त रहने से ख्रौर श्वास को नियमानुसार ठहराने से, वाधाएँ दूर की जा सकती हैं। इसके उपरान्त भिन्न-भिन्न प्रकार के योगों का वर्णन करके यह अध्याय समाप्त होता हैं।

दूसरे श्रध्याय में योग के श्रावश्यक श्रम्यासों का वर्णन है। तपस्या, मन्त्र का जपना श्रीर ईश्वर शक्ति ये सब से प्रथम साधनाएँ हैं। इनसे सब ग्रकार के दुःख यथा श्रज्ञान, श्रहंकार, कामना श्रीर द्वेश श्रथवा जीवन की लालसा, दूर होते हैं। इन्हीं के कारण कर्म किये जाते हें श्रीर कमों का फल दूसरे जन्म में श्रवश्य मिलता है। हम श्रागे के श्रध्याय में देखेंगे कि यही बुद्ध का कर्म के विषय में सिद्धान्त है जिसके विषय में इतना लिखा गया है। योग का उद्देश्य इन कमों से निवृत्ति पाने का है जिसमें कि पुनर्जम्म न हो। सांख्य के श्रनुसार श्रात्मा श्रीर बुद्धि के ये वर्णन हुए। ज्ञान इनं दोनों के सम्बन्ध को जुदा करता है श्रीर उस ज्ञान को प्राप्त करने से श्रात्मा स्वतन्त्र हो जाती श्रीर उसका पुनः जन्म श्रीर उसका दुःख नहीं होता। ज्ञान के पूर्ण होने के पहले

उसकी सात श्रवस्थाएँ कही गई हैं श्रीर इस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्राठ रीतियाँ लिखी गई हैं (जिसमें कि वीदों के श्राठों पथ का स्मरण होता है) पहली रीति- बुरा कम न करना; श्रिहंसा, सत्य वोलना, चोरी, व्यभिचार श्रीर लालच न करना है। दूसरी रीति कुछ कमों को करना, पिवत्रता, सन्तोष, तपस्या, श्रध्ययन श्रीर ईश्वर की भिक्त है। ये दोनों गृहस्थों श्रयवा सन्यासियों—दोनों ही के लिये हैं। इनके उपरान्त योगियों के विशेष धर्म लिखे गए हैं। तीसरी रीति ध्यान के लिये श्रासन का वांधना है। चौथी रीति श्वास का नियमानुसार ठहराना है, पांचवों रीति इन्द्रियों को उनके स्वामानिक कमों से रोकना है श्रीर छुठों, सतावों श्रीर श्राठवीं रीतियां धारणा, ध्यान श्रीर समाधि हैं जो कि योग के मुख्य ग्रङ्ग हैं। जब इन तीनों रोतियों का योग होता है तो उससे संयम होता है श्रीर सिद्धियों की प्राप्त होती हैं।

तीसरे ऋष्याय में सिद्धियों का वर्णन है ऋौर ये निस्सन्देह बड़ी ऋद्मृत है। उनके द्वारा भृत ऋौर भिवष्य की वातें जानी जा सकती हैं, मनुष्य ऋपने को लोगों से ऋदश्य बना सकता है, दूर देशों ऋथवा नच्च्चों में जो वातें हो रही हों उन्हें जान सकता है, ऋात्मा से बात कर सकता है, बायु में ऋथवा जल पर चल सकता है ऋौर कई दैविक शिक्तयां प्राप्त कर सकता है। किपल के उत्तम वेदान्त में इस प्रकार जोड़-तोड़ करके उसकी दूर्गित की गई है।

परन्तु इन सिद्धियों को प्राप्त करना ही योगियों का अन्तिम उद्देश्य नहों है। योगी का अन्तिम उद्देश्य आत्मा को मुक्त करने का है और इसका वर्णन चौथे अर्थात अन्तिम अध्याय में किया गया है। अब हम इस सिद्धान्त के विषय में पुनः वर्णन करते हैं कि सब कमों और सब विचारों का फल दूसरे जन्मों में मिलता है। इसके उपरान्त चेतना और इन्द्रियज्ञान, बुद्धि और आत्मा के भेद लिखे गये हैं और वे भेद प्रायः वैसे ही हैं जैसे कि सांख्य में किये गये हैं। इन भेदों का वर्णन करके पातञ्जलि कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान के द्वारा पूर्व के सब कार्य मिट जाते हैं। (४, २८, ३०) और अन्त में वह समय आ जाता है जबिक तीनों गुण मृत हो जाते हैं और आत्मा केवल अपने तत्व में निवास करती है। आत्मा को इस प्रकार मुक्त करना ही योग का उद्देश्य है (४, ३३)। यह मुक्ति अनन्त और नित्य है और जो आत्मा उसे प्राप्त कर लेती है वह सदा के लिये स्वतंत्र हो जाती है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि दर्शनशास्त्र की हिष्ट से योग किसी काम का नहीं हैं। उसके मूल सिद्धान्त ऋयीत् ऋातमा, बुद्धि, चेतना, पुनर्जन्म, ऋातमा की नित्यता ऋौर ज्ञान द्वारा उस नी मुक्ति, ये सब सांख्य के ही सिद्धान्त हैं। वास्तव में पातज्जिल ने किएल के दर्शनशास्त्र में एक परमात्मा के होने के सिद्धान्त को जोड़ने का यत्न किया, परन्तु दुर्माग्यवश उसमें उस समय के बहुत से मिध्या धर्म श्रीर मिध्या कमों को भी मिला दिया है। ग्रथवा यों समम्तना चाहिये कि इस बड़े वैयाकरण ने एक शुद्ध ईश्वरवाद के वेतान्त को बनाया जिसमें कि श्रागे चल कर बहुत से मिध्या धर्म ग्रीर कमें मिल गए, जिनका फल हम लोग श्राजकल के योग स्त्रों में देख रहे हैं। उसके उपरान्त के समय में योगशास्त्र विलक्षल उठ गया श्रीर उसमें कठोर श्रनुचित तान्त्रिक कियाएँ मिला गई, जो कि श्राजकल के योगी कहलाने वालों का छल श्रीर मिध्या धर्म है।

# पचीसवाँ श्रध्याय न्याय और वैशेषिक

गीतम का जिन्हें कि भारतवर्ष का अरस्तू कहना चाहिये न्यायशास्त्र हिन्दश्री का तर्कशास्त्र हैं। उनका समय विदित नहीं है पर ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ऋहिल्या से विवाह किया था। इसमें सन्देह नहीं कि वे दार्शनिक काल में हुये परन्त वे सम्भवतः कपिल के एक शताब्दी उपरान्त हुए। न्यायसूत्र जो कि उनका वनाया हुन्ना कहा जाता है पाँच ऋध्यायों में वंटा है जिनमें से प्रत्येक ऋध्याय में दो "दिन" ऋथीत् दैं। नक पाठ हैं। ये पाठ कुछ भागों में वंटे हैं श्रीर प्रत्येक भाग में कई सूत्र हैं। स्याय श्रव तक भारतवर्ष में वड़े प्रेम से पढ़ा जाता है श्रीर हमने काश्मीर, राजपूताना श्रीर उत्तरी भारतवर्ष से विद्यार्थियों को बङ्गाल के नवद्वीप में न्याय की प्रसिद्ध पाठशालाओं में आते देखा है। वे वहां अपने गुरू के घर में रहते हैं और कई वर्षों तक उसी प्रकार श्रध्ययन करते हैं जैसे गौतम के समय में मागध, श्रांग, कोशल श्रौर विदेह लोगों के विद्यार्थी त्रध्ययन करते थे। त्रव भारतवर्ष में त्रीर सव वार्ते वदल गई हैं परन्त प्राचीन विद्या अब तक भी उसी प्राचीन रीति के अनुसार टोलों में एक पीढ़ी से दूसरी पोदी को जवानी सिखाई जाती है। परन्तु समय का प्रभाव इन टोलों पर भी पड़ा है। अधिकांश विद्यार्थी लोग त्राव इन टोलों में न पढ़ कर स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। इन टोलों के संस्थापकों को अब कठिनता से जीविका निर्वाह करने के लिये कुछ मिलता है श्रीर उन्हें श्रन्छे लोगों की उदारता का श्राश्रय लेने के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान को भ्रमण करना पड़ता है श्रीर प्रति वर्ष विद्यार्थियों की संख्या घटती ही जाती है। परन्तु फिर भी प्राचीन रीतियों से श्रद्भुत प्रीति रखने वाले हिन्दू पिडत श्री हिन्दू विद्यार्थीं लोग श्रव तक भी उसी प्राचीन प्रणाली के श्रनुसार पढ़ने के लिये श्राते हैं जिसका संचिप्त वर्णन हम धर्मस्त्रों के श्रनुसार ऊपर दे चुके हैं। यह श्राशा की जाती है कि यह प्राचीन प्रथा श्राज कल बहुत से परिवर्तन होने पर भी श्रभी भविष्यत में ज्यों की त्यों रहेगी।

न्यायशास्त्र उन विषयों से प्रारम्भ होता है जिनके बारे में वादिववाद किया जाय। इसमें दो बातें हैं (१) प्रमाण श्रीर (२) प्रमेय। ये दोनों मुख्य विषय हैं श्रीर इनके श्रम्तर्गत चौदह विषय श्रीर हैं श्रर्थात् (३) शंका (४) हेतु (५) उदाहरण (६) निरूपण (७) तर्क श्रथवा श्रवयववित वाक्य (८) खण्डन (६) निर्णय (१०) वाद (११) कल्पना (१२) श्रापत्ति (१३) मिथ्या हेतु (१४) छुल (१५) जाति श्रीर (१६) विवाद।

हम ऊपर कद चुके हैं कि प्रमाण इसमें चार प्रकार के माने जाते हैं अर्थात् अनुभव, अनुमान, सहश्य और साचो। "कारण वह है जो कि किसी कार्य के पहले अवश्य होता है और वह कार्य उस कारण के बिना नहीं हो सकता" और "कार्य वह है जो अवश्य ही कारण से होता है और उस कारण बिना नहीं हो सकता" और कार्य का सम्बन्ध दो प्रकार का हो सकता है अर्थात् संयोंग और समवाय। इसिल्ये कार्य तीन प्रकार के हो सकते हैं (१) तात्कालिक और स्वब्द, यथा सत कपड़े का है (२) माध्यिनिक और अव्यक्त, यथा विनावट कपड़े की है और (३) कार्णिक यथा करघा कपड़े का है।

जिन वस्तुश्रों को प्रमाणित करना है श्रर्थात् जो ज्ञान प्राप्त करने योग्य हैं वे ये हैं (१) श्रात्मा (२) देह (३) इन्द्रियज्ञान (४) इन्द्रिय का उद्देश्य (५) बुद्धि (६) मनस् (७) उत्पत्ति ( $\subset$ ) श्रपराध (६) पुनर्जन्म (१०) प्रतिफल (११) दुःख श्रीर (१२) मुक्ति ।

श्रात्मा प्रत्येक मनुष्य में भिन्न-भिन्न हैं, वह देह श्रीर इन्द्रियों से जुदी है श्रीर श्रान का स्थान है। प्रत्येक श्रात्मा नित्य श्रीर श्रान्त है श्रीर श्रपने जीवों के कमों के श्रमुत्तार दूसरा जन्म लेती है। यहां तक तो हम देखते हैं कि यह सिद्धान्त किपल के के दर्शनशास्त्र के श्रमुक्ल है। परन्तु न्यावशास्त्र में इतनी वात विशेष है कि उसके श्रमुत्तार परमात्मा एक है, वह नित्यज्ञान रखने वाला श्रीर सव वस्तुश्रों का वनाने वाला है। यह देह मौतिक हें पांचों वाह्यो न्द्रियां भी मौतिक हैं श्रीर मनस् ज्ञान की इन्द्रिय है। पाठक लोग यहां देखेंगे कि न्यायशास्त्र, श्रीर सच पूछिये तो हिन्दुश्रों के सभी

दर्शनशास्त्र, सांख्यदर्शन के कितने अनुगृदीत हैं और इसीलिए उसे हिन्दू दर्शनशास्त्रीं की जड़ कहना उचित होगा ।

बुद्धि के दो कार्य है अर्थात् स्मरण् रखना ओर विचारना । विचार यदि स्पष्ट प्रमाणों के द्वारा हो तो सत्य होता है, और यदि प्रमाणों के द्वारा न हो तो मिथ्या होता है। इसी प्रकार स्मरण् भी सत्य अथवा मिथ्या हो सकता है। इन्द्रिय ज्ञानों के कारण् गंध, स्वाद, रंग, स्वर्श और नाद हैं, उत्पत्ति अथवा कार्य पाप पुन्य का और यश अपयस का कारण् हे, और कार्य करने का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करने अथवा दुःख से वचने की कामना है जैसा कि यूरप दर्शनशास्त्रज्ञ कहते हैं।

श्रातमा के दूसरे शरीरों में जाने को पुनर्जन्म कहते हैं। दुःख की उत्पत्ति पाप से होती है। पाप २१ प्रकार के कहे गये हैं जिनसे कि दुःख होता है। श्रात्मा की मुक्ति ज्ञान से होती है कार्य से नहीं।

न्याय की विशेषता यह है कि इसमें अनुमान की उन्नति एक सच्चे अवयवघित वाक्य की निर्माण करके की गई है और जैसा कि डेवीज साहन कहते है कि 'तर्कता की शुद्ध रीतियों पर इतनी चतुराई से विवाद किया गया गया है कि मानो किसी पाश्चात्य नैयायिक ने उसे किया हो । हम नीचे एक अवयवघित वाक्य का उदाहरण देते हैं—

- (१) पर्वत पर ऋगिन है।
- (२) क्योंकि उसमें से धुत्रां निकलता है।
- (३) जहाँ कहीं घुँग्रा निकलता है वहाँ ग्रग्नि होती है।
- (४) पर्वत में से धुँत्रां निकल रहा है।
- (५) इसलिये उसमें ऋग्नि है।

श्रतः हिन्दुश्रों के श्रवयवघटित वाक्यों में पाँच भाग होते हैं जो कि (१) प्रतिज्ञा (२) हेत वा उपदेश (३) उदाहरण श्रथवा निदर्शन (४) उपनयन श्रीर (५) निगमन कहलाते हैं। यदि पहले दोनों भाग श्रथवा श्रन्तिम दोनों भाग श्रोड़ दिए जांय तो श्ररस्त् का पूरा श्रवयवघटित वाक्य हो जायगा। श्रव यह प्रश्न उठता है। कि इन दोनों जातियों में श्रवयवघटित वाक्यों की यह समानता केवल श्रक्रस्मात् हुई है श्रथवा एक जाति ने दूसरी से कुछ वात ग्रहण की है शसमय को मिलाने से हम दूसरे शास्त्रों की भाँति इस शास्त्र के विषय में भी कहते सकते हैं कि हिन्दुश्रों ने न्यायशास्त्र को निकाला श्रीर यूनानियों ने उसे पूर्णता को पहुँचाया।

हिन्दु ग्रों के न्यायशास्त्र में जो पारिभाषिक शब्द हैं उनमें व्याप्ति ग्रीर उपाधि ये दो शब्द बड़े ग्रावश्यक हैं। व्याप्ति का ग्रार्थ नित्य संयोग से हैं ग्रार्थान् वही बात जो कि श्चरस्तू के उदाहरण से है। 'जहाँ कहीं धुँश्चा निकलता है वहाँ श्चिग्न होती है"—यह नित्य संयोग व्याप्त हुई। जैसा कि शङ्कर मिश्र कहते "उसमें केवल समगुण का सम्बन्ध ही नहीं है श्चीर न उसमें पूर्णता का सम्बन्ध है। क्योंकि यदि तुम कहो कि नित्य सम्बन्ध को मध्यवनीं संज्ञा के समस्त साध्य से सम्बन्ध को कहते हैं तो यह सम्बन्ध धुएँ की श्चावस्था में नहीं है (क्योंकि धुश्चां सदा उस स्थान पर नहीं रहता जहाँ कि श्चाग्न हो) श्चाब हम यह कहेंगे कि नित्यसंयोग एक ऐसा मम्बन्ध है जिसमें किसी वैशेषिक संज्ञा श्चथा सीमा को श्चावश्यकता नहीं होती। श्चथवा यों समिक्तिये कि संयोग व्याप्ति वाच्य का नित्य समवाय है।"

इसके अतिरिक्त वैशेषिक संशा अथवा सीमा को उपाधि कहते हैं। अग्नि सदा धुएँ के नीचे रहती है परन्तु धुआं सदा अग्नि के साथ नहीं होता। अतएव धुआं अग्नि से होता है इस प्रमेय में किसी वैशेषिक नियम अर्थात् उपाधि की आवश्यता है यथा इसके लिये जलाने वाली लकड़ी गोली होनी चाहिये।

न्यायशास्त्र विद्वान हिन्दुश्चों के अध्याय का वहा प्रिय विषय है और इस विषय में हिन्दुश्चों के बहुत से अन्थों में जो तर्कना की तीव्रता और सूद्मता अथवा उनके चादविवाद में जो कठोर और वैज्ञानिक सत्यता देखी जाती है वह न तो प्राचीन यूनानियों में, न मध्य काल के अरब वासियों और न मध्य काल के यूरप के विद्वानों में है।

कणाद का तालिक सिद्धान्तवाद गौतम के न्यायशास्त्र की पूर्ति है, जिस भांति योग, सांख्य की पूर्ति है श्रीर इस कारण उनके वर्णन में हमारा श्रिधक समय न ; लगेगा। कणाद का मुख्य सिद्धान्त यह है कि सब भौतिक पदार्थ परमाणु के समूह से वने हैं। परमाणु श्रनन्त हैं श्रीर उनके समूहों का नाश उनके जुदा-जुदा हो जाने से होता है।

जो कण सूर्य की किरणों में दिखाई पड़ते हैं वे छोटे से छोटे हैं जो कि देखें जा सकते हैं। परन्तु वे पदार्थ और प्रतिफल होने के कारण अपने से अधिक छोटे-छोटे कणों से बने हुए हैं। मूल कण वह है जो किसी से बना न हो और साथ ही सामान्य हो।

पहले पहल दो परमाग्रु का संयोग होता है इसके उपरान्त तीन दुने परमाग्रुश्रों का संयोग होता है ऋौर इसी प्रकार से समभ लीजिए। जो कग्ए सूर्य की किरण में देखा जाता है वह छ परमाग्रुश्रों से बना होता है। इस प्रकार दो भौतिक परमाग्रु जो कि एक ब्रहण्ट नियम के अनुसार कार्य करते हैं (ब्रीर ईएवर की इच्छा के अनुसार नहीं क्योंकि कणाद ईएवर की इच्छा को नहीं मानता } मिल कर एक दूना परमाणु हो जाते हैं। तीन दूने परमाणु मिल कर ते ग्रेणुक होते हैं, चार त्रेणुक मिलकर एक चतुरणुक होता हैं ब्रीर इसी प्रकार वड़े ब्रीर उससे बड़े ब्रीर सबसे बड़े पृथ्वी के दुकड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार इतनी वड़ी पृथ्यी वनी है, जलीय परमाणुश्रों से इतमा जल बना है, प्रकाशमय परमाणुश्रों से इतना प्रकाश ब्रीर वायवीय परमाणुश्रों से इतनी वायु वनी है।

क्याद पदार्थों के सात वर्ग मानता है ऋर्यात् (१) द्रव्य (२) गुण (३) क्रिया (४) समाज (६) विशेषता (६) संयोग (७) ऋनस्तित्व ।

इनमें से प्रथम वर्ग में कणाद के अनुसार नी वस्तुएँ हैं अर्थात् (१) पृथ्वी (२) जल (३) प्रकाश (४) वायु । इन सब के परमाग्नु अनन्त हें परन्तु उनका समृह अनस्थायों और नाशवान हें । इसके उपरान्त (५) आकाश है जिसके द्वारा नाद चलता है और वह परमाग्नुओं से नहीं बना हैं वरन् अनन्त, एक और नित्य है । इसी प्रकार (६) समय और (७) अवकास भी भौतिक नहीं हैं और इस कारण वे परमाग्नुओं से नहों वने हें वरन् अनन्त एक और नित्य हैं और अन्त में इस वर्ग में (८) आत्मा और (६) मनस् हें । प्रकाश और उप्लाग एक ही वस्तु के दो भिन्न रूप समभे गये हें । श्राकाश के द्वारा नाद मुनाई देता है और मनस् परमाग्नु की भांति वहुत ही छ'टा समभा गया है । दूसरे वर्ग अर्थात् गुण के सन्नह भेद हैं जो कि उपरोक्त ६ पदार्थों के गुण हें । ये गुण रंग, स्वाद, गन्ध, स्पर्श, नंख्या, निस्तार, व्यक्तिब, नंयोग, वियोग, पूर्वता, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेश और कामना हे । तीसरे वर्ग अर्थात् किया के पाँच विभाग हैं । अर्थात् कपर जाना, नीचे आना, सिकुड़ना, फैलना और साधारण रीति से चलना।

चौथा वर्ग अर्थात् समाज हम लोगों के गण जाति के विचार का आदि कारण है। वह ऐसे गुणों को विदित करता है जो कि बहुत पदार्थों में पाये जाते है और कणाद के अनुसार स्वजातीय वस्तुओं के इन वर्गों और अपवर्गों का वास्तव विषयाश्रित अस्ति ख हैं परन्तु बुद्ध के अनुसार ऐसा नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि केवल व्यक्तियों का अस्तित्व होता है और उनका प्रात्याहार टोक विचार नहीं हैं।

पाँचवा वर्ग श्रर्थात् व्यक्तित्व सामान्य वस्तुश्रों को समाज से रहित विदित करता है। वे ये हैं श्रात्मा, मन' समय, स्थान, श्राकाश श्रीर प्रमाण। छुठां वर्ग श्रर्थात् समवाय ऐसी वस्तुश्रों का श्रस्तित्व है जो कि जब तक रहती हैं तब तक सम्बन्ध सदा लगा रहता है, यथा सुत श्रीर कपड़े का सन्वन्ध।

सातवां वर्गं अर्थात् अनारितःव या तो सर्वगत अधवा इतरेतर होता हैं।

उपरोक्त संचित्र वृतान्त से देखा जायगा कि कणाद् के वैशेषिक सिंडान्त का सम्बन्ध जहां तक कि वह उन्हीं का बनाया हुन्ना है दर्शनशास्त्र से नहीं वरन् विज्ञान से है। यह भारतवर्ष में सबसे पहला प्रयन्न था जो कि द्रव्य ऋौर बल संयोग ऋौर वियोग के विषय की जांच करने के लिये किया गया है।

हिन्दु ज्ञों के सब दर्शनशास्त्रों में (वेदान्त को छोड़ कर) द्रव्य नित्य ग्रीर ज्ञात्मा से भिन्न समभा गया है। केवल वेदान्ती लोग द्रव्य को उस परमात्मा का ग्रंश समभते हैं जिससे कि सब वस्तृएँ बनी हैं ज्रीर जो स्वयं सब कुछ, है। इस वेदान्त के विषय में हम ग्रुगले ऋष्याय में लिखेंगे।

#### **इ**ट्बीसवाँ ऋध्याय

## पूर्वमीसांसा और वेदान्त

श्रव हम हिन्दुश्रों के दोनों श्रन्तिम वेदान्तों का श्रर्थात् जैमिनि की पूर्वमीमांसा श्रीर वादरायण व्यास की उत्तर मीमांसा का वर्णन करेंगे। भारतवर्ष के इतिहास जानने वाले के लिये वे श्रत्यन्त श्रावश्यक श्रीर श्रमूल्य हैं क्योंकि मीमांसाश्रों से हिन्दुश्रें के मन की उस समय की कहर श्रवस्था विदित होती है जब कि दर्शनशास्त्र तथा साधारण लोग दोनों ही श्रन्न यवाद तथा पूर्व शास्त्रों के विरुद्ध धर्म की श्रोर कुक रहे थे। सांख्य दर्शन ने हजारों विचारवान मनुष्यों को उपनिषदों एक सर्वात्मा होने वे सिद्धान्त के विरुद्ध वना दिया था श्रीर बीद्ध धर्म का प्रचार नीच जातियों में बहुत हो गया था क्योंकि वे लोग जाति के ऊँच-नीच होने श्रीर वेद के बड़े-बड़े विधानों से छुटकारा पाना चाहते थे। उस समय के इन विचारों के विरुद्ध मीमांसा वाले हुए। पूर्व मीमांसा ने उन वैदिक विधानों श्रीर साधनों पर वड़ा जोर दिया जिन्हें कि उस समय के दर्शन शास्त्रज्ञ निर्थक श्रोर श्रपवित्र समक्ष्त लगे थे श्रीर उत्तर मीमांसा ने एक सर्वातमा होने का सिद्धान्त प्रगट किया जो कि उपनिपदों में पहले से वर्तमान था श्रोर जो श्राज कल के हिन्दू धर्म का मुख्य सिद्धान्त है।

यह मतभेद कई शताब्दियों तक चलता रहा पर ऋन्त में भारतवर्ष में प्राचीन मत की ही जय हुई । कुमारिल भट्ट ने जो ईसा के पीछे सातवीं शताब्दी में हुये हैं पूर्व मीमांसा के स्त्रों पर अपना वातिक लिखा है। वे हिन्दू धर्म के एक वड़े रत्तक आरे बौद्ध धर्म के बड़े कहर विरोधी हुये हैं। उन्होंने केवल वेदों के प्राचीन विधानों का ही स्थापन नहीं किया, केवल बौद्धों के नवीन मत का हीं खंडन नहीं किया वरन् उन्होंने बोद्धों के मन की उन बातों को भी नहीं माना है, जिनमें कि वेदों से सहमत हैं।

उत्तर मीमांसा के भो एक वड़े रक्तक हुये श्रीर वे कुमारिल से भी बढ़ कर प्रसिद्ध शङ्खराचार्य हैं जो कि उनके दो शताब्दी पीछे हुये। शङ्खराचार्य का बनाया हुश्रा महाभाष्य शारीरिक मीमांसा भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। उनका जन्म सन् ७== ईस्वी में हुश्रा श्रीर इस कारण उन्होंने नवीं शताब्दी के श्रारम्भ में श्रवनी पुस्तक लिखी श्रीर ब्याख्यान दिये होंगे।

इस प्रकार कुमारिल श्रीर शङ्कराचार्य दोनों पौराणिक काल से सम्बन्ध रखते हैं पर उन्होने उस प्राचीन दर्शन शास्त्र को श्रन्तिम बार स्थापित किया जो कि ब्राह्मणों श्रीर उपनिषदों के श्राधार पर बना है। भारतवर्ष के दर्शन शास्त्र के इतिहास से हिन्दुश्रों के मन का इतिहास विदित होता है श्रीर दार्शनिक काल में जिन दर्शन शास्त्रों की उन्नति हुई उनका वर्णन तव तक समक्त में न श्रावेगा जब तक कि उत्तर काल में इन शास्त्रों का जाति के इतिहास पर जो प्रभाव पड़ा उसका वर्णन (चाहे संचेप ही में) न किया जाय।

पूर्व मीमासा के सूत्र जैमिनि के बनाये हुये कहे जाते हैं ग्रीर वे बारह पाठों ग्रार्थात् साठ ग्रध्यात्रों में विभाजित हैं। इन स्त्रों पर सवरस्वामीभट्ट की एक प्राचीन वार्त्तिक हैं। कुमारिल भट्ट उनके पीछे ग्रीर उनके भाष्य से, जैमा कि हम ऊपर कह चुके हैं, इस मत के मानने वालों के इतिहास में एक नई बात हुई ग्रीर वह वार्तिक वहुत से ग्रागामी भाष्यकारों में मम्मान की हिण्ट से देखा गया है।

ऊपर कहा गया है कि जैमिनी के सूत्र वारह पाठों में विभाजित हैं। पहले पाठ में व्यक्त धर्म के प्रमाण का वर्णन है। दूसरे, तीमरे और चौथे पाठों में धर्म के भेद, उप धर्म और धर्मों के पालन करने के उद्देश्यों का यर्णन है। धर्मों के करने के क्रम का पाँचवे पाठ में और उनके लिये आवश्यक गुणों का छुटें पाठ में वर्णन है। यह इस सूत्र का आधा भाग समाप्त हुआ।

सातवें ग्रीर ग्राटवें पाटो में ग्रव्यक्त ग्राज्ञाग्रीं का वर्णन है, नवें पाठ में ग्रनुमानसाध्य परिवर्त्तनों एर बाद विवाद किया गया है, दसवें ग्रध्याय में ग्रयासन, ग्याहरचें में गुण ग्रीर वारहवें ग्रध्याय में समपदस्य फल का विचार करके ग्रन्थ समाप्त किया गया है ।

ये पूर्व मीमांसा सूत्रों के मुख्य विषय हैं परन्तु इसके सिवाय वहुत से ऋन्य विषय भी है जो वड़े मनोरज्जक है।

पहले ऋष्याय में यह लिखा गया है कि वेद नित्य ऋौर पिवत है। उनकी उत्पित्त मनुष्यों से नहीं हुई क्योंकि इसके बनाने वाले किसी मनुष्य गन्थकार का किसी को स्मरण नहीं है। इस नित्य ऋौर दैवों वेद के दो भाग है ऋषीत मन्त्र ऋौर ब्राह्मण। मन्त्र के तीन भेद किये गये हैं ऋर्थात् (१) जो छुन्द में हैं वे ऋक् कहलाते (२) जो गाये जाते हैं वे समान ऋौर (३) शेष यज्ञस् कहलाते हैं। बहुधा मन्त्र में कोई न कोई प्रार्थना वा जप होता है, ब्राह्मण में धार्मिक छान्चारों के विषय में कोई ऋगता होती है छौर इन ब्राह्मणों में उपनिषद भी सम्मिलित हैं।

वेद श्रुति कहलाते हैं ऋौर इनके उपारान्त स्मृति है जो कि ऋषियों की वनाई हुई हैं ऋौर उनमें वेद का प्रमाण दिया गया है। स्मृति में धर्म शास्त्र (अर्थात् दार्शनिक समय के धर्म स्त्र ) भी सम्मिलित हैं जिनमें सामाजिक ऋौर धर्म सम्बन्धी नियम हैं।

धर्म सूत्र के ऋतिरिक्त कल्प सूत्रों का भी उल्लेख है ऋरि उन्हें भी ऐसे ग्रन्थ-कारों ने बनाया है जो बेद के ज्ञाता थे। कल्य सूत्र वेदों के ऋंश नहीं है ऋरि उनमें जो प्रमाण वेदों से लिये गये हैं उन्हें छोड़ कर ऋरि कोई प्रमाण नहीं माने जाते। पाठक लाग इस बड़े भेद को देखेंगे जो कि प्राचीन हिन्दुऋरों ने ।ब्राह्मण ग्रन्थों ऋरि सूत्र ग्रन्थों में किया है। ब्राह्मण ग्रन्थ नित्य ऋरि पवित्र समभे जाते ये ऋरि सूत्रग्रन्थ जो कि मनुष्यों के बनाये हुये कहे जाते हैं वे कोई .स्वतन्त्र प्रमाण नहीं माने जाते थे। इस बात से ब्राह्मण ग्रन्थों की पूर्वता भली भाँति समभी जा सकती है।

वेदों में योग पर बहुत जोर दिया गया है स्त्रीर इस कारण मीमांसा में भी उन पर बहुत वादाविवाद किया गवा है। उनमें तीन रीतियों का उल्लेख स्रर्थात् पित्रत्र स्त्रीन को स्थापित करना, हवन करना स्त्रीर सोम तैयार करना। उनमें यहों के विषय ने स्त्रनेक प्रकार के स्त्रद्भुत प्रश्न उठाये गये हैं, उन पर बादाविवाद किया गया स्त्रीर उनका उत्तर दिया गया है। यहाँ पर केवल एक स्त्रद्भुत उदाहरण वहुत होगा।

कुछ यज्ञों में ऐसा विधान है कि यजमान श्रपनी सव सम्पत्ति यज्ञ करं वाले ब्राह्मण को दे दे। यहाँ यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या राजा को भी श्रपनं सव भूमि, चरभूमि, सड़क, भील श्रीर तालाव ब्राह्मणों को दे देना चाहिये। इस<sup>ब</sup> वह उत्तर दिया गया है कि भूमि राजा की सम्पत्ति नहीं होती श्रौर इसिलये वह उसे नहीं दे सकता। राजा केवल देश पर राज्य करता है परन्तु देश उसकी सम्पत्ति नहीं है क्योंकि यदि ऐसा होता तो उसके प्रजा के घर, भूमि श्रादि उसी की सम्पत्ति हो जाते। किसी राज्य की भूमि को राजा नहीं दे सकता परन्तु यदि राजा ने कोई घर श्रथवा खेत मोल लिया हो वह उन्हें दे सकता है।

इसी प्रकार ग्रिम में ग्रापना बिलदान करने का प्रश्न, दूसरों को हानि पहुँचाने के लिये यह करने का प्रश्न ग्रीर ऐसे ही ऐसे श्रतेक प्रश्नों पर वड़ी बुढिमानी के साथ विचार किया गया है । कोलब क साहब ठीक कहते हैं कि मोमांसा का न्याय कानून का शास्त्र है।

प्रत्येक बात पर साधारण सिडान्तों के श्रनुसार विचार श्रीर निश्चय किया गया है श्रीर जिन वातों का निश्चय किया गया है उन्हीं से सिडान्त एकत्रित किये जा सकते हैं। उन्हीं को क्रमानुसार संग्रह करने से कान्त्न का दर्शनशास्त्र हो जायगा ग्रीर वास्तव में इसी विषय का मीमांसा में उद्योग किया गया है।

श्रव यज्ञ के सम्बन्ध में जो कि पूर्व मीमांसा का मुख्य विषय है यह लिखा गया है कि बड़े यज्ञों में कार्ध कर्ता लोगों की पूरी संख्या १७ होती है श्रर्थात् एक यज्ञ करने वाला श्रीर १६ ब्राह्मण । परन्तु छोटे श्रवसरों पर केवल चार ही ब्राह्मण होते हैं ।

विलदान की संख्या यह के अनुसार होती है। अश्वमेध यह में सब प्रकार के विल अर्थात् पालतू और जंगली जानवर थलचर और जलचर, चलने वाले उड़ने वाले तैरने वाले रेंगने वाले जानवरों को मिलाकर ६०६ से कम न होने चाहिये।

मीमांसा का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों को अपना कत्त व्य सिखलाने का है। जैमिन अपनी मीमांसा को कर्तव्य की व्याख्या दे कर प्रारम्भ करते हैं और उन्होंने केवल इसी विपय का वर्णन किया है। वे कहते हैं 'अब कर्तव्यों का अध्ययन आरम्भ करना चाहिए। कर्तव्य एक ऐसा कार्य है जिस पर आजा द्वारा जोर दिया जाता है। इसका कारण खोजना चाहिए।'' परन्तु कर्तव्यों के विषय में उनका विचार बहुत ही संकीर्ण है, वे केवल वैदिक विधानों और साधनों को उचित रीति से करने ही को कर्तव्य कहते हैं। अतएव पूर्वमीमासा शास्त्र केवल वैदिक विधानों का शास्त्र है।

जैमिनि प्राचीन वैदिक विधानों ऋौर साधनों पर ज़ोर देने की ऋभिलाषा में वैदिक धर्म का वर्णन करना भृल गये हैं। डाक्टर वनजीं ऋपने "डायलॉग्ज़ ऐण्ड हिन्दू पिलासोफीं" में बहुत टीक कहते हैं कि जैमिनी ने "कर्तव्यों पर ध्यान देने

के विषय में बड़ा जोर दिया है, परन्तु उन्होंने इस वात के उल्लेख करने की परवाह नहीं की वे कर्तव्य किनको करने चाहिये।" उन्होंने शब्द की माँति वेद की नित्यता पर जहां जोर दिया है वहां उन्होंने उनको उच्चारण करने वाली किसी नित्य बुद्धि का उल्लेख नहीं किया। जहाँ उन्होंने ब्राह्मणों के यशों के करने का उल्लेख किया है वहां उपनिषदों के सर्वात्मा होने के सिद्धान्त के विषय में कुछ नहीं लिखा। इस कारण जैमिनि का दर्शन शास्त्र यद्यपि सनातन धर्म के अनुसार है तथापि वह दूषित है ख्रीर शंकरा-चार्य भी इस वात को स्वीकार करते हैं कि इस दर्शनशास्त्र से ईश्वर को प्राप्ति नहीं हो सकती।

इस कारण इसकी पूर्ति के लिये एक दूसरे दर्शन शास्त्र की ग्रावश्यकता हुई श्रीर उत्तर मीमांसा श्रथवा वेतान्त ने इस श्रमाव की पूर्ति की । इसी वेदान्त में परमात्मा सर्वव्यापक ईश्वर का उल्लेख है जैसा कि पूर्व मीमांसा में विवानों श्रीर यशों का है । वेदान्त उपनिषदों का प्रत्यच्च सार है जैसा कि पूर्व मीमांसा ब्राह्मणों का है । वेदान्त के पहले ही स्त्र में धर्म श्रथवा कर्तव्य के स्थान पर ब्रह्मत् श्रथांत ईश्वर का उल्लेख है । दोनों मीमांसाश्रों को मिलाकर सच्चा वैदिक हिन्दू धर्म श्रयांत उसके विधान श्रादि श्रीर उसके विद्यान्त हैं । इन्हीं दोनों मीमांसाश्रों को मिला कर उन वौद्ध नास्तिकों का उत्तर हो जाता हैं जो कि वैदिक धर्म श्रीर परमेश्वर को नहीं मानते । दोनों मीमांसाश्रों को मिला कर सांख्यदर्शन के उस श्रश्चेयवाद तथा श्रन्य दर्शन शास्त्रों का उत्तर होता है जो कि भौतिक वस्तुश्रों को निस्य मानते हैं । ये ,ही दोनों मीमांसा सच्वे हिन्दू धर्म की जड़ है ।

शारीरिक मीमांसासूत्र अर्थात् ब्रह्मसूत्र वादरायण व्यास का वनाया हुआ कहा जाता है। उसमें किवल के सिद्धान्तों और पातजिल के योग का उल्लेख है और कणाद के परमासुवाद का भी जो कि गौतम के न्याय का फत्त है। उसमें जैमिनि तथा जैन, बौद्ध, और पाशुवतों के धमों का भी उल्लेख है और इसमें सन्देह नहीं कि समस्त ब्रह्मसूत्र छुओ दर्शन शास्त्र के पोछे के समय का है और वह ईसा के बहुत पहले का वना नहीं है।

वेतान्त ने न्याय के अवयघटित वाक्यों को लिया है परन्तु अरस्तू की तरह उसमें उनके पाँच भागों को घटा कर केवला तोन भाग रहने दिए गए हैं। कोलब्रुक साहव का यह मत है कि यह सुधार यूनानियों से उद्धृत की गई थो और यह वात बहुत सम्भव जान पड़ती है।

वादरायण के ब्रह्मसूत्र में चार पाठ हैं श्रीर प्रत्येक पाठ में चार श्रध्याय हैं। इस पुस्तक का पूरा खुलासा देना हमारे उद्देश्य से वाहर है श्रीर इसलिये हम कोलं ब्रुक साहव के ग्रन्थ के ऋनुसार केवल इसके कुछ सिद्धान्तों को दिखला देंगे। जो पाठक इस विषय का पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहें वे कोलब्रुक साहव की पुस्तक देखें।

उत्तर मीमांसा ठीक पूर्व मीमांसा की भाँति आरम्भ होतो है और उसमें प्रन्थ का उद्देश्य ठीक उन्हीं शब्दों में वर्णन किया गया है। केवल धर्म अथवा कर्तव्य के स्थान पर इसमें ब्रह्मन अथवा ईश्वर लिखा गया है। इसके उपरान्त ग्रन्थकार ने सांख्य के इस सिद्धान्त का खंडन किया है कि स्विट का मुख्य कारण प्रकृति है और इसके उपरान्त उसने सचेतन ज्ञानमय जीव को आदि कारण कहा है। वहाँ परमात्मा स्विट का भौतिक तथा उत्पन्न करने वाला कारण कहा गया है। मुक्ति प्राप्त करने के लिये उसी का ध्यान चाहिये और उसी पर विचारों को स्थिर करना चाहिये।

दूसरे पाठ में भी किपल सांख्य दर्शन तथा पातज्ञिल के योग दर्शन श्रीर कियाद के परमागुवाद का खंडन किया गरा है। सब सिव्ट की उदाित ब्रह्मन् से कहीं गई हं श्रीर वह सिव्ट का कारण तथा फल वनलाया गया है। कारण श्रीर फल का भेद श्रीर भिन्न-भिन्न फलों के होने से इन सब के ऐक्य का खंडन नहीं होता। "समुद्र एक हं श्रीर वह श्रान्ने पानी से जुदा नहीं है, फिर भी लहरें, फेन, छीटे, बूँद तथा इसके श्रन्य भेद एक दूसरे से भिन्न है।" (२, १, ५,) "जिस प्रकार दुग्ध का दिध श्रीर पानी का वरफ क्यान्तर मात्र हे वैसे ही ब्रह्मन् के भी भिन्न-भिन्न क्य हैं।" (२, १, ८,)।

इसके उपरान्त सांख्य, वैशेषिक, बौद्ध, जैन, पाशुपित, ऋौर पंचरात्र धर्मों के सिद्धान्त का खंडन किया गया है।

श्रात्मा कार्य करने वाली है। वह निष्कर्म नहीं है, जैसा कि सांख्य का मत है। परन्तु उसकों कर्मशीलता बाह्य है। जैसे बदई श्रपने हाथ में श्रीकार ले कर पिश्रम करता है श्रीर कव्य सहता है श्रीर उन श्रीजारों को रख कर सुख से चैन करता है उसी प्रकार श्रात्मा भी इन्द्रियों श्रीर इन्द्रियज्ञानों के साथ कार्य करती है। श्रीर उन्हें छोड़ कर सुखी हाता है (२, ३, १४)। श्रात्मा उस परमात्मा का श्रंश है जिस प्रकार चिन-गारी श्रीय का श्रंग है (२, ३, १४)। जिस प्रकार सूर्य का प्रतिविम्ब पानी पर पड़ता है श्रीर उस पानी के साथ हिलता है परन्तु उससे दूसरे पानियों के प्रतिविम्ब से श्रयवा स्वयं सूर्य से कोई सम्बन्ध नहीं रहता उसी प्रकार एक प्राणी के सुख दुःख से दूसरे प्राणी का श्रयवा परमात्मा का कोई सम्बन्ध नहीं रहता। शारीरिक इन्द्रियाँ श्रीर जीव सम्बन्धी कार्य सब उसी ब्रह्मन के रूप हैं।

तीसरे पाठ में आतमा के पुनर्जन्म होने तथा ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने का आहेर साथ ही परमातमा के गुणों का वर्णन है। आतमा एक सूच्न शरीर से घिरी रह कर एक रूप से दूसरे रूप में पुनर्जन्म लेती है। एक शरीर से अलग होकर वह अपने कायों का फल भोगती है और एक नए शरीर में प्रवेश कर के अपने पूर्व कमों के अनुसार फल पाती है। पाप करने वाले सात नकों में दुःख भोगते हैं।

परमात्मा अगम्य है और उसे संसार के रूपान्तर नहीं व्यापते, जिस प्रकार साफ विल्लीर किसी रंगीन फूल से रङ्गदार दिखाई देता है परन्तु यर्थार्थ में निर्मल होता है।

वह परमात्मा पवित्र इन्द्रिय, बुद्धि ग्रौर विचार है।

परमात्मा धूप ग्रौर ग्रन्य प्रकाशमय वस्तुत्रों की तरह प्रतिविम्बों से ग्रमेक देख पड़ता है परन्तु वास्तव में एक ही है। वह ग्राकाश की भाँति जो कि भिन्न-भिन्न जान पड़ता है, वास्तव में विना भेद के एक ही है। "उसके ग्रातिरिक्त ग्रौर कोई नहीं हैं!" (३,२) पाठक लोग देखेंगे कि वेदान्त स्वयं उपनिषदों का प्रत्यच्च फल है ग्रौर उपनिषदों की भाँति एकत्व का सिद्धान्त प्रत्यच्च ग्रौर वास्तविक वेदान्त में ग्रान्तिम सीमा को पहुँचाया गया है।

इस पाठ के ग्रान्तिम भाग में तपस्या की साधनात्रों छौर ध्यान उचित रीति से करने छीर दैविक ज्ञान प्राप्त करने का उल्लेख है। उस ज्ञान के प्राप्त करते ही पिछले सब पाप नष्ट हो जाते हैं छौर भविष्य में पाप नहीं होता। इसी प्रकार योग्यता छौर पुश्य के भी पल नष्ट हो जाते हैं। छौर दूसरे कार्य जिनका कि फल शेष रह गया हो उन्हें भी मोग के द्वारा नष्ट करके पुण्य छौर पाप का सुख छौर दुःख भोग कर दैविक ज्ञान को प्राप्त करने वाला प्राणी शरीर का नाश करके ब्रह्म में समा जाता है। (४, १, १४)। हम देख चुके हैं कि उपनिषद का छान्तिम मुक्ति पाने का भी यही सिद्धान्त है।

इससे उतर कर दो दूसरे प्रकार की मुक्ति भी होती है उनमें से एक प्रकार की मुक्ति द्वारा श्रात्मा ब्रह्मन् के निकट निवास पा सकता है परन्तु उसका उसके साथ मेल नहीं हो सकता। दूसरे प्रकार की मुक्ति इससे भी उतर कर है श्रीर वह जीवन मुक्ति कहलाती है जिसे कि योगी लोग श्रपने जीवन में ही प्राप्त कर सकते हैं श्रीर इसके द्वारा वे श्रलीकिक कार्य कर सकते हैं यथा पितरों की श्रात्माश्रों को बुलाना श्रथवा भिन्न श्रारीर धारण करना, श्रपनी इच्छानुसार किसी स्थान में तुरन्त पहुँच जाना इत्यादि। यह योग शास्त्र के मिथ्या विचार का पुनक्उल्लेख है जिसके विषय में हम पहले श्रध्याय में लिख चुके हैं।

वेदान्त के अनुसार ईश्वर के गुगों को कोलमुक साहव यों लिखते हैं--

"ईश्वर सर्वज्ञ श्रोर सर्व शक्तिमान् है श्रोर वह सृष्टि के श्रस्तित्व, नित्यता श्रोर प्रवल का कारण है। सृष्टि की रचना उसकी इच्छा मात्र, से होती है। वह इस संसार का फलोत्पादक श्रोर मौतिक कारण सृष्टि करने वाला श्रोर प्रकृति, बनाने बाला श्रोर वनाने की वस्तु, करने वाला श्रोर कर्म सब कुछ है। सब वस्तुएँ श्रपनी सम्पूर्णता पर उसी में मिल जाती है। सम्पूर्ण परमात्मा एक ही, एक मात्र श्रस्तित्व वाला श्रद्धितीय, सम्पूर्ण, श्रखंड, सम्पूर्ण श्रनन्त, श्रपरिमित, श्रचल, सव का मालिक, सत्य, बुढि, ज्ञान श्रीर सुख है।"

भारतवर्ष में दार्शनिक काल में इन्हीं छुः दर्शन शास्त्रों का उदय हुग्रा। उप-निषदों में जो प्रश्न उठाये गये हैं, जो प्रश्न सब विचारशील मनुष्यों के मन में उठते हैं परन्तु जिनका उत्तर वह पूर्णतया नहीं दे सकता ग्रार्थात् "ईश्वर क्या हे ग्रीर मनुष्य क्या है" उनका उत्तर हिन्दू दर्शन शास्त्रज्ञों ने इस प्रकार दिया है।

शेष वातों के लिये दार्शनिक काल में ऐसे फल प्राप्त हुये हैं जिनके लिये हिन्दू लोग घमण्ड कर सकते हैं। सम्भवतः इसी समय में भारतवर्ष के महाकाव्यों ने अपना महाकाव्य का रूप पाया। इसी समय में रेखागिणत और व्याकरण ने पूर्णता प्राप्त की। इसी समय में मेंन्टल फिलासोफी और न्याय शास्त्र की सव से पहले लिखी हुई प्रणालियों को उत्पत्ति हुई और उन्होंने पूर्णता प्राप्त की। इसी समय में दीवानी और फौजदारी के कानून शास्त्र की भाँति पुस्तकाकार वने। इसी समय के अन्त में सारा उत्तरी भारतवर्ष एक वड़े और योग्य शासन करने वाले के आधीन लाया गया और एक उत्तम और सम्य शासन प्रणाली की अन्तिम वार उन्नति को गई। अन्त में इसी समय में उस बड़े सुधारक गौतम वुद्ध ने मनुष्यों की समानता और भाईपन के उस धर्म का प्रधार किया जो कि आज तक समस्त मनुष्य जाति के तिहाई लोगों का धर्म है। अब हम इस बड़े सुधार की कथा का वर्णन करेंगे।

#### सत्ताईसवाँ अध्याय

## बौद्धों के पवित्र ग्रन्थ

ईसा के पहले छुठीं शताब्दी में एक वड़े सुधार का आरम्म हुआ। यहां का प्राचीन धर्म जिसे कि हिन्दू आर्थ लोग चौदह शताब्दियों तक मानते आये थे, विगइ गया था और अब वह विधानों में आ लगा था। ऋग्वेद के देवता जिनका कि प्राचीन ऋषि लोग प्रेम और उत्साह के साथ आवाहन और पूजन करते थे, अब केवल नाम मात्र के रह गये थे, और अब इन्द्र और अवस् के नाम से कोई स्पष्ट विचार अथवा कोई छतज्ञता नहीं प्रगट होती थी। प्राचीन समय के ऋषि लोग अपने देवताओं को उस्साह के साथ जो सोमरस, दुग्ध, अब, अथवा मांस चढ़ाते थे उनके अब वड़े किन विधान निर्धिक हो गये थे। उन ऋषियों की सन्तानों और उत्तराधिकारियों की एक प्रवल जाति वन गई थी और वे लोगों के लिये वड़े आडम्बर के धार्मिक विधानों को करने और पूजा पाठ करने का स्वत्व रखते थे। लोगों के जी में यह विश्वास जमाया जाता था कि इन विधानों और पूजा पाठ को बाह्मणों द्वारा कुछ दे कर करवाने से वड़ा कि पुण्य हौता है। धार्मिक स्वभाव और कृतज्ञता के वे विचार जिन्होंने कि वेद के वनाने वालों को उत्ते जित किया था, अब नहीं रह गये थे। अब केवल वड़े-बड़े और निरर्थक विधान रह गये थे।

इसका एक विरोध आरम्भ खड़ा हुआ। ईसा के पहले ग्यारहवीं शताब्दी में अर्थात् जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं उसके पांच शताब्दी पहले उत्साही और विचारशील हिन्दुओं ने ब्राह्मण प्रन्थों के इन दुखदाई विधानों को छोड़ कर आत्मा और उसके बनाने वाले के विषय में खोज करने का साहस किया था। उपनिषदों के बनाने वालों ने यह विचारने का साहस किया कि सज जीवित तथा अजीवित बस्तुएँ एक ही सर्वव्यापी ईश्वर से उत्पन्न हुई हैं और वे उसी सर्वव्यापक आत्मा का अंश है। मृख्य और भविष्य जीवन की गृत वातों के विषय में खोज की गई, आत्माओं के पुनर्जन्म का

त्रानुमान किया गया त्र्योर उत्तर काल के हिन्दू दर्शनशास्त्र के मुख्य सिद्धान्तों की उत्यत्ति सच्चे रूप में हुई ।

परन्तु इन गुप्त विचारों तथा उससे जिस दर्शनशास्त्र की जलित हुई उनमें वहुत थोड़े लोग अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। आर्थ गृहस्थों का समाज अर्थात् ब्राह्मण, चित्रय और वैश्य सब उन्हीं विधानों से संतुष्ट थे जिन्हें कि वे समभते नहीं थे, जो ब्राह्मणों में लिखे थे और जिनका संचेप सूत्रों में किया गया था। इसी प्रकार सामाजिक और गृहस्थों के नियमों का संचेप में भी लोगों के लिये सूत्रों में किया गया था और उस समय के सब हो शास्त्र और विद्या सूत्रों के रूप में संचित्त किए गए थे।

ईसा के पहले जठों शताब्दी में भारतवर्ष की ऐसी अवस्था थी। धर्म के स्थान में केवल विधान हो गये थे, उत्तम सामाजिक श्रीर सदाचार के नियम श्रव विगड़ गए ये श्रीर उनमें जाति-भेद, ब्राह्मणों के स्वत्व श्रीर श्रूदों के लिये कठोर नियम वन गए थे। जाति के इन श्रमन्यभुक्त स्वत्वों से स्वयं ब्राह्मणों को भी उन्नित नहीं हुई। वे लोग लालची, मूर्ल श्रीर धूर्त हो गए यहाँ तक कि स्वयं ब्राह्मण स्वकारों ने भी बड़े कठोर शब्दों मे उनकी निन्दा की है। उन श्रूदों के लिए जो कि श्रार्य धर्म की शरण में श्राए थे, कोई धार्मिक शित्ता, श्राचार श्रयवा सामाजिक सत्कार नहीं था। वे लोग समाज में नोच होने श्रीर घृणा किए जाने के कारण हाय मारते थे श्रीर परिवर्तन चाहते थे। ब्यों-च्यों यह भेद बढ़ता गया श्रीर लोग भिन्न-भिन्न लाभदायक व्यवसाय करने लगे, भूमि श्रीर व्यवसाय के स्वामी होने लगे श्रीर वल एवं श्रधिकार प्राप्त करते गए त्यों-त्यों यह भेद श्रसहा होता गया। इस प्रकार समाज के जो वंवन हो गये थे वे श्रीर भी कठोर होते गये। उस समय में सामाजिक, धार्मिक श्रीर कान्तन के ग्रन्थों में श्रय तक भी श्रूदों के लिये जा कठोर श्रन्याय था बो श्रूदों के सभ्य, व्यवसायी श्रीर समाज के योग्य हो जाने के बहुत काल पीछे तक वना रहा।

उत्साही श्रीर खोज करने वाले मनुष्य के लिये, सद्दानुमूनि रखने वाले श्रीर दयालु मनुष्यों के लिये इन सब वालों में कुछ श्रसंगत पाया जाता था। शाक्यतंशी गीतम उस समय की हिन्दू विद्या श्रीर धर्म को श्रच्छी तरह जानता था परन्तु वह इस वात पर विचार करता श्रीर इसकी खाज करता था कि जो कुछ उसने सीखा है वह फलदायक श्रीर सत्य है श्रयवा नहीं। उसकी धार्मिक श्रात्मा मनुष्यों के वोच श्रवार्मिक भेद को स्वीकार नहीं करती थो श्रीर उसका दयालु हृद्य नम्र, दुखिया श्रीर नीच लोगों की सहायता करने के लिये उत्सुक था। लुन्याय विद्यान जो गृहस्य लोग करते थे तथा

सन्यासी लोग जंगलों में अपनी इच्छा से जो तपस्या करते और दुःख सहते थे वे सबं उसकी दृष्टि में निर्थक थे। उसकी दृष्टि में पितृत्र जीवन का सौन्दर्य, पाप रहित, द्यालु आचार ही था जो मनुष्य के भाग्य की सिद्धि और इस पृथ्वी पर का स्वर्ग था। भिवण्यवक्ता और सुधारक के उत्सुक विश्वास के साथ उसने इसी सिद्धान्त को धर्म का सार कहा है। सारे जगत के साथ उसकी जो सहानुभृति थी उसी के कारण उसने दुखी मनुष्यों के लिए आत्मोन्नित और पिकृत्र जीवन का यह सिद्धान्त निकाला है। वह दीन और नीच लोगों की भलाई करने की, ज्ञोभ एवं बुराई को दूर करने और सबसे आतृवत स्नेह करने और शान्ति के द्वारा अपने दुःखों को दूर करने की शिचा देता था। उसकी दृष्टि में ब्राह्मण और शहूद, ऊंच नीच सब एक से थे—सब पिवृत्र जीवन के द्वारा निर्वाण प्राप्त कर सकते थे और वह सब ओ अपने इस धर्म को ब्रह्मण करने के लिये उपदेश देता था। मनुष्य जाति ने इस हृद्ध्य वेधक प्रार्थना को स्वीकार किया और सुद्ध शताब्दी में बौद्ध धर्म केवल एक ही जाति अथवा देश का नहीं वरन् समस्त एशिया का मुख्य धर्म हो गया। †

परन्तु ऐतिहासिक हिंद्र से यह विचार ग्रासत्य होगा कि गौतम बुद्ध ने जान बुक्त कर ग्रापने को एक नये धर्म का संस्थापक बनाया था। इसके बिरुद्ध उसके ग्रान्तिम समय तक उसका यह विश्वास था कि वह उसी प्राचीन ग्रारे पिवत धर्म को सिखला रहा है जो कि प्राचीन समय में हिन्दुश्रों ग्रार्थात् ब्राह्मणों तथा ग्रान्य लोगों में प्रचित था, परन्तु समय के फेर से विगड़ गया था। वास्तव में हिन्दू धर्म में कुछ

<sup>†</sup> नीचे लिखे हुए श्रंकों से संसार के निवासियों श्रीर बीद्धों की संख्या विदित होगी---

| यहूदी              | >>         | 22   | <b>6,000,000</b> |
|--------------------|------------|------|------------------|
| ईसाई               | <b>3</b> 3 | . 99 | ३२⊏,०००,०००      |
| हिन्दू             | 5>         | "    | १६२,०००,०००      |
| मुसलमा <b>न</b>    | "          | 22   | १५५,०००,०००      |
| वीद                | 37         | 33   | 400,000,000      |
| ग्रन्य लोग         | 66         | >>   | १००,०००,०००      |
| समस्त संसार के लोग | >>         | 22   | १,२५०,०००,०००    |
|                    |            |      |                  |

ईसा की पांचवीं ग्रौर दसवीं शताब्दी के बीच समस्त मनुष्य जाति के ग्राधे से ग्रिधिक लोग बौद्ध थे। घूमने वाले सन्यासी कहे गए हैं जो संसार को छोड़ देते थे, बैदिक विधानों को नहीं करते थे ग्रीर ग्रपना समय ध्यान में व्यतीत करते थे (छठां ग्रध्याय देखों)। इन लोगों का न म हिन्दू स्मृत में भित्तुक लिखा गया है ग्रीर वे साधारणतः श्रामन कहलाते थे। उस समय जितने श्रामन थे उनमें गीतम ने भी एक श्रेणी के श्रामन स्थापित किए ग्रांर वे लोग ग्रन्य श्रामनों से भिन्त समक्ते जाने के कारण शाक्यपुत्रीय श्रामन कहलाते थे। वह उन्हें संसार को छोड़ देने ग्रीर पवित्र जीवन तथा ध्यान में ग्रपना समय व्यतीत करने की शिक्षा देता था, जैवा कि ग्रन्य श्रामन लोग भी सिखलाते ग्रीर करते थे।

तव क्या वात है कि बुद्ध ने अपने जीवन में जो कार्य किए हैं उनसे उसकी जम्मितियों का एक नया धर्म बन गया है जो कि मनुष्य जाति के तिहाई लोगों का धर्म है।

गौतम के पवित्र श्रीर धार्मिक जीवन, सारे संसार के लिए उसकी सहानुभूति, उसके श्रद्धिताय धार्मिक श्रादेश, उसके नम्र श्रीर सुन्दर श्राचरण का उसकी शिद्धाश्रों पर, जो कि विलकुल नहें नहीं थी, वड़ा प्रभाव पड़ा। इससे निर्वेल श्रीर नीच लोगों ने सब से सुगोल श्रार सबसे उत्तम श्रार्थ लोगों ने उसका धर्म स्वीकार किया, उस धर्म ने राजा लोगों को उनके सिंहासन पर श्रीर किसान लोगों को प्रीति के साथ एक समाज में मिला दिया।

उसके जीवन श्रीर कार्यों का पवित्र स्मरण उसकी मृत्यु के पीछे भी स्थिर रहा श्रीर जो लाग उसकी शिक्षा का मानते ये उन्हें उसने एक समाज में स्थिर रक्खा श्रीर इन्हें काल में उन शिक्षाश्रों का एक भिन्न श्रीर उत्तम धर्म का रूप हो गया।

गौतम ने पंचत्रता श्रौर पवित्र तथा सुशील जीवन से प्रीति रखने के कारण वेदों के विधानों श्रौर वैरागियों को तपस्याश्रों को नहीं माना है। वह केवल श्रात्मोन्नित दया श्रौर पवित्र वैराग्य पर जोर देता था। वह श्रपने भित्तुकों में कोई जाति भेद नहीं मानता था, वह भलाई करने के श्रितिरक्त श्रौर किसी उत्कृष्ट विधान श्रथवा किसी उत्कृष्ट तपस्या को नहीं मानता था। यही कारण है जिसने कि वौद्ध धर्म को एक जीवित तथा जीवन देनेवाला धर्म वनाया है जब कि इतने श्रन्य प्रकार के सन्यासियों का धर्म मृत हो गया है।

हम बोड धर्म्म की मुख्य वातों श्रौर भारतवर्ष के इतिहास पर उसके विस्तृत फलों को प्रगट करने का यत्न करेंगे। भाग्यवश इस विषय में हमको उपदानों के श्रभाव की को शिकायत नहीं है। वास्तव में बौद्ध धर्म के विषय में आजकल इतने अन्य लिखे गये हैं कि यह विचारना प्रायः कठिन है कि पचास वर्ष पहले बौद्ध अन्थों अथवा धर्मों के विषय में कुछ मालूम न रहा हो। प्रसिद्ध पादरी, डाक्टर मार्शमैन साहव ने भारतवर्ष में बहुत वर्षों तक रह कर अनेक अन्थ लिखे हैं। उन्होंने १८२४ ईसवी में बुद्ध का इससे अन्ध वर्णान नहीं दिया है कि उसकी पूजा सम्भवतः ईजिष्ट के एपिस से सम्बन्ध रखती है और दूसरे विद्वानों ने इससे भी श्रिधिक श्रसम्भव और कल्पित वार्ते लिखी हैं।

यह हर्ष का विषय है कि स्रव वह समय जाता रहा है। लोज करने वालों स्रीर विद्वानों ने भिन्न-भिन्न बौद्ध देशों के हस्तिलिखत ग्रन्थ एकत्रित किए; उन्हें पढ़ा, छुपाया स्रीर उनमें से बहुतों का स्रमुवाद किया है स्रीर इस प्रकार उस धर्म का यथार्थ बोध कराया है, जिसका प्रचार गौतम ने पहले पहल किया था स्रीर जो उसके पीछे भिन्न-भिन्न समय में भिन्न-भिन्न जातियों में बदलता गया। यहाँ पर हमारा काम गत पचास वपों में बौद्ध धर्म के विषय में जो खोज हुई है उसका इतिहास देने का नहीं है परन्तु उसमें से कुछ बातें ऐसी मनोरंजक हैं कि उनका वर्णन किए विना नहीं रहा जा सकता।

हडसन साहव सन् १८३३ से सन् १८४३ तक नैपाल के श्रंगरेजी रेजिडेन्ट रहे श्रौर उन्होने ही पहले पहल उन मुख्य हरतिलिखित ग्रन्थों को एकिशित किया जिनसे कि उस धर्भ का एक गम्भीर वर्णन दिया जा सकता है। उन्होंने बङ्गाल की एसियादिक् सोसायटी कों ८५ वस्ते, लण्डन की रायल एशियादिक् सोसाइटी को ८५, इण्डिया श्राफिय लाइज़ेरी को ३०, श्राक्सफोर्ड की वोड्लियन लाइब्रेरी को ७ श्रीर पेरिस की सोसायटी एशियादिक् श्रथवा स्वयं वर्नफ साहव को १७४ वस्ते भेजे। हडसन साहव ने श्रपने वर्णन में इन वस्तों तथा वौद्ध धर्म का कुछ वृत्तान्त लिखा है।

इन मृत ग्रन्थों में युजीन वर्नाफ साहब की बुद्धि ने जीवन डाला ग्रीर उन्होंने ग्रापनी ''इन्ट्रोडक्शन ट दी हिस्ट्री ग्राफ इन्डियन् बुधिडम्'' नामक पुस्तक में जिसे कि उन्होंने १८४४ में छपवाया था पहले पहल बौद्ध धर्म का बुद्धिमानों के साथ ग्रीर समफ में ग्राने योग्य वैज्ञानिक रीति पर वर्णन दिया है। इस प्रसिद्ध विद्वान् के यश से ग्रीर जिस योग्यता ग्रीर दार्शनिक स्फ के साथ उन्होंने इस विषय को लिखा है उससे विद्वान् यूरोपियन् लोगों का ध्यान इस ग्रद्भुत धर्म की ग्रीर गया है ग्रीर वर्नफ साहब ने जिस खोज को प्रारम्भ किया था वह ग्राज तक जारी रक्खी गई है ग्रीर उसका बहुत ग्रन्छा फल हुग्रा है।

हडसन साहव ने नैपाल में जो कुछ किया है उतना ही काम तिव्वत में हँगेरिया के विद्वान् ग्रलेक् जेन्डर सोमा कारोसी साहव ने किया है।

विद्या की खोज के इतिहास में इस सीधे साधे हँगेरिया के विद्वान् की अनन्य प्रीति से अधिक अद्भुत वार्ते बहुत ही कम होंगी। उसने आरम्म ही से पूर्वी भाषात्रों के श्रध्ययन करने का निश्चय कर लिया था श्रौर वह सन् ८२० में वोखारेस्ट से विना किसी भित्र या द्रव्य के निकला ऋौर पैदल तथा जल में नौक। पर यात्रा करता हुआ वगदाद त्राया । वहाँ से तेहरान गया त्र्यौर फिर वहाँ से एक वटोहियों के भुज्ड के साथ खुरासान होते हुये बुखारा पहुँचा । सन् १८२२ में वह काबुल स्राया स्रोर वहाँ से लहीर भ्रीर लहीर से काश्मीर होता हुम्रा लहाल जाकर बसा। उसने इन देशों में बहुत काल तक भ्रमण ऋौर निवास किया ऋौर सन् १८३१ में वह शिमजा में था ''जहाँ वह एक मोटे नीले कपड़े का ढीला ढाला ऋंगा जो कि उसकी एड़ियों तक लम्बा था श्रीर उसी कपड़े की एक छोटी सी टोपी भी पहिनता था। उसकी कुछ सफेद दाढ़ी थी, वह युरोपियन लोगों से दूर रहता था स्त्रीर स्त्रपना समय स्रध्ययन में व्यतीत करना था।" सन् १८३२ से वह कलकत्ते स्राया स्रीर वहाँ डाक्टर विल्सन स्रोर जेमस प्रिन्सैप साहबीं ने उससे वड़ी मेहरवानी क साथ वर्ताव किया। वहाँ वह वहुत दिनों तक रहा। सन् १८४२ में उसने फिर कलकत्ते से तिब्बत के लिये प्रत्थान किया परन्तु मार्ग में दार्जिलिंग में ज्वर के कारण उसका देहान्त हो गया। बङ्गाल की एशियाटिक सोसाइटो ने दार्जिलिंग में उसकी कब्र पर एक स्मारक बनवाया है ! इस पुस्तक के लेखक ने ग्रभी कुछ ही मास हुये कि दुःख श्रीर सन्तं। प के साथ इस कब्र को जाकर देखा था।

उसने तिब्बत की बौद्ध पुस्तकों के विषय में जो कार्य किया था उसका सव ग्रावश्यक वृत्तान्त एसियाटिक् रिसर्चें स के वीसवें भाग में दिया है। सीमा साहब के पीछे ग्रन्य विद्वान लोगों ने तिब्बत के उन्हीं बौद्ध प्रन्थों में पिश्रिम किया हैं तथा इस विषय में ग्रीर बहुत मी बातें जानी है।

नीन के बींड प्रत्थों का पूरा संग्रह करने का यश रेवरेण्ड सेम्युएल बील साहवं को प्राप्त है। इस कार्य के लिए जापान के राजदूत से प्रार्थना की गई थी जो कि इंगलैंड झाया था छोर इस प्रार्थना को उन्होंने तुरन्त स्वीकार कर लिया छोर टोकियो लीट जाने पर उन सम्पूर्ण संग्रह को इज़लैंड भेजवाया जो कि "दी सीकोंट टीचिंग छाफ दी थी है जर्स ( तीनों भण्डार के पवित्र उपदेश ) के नाम से प्रसिद्ध है। इस संग्रह में दो हजार से छिक ग्रन्थ है छोर उसमें वे सब पवित्र पुस्तकों हैं जो भिन्न भिन्न शताब्दियों में भारतवर्ष में चीन को गई थीं छोर इन पुस्तकों पर चीन के पुजारियों की टिप्पिएयाँ भी है।

ईसा के लगभग २४२ वर्ष पहले, अशोक के समय में वौद्ध धर्म और इस धर्म की पुस्तकों का प्रचार लंका में किया गया और इस धर्म की सब पुस्तकों आज तक भी लंका में पाली भाषा में और प्रायः उसी रूप में जिसमें कि दो हजार वर्ष पहले वे यहाँ से गई थी विद्यमान हैं, जैसा कि हम आगे चल कर देखेंगे। इन पुस्तकों का मनन बहुत से प्रसिद्ध विद्वानों आर्थात् टर्नर फासवाल, आडेनवर्ग, चिलडर्ष स्पेन्स हाडीं, राइज डेविड्स मेक्समूलर, वेवर तथा अन्य लोगों ने किया है और बहुत से पाली अन्य प्रकाशित हो गये हैं तथा उनमें से मुख्य मुख्य अंशों का अनुवाद भी हो गया है।

वर्मा से मां हम लोगों को बोद्ध धर्म की बहुत-सो वातें विदित हुई हैं श्रीर वर्मा के बोद्ध धर्म की बहुत-सी वातें विगेण्डेट साहब के लिखे हुए गौतम के जीवन चिरत्र में हैं जो कि पहले-पहले १८६८ में प्रकाशित हुआ था। भारतवर्ष के श्रासपास के सब देशों में इस बड़े धर्म के श्रमूल्य श्रीर विद्वतापूर्ण ग्रन्थ हमें मिलते हैं। केवल भारववर्ष में ही जो कि इस धर्म का जन्म स्थान है श्रीर जहाँ कि यह धर्म लगभग १५ शताब्दियों तक रहा है इस उत्तम धर्म का कोई नाम लेने योग्य स्मारक नहीं है। भारतवर्ष में वौद्ध धर्म, बौद्ध मठों श्रीर वौद्ध ग्रन्थों का ऐसा पूर्ण नाश हो गया है!

हमें उपरोक्त विद्वानों की खोज के लिये उन्हें धन्यवाद देना चाहिये कि इस समय अंगरेजी पढ़े लोगों के सामने संसार के भिन्न-भिन्न देशों अर्थात् चीन, जापान, तिब्बत, बर्मा और लंका में बौद्ध धर्म की उन्नति का अध्ययन करने के लिये काफी उपादान है! इस प्रकार अंगरेजी जानने वाले लोग इस बात का अध्ययन कर सकते हैं कि इस धर्म ने भिन्न-भिन्न रूपों भिन्न-भिन्न कालों एवं जीवन और सम्यता की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में क्या उन्नति की।

परन्तु भारतवर्ष के इतिहासवेत्ता श्रों को इस परम मनोरंजक कार्य से वंचित रहन पड़ेगा। बौद्ध धर्म की चीन, तिब्बत, श्रोर वर्मा में जो उन्नित हुई उससे भारतवर्ष के इतिहास का कोई साज्ञात सम्बन्ध नहीं है। श्रतएव उनको चाहिये कि वह इन उपदानों में से केवल उन ग्रन्थों को चुने जिससे कि भारतवर्ष के प्रारम्भ के बौद्ध धर्म का इतिहास विदित होता है। उसके लिथे इतिहास उसके उत्पत्ति स्थान का जो कि प्राप्त हो सकता है श्राक्षय लेना श्रोर विशेष कर उन ग्रन्थों पर विश्वास करना श्रावश्यक है जिनसे कि दार्शनिक समय में भारतवर्ष के बौद्ध धर्म की उन्नित का वृत्तान्त विदित होता है।

वौद्ध धर्म जिन रूपों में नैपाल, तिब्बत, चीन ख्रौर जापान में वर्त्त मान है वह

उत्तरी बीद्ध धर्म ऋौर जिन रूपों में वह लङ्का ऋौर वर्मा में है वह दिल्एों बौद्ध धर्म फहलाता है। उत्तरी बौद्ध मतावलम्बी लोगों से हमें बहुत थोड़े सामान मिलते हैं जिससे कि भारतवर्ष में इस धर्म के सब से प्रथम रूप का पता लगता है। क्योंकि उत्तर की जातियों ने ईसा के कुछ शताब्दियों के उपरान्त बौद्ध मत को ग्रहण किया त्र्यौर उस समय उन्होंने भारतवर्ष से जो प्रन्थ पाये उनसे भारतवर्ष के वौद्ध धर्म के सत्र से प्रथम रूप का पता नहीं लगता। लिलतिवस्तर जो कि उत्तर के बोद्ध लोगों का सबसे मुख्य ग्रन्थ है वह केवल एक भड़कीला काव्य है। वह गीतम का जीवन चरित्र इससे वद कर नहीं है जैसा कि "पैरेडाइज लास्ट" ईसा का जीवन चिरित्र है। सम्भवतः वह नेपाल में ईसा के उपरान्त दूसरी तीसरी ऋथवा चौथी शताब्दी में बनाया गया था यद्यपि उसके कुछ माग अर्थात् 'गाथा' बहुत पोछे के समय के हैं। चीन में वीद्ध धर्म का प्रचार ईसा की पहली शतब्दी में हुन्ना परन्तु वह चीथी शताब्दी तक राज्य धर्म नहीं हुआ था और जो पुस्तकें उस समय चीन के यात्री लोग भिन्न-भिन्न शताब्दियों में भारतवर्ष से ले गये थे उसमें भारतवर्ष के वीद धर्म के सबसे प्राचीन रूप का वृत्तान्त नहीं है। बीद्ध धर्म का प्रचार जापान में ईसा की पाँचवी शताब्दी में ऋौर तिब्बत में सातवीं शताब्दी में हुआ। तिब्बत भारतवर्ष के प्राथिमक बौद्ध धर्म से बहुत दूर है श्रीर उसने ऐसी वातों त्र्योर ऐसे विधानों को प्रहण किया है जो कि गौतम तथा उसके त्र्यनुयायियों को विदित नहीं थे।

इसके विरुद्ध दिल्ए वीद्ध मत से हमारे लिए बहु । सा अमूल्य सामान मिलता है। दिल्ए वौद्धों की पिवत पुस्तकों तीन पितक के नाम से प्रसिद्ध हैं और इस वात को मानने के प्रमाण हैं कि ये पितक, जो कि अब तक लड्डा में वर्त्त मान हैं, वास्तव में वे ही नियम हैं जो कि पड़ने की समा में ईसा के लगभग २४२ वर्ष पहले निश्चित हुये थे।

बहुत काल तक बुद्ध की म्त्यु का समय ईसा के ५४३ वर्ष पहले माना जाता था परन्तु बहुत सी बातों से जो कि गत ३० वर्षों में निश्चित हुई हैं, विदित होता है कि इस सुधारक ने ईसा के ६५७ वर्ष पहले जन्म लिया था श्रीर ४७७ वर्ष पहले उसकी मृत्यु हुई । उसकी मृत्यु के पोछे मगष की राजधानी राजगृह में ५०० भिद्ध कों को एक सभा हुई श्रीर उन्होंने मिलकर पवित्र नियमों को स्मरण रखने के लिए गाया । इसके १०० वर्ष पीछे श्रर्थात् ईसा के ३७७ वर्ष पहले एक दूसरी सभा वैशाली में हुई जिसका सुख्य उद्देश्य उन दस प्रश्नों पर वाद-विवाद श्रीर निर्णय करने का था, जिन पर कि मतभेद हो गया था । इसके

१३५ वर्ष पीछे मगध के सम्राट ऋशोक ने धर्म पुस्तकों ऋर्थात् वितकों को ऋन्तिम बार निश्चित करने के लिए ईसा के लगभग २४२ वर्ष पहले पटने में एक तीसरी सभा की।

यह बात प्रसिद्ध है कि श्रशोक एक वड़ा उत्साही बौद्ध था श्रौर उसने विदेशों में सीरिया, मेसीडन श्रौर ईजिप्ट तक भी इस धर्म का प्रचार करने के लिये उपदेशक भेजे थे। उसने ईसा के लगभग २४२ वर्ष पहले श्रपने पुत्र महेन्द्र को लड़ा के राजा तिसा के पास भेजा। महेन्द्र अपने साथ बहुत से बौद्ध भिद्ध कों को ले गया श्रौर इस प्रकार लंका में वे पितक गए जो कि पटने की सभा में श्रभी निश्चित हुए थे। यह कहना श्रमावश्यक होगा कि लड़ाके राजा तिसा ने हर्ष के साथ उस धर्म को प्रहण किया जिसकी कि श्रशोक ने प्रसंशा की थी श्रौर जिसका उसके पुत्र ने उपदेश किया था। इस प्रकार ईसा के पहले तीसरी शताब्दी में लड़ा ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया । इसके १५० वर्ष पीछे ये पितक नियमानुसार लिपिबद्ध किए गये श्रौर इस प्रकार लड्डा के पाली पितकों में मगध के सबसे प्राथमिक बौद्ध धर्म का प्रामाणिक वृत्तान्त है।

इन बातों से विदित होगा कि दिल्लिणी बौद्धों के तीनों पितक ईसा के २४२ वर्ष से ऋषिक पहले के हैं। वयोंकि जो ग्रन्थ सत्वार के योग्य प्राचीन नहीं थे वे परने की सभा के नियमों में सिग्मिलित नहीं किए गए थे। वास्तव में विनय पितक में इस बात के भीतरी प्रमाण मिलते हैं कि इस पितक के मुख्य-मुख्य भाग वैशाली की सभा के पहले ऋर्यात् ईसा के ३७७ वर्ष से ऋषिक पहले के हैं क्योंकि विनय पितक के मुख्य-मुख्य भागों में उपर्युक्त दसों प्रश्नों के बाद विवाद का कोई उल्लेख नहीं है। ये प्रश्न बौद्ध धर्म के इतिहास में वैसे ही ऋावश्यक हैं जैसा कि ईसाई धर्म में एरियन का विवाद हुऋा है और उन्होंने समस्त बौद्ध सुष्टि में उसके केन्द्र तक खलवली डाल दो थी। इससे यह अनुमान स्पष्ट होता है कि बिनय पितक के मुख्य भाग दूसरी सभा के पहले के ऋर्यात् ईसा के ३७७ वर्ष से ऋषिक पहले के हैं।

इस प्रकार हमं दित्त् ग्णी बौद्धों के धर्म प्रत्यों से गौतम बुद्ध के सगय के ठीक पीछे की शताब्दियों में भारतवर्ष के इतिहास के प्रामाणिक उपादान मिलते हैं। क्योंकि तीनों पितकों के विषय, गौतम की मत्यु के पीछे सौ या दो सौ वष के भीतर ही निश्चित किए गए ख्रीर क्रम में लाए गए, जिस प्रकार कि चारों ईसाई अन्थ ईसा की मत्यु के पीछे सौ दो सौ वर्ष के भीतर ही भीतर बनाए ख्रीर निश्चित किए गये थे। ब्रतएव इन तीनों पितकों से गंगा की घाटी के हिन्दु ख्रों के जीवन ख्रीर हिन्दू राज्यों के इतिहास का धृत्तान्त विदित होता है श्रीर श्रन्त में उनमें बुद्ध के कार्य श्रीर उसकी शिद्धाश्रों का श्रधिक प्रामाणिक श्रीर कम बनावटी वृत्तान्त मिलता है, जो कि उत्तर के वौद्धों से कदापि नहीं मिल सकता । उस समय को हिन्दू सभ्यता को स्चित करने श्रीर गीतम के जीवन चित्र श्रीर कार्यों के वर्णन के लिए हम इन्हीं तीनों पितकों से सहायता लेगें । यदि हम बुद्ध श्रीर उमके जीवन के विषय की कुछ बातें जानना चाहें तो श्रन्य सब मार्गों को छोड़ कर हमे इन्हीं पाली ग्रन्थों का श्राश्रय लेना चाहिए ।

ये तीनों ग्रन्थ सुत्तिपतक, विनयिपतक श्रीर श्रिमिधम्म पितक के नाम से प्रसिद्ध हैं। सुत्तिपितक में जो बातें हैं वे स्वयं गौतम बुद्ध की कही हुई कही जाती हैं। इस के सबसे प्राचीन भागों में स्वयं गौतम ही कार्य करने वाले श्रीर वक्ता हैं श्रीर उनके सिद्धान्त उन्हीं के शब्दों में कहे गए हैं। कभी-कभी उनके किसी चेले ने भी शिज्ञा दी हैं श्रीर उसमें यह प्रगट करने के लिए कुछ वाक्य भी दिये गए हैं कि कहां श्रीर कव गौतम श्रथवा उनके शिष्य के वाक्य हैं। परन्तु समस्त सुत्तिपतक में गौतम के सिद्धान्त श्रीर उनकी श्राज्ञा स्त्रयं उन्हीं के शब्दों में रिज्ञत कही जाती है।

विनय पितक में भिन्नु श्रों श्रीर भिन्नु नियों के श्राचरण के लिए बहुत सून्म विनय दिए गये हैं जो कि प्रायः बहुत तुच्छ विषयों पर हैं। गौतम गृहस्थ चेलों श्रार्थात् उपासको को भी सत्कार की दृष्टि से देखते थे परन्तु उनका यह मत था कि भिन्नु हो जाना शींव्र निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग हैं। भिन्नु श्रों श्रीर भिन्नु नियों की संख्याएँ जब बढ़ती गई तो विहार श्रार्थात् मठ में उनके उचित श्राचरण के प्रायः बहुत स्त्म विषयों पर बड़े-बड़े निदम बनाने की श्रावश्यकता हुई । श्रपना मत प्रगट के उपरान्त गौतम ५० वर्ष तक जीवित रहे श्रतः इसमें सन्देह नहीं हो सकता कि इनमें से बहुत नियमों को स्वयं उन्होंने निश्चित किया है। इसके साथ यह भी निश्चित है कि इसमें से बहुत सन्तम नियम उनकी मृत्यु के पीछे बनाये गए, परन्तु विनयपितक में वे सब स्वयं उन्हों की श्राज्ञा से बनाये हुए कहे गये हैं।

श्चन्त में श्चिभिधम्म पितक मे भिन्न-भिन्न विषयों पर शास्त्रार्थ हैं, श्चर्थात् भिन्न-भिन्न लीकों में जीवन की श्रवस्था श्चों पर, शारीरिक गुर्गों पर, तत्वों पर, श्चरितत्व के कारणों इत्यादि पर विचार किया गया है।

श्रव हम इन तीनों पितकों के विषयों की एक मूची देने हैं — सुत्तपितक

(१) दीर्घ निकाय द्रार्थात् वड़े ग्रन्थ जिनमें ३४ गृत्तीं का संग्रह है।

- (२) मर्ज्यम निकाय ऋर्थात् मध्यम ग्रन्थ जिसमें मध्यम विस्तार के १५२ सूत्त हैं।
- (३) सम्युत्त निकाय ऋर्थात् सम्बद्ध ग्रन्थ ।
- (४) अंगुत्तर निकाय अर्थात् ऐसे ग्रन्थ जिनमें कई भाग हैं श्रीर प्रत्येक भाग का विस्तार एक-एक करके बढ़ता गया है।
- (५) खुद्दक निकाय अर्थात् छोटे प्रन्थ । इनमें पन्द्रह प्रन्थ हैं जिनका वर्ण न हम विस्तारपूर्वक करेंगे—
  - १ खुद्दकपाथ ऋर्थात् छोटे-छोटे बचन ।
  - २-धम्मपद-जिसमें धार्मिक स्राज्ञात्रों का एक ऋब्छा संग्रह है।
  - ३---- उदान जिसमें ८२ छोटे-छोटे छन्द हैं और ऐसा कहा जाता है कि इन्हें गौतम ने भिन्न-भिन्न समयों में बड़े जोश में कहा था।
  - ४-इतिवृत्तिक त्र्रार्थात् बुद्ध की कही हुई ११० वार्ते ।
  - ५—सुत्तनिपात जिसमें ७० शिक्ताप्रद छुन्द हैं।
  - ६-विमानवस्थु-जिसमें स्वर्गीय महलों की कथाएँ हैं।
  - ७ पेतवत्यु जिसमें प्रे तों का विषय है।
  - ⊏-थैरगाथा--जिसमें भिन्नू त्रीं के लिए छुग्द हैं।
    - ६---थेरीगाथा--जिसमें भिन्तू नियों के लिये छन्द हैं।
  - १० जातक जिसमें पूव जन्मों की ५५० कथ।एँ हैं।
  - ११--निद्देश--जिसमें सुत्तिनपात पर सारिपुत्त का भाष्य हैं।
  - १२ पतिसम्भदा जिसमें श्रन्तरज्ञान का विषय है।
  - १३--- अपदान-- जिसमें अरहतों की कथाएँ है।
  - १४—बुद्धवंश—जिसमें गौतमं बुद्ध तथा उनके पहले के २४ बुद्धों के जीवन चरित्र हैं।
  - १५--चिरयापितक --जिसमें गौतम के पूर्व जन्मों के सुकम्मों का वर्णन है। (२) विनयपितक
  - (१) विभङ्घ । डाक्टर ख्रोडेनवर्ग ख्रीर डाक्टर राईज डेविडस साहबों का मत है कि यह पातिमोक्ख का केवल विस्तृत पाठ है अयोत् भाष्य सहित पातिमोक्ख पापों ख्रीर उनके दराड का स्व रूप में संबह है जिसका पाठ प्रत्येक ख्रमावास्या ख्रीर पूर्णिमा को किया जाता है ख्रीर ऐसा समभा जाता है कि इस धर्म के ख्रनुयायो जो कुछ पाप करते हैं उसे वे स्वीकार कर लेते हैं ख्रीर उस पाप से मुक्त हो जाते हैं।
    - (२) खएठक अर्थात् महावग्ग और चुल्लवग्ग ।

(३) परिवारपाय—चो कि विनयपितक के पूर्व भागों का एक पीछे के समय का तंस्करण श्रीर परिशिष्ट भाग है ।†

#### (३) ग्राभिघम्मपितक

- (१) धम्मसँगनी— जिसमें भिन्न-भिन्न लोकों में जीवन की श्रवस्थाश्रों का वर्णन है।
- (२) विभंग—िं जिसमें शास्त्रार्थ की १८ पुस्तकें हैं।
- (३) कथावस्थु--जिसमें विवाद के १००० विषय हैं।
- (४) पुग्गलपन्नि जिसमें शारीरिक गुर्गों का विषय है।
- (५) धातुकया-जिसमें तत्वों का वर्णन है।
- (६) यमक- अर्थात् जिसमें एक इसरे भिन्न या मिलती हुई वातीं का वर्णन है।
- (७) पत्थान--जो श्रस्तित्व के कारणों के विषय में है ।

ये इन तीनों पितकों के विषय हैं जो कि हम लोगों के लिये रित्तत हैं ध्रीर जो बुद्ध के जीवन चित्र द्रीर कार्यों तथा भारतवर्ष के इतिहास के लिये बड़े प्रामाणिक उपादान हैं। दर्शाप जिस समय ये तीनों पितक निश्चित ख्रीर संगृहीत के किए गए उस समय लोग लिखना जानते थे परन्तु फिर भी सैकड़ों वर्ष तक वे केवल कंठाप्र रख कर रित्त रक्खे गए थे।

तीनों पितक श्रीर उनके भाष्यों को भी प्राचीन समय के बुद्धिमान भिक्तुश्रों ने केवल मुख द्वारा सिखलाया श्रीर ये पवित्र ग्रन्थ ईसा के एक शताब्दी श्रर्थात् लगभग ८८ वर्ष पहले लिपि-वद्ध किए गए जैसा कि हम पहले देख चुके हैं।

यह बात प्रसिद्ध है कि गौतम ने भारतवर्ष के लेखकों ख्रीर सोचनेवालों के पूर्व उदाहरणों पर न चल कर भारतवर्ष के लोगों में अपने धर्म का प्रचार केवल सर्वसाधारण की भाषा में किया था संस्कृति में नहीं । चुल्लवर्ग में (५, ३३, १) यह कहा गया है कि "दो भिक्त भाई थे जिनका नाम यमेल ख्रीर ठेकुल था । वे ब्राह्मण थे ख्रीर वोलने तथा उच्चारण करने में निष्ण थे।" वे लोग गौतम के पास गए ख्रीर वोले—"हे

<sup>†</sup> परन्तु यह ऋशोक के समय में बनाया गया था ऋौर दीपवंश (७,४२) में लिखा है कि उसका पुत्र महेंन्द्र इसे लंका ले गया। जिन ग्रन्थों को महेन्द्र लंका ले गया था उनके नाम इस प्रकार दिये हैं— पांचो निकाय (सुत्तिपतक); सातो (ऋविधम्म), दोनों विभंग; परिवार ऋौर खण्डक (विनय)।

महाराज ! इस समय भिन्त-भिन्त नाम, कुल, जाित ग्रीर गोत्र के लोग भिन्तु हों गये हैं । ये लोग अपनी-अपनी भाषा में बुद्धों के नाक्यों को नष्ट करने हैं । इस कारण हे महाराज । हम लोगों को आला दीजिए कि हम लोग बुद्धों के नाक्यों की रचना संस्कृत छुन्दों (छन्दसोआरोपेम) में करें ।" परन्तु गीतम इसे नहीं चाहते थे । वे नम्र तथा नीच लोगों के लिये कार्य करते थे, उनका आदेश सर्वसाधारण के लिये था ग्रीर इस कारण उनकी यह इच्छा थी कि वे उन्हीं की भाषा में उन्हें सिखलाए जांय । "हे भिन्तुओं, उन्हें बुद्धों के नाक्य (संस्कृत ) छुन्द में नहीं रचने चािहने "हैं भिन्तुओं ! मैं तुम्हें आला देता हूं कि तुम बुद्धों के नाक्य अपनी ही भाषा में सीखो।"

साधारणतः हम इन तोनों वितको के लिये उन्हीं वाक्यों का व्यवहार कर सकते हैं, जिन्हें डाक्टर राइज डेविड्स श्रोंर डाक्टर श्रोडनवर्ग ने विनयितक के लिये व्यवहार किया है "इसका पाठ, जैसा कि वह हम लोगों के सामने है चाहे यह अपने भिन्न-भिन्न भागों के साथ मिलान किया जाय अथवा उसके उत्तरी वचेत्रचाये भाग के साथ। परन्तु वह सब प्रमाणों से ऐसा रिच्त है कि हम लोग इन पाली पुस्तकों को उस प्राचीन, मागधी पाठ का प्रामाणिक दर्पण मानते में है जो कि अधिकांश प्राचीन वौद्ध मठों में स्थिर किया गया था। मगध की भाषा का वह पाठ हम लोगों को कदाचित् अब कभी प्राप्त न होगा और अब हम यह भी आशा नहीं कर सकते कि उस पाठ का कुछ भाग ही हमको मिल जाय। अधिक-से-अधिक हम लोगों को इन प्राचीन भिद्धश्रों का अनुगृहीत होना चाहिये कि उन्होंने हमारे लिये उसका एक अनुताद रिच्त रक्खा है जो कि मागधी भाषा से वहुत कुछ मिलती हुई एक भाषा में हैं और वह ऐसी पूर्ण और प्रामाणिक अवस्था में है जैसा कि पाली भाषा का विनयितक है।"

### श्रद्ठाईसवाँ श्रध्याय

### गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र

ईसा के पहले छुठी शताब्दी में मगध राज्य बड़ा प्रत्रल हो रहा था। यह राज्य ख्राज कल के दिल्णी विहार में था ख्रीर गङ्गा के दिल्ण सोन नदी के दोनों ख्रोर फैला हुआ था। गङ्गा के उत्तर में लिन्छिव लोगों का एक दूसरा प्रत्रल राज्य था। मगध के राजा विम्बिसार की राजधानी गङ्गा के दिल्ण राजगृह में थी। पूरव की छोर ख्रंग का राज्य अर्थात् पूर्वों विहार था जिनका उल्तेख मगन के सम्बन्ध में ख्राता है ख्रीर ख्रंग की राजधानी चम्पा में थी। उत्तर पिश्चम की ख्रोर दूर जा कर कोश जों का प्राचीन राज्य था ख्रीर उसकी राजधानी ख्रयोध्या ख्रयत्रा साकेत से हटाई जाकर उत्तर की ख्रोर श्रावस्ति में थी जहाँ कि जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं उस समय प्रसेनजित राज्य करता था। दिल्ला की ख्रोर काशी का प्राचीन देश भी उस समय श्रावस्ति के राजा के ख्रधीन जान पड़ता है ख्रीर प्रसेनजित का एक प्रतिनिधि वनारस में राज्य करता था।

कोशल के राज्य के कुछ पूरव रोहिणी नदी के आमने सामने के दोनों किनारों पर दो जातियां अर्थात् शाक्य और कोलियन जातियां जो कि एक प्रकार से स्वतन्त्र थीं श्रीर जिनकी स्वतन्त्रता का कारण उनका वल नहीं था वरन् उसका कारण मगव श्रीर श्रीर कोशल के राजाश्रों का परस्पर श्रिविश्वास था। शाक्यों की राजधानी किंवल वस्तु थी श्रीर उन लोगों का उस समय कोलियन लोगों के साथ मेल था। शाक्यों के सरदार शुद्धोदन ने कोलियन लोगों के सरदार की दो कन्याश्रों से विवाह किया था।

शुडोदन को इनमें से किसी रानी से भी बहुत वर्षों तक कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ श्रीर शाक्यों के उत्तराधिकारी होने की श्राशा जातो रही । परन्तु सन्त में बड़ी रानी को गर्भ रहा श्रोर प्राचीन रीति के श्रनुसार उन्होंने पुत्र जन्माने के लिये श्रपने पिता के घर को प्रस्थान किया । परन्तु वहाँ रहुँचने के पहले ही उसे लुम्त्रिनी के सोहायन कुंज में पुत्र उत्पन्न हुआ। श्रतएव लोग रानी श्रीर उसके पुत्र को किपलवस्तु

में ले श्राए श्रीर वहाँ रानी सात दिन के उपारान्त मर गई श्रीर लड़के को छोटी रानी से पाले जाने के लिये छोड़ गई।

गौतम के जन्म के सम्बन्ध में स्वभावतः वहुत सी कथाएँ कहीं जाती हैं परन्तु यह बात बड़े आरचर्य की है कि वे कथाएँ जो ईसा मसीह के जन्म की कथाओं से समानता रखती हैं, उनमें से एक को हम यहाँ उद्धृत करेंगे। असित ऋषि ने देवताओं को प्रसन्न हृदय से सत्कार करके उसने उस समय पृह्ण—"देवताओं का समूह इतना अधिक प्रसन्न क्यों है और वे अपने कपड़े पकड़ कर क्यों हिला रहे हैं?

"वोधिसत्त जो कि अत्योत्तम मोती के सदृश और अदित्तीय है, संसार के लोगों के लाभ और सुख के लिये लुम्बनी के देश में शाक्यों के यहाँ उत्पन्न हुआ है। इस कार्या हम लोग हिर्षत और बहुत ही प्रसन्न है।" यह उत्तर पाकर यह ऋषी सुद्धोंदन के यहाँ गया और उसने पृष्टा "वह राजसुमार कहाँ है १ में उसे देखना चाहता हूँ।"

तव शाक्यों ने ऋसित को वह पुत्र दिखलाया जो कि वड़े चतुर कारीगर से भट्टी के मुँह पर बनाये हुए चमकते हुए सोने की भाँति प्रताप और सुन्दरता से चमक रहा था। ऋौर तब ऋषि ने कहा कि— यह लड़का पूर्णज्ञान को प्राप्त होगा ऋौर धमें को स्थापित करेगा ऋौर उसके धमें का प्रचार होगा। ( नालक सुन्त )

इस पुत्र का नाम सिडार्थ रक्खा गया परन्तु उसके घर का नाम गीतम था। वह शाक्य वंश का था श्रीर इसीलिये बहुधा वह शाक्य सिह भी कहा जाता हैं श्रीर जब उसने श्रपने सुधार किये हुए मत का प्रचार किया तो वह बुद्ध अर्थात् जागृत या बुद्ध सम्पन्न कहलाया।

गौतम की बाल्यावस्था को बहुत कम वातें विदित हैं। उन्होंने अपनी चचेरी विहन अर्थात् कोली के सरदार की पुत्री सुभद्रा अथवा यशोधरा से १८ वर्ष की अवस्था में विवाह किया। ऐसा कहा जाता है कि गौतम उन वीरोचित कसरतों को नहीं करता था जिन्हें कि उस समय के सब च्रित्री लोग प्रसन्नता पूर्व क करते थे और उसके सम्बधी लोग इस बात की शिकायत करते थे। इस कारण उसके गुणों की परीचा करने के लिये एक दिन नियत किया गया और ऐसा कहा जाता है कि उसमें शावयों के इस राजकुमार ने अपने सब कुद्धान्वयों से अंष्ठता दिखलाई।

त्रपने विवाह के दस वर्ष पीछे गौतम ने दर्शन शास्त्र त्रीर धर्म के त्रध्ययन के लिये त्रपना घर त्रीर स्त्री छोड़ने का संकल्प किया। इस राजकुमार का त्रपना घर त्रीर त्राधिकार छोड़ने की कथा सुप्रसिद्ध है। इसके पूर्व उसने बहुत समय तक मनुष्य जाति के पाप त्रीर दुःखों के विषय में बड़ी गम्भीरता त्रीर दुःख के साथ वचार किया था श्रोर उसने धन श्रोर श्रिधकार की व्यर्थता को समभा होगा। श्रपने उख, श्रिधकार श्रोर धन के बीच रह कर वह गुप्त रीति से इससे भी श्रिधिक कोई वस्तु ग्राप्त करना चाहता था जो कि न तो धन श्रोर न श्रिधकार से मिल सकती थी। राज- वहल के सुख श्रोर विलास के बीच भी उसके हृदय में मनुष्यों के दुःख को दूर करने का उपाय सोचने की एक प्रवल श्रोर श्रिनिवार्य कामना उठी। ऐसा कहा जाता है कि एक निर्वल वृद्ध मनुष्य को, एक रोगी मनुष्य को, एक सड़ी हुई लोथ को, श्रीर एक ग्रोन्य सन्यासी को देख कर उसकी इच्छा श्रपना घर द्वार छोड़ने की हुई। इस कहानी में वहुत कम सल्यता, है श्रीर उससे केवल वे विचार प्रगट होते हैं जो कि उसके हृदय में गृहस्थी के जीवन के दुःखों श्रोर संसार से वैराग्य की शान्ति के विषय में उठते थे।

इस समय उसको एक पुत्र उत्पन्न हुन्ना। ऐसा कहा जाता है कि इसका समा-चार उसको एक वाटिका में नदी के तट पर दिया गया न्नौर विचार मग्न इस युवा ने केवल इतना ही कहा 'यह एक नया न्नौर मजवूत वन्धन है जिसे मुफे तोड़ना पड़ेगा।" इस समाचार से शाक्यों के हृदय में वड़ी प्रसन्नता हुई न्नौर राज्य के उत्तराधिकारी के जन्म के उत्सव के गीतों से किषल वस्तु गूँज उठा। जिस समय गौतम नगर को लौटा तो वह चारों न्नोर से वधाइयाँ सुनने लगा न्नौर उसने एक युवती को यह कहते हुये सुना कि ''ऐसे पुत्र न्नौर पित के माता, पिता न्नौर न्नी सुखी हों।" गौतम ने सुखी शब्द से ''पापों न्नीर पुनर्जन्म' मुक्ति पाने का न्नार्थ समभा न्नौर उसने न्नपना मोतियों का हार उतार कर उस युवती को दे दिया। युवती ने समभा कि राजकुमार मुक्त पर मोहित हो गया है। वह वेचारी क्या जानती थी कि राजकुमार के हृदय में कैसे-कैसे विचार उत्तन हो रहे थे।

उस रात्रि को गौतम अपनी स्त्री के द्वार पर गया और वहाँ उसने जगमगाते हुये दीपक के प्रकाश से बड़े सुल का दृश्य देला। उसकी युवा पत्नी चारों ओर पूलों से घिरी हुई पड़ी थो और उसका एक हाथ बच्चे के सिर पर था। उसके हृदय में बड़ी भ्रमिलाषा उटी कि सब सांसारिक मुखों को छोड़ने के पहले वह बच्चे को अपनी गोद में ले परन्तु वह ऐसा करने से रूक गया। बच्चे की माता कदाचित् जाग जाय और प्रियतमा की प्रार्थनाएँ कदाचित उसके हृदय को हिला दें और उसके संकल्प में बाधा हाल दें। अतएव वह इस सुखी दृश्य अथात् अपने सब मुख, और सेनेह के घर से चुपचाप निकल गया! उसी एक च्या में, उसी रात्रि के अन्धकार में उसने सदा के लिये अपने धन, सम्मान और अधिकार को, अपनी ऊँची मर्यादा और अपने राजकुमार के नाम को और सब से बढ़ कर अपने सुखी घर के स्नेह की अर्थात् अपनी युवा पत्नी की

प्रीति श्रीर उसकी गोद में सोये हुये सुकुमार वन्चे के स्नेह को तिजाँजिल दे दी। वह यह सब छोड़ कर निर्धन विद्यार्थी श्रीर गृहहीन पिथक होने के लिये निकल पड़ा। उसके सन्चे नौकर चन्न ने उसके साथ रहने श्रीर सन्यासी हो जाने की श्राज्ञा माँगी परन्तु गौतम ने उसे वापस भेज दिया श्रीर वह श्रकेला राजगृह को चला गया।

हम ऊपर कह चुके हैं कि राजगृह मगधों के राजा विम्विसार की राजधानी थी ख्रोर वह एक घाटी में पांच पहाड़ियों से घिरी हुई थी। कुछ ब्राह्मण सन्यासी लोग इन पहाड़ियों की गुफाश्रों में रहते थे जो कि नगर से अध्ययन तथा ध्यान करने के लिए काफी दूर थी परन्तु इतनी दूर नहीं थी कि नगर से सामिग्री लाने में कठिनता हो। गौतम पहले एक ब्रालार नामी सन्यासी के पास रहा ब्रौर फिर उद्रक नामी सन्यासी के पास, ख्रौर उससे वे सब वातें सीख लीं जो कि हिन्दू दश न शास्त्र सिखना सकते थे।

परन्तु इससे संतोष न पा कर गौतम ने यह देखना चाहा कि तपस्या करने से क्या देवी ज्ञान ख्रौर शक्ति प्राप्त हो सकती है। ख्रतएव वह उरबला के जंगल में जो कि ख्राज कल के बुद्ध गया के मन्दिर के निकट था. गया ख्रौर पाँच चेलों के सिंहत उसने छः वरसों तक सबसे कठोर तपस्याएँ की ख्रौर दुःख सहे। चारों ख्रोर उसकी बड़ी प्रसिद्धिं हुई क्यों कि ख्रज्ञानी ख्रौर मिथ्या विश्वासी लोग सदा ऐसी तपस्याख्रों की प्रशासा करते हैं। परन्तु गौतम को जिस वस्तु की खोज थी वह उसे न मिली। अन्त में एक दिन वह केवल दुवँलता के कारण गिर पड़ा ख्रौर उसके शिष्यों ने समक्ता कि वह मर गया। परन्तु वह होश में ख्राया ख्रौर तपस्याख्रों से कुछ लाभ होने की ख्राशा न पाकर उसने उन्हें छोड़ दिया। जब उसने तपस्या छोड़ दी तो उसके शिष्य लोगों के हृदय से जो कि उसके उहे श्य नहीं समक्तते थे उसका सत्कार जाता रहा। वे उसे ख्रकेला छोड़ कर बनारस चले गए।

संसार में अनेला हो कर गौतम निरंजरा नदी के तट पर भ्रमण करने लगा। सबेरे उसे एक देहाती की कन्या सुजाता से भोजन मिलता रहा ग्रीर वह प्रसिद्ध वोधो वृह अर्थात बुद्धि के वृद्ध्य के नीचे बैटा रहा। इस समय उसे जो मार अर्थात टुष्ट भूत ललचाता था, उसके विषय में वहुत सी कथाएँ कहीं गई हैं और आश्चर्य है कि वे कथाएँ ईसा मसीह की कथाओं के सहश हैं। वह वहुत समय तक विचार करता रहा और अपने गत जीवन के हश्य उसके हृदय के सामने भ्राते रहे। जो विद्या उसने प्राप्त की थी उसका कोई फल नहीं हुआ, जो तपस्यायें उसने की वे भी निरर्थक हुई, उसके शिष्यों ने उसको संसार में अपनेला छोड़ दिया। क्या वह अब अपने सुखी घर की,

पिनी प्रिय स्त्री के पास, श्रपने छोटे वच्चे के पास, जो कि श्रत्र छ वर्ष का होगा, परने प्रिय पिता श्रीर प्रिय प्रजा के पास लौट जाय १ यह सम्भन्न था, परन्तु इससे उत्तोष केसे प्राप्त होता १ जिस कार्य में उसने श्रपने को लगाया था उसका क्या होता १ विचारों तथा सन्देह में वह बहुत समय तक बैठा रहता, यहाँ तक कि सब सन्देह जो रे के कुहरे की तरह दूर हो गए श्रीर सत्य का प्रकाश उसकी श्राँखों के सामने वमकने लगा। यह सत्य क्या था जिसे कि न तो विद्या श्रीर न तपस्या सिखला सकी १ उसने कोई नई वस्तु नहीं जानी थी, कोई ज्ञान नहीं प्राप्त किया था, परन्तु उसके धार्मिक स्वभाव श्रीर उसके दयलु हृदय ने उन्हें दता दिया कि पवित्र जीवन श्रीर सबको प्यार करना हो सब पापों की सच्ची तपस्या है। श्रात्मोन्नित श्रीर सब का प्रेम यही नई बात जो उसने मालूम की थी बही बीद्ध धर्म का सार है।

गौतम के हृदय में जो उद्देश्य थे श्रीर जिनकी शांति इस प्रकार हुई उसका वर्णन वीद्यमन्थों में श्रद्भुत बटनाश्रों के साथ किया गया है। उनमें लिला है कि सब मेबाच्छन श्रीर श्रंवकारमय था, पृथ्वी श्रीर समुद्र हिल रहे थे, निद्यां उलटी वह कर श्रयने उद्गम में जा रही थीं श्रीर ऊवे ऊवे पहाड़ों को चोटियां नीचे श्रा गिरी थीं। किटर राहज डेविह्स् साहव ठीक कहते हैं कि इन कथाश्रों का गृह श्रय है श्रीर ये वहले श्रद्ध श्रवाक्य प्रयत्न हैं जिन्हें कि हिन्दू हृदय ने एक प्रवल मनुष्य के उद्देगों को र्णन करने के लिए किया था।"

गीतम के पुराने गुरू मर गए थे श्रीर इसिलये वह श्रपने पांचीं चेलों को यह त्य प्रगट करने के लिये बनारस गया। मार्ग में उसे उपक नामो एक मनुष्य मिला कि श्राजीवन योगियों के सम्प्रदाय का था। उसने गोतम के गम्भीर श्रीर सुखी मुख जो देख कर पूछा—"मित्र तुम्हारा मुख शान्त है श्रीर तुम्हारा रंग स्वच्छ श्रीर प्रकाशाय है। मित्र तुमने किस नाम से इस संसार को छोड़ दिया है ? तुम्हारा गुरू कौन है ? एम्हारे सिज्ञान्त क्या हैं ?" इसका उत्तर गीतम ने यह दिया कि मेरा कोई गुरू नहीं है श्रीर मैंने सब कामनाश्रों को दमन करके निर्वाण प्राप्त किया है। उसने कहा कि "मैं सार के श्रंवकार में श्रमरत्व का दिंदोरा पीटने काशी जा रहा हूँ।" उपक ने उसकी वातें ही समभी श्रीर दी चार बात कह कर उसने कहा "मित्र कराचित ऐसा हो हो।" है कह श्रीर सिर हिला कर उसने दूसरा रास्ता पकड़ा श्रीर चलना बना ( महावरमा ',६ )।

वनारस में सन्ध्या के ठन्डे समय गौतम ने मृगदाय में प्रवेश किया श्रीर वहां

उसे उसके पाँचों चेले मिले श्रीर उसने उन्हें श्रपने नए सिद्धान्त समभाए ।

"हे भिन्नुश्रों, दो ऐसी बातें हैं जिन्हें उन मनुष्यों को नहीं करना चाहिए जिन्होंने संसार त्याग दिया हो, अर्थात् एक तो उन वस्तुश्रों की आदत डालनी नहीं चाहिए जो कि मनोविकार से और विशेषतः कामाशक्ति से उत्पन्न होती हैं क्योंकि यह नीच मिथ्या आयोग्य है। और दूसरे तपस्याओं को नहीं करना चाहिए जो कि दुखदाई अयोग्य और अलाभदायक हैं।

हे भित्तुश्रों इन दोनों वार्तों को छोड़ कर एक बीच का मार्ग है जिसे कि तथा-गत (बुद्ध ) ने प्रगट किया है। यह मार्ग नेत्रों को खोलता है श्रीर ज्ञान देता है, उससे मन की शान्ति, उच्चत्तम ज्ञान श्रीर पूर्ण प्रकाश श्रर्थाम् निर्वाण प्राप्त होता है।

श्रीर तब उसने उन्हें सु:ख-दु:ख के कारण, दु:स के नाश श्रीर दु:ख के नाश करने के मार्ग के सम्बन्ध की वातें वतलाई। जिस मार्ग का उसने वर्णन किया है उसमें श्राठ बातें हैं श्रर्थात् यथार्थ विश्वास, यथार्थ उद्देश्य, यथार्थ भाषण, यथार्य कार्य, यथार्थ जीवन, यथार्थ उद्योग, यथार्थ मनःस्थिति श्रीर यथार्थ हान।

श्रीर गीतम ने ठीक कहा है कि यह सिद्धान्त "हे भिन्नुश्री प्राचीन सिद्धान्तों में नहीं है।" "वनारस में मृगदाय के मठ में बुद्ध ने सत्य के राज्य के प्रधान पिहए को चला दिया है श्रीर वह पिह्या किसी स्नामन श्रथवा ब्राह्मण द्वारा, किसी देवता द्वारा, किसी ब्रह्मा श्रथवा मार द्वारा श्रीर सुष्टि में किसी के द्वारा भी कभी नहीं उलटाया जा सकता।" (धर्म चक्क प्यवर्त्त सुत्त, श्रंगुत्तर निकाय)।

यह कहना अनावश्यक है कि पहले के पाँचों चेलों ने उसका धर्म स्वीकार किया। श्रीर वे ही इस धर्म के पहले सभ्य हुए ।

वनारस के धनाद्य सेठी ( महाजन ) का पुत्र यश उसका पहला गृहस्य चेला हुआ और सुख और धन की गोद में पले हुए इस युवा के धर्म परिवर्तन का वृत्तान्त यहाँ उल्लेख करने योग्य है। "उसके तीन महल थे—एक जाड़े के लिये, दूसरा गर्मी के जिये और तीसरा वरसात के लिये।" एक दिन रात्रि को वह नींद से जगा और उसने कमरे में गायिकाओं को अब तक सोते पाया और उनके वस्त्र वालों तथा गाने के साजों को छिन्न-भिन्न देखा। इस युवा ने जो कि प्रत्यन्त सुख क जीवन से तृप्त हो चुका था अपने सामने जो कुछ उसने देखा उससे उसे वहुत घृणा हुई और गहरे विचार में होकर उसने कहा "दुःख कैसा दुःख है, कैसी विपत्ति है ?" और वह घर से निकल कर वाहर चला गया।

यह प्रभात का समय था त्र्यीर गीतम ने जो कि हवा में इधर-उधर टहल रहा

था इस न्याकुल ग्रीर दुखी युवा को यह कहते। हुए सुना" दुखः कैसा दुःख है। कैसी विपत्ति है।" उसने उससे कहा हे यश यहां कोई दुःख ग्रीर कोई विपत्ति नहीं है। हे यश यहां ग्राकर वैठो ग्रीर में तुम्हे सत्य का मार्ग मिखलाऊंगा।" ग्रीर यश ने इस ऋषि ग्राचार्थ के मुख से सत्य को सुना।

यश के माता पिता ऋौर स्त्री उसे न पाकर सब गौतम के पास ऋाए ऋौर उन लोगों ने भी पिवत्र सत्य को सुना ऋौर वे भी शीघ ही गृहस्य चेले हो गये। (महावग्ग १, ७ ऋौर ८)

वनारस में आने के पाँच मास के उपरान्त गीतम के ६० चेले हो गये । उसने उन चेलों को बुलाया और मनुष्य जाति की मुक्ति के लिये उन्हें भिन-भिन्न । दिशाओं में सत्य का प्रचार करने के अभिप्राय से कह कर भेजा कि " हे भिन्नुओं अब तुम जाओ और बहुतों के लाभ के लिये, बहुतों की कुशल के लिये, संसार की दया के निमित्त, देवताओं और मनुष्य की भलाई, लाभ और कुशल के लिये अमण करो । तुम में से कोई दो भी एक ही मार्ग न जाओ । हे भिन्नुओं तुम लोग उस सिद्धान्त का प्रचार करो जो कि आदि में उत्तम है, मध्य में उत्तम है, और अन्त में भी उत्तम है । सम्पन्न, पूर्ण और पवित्र जीवन का प्रचार करो ।" (महावग्ग १, २, १, ) इसके उर्नन्त किसी धर्म के प्रचारक ने अपने धर्म का प्रचार पृथ्वी की ओर तक करने में अधिक पवित्र उत्साह नहीं दिखलाया जैसा कि गीतम के अनुयायियों ने उपरोक्त पवित्र आशा का पालन करके दिखलाया है । गीतम स्वयं उरवला को गया यश बनारस में रहा।

उरवला में गौतम ने तीन भाइयों को अपने धर्भ का अनुयायी वनाया जिनका नाम काश्यप था और जो वैदिक धर्म के अनुसार अग्नि की पूजा करते थे और बड़े प्रसिद्ध सन्यासी और दर्शनशास्त्रज्ञ थे। इससे गौतम को बड़ी प्रसिद्धि हुई। सबसे वड़ा भाई उरवला काश्यप ओर उसके शिष्यगण ने "अग्ने बाल खोज दिये और अग्नी सामग्री तथा अग्निहोत्र की वस्तुएं नदी में फेंक दीं और बुद्ध से पञ्चाज्ज और उपसंपदा विधान को ग्रहण किया। उनके भाइयों ने भी जो कि नाड़ी (निरंजना नदी) पर गया में रहते थे उसका अनुकरण किया। (महावग्ग १, ११४-२०)

काश्यपों के धर्म परिवर्तन से बड़ी हलचल मच गई ग्रीर गीतम ग्रपने नये चेले ग्रीर एक हजार ग्रनुयायियों को लेकर मगध की राजधानी राजगृह की ग्रोर चला। इस नये धर्म प्रचारक का समाचार शीव्र राजा को पहुँचा ग्रीर सेनिय विभिन्न सार बहुत से ब्राह्मण ग्रीर वैश्यों को साथ लेकर गीतम से मिलने के लिये गया। यहाँ वह प्रसिद्ध उरवला काश्यप को देख कर यह न जान सका कि इस प्रसिद्ध ब्राह्मण ने गौतम को अपने धर्म में कर लिया अथवा गौतम ने उसको अपने धर्म में कर लिया है। गौतम राजा के सन्देह को समभ गया और उस पर बात विदित करने के लिये उसने काश्यप ने पूछा "हे उरवला के निवासी, तुमने क्या ज्ञान प्राप्त किया कि जिससे तुमने अपनी तपस्या के लिये प्रसिद्ध होकर पितृत्र अपन की पूजा छोड़ दी।" काश्यप ने उत्तर दिया कि हमने शान्ति की अवस्था देखी है और हवन तथा विदानों में अब हमें प्रसन्नता नहीं मिलती। राजा यह सुनकर आश्चियित और हिष्न हुआ और अपने असंख्य अनुचरों के साथ गौतम का अनुयायी हो गया और उसने दूसरे दिन गौतम को अपने साथ भोजन करने को निमन्त्रण दिया।

तदनुसार यह अनेला भमण करने वाला राजा का अतिथि होकर सत्कार के साथ राजभवन को गया और मगध के समस्त निवासी इस प्रीति के धर्म के बड़े उप-देशक को जो कि अचानक पृथ्वी पर आविभूत हुआ। था, देखने के लिये एकत्रित हुए। तब राजा ने गौतम के रहने के लिये निकट में वेलुवन का कुँज नियत किया और वहाँ गौतम अपने अनुयायियों के साथ कुछ समय तक रहा । थोड़े ही समय में उसने दो प्रसिद्ध व्यक्तियों को अर्थात् सारिपुत्र और मोग्मल्लान को किया अगुयायी बनाया। (भहावग्गा १,२२-२४)

गौतम के नित्य के जीवन का वर्णन डाक्टर श्रोडेनवर्ग साह्य ने भली भाँति किया हे। "वह श्रौर उसके चेले सबेरे तड़के उठते हैं, जिस समय कि श्राकाश में दिन का प्रकाश दिखलाई देता है श्रौर वह तड़के का समय श्राप्तिक कार्यों तथा श्रपने चेलों के साथ बात चीत करने में व्यतीत करता है श्रौर इसके उपरान्त वह श्रपने साथियों के सङ्ग नगर की श्रोर जाता है। उन दिनों में जब कि उनकी प्रसिद्धि सबसे श्रिवक हो गई थी श्रौर जब उसका नाम समस्त भारतवर्ष में सबसे प्रसिद्ध नामों में लिया जाता था यह मनुष्य जिसके सामने गजा लोग भी सिर भुकाते थे, श्रपने हाथ में खप्पड़ लेकर नित्य गलियों श्रौर रास्तों में द्वार-द्वार विना कुछ प्रार्थना किये हुये नीची दृष्टि किये चुपचाप खड़े देखे जाते थे श्रौर लोग उसी खप्पड़ में भोजन का एक ग्रास डाल तेते थे।"

इस प्रकार ग्रपने समय का सवसे वड़ा मनुष्य नित्य द्वार-द्वार भिन्ना मांगता था ग्रौर मनुष्यों ग्रौर स्त्रियों को ग्रपने धर्म का उपदेश करता था क्योंकि मनुष्यों की तरह स्त्रियाँ भी गौंतम के वाक्य सुनती थीं। "स्त्रियों के वाहरी संसार से जुदा रहने की रीति जो उत्तर काल से चली है, प्राचीन भारतवर्ष में विल्कुल नहीं थीं। स्त्रियाँ मनुष्य के बुद्धि विषयक जीवन में सम्मिलित थीं ग्रौर भारतवासियों के सबसे ग्रिधिक

उत्तम श्रीर मृदु महाकाव्यों से हमको विदित होता है कि वे सच्चे स्त्री धर्म को कैती श्रद्धी तरह समकती श्रीर मानती थी।"

गीतम का यज्ञ त्रब उसकी जन्म भूमि तक पहुँच गया था श्रीर उसके वृद्ध पिता ने उसे एक बार देखने की श्रिभिलाषा प्रगट की। श्रितएव गौतम किपलवस्तु को गया परन्तु ऋपने नियमानुसार यह नगर के वाहर कुँज में ठहरा। उसके पिता श्रीर सम्बन्धी लोग वहाँ उसे देखने गये त्रीर दूसरे दिन गौतम स्वयं नगर में गया त्रीर उन्हीं लोगों से भित्ता माँगने लगा जो कि उसे एक समय अपना प्रिय राजकुमार और मालिक समभते थे। फिर ऐसा कहा जाता है कि राजा ने गौतम को इस कार्य के लिये धिक्कारा परन्तु गौतम ने उत्तर दिया कि यह उसकी जाति की रीति है। राजा ने कहा "परन्तु हम लोग एक प्रतापी योडाओं के वंश में उत्पन्न हुए हैं और उनमें से कभी किसी ने भी श्रपने भोजन कें लिये भिन्ना नहीं माँगी।" गौतम ने उत्तर दिया "तुम श्रोर तुम्हारे वंश की उत्पत्ति राजा से हुई हो परन्तु मेरी उत्पत्ति प्राचीन बुद्धों से है।" राजा अपने पुत्र को राजभवन में ले गया श्रीर वहाँ उसकी स्त्री को छोड़ कर उसके कुटुम्य के श्रीर सव लोग उससे मिलने के लिये आये । विचारी त्याग की हुई यशोधरा ने पतनी के दुःख और पत्नी के घमण्ड के साथ कहा "यदि उसकी दृष्टि में मैं कुछ हूँ तो वे स्वयं मेरे पास त्रावेंगे। मैं यहाँ उनका स्वागत ऋधिक उत्तमता से कर सकती हूँ।<sup>१</sup>१ गीतम उसे समभ गया त्रौर त्रपने साथ केवल दो शिष्य को लेकर उसके पाम गया। जव यशोधरा ने श्रपने स्वामी श्रौर राजकुमार को सिर मुड़ाये हुये श्रौर पाला वस्त्र पहने हुये एक सन्यासी के वेष में देखा तो वह ग्रपने को न सँभाल सकी। उसने पुन्वी पर पछाड़ खाई ग्रीर उसका पैर पकड़ कर श्राँस वहाने लगी। तब श्रपने श्रीर उसके बीच में एक भारी श्रन्तर का ध्यान करके वह उठी श्रलग खड़ी हो गई। उसने उसके नये सिद्धान्तों को सुना श्रीर इसके उपरान्त जब गौतम भिक्तुनियों का भा एक सम्प्रदाय स्थापित करने के लिये उत्ते -जित किया गया तो यशोधरा सबसे पहले भिच्छनी हुई। जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं उस समय यशोधरा ऋपने गृह में रही परन्तु गीतम का पुत्र राहुल गीतम का श्रनुयायी कर लिया गया ।

गौतम के पिता को इस पर बड़ा दु:ख हुन्ना न्नीर उसने गीतम को यह नियम स्थापित करने के लिये कहा कि कोई वालक न्नपने माँ वाप की सम्मित के बिना भिनुक न बनाया जाय। गौतम ने इसे स्वीकार किया न्नीर इसी के न्नानार नियम बनाया। (जातक ८७-६०, महावग्ग १, ५४)।

राजगृह लीटते समय गीतम मार्ग में कुछ समय तक मल्लों के नगर अनुिया

में ठहरा श्रीर यहाँ ठहर कर उसने कोलियन श्रीर शाक्य वंशों के वहुत से लोगों क श्रपना शिष्य बनाया जिनमें से कुछ लोगों का विशेष वर्णन करने योग्य है। शाक्य वंशी श्रनुरुद्ध श्रपमी माता के पास गया श्रीर उसने भित्तुक हो जाने की श्राशा माँगी उसकी माता को उसे रोकने का कोई उपाय न स्क पड़ा श्रीर इस कारण उसने कहा कि" हे प्रिय श्रनुरुद्ध, यदि शाक्य राजा मिह्नुय संसार को त्याग दे तो तू भी भिन्नुक हो जा।"

श्रतएव श्रनुरुद्ध भिड्डिय के पास गया श्रीर यह निश्चय हुश्र कि वे दोनों सात दिन में इस श्राश्रम को ग्रहण करें। ''इस प्रकार शाक्य राजा भिड्डिय, श्रनुरुद्ध, श्रानन्द, भगु किबिल श्रीर देवदत्त जिस प्रकार पहले श्रनेक वार वड़ी तैयारी से श्रानन्द विलास के लिये जाते थे उसी प्रकार वे सब श्रव भी निकले श्रीर उनके साथ उपाली हज्जाम भी हुश्रा।

जब वे कुछ दूर गए तो उन्होंने ऋपने नौकरों को पीछे, भेज दिया ऋौर उस पार के नगर में जा कर ऋगनी सब उत्तम बस्तुऋों को उतार दिया ऋौर उन्हें ऋपने कपड़ों में लपेट कर उपाली हज्जाम से कहा "उपाली ऋब तुम जाऋो, ये बस्तुएँ तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिये बहुत होंगी" परन्तु उपाली दूसरे प्रकार का मनुष्य था ऋौर इसिलये ये सातों गौतम के पास गए ऋौर उन्होंने उसका ऋाश्रय ग्रहण किया। जब मिड्डिय ने इस एकान्त धर्म को ग्रहण किया तो वह बार-बार कहने लगा "वाह सुख! वाह सुख!" ऋौर जब उससे इसका कारण पूछा गया तो उसने कहा—

हे स्वामी पहले जब मैं राजा था तो मेरे भवन के भीतर श्रीर बाहर मेरे देश की सीमा के भीतर मेरे लिए बहुत से रक्षक थे। फिर भी हे प्रभु! जब कि मेरी इस प्रकार रक्षा की जाती थी तो भी मुक्ते भय, चिन्ता श्रीर सन्देह बना रहता था परन्तु हे प्रभु इस समय जब कि मैं एकान्त में इस जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठा हुश्रा हूँ मुक्ते कोई भय, चिन्ता श्रथवा सन्देह नहीं हैं। मैं बड़े सुख से श्रीर रिक्तत हो कर बैठा हूँ श्रीर मेरा हृदय ऐसा शान्त है जैसा कि किसी हरिन का हो" ( चुल्लवग्ग ७, १ )।

हमने उपरोक्त कथा का इसिलये वर्णन किया है क्योंकि जिन लोगों का उनमें नाम श्राया है उनमें से कुछ लोग श्रागे चल कर बड़े प्रसिद्ध हुए। श्रानन्द गौतम का एक वड़ा प्रिय मित्र हुश्रा श्रौर उसकी मृत्यु के उपरान्त उसने धर्म के भजन गाने के लिये राजग्रह की सभा में पांच सौ भित्तुकों को एकत्रित किया, उपाली यद्यपि जाति का हज्जाम था परन्तु वह भित्तुश्रों में वड़ा प्रसिद्ध हुश्रा श्रौर विनयपितक के सम्बन्ध में उसके वाक्य प्रमाण माने जाते थे। इससे यह प्रगट होता है कि गौतम ने जो भित्तुओं का सम्प्रदाय स्थापित किया था उसमें जातिभेद विल्कुल नहीं माना जाता था। अनिरुद्ध आमध्यमपितक का सबसे बड़ा शित्तक हुआ। देवदत्त आगे चल कर गौतम विरोधी और मुकाविला करने वाला हो गया और यह भी कहा जाता है कि उसने मगध के राजकुमार अजातशत्रु को सम्मित दो कि वह अपने पिता बम्बसार को मार डाले और तब उसने स्वयं गौतम को मार डालने का भी उद्योग किया। ( चुल्लवर्ग ७, २-४) परन्तु ये सब दोष जो कि देवदत्त को लगाये जाते हैं ठीक नहीं समभे जाने जाने चाहिए क्योंक वह गौतम का मुकालबा करने वाला था।

गीतम अपना दूसरा वषं अर्थात् बरसात का समय राजगृह में बिता कर कोशलों की राजधाना आवस्ती की गया जहाँ कि हम देख चुके हैं कि प्रसेनजित राज्य करता था। वहाँ बौद्धो को जेतवन का कुंज दिया गया और वहा गीतम बहुधा जाकर उपदेश करता था। भारतवर्ष की सब प्राचीन पुस्तकों ी भाँति गीतम की शिद्धा सदा जवानी होती थी और लोग स्मरण द्वारा उसे रिज्ञत रखते थे, यद्यि उसके समय में लोग लिखना जानते थे।

तीसरा वर्ष भी राजगृह में व्यतीत हुन्रा न्नीर गीतम ने जिस समय न्नपना धर्म प्रगट किया था उसके चौथे वर्ष उसने गङ्गा को पार किया। वह वैशाली में गया न्नीर वहां महावन के कुंज में ठहरा। वहां से ऐसा कहा जाता है कि रोहिग्णी नदी के पानी के सम्बन्ध में शाक्यों न्नीर कोलियनों में जो भनगड़ा था उसे निपटाने के लिये उसने एक न्नाट्स यात्रा की। न्नामी वर्ष में वह फिर किपलवस्तु को गया न्नीर वहां न्नपने पिता की मृत्यु के समय जो कि ६७ वर्ष की न्नावस्था में हुई, उपस्थित था।

उसकी विधवा विमाता प्रजापित गौतमी श्रौर विधवावत् उसकी हत्री यशोधरा को श्रव संसार में काई वन्धन नहीं थे श्रौर उन लोगों ने गौतम के स्थापित हुए श्राश्रम को ग्रहण करने का श्रनुरोध किया। गौतम ने श्रव तक स्त्रियों को इस श्राश्रम में नहीं लिया था श्रौर ऐसा करने में उसकी श्रानिच्छा थी। परन्तु उसकी माता वहीं हठीं थीं श्रीर वह वैशाली तक उसके साथ गई श्रौर उससे श्रपने श्राश्रम में ग्रहण किये जाने की प्रार्थना की।

त्रानन्द उसकी माता के पत्त में था परन्तु गीतम ने फिर भी उत्तर दिया"नहीं श्रानन्द, तुम्हें इससे हर्षित न होना चाहिये कि स्त्रियां भी इस त्राश्रम में ली जांय।" परन्तु श्रानन्द ने हठ पूर्वक पूछा— हे प्रभु, क्या स्त्रियां जब ग्रहस्य धर्म को छोड़ दें श्रीर बुद्ध के कहे हुए सिद्धान्त श्रीर उसकी शिद्धा के श्रनुसार इस श्राश्रम को स्वीकार करें तो वे इस योग्य हैं कि धर्म के परिवर्तन श्राथवा दूसरे मार्ग एवं श्रारहत होने का फल प्राप्त कर सकें ?

इसका केवल एक ही उत्तर हो सकता था। भारतवर्ष में स्त्रियों का सत्कार करना सदा से धर्म का ग्रंश समभा जाता है ग्रीर हिन्दू धर्म में स्त्रियां मुक्ति ग्रथवा स्वर्ग को पाने से वंचित नहीं रक्खी गई हैं। ग्रतएव गौतम ने उत्तर दिया "हें ग्रानन्द, वे इस योग्य हैं।" ग्रीर प्रजापित तथा ग्रन्य स्त्रियां भित्तुनियों की सम्प्रदाय में ले ली गई ग्रीर उनके लिये कुछ नियम बनाये गये जिससे कि वे भित्तुग्रों के ग्रधीन थी। ( चुल्लवग्ग, १०, १ ) इसके उपारान्त गौतम प्रयाग के निकट कोशाम्बी में वर्षा ग्रमुद्ध व्यतीत करने के उपरान्त छठें वर्ष राजगृह को लौटा ग्रीर वहां उसने विम्वसार की रानी होमा को ग्रपने ग्राशम में ग्रहण किया। कहा जाता हैं कि उसी वर्ष श्रावस्ती में गौतम ने कई कौतुक दिखलाए ग्रीर ग्रपनी माता को जो कि उसके जन्म के सात दिन उपरान्त मर गई थी, ग्रपना धर्म सिखलाने के लिये वह स्वर्ग को पधारा।

ग्यारहवें वर्ष में गौतम ने बोनेवाले की कहानी कह कर ब्राह्मण भारद्वाल को स्रपने धर्म का ऋनुयायी बनाया जिसका कि वर्णन करने योग्य है।

काशी भारद्वाज के पांच सी हल, वोने के समय में वंधे हुए थे। वह उस स्थान पर गया जहां कि उसके नींकर गरीवों को भोजन वांट रहे थे ख्रीर वहां उसने गीतम को भिन्ना के लिये खड़े देखा। इस पर उसने कहा:—

हे सामन ! मैं जोतता हूँ, बोता हूँ श्रीर जोत कर मैं खाता हूँ। हे सामन, तुभे भी जोतना बोना चाहिये श्रीर जोत वोकर तुभे खाना चाहिये।

भगवत ने कहा है ब्राह्मण, मैं भी जोतता श्रीर बोता हूँ श्रीर जोत कर खाता हूँ।

फिर भी हम लोगों को पूज्य गौतम का जुआ अथवा हल, तथा फाल एवं पैना और वैल नहीं दिखाई देता। भगवत ने उत्तर दिया " धर्म मेरा वीज है, तपस्या वर्ष है, ज्ञान मेरा जुआ और हल है, विनय मेरे हल का हिरस् अथवा डंडा है, मन मेरा वन्धन है, विचार मेरा फाल और पैना।"

उद्योग मेरा बोभा लादने का पशु है जो मुक्ते निर्वाण को ले जाता है। वह विना इधर उधर फिरे हुए उस स्थान को ले जाता है जहां जाने से किसी को दुःख नहीं रह जाता। इस पर ब्राह्मण लिजत हुन्ना स्रोर कुछ त्र्राधिक शिक्ता पाने के उपरान्त गौतम के त्राश्रम में सम्मिलित हो गया। (सुत्तनिपात काशी भारद्वाजसुत्त )।

दूसरे वर्ष उसने ऋपने जीवन में सबसे बड़ी यात्रा की ऋीर वह मंतल को गया ऋीर बनारस हो कर लीटा तब उसने ऋपने पुत्र राहुल को जो उस समय १८ वर्ष का था, प्रसिद्ध महाराहुलसुत्त का उपदेश दिया। इसके दो वर्ष उपरान्त राहुल ने २० वर्ष का भित्तु का ऋाश्रम ग्रहण किया और उसे राहुलसुत्त का उपदेश दिया गया।

दूसरे वर्ष में ऋथांत् गौतम के ऋपने धर्म प्रगट करने के उपरान्त १५ वें वर्ष में वह पुनः किपलवस्तु में गया ऋौर वहाँ उसने ऋपने चचेरे भाई महानाम से वार्तालाप किया जो कि शुद्धोदन के उत्तराधिकारी भद्रक के स्थान पर शाक्यों का राजा हुऋा था। गौतम के ससुर ऋथांत् कोली के राजा सुप्रशुद्ध ने यशोधरा को त्याग करने के लिये उस की खुल्लम खुल्ला निन्दा की परन्तु कहा जाता है कि इसके थोड़े ही समय के उपरान्त पृथ्वी उसे निगल गई।

सत्रहवें वर्ष में उसने एक श्रीमती नाम की वेश्या की मृत्यु पर एक व्याख्यान दिया। इसके दूसरे वर्ष उसने एक जुलाहे को संतोष दिलाया जिसकी पुत्री किसी दुर्घटना से मर गई थी। इसके दूसरे वर्ष उसने एक फंदे में फंसी हुई हरिन को छुड़ वाया श्रीर जो श्रहेरी उस हरिन को मारना चाहता था उसे श्रपना श्रनुयायी बनाया। इसी प्रकार २० वें वर्ष में उसने चिलयवन के प्रसिद्ध डाक् श्रंगुलीमाल को भी श्रपना श्रनुयायी बनाया।

इसके उपरान्त २५ वर्षों तक वह गङ्गा की घाटो में घूमता रहा। दुखी श्रीर नीच लोगों में उपकार श्रीर पिवत्र जीवन का उपदेश करता रहा, कंच व नीच, धनयान श्रीर निर्धन लोगों को वह श्रपना मतावलम्बी बनाता रहा श्रीर सब भूमि में श्रपने नियमों को प्रकाशित करता रहा। उसके परोपकारी पिवत्र जीवन श्रीर उसके सहानुभ्ति के पिवत्र धर्म की वड़ी विख्याति हुई। उसे उसके श्रनुयायी लोग तथा कट्टर हिन्दू लोग दोनों ही सम्मान सत्कार की दृष्टि से देखते थे, जातियाँ श्रीर उनके राजा लोग इस देवतुल्य सुधारक के सिद्धान्तों का सत्कार करते रहे जिसके कार्य, दया श्रीर परोपकार से भरे हुये थे। जब गौतम ८० वर्ष की श्रवस्था में मरा उस समय बीद्ध धर्म ने इस भूमि में वह प्रवलता प्रहण कर ली थी जो कि किसी सामन, ब्राह्मण श्रथवा किमी देवता द्वारा भी इस संसार से नहीं हटाई जा सकती थी।

गौतम अपने नए धर्म को प्रकाशित करने के उत्रान्त ४५ वर्ष तक जीवित

रहा स्रोर उसकी मृत्यु ईसा के ४७७ वर्ष पहले मान लेने से उसके जीवन की मुख्य-मुख्य घटनास्रों का क्रम इस प्रकार होगा —

| कपिलवस्तु के निकट जन्म '''                 | ईसा    | के | प्रप्र७     | वष | पहले |  |
|--------------------------------------------|--------|----|-------------|----|------|--|
| यशोधरा से उसका विवाह "                     | 3)     | 37 | ५३⊏         | 27 | "    |  |
| उसका घर, स्त्री ऋौर पुत्र को छोड़ना        | "      | >> | ५२८         | "  | 33   |  |
| उसने बुद्ध गया में सर्वेज्ञता प्राप्त की ) |        |    |             |    |      |  |
| श्रीर बनारस में श्रपना धर्म प्रगट किया )   | "      | "  | प्रर        | "  | "    |  |
| वह ऋपने नगर में गया ***                    | "      | "  | ५२१         | "  | "    |  |
| उसके पिता शुद्धोदन की मृत्यु ऋौर उसकी      |        |    |             |    |      |  |
| सौतेली माता श्रीर पत्नी का भित्तुनी होना   | 33     | 33 | <b>५</b> १७ | 33 | 33   |  |
| उसका पुत्र राहुल भित्तु हुन्ना             | 37     | "  | ४०८         | "  | "    |  |
| यशोधरा के पिता की मृत्यु                   | "      | "  | ५०७         | "  | "    |  |
| गौतम की मृत्यु · · ·                       | ••• 53 | "  | ४७७         | "  | "    |  |

सीभाग्यवश हमें उसकी मृत्यु के पहले की घटनात्रों का प्रायः पूर्ण वृत्तान्त दीघनिकाय के महापरिनिञ्जाणसूत्त में मिलता है और अब हम इन्हीं बातों का उल्लेख करेंगे।

गौतम की अवस्था अव ८० वर्ष की थी और जिन लोगों में उसने अपनी युवा अवस्था में कार्थ किया था वे अव नहीं थे, उसकी युवा अवस्था के परिचित लोगों में से बहुत से मर गये थे और वह बुद्ध महात्मा अब उनके पुत्र और पौत्रों को उन्हीं पिवत्र नियमों का उपदेश करता था जिनका उपदेश कि उसने पहले उनके पिता और दादाओं को किया था। उसके बहुत से प्रिय मित्र मर गए थे परन्तु उसका सच्चा मित्र आनन्द अब तक भी छाया की तरह उसका साथ दे रहा था और उसकी आवश्यकताओं का प्रवन्ध करता था। राज्यगृह का बृद्ध राजा भी अब नहीं था, अब उसका लड़का और लालची पुत्र अजातशत्र मगध की गही पर (कहा जाता है कि अपने पिता को मार कर) बैठा था और अब विजय करने के मनसूबे बांध रहा था। अजातशत्र का यह सिद्धान्त नहीं था कि वह गौतम के समान इतने प्रसिद्ध और सर्वपूज्य मनुष्य को हानि करे और इस कारण अजातशत्र उसका कम से कम ऊपर से सत्कार करता था।

प्रवल विज्जैन जाति पर जो कि मगध के सामने गंगा के उत्तरी किनारे पर मैदान में रहती थी, त्रजातशत्रु का ध्यान पहले पहल गया। ये त्रानी जाति के लोग थे जो कि भारतवर्ष में उत्तरो पर्वतों के मार्ग से स्राए थे, उन्होंने हिन्दू सभ्यता के स्वयं केन्द्र में एक प्रकार का प्रजातंत्र राज्य स्थापित कर लिया था स्रोर सब मगध को विजय करने का प्रयत्न कर रहे थे। कदाचित वे लोग उसी यूची † जाति के थे जिन्होंने कि चौथी अथवा पाँचवीं शताब्दियों के उपरान्त काश्मीर स्रोर पश्चिमी भारतवर्ष को जीत लिया था स्रोर किन्छों के स्राधीन बौद्ध धर्म के बड़े प्रवल सहायक हो गये थे।

त्रजातशत्रु विदेहिपुत्र ‡ ने त्रपने मन में कहा "मैं इन विज्जैनों को जह से निकाल दूँगा यद्यपि वे बड़े प्रवल हैं। मैं इन विज्जैनों को नष्ट कर दूँगा, मैं इन विज्जैनों का सर्व नाश कर डालँगा।"

गीतम उस समय उन पाँचों पहाड़ियों में से सब से ऊँची पहाड़ी की एक गुफा स्थात् एद्धकूट में रहता था जो कि राजगृह की सुन्दर घाटी के निकट है। स्रजातशत्रु ने जो कि भविष्य वागों में कुछ विश्वास रखता था, अपने प्रधान मन्त्रो वस्सकार को गीतम के पास यह पूछने के लिये भेजा कि विष्वेनों के विषद्ध इस आक्रमण का किस प्रकार अन्त होगा। गीतम राजाओं का सत्कार करने वाला नहीं था और उसने उत्तर दिया कि जब तक विष्वेन लोग अपनी प्राचीन रीतियों को रखते हुये एका रखेंगे तब तक 'हम आशा करते हैं कि उनका पतन नहीं होगा वरन् उनका कल्याण होगा।''

गृद्धकूट से गौतम ने उसके निकट के स्थानों में श्रर्थात् श्रम्वलिथका, नालन्द श्रीर पाटलीग्राम श्रर्थात् मगध की राजधानी पाटलीपुत्र में भ्रमण किया। गौतम के समय में यह एक तुच्छ गांव था परन्तु मगध के प्रधान मन्त्री सुनीध श्रीर विस्सकार इस पाटली ग्राम में विज्जैनों को निकालने के लिये एक किला बनवा रहे थे। यह उस नगर की उत्पत्ति का कारण है जो कि चन्द्रगुप्त श्रीर श्रशोक की राजधानी हुआ। यह लगभग १००० वर्ष तक भारतवर्ष की राजधानी रहा श्रीर श्रव तक भी भारतवर्ष के सबसे बड़े नगरों में गिना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गौतम ने इस स्थान के प्रसिद्ध होने की भविष्य वाणी की थी। उसने श्रानन्द से कहा था कि "काम काजी मनुष्यों के प्रसिद्ध निवासों श्रीर श्रह्वों में यह स्थान प्रधान होगा, यह पाटलीपुत्र का नगर होगा जो कि सब प्रकार के व्यवसायों का केन्द्र होगा।"

<sup>†</sup> वील साहक को "बुद्धिष्म इन चाइना" नामक पुस्तक का ४३ वां पृष्ट देखो ।

<sup>‡</sup> इस नाम से यह प्रगट होता है कि इस राजा की माता प्राचीन विदेह वंश की कन्या थी। उस समय में लोग बहुधा अपनी माता के नाम से पुकारे जाते ये श्रीर तदनुकार गीतम का प्रसिद्ध चेला उपतिस्स सारिपुत्र के नाम से सप्रसिद्ध था।

अजातशत्रु के मन्त्री वस्सकार श्रीर सुनीध ने यहाँ गौतम को निमन्त्रण दिया, उसे भात श्रीर मीठी चपातियाँ परोसी गई श्रीर इसके उपरान्त गौतम वहाँ से चला गया। कहा जाता है कि उसने गंगा को जो कि उस समय भरपूर वढ़ी हुई यीं एक कौतुक से अर्थात् किसी नाव वेड़े को न लेकर यों ही पानी पर चलकर पार किया।

तब वह कोटिग्राम में गया श्रौर वहाँ से नादिक में जहाँ कि वह उस ईट के वने घर में ठहरा जो कि यात्रियों के ठहरने की जगह थी। वहाँ पर उसने श्रानन्द को वह सारगित उपदेश दिया जिसके द्वारा प्रत्येक चेला यह स्वयं जान सकता था कि उसने निर्वाण प्राप्त किया श्रथवा नहीं। यदि उसे यह ज्ञान हो श्रौर यदि वह श्रपने मन में इसे मालूम कर सके कि बुद्ध में उसका विश्वास है श्रौर उसके संघ में उसका विश्वास है तो उसकी मुक्ति हो गई। बुद्ध, धर्म, श्रौर संघ ये ही बुद्ध धर्म के तीन मुख्य सिद्धान्त हो गये।

नादिक से गीतम वैशाली में त्राया जो कि गङ्गा के उत्तर प्रवल लिच्छ्रिव लोगों की राजधानी है। श्रम्वपाली नामक एक वेश्या ने सुना कि यह महात्मा यहाँ श्राया है श्रीर उसकी श्राम के बाग में ठहरा है। वह उसके पास गई श्रीर उसने उसे भोजन के लिये निमन्त्रित किया श्रीर गीतम ने उसका निमन्त्रण स्वीकार किया।

त्रव वैशाली के लिच्छुवि लोगों ने सुना कि बुद्ध वैशाली में स्राया है स्रोर स्रम्व-पाली की वाड़ी में ठहरा है। उन लोगो ने बहुत सी सुन्दर गाड़ियाँ तैयार करवाई स्रोर उनमें से एक पर चढ़ कर वे स्रपने मनुष्यों के सहित वैशाली को गये। उनमें से कुछ काले, रङ्ग के स्रोर काला कपड़ा स्रोर स्राभूषण पहिने हुए थे, कुछ लोग गोरे, सफेद रङ्ग के उज्वल वस्त्र स्रोर स्राभूषण पहिने हुये थे, कुछ लोग लाल थे स्रोर लाल रङ्ग के वस्त्र तथा लाल स्रभूषण पहने हुये थे, तथा कुछ लोग सुन्दर रङ्ग के स्रोर सुन्दर वस्त्र स्रोर स्राभूषण पहने हुये थे।

अम्बपाली युवा लिच्छिवियों के वरावर, उनके पहिये के वरावर अपना पहिया, उनके धुरे के वरावर अपना धुरा और उनके जोते के वरावर अपना जोता किये हुये रथ हाँक रही थी। लिच्छिव लोगों ने अम्बपाली वेश्या से पूछा कि अम्बपाली! यह क्या वात है कि तू हम लोगों के वरावर अपना रथ हाँक रही है?

उसने उत्तर दिया ''मेरे प्रभु, मैंने बुद्ध श्रौर उसके साथियों को कल भोजन के लिये निमन्त्रण दिया है।"

उन लोगों ने कहा "हे त्रम्वपालि, हम लोगों से एक लाख रूपया लेकर यह भोजन हमें कराने दे।" मेरे प्रभु ! यदि मुक्ते त्र्याप सन वैशाली तथा उसके त्राधीन का राज्य भी दे दें तब भी मैं ऐसा नहीं होने दूँगी ।

तव लिच्चिव लोनों ने यह कर अपना हाथ पटका कि हम लोग इस अम्बपाली लड़की से हरा दिये गए, यह अम्बपाली लड़की हम लोगों से बढ़ गई और यह कहकर वे अम्बपाली की बाड़ी तक गए।

वहाँ उन लोगों ने गौतम को देखा श्रीर कल के दिन उसे भोजन के लिये निमन्त्रित किया परन्तु गौतम ने उत्तर दिया कि "हे लिच्छिवियों मैंने कल के लिये श्रम्वपाली वेश्या का निमन्त्रिण स्वीकार कर लिया हैं।" श्रम्वपाली ने गौतम श्रीर उसके साथियों को मीठा चावल श्रीर चपातियाँ खिलाई श्रीर उनकी सेवा में उपस्थित रही। यहां तक कि उन लोगों ने कहा कि वे लोग श्रधिक नहीं खा सकते। तव उसको शिक्ता श्रीर उपदेश दिया गया, श्रम्बपाली ने कहा—"हे प्रभु मैं यह महल भिन्तु श्रों के सम्प्रदाय के लिये देती हूँ जिसका कि नायक बुद्ध हैं" श्रीर यह दान स्वीकार किया गया।

श्रम्वपाली की बाड़ी से गौतम बेलुव को गया। उसने श्रपनी मृत्यु निकट श्राते देखी और श्रपने सच्चे मित्र श्रानन्द से कहा—"श्रव में वृद्ध श्रीर बहुत वर्षों का हो गया हूँ, मेरी यात्रा समाप्त होने श्राई है, मेरे दिन श्रव पूरे हो गये हैं, मेरी श्रवस्था ८० वर्ष की हो गई है "श्रतएव हे श्रानन्द ! तुम लोग स्वयं श्रपने रक्तक हो। किसी बाहरो रक्षक की शरण मत लेना, प्रकाश की भांति सत्य में दृढ़ रहना, रक्षक की भाँति सत्य में दृढ़ रहना।

चापाल नेतिय में गीतम ने एक व्याख्यान दिया है जिसमें उसने चार प्रकार के मनुष्यों का वर्णन किया है अर्थात् अमीर लोग, ब्राह्मण लोग, गृहस्थ अरीर सामन एवं नार ही प्रकार के फरिश्तों को लिखा है अर्थात् फरिश्ते, बड़े तेंतीस मार श्रीर ब्रह्मा।

क्ट्याम में गीतम बुढ़ ने एक बार फिर श्रपने चेलों को श्रपने धर्म मूल तद सार बतलाया झीर उनसे उनका श्रभ्यास झीर उन पर विचार करने के लिए एवं उनको फैलाने के लिये कहा जिसमें कि पवित्र धर्म बहुन काल तक टहरे एवं सदा के लिये इट हो जाय और जिसमें वह बहुत लोगों के लिये भलाई श्रीर मुख़ का कारण हो।

वैशाली में अन्तिम वार आकर वह पुनः भण्डमाम, हस्तिमाम, ग्रम्बमाम जम्बुमाम, और भोगनगर में वृमा और तब पावा को गया। वहाँ चुन्द ने जो कि सोनार त्रौर लोहार था उनको भोजन के लियें निमन्त्रित किया क्रौर उसे मीठा चावल, चपातियाँ क्रौर कुछ सुखाया हुन्ना स्म्रर का मांस दिया । गौतम दिरहों की दी हुई वस्तुम्रों को कभी अस्वीकार नहीं करता था । परन्तु स्म्रर का मांस उसकी इच्छा के विरुद्ध था । अब जब कि बुद्ध ने घातु के काम बनाने वाले चुन्द का बनाया हुन्ना भोजन खाया तो उसे एक भयानक रोग अर्थात् अतिसार का रोग हुन्ना क्रौर मृत्यु के समय तक भी उसे बड़ी पीटा होती रही । परन्तु बुद्ध ने जो कि सचेत स्नौर बड़ा संयमी था उसे बिना किसी खेद के सहन किया । पावा से उसी नगर को जाते समय मार्ग में गौतम ने एक नीच जाति के मनुष्य पुवकुस को बौद्ध बनाया । कुसि नगर में जो कि कि कि पिलवस्तु से ८० मील पूरव है, गौतम को विदित हुन्ना कि उसकी मृत्यु निकट है । जिस रात को मृत्यु होने वाली थी उसी संध्या को उसने सहानुभूति के साथ अपने चेलों के हृदय पर यह बात जमाने का यन्न किया कि चुन्द ने जो भोजन दिया था उसके लिये वह दोषी नहीं है, परन्तु उसने वह स्मनुग्रह के साथ दिया था अतएव वह जीवन की वृद्धि, ग्रच्छे जन्म न्नौर म्रच्छे भाग्य को पावेगा ।

कहा जाता है कि उसकी मृत्यु के पहले वृत्तों में विना ऋतु के फूल लगे और उस पर फूलों की वृष्टि हुई, उसके अपर स्वर्ग के फूल और चन्दन का चूरा वरसा और ख्राकाश से गाने और स्वर्ग के गीतों का शब्द सुनाई दिया। परन्तु पवित्र जीवन के इस बड़े धर्म प्रचारक ने कहा—''हे ख्रानन्द इस प्रकार से तथागत (बुद्ध) का ठीक तरह से ख्रादर सत्कार अथवा उसकी पूजा नहीं होती। परन्तु वह जो कि वरावर ख्रापने सब छोटे और बड़े धर्मों का पालन करता है। जिसका जीवन ठीक है, जो ख्राशाख्रों के ख्रनुसार चलना हैं वही तथागत को सबसे योग्य सत्कार के साथ मानता, सत्कार करता और उसकी पूजा करता है।' इन उत्तम वाक्यों से किसकी बाइविल के पवित्र वाक्यों का स्मरण नहीं ख्राता जिसे कि इसाई किव ने यों छुन्दोबद्ध किया है।

But thou hast said, the flesh of goat, The blood of, ram I would not prize, A contrite, heart, an humble thought, Are my accepted sacrifice.

जिस रात्रि को गौतम मरा उस रात्रि को कुसीनगर का दर्शन शास्त्रज्ञ ब्राह्मण सुभद्र कुछ प्रश्न पूछने त्राया परन्तु त्रानन्द इस डर के मारे इसे नहीं त्राने देता था कि यह मृत्युशय्या पर पड़े हुए बुद्ध को बड़ा दुःखदाई होगा। परन्तु गौतम ने उन लोगों को बातें मुन ली थीं और वह ऐसे मनुष्य को वापस नहीं भेज सकता जो कि शिक्ता के लिये आया था। उसने आशा दी कि ब्राह्मण यहां आने पावे और अपने मरते दम से उसने उसे अपने धर्म के सिद्धान्त सिखलाए। सुभद्र गौतम का अन्तिम चेला था और कुछ ही समय के बाद रात्रि के पहर में इस बड़े महात्मा ने अपने भाइयों को यह सत्योपदेश करते हुए इस जीवन को त्याग दिया कि "सब एकत्रितभूत वस्तुओं का नाश स्वामाविक है, परिश्रम के साथ अपनी मुक्ति को पाने का यत्न करो।"

कुसीनगर के मल्लों ने गौतम के शरीर का दाह किया ग्रीर उसकी हिंडुयों को ग्रपने भवन में भालों ग्रीर धनुषों से घेर कर रिच्चित रक्खा ग्रीर वहां मात दिन नाच ग्रीर गाने तथा मालाग्रों ग्रीर सुगन्धि से उनका सत्कार तथा पूजन किया।

कहा जाता है कि गौतम की हिंडुयों के ब्राट भाग किए गए। मगध के ब्रजात-शत्रु ने एक भाग पाया ब्रौर उस पर राजगृह में एक इमारत बनवाई। वेशाली के लिच्छिवियों ने दूसरा भाग पाया ब्रौर उस पर उस नगर में एक इमारत बनवाई गई। इसी प्रकार किपलवस्तु के शाक्यों ने, ब्राल्लकप्प के बुलियों ने, रामग्राम के कोलियों ने, पावा के मल्लों ने, कुसीनगर के मल्लों ने ब्रौर एक ब्राह्मण वेथदीपक ने उसके एक-एक भाग पाए ब्रौर उन पर इन सभों ने इमारतें बनवाई। पिष्फिलवन के मोरियन लोगों ने जिन लकड़ियों के वह जलाया गया था उसके शेष भाग पर ब्रौर ब्राह्मण दोन ने उस वर्तन पर जिस पर कि उसकी देह जलाई गई थीं, इमारतें बनवाई।

#### उनतीसवाँ अध्याय

## गौतम बुद्ध के सिद्धान्त

यह सम्भव नहीं है कि हम केवल एक अध्याय में अपने पाठकों को उस धर्म के सिद्धान्तों का पूरा सारांश दे सकें जो कि इतने अधिक प्रसिद्ध और योग्य विद्वानों के लिये कठिन और विद्वत्तापूर्ण खोज का विषय हो रहा है। यहां पर हमारा उद्देश्य केवल उन शिक्षाओं और विचारों के सारांश के देने का होगा जिनकी शिक्षा गौतम अपने देश वासियों को देता था।

वीद धर्म का सारांश एक प्रकार की ऋात्मोन्नति ऋौर ऋात्मिनरोध है। इस मत में सिद्धान्त ऋौर विश्वास ऋप्रधान ऋंग हैं। गौतम ने जिस दिन बुद्ध गया में जिस चृत्त के नीचे सर्वज्ञता प्राप्त की थी, उस दिन उसके हृदय में जो मुख्य विचार उठा था वह चोभ ऋौर कामनाऋों से रहित पवित्र जीवन निर्वाह करने से मनुष्यों के दुःखों को दूर करने का था ऋौर इसी मुख्य विचार की शित्ता उसने ऋपने जीवन के ऋन्तिम दिन तक दी।

जब वह बुद्ध गया से बनारस गया श्रीर वहाँ श्रपने पाँचों पुराने चेलों को उसने श्रपने धर्म की शिक्षा दी तो उसने उन्हें चारों सत्य श्रीर श्राठो मार्ग बतलाए जो कि वीद्ध धर्म के सार हैं।

"हे भित्तुस्रों ! यह दुःख का उत्तम सत्य है। जन्म दुःख है, नाश दुःख है, रोग दुःख है स्रोर मृत्यु दुःख है। जिन वस्तुस्रों से हम घृणा करते हैं उनका उपस्थित होना दुःख है, जिन वस्तुस्रों की हम स्रभिलाषा करते हैं उनका न मिलना दुःख है। सारांश यह कि जीवन की पाँचों कामनास्रों में लगे रहना ( स्रथीत् पाँचों तत्वों में लिस रहना), दुःख है।

"है भिचुत्रों! दुःख के कारण का उत्तम सत्य यह है। लालसा पुनर्जन्म का कारण होती है जिसमें कि सुख ग्रौर लालच होते हैं ग्रौर जो इधर उधर शान्ति पाता है—यह लालसा तीन प्रकार की होती हैं ग्रथीत् सुख की लालसा, जीवन की लालसा ग्रौर फलने फूलने की लालसा। हे भिचुत्रों! दुःख के दूर होने का उत्तम ृंसत्य यह है। वह लालसा के पूर्ण निरोध से समाप्त होता है। यह भिन्रोध किसी कामना की

त्र्यनुपस्थिति से, लालसा को छोड़ देने से, लालसा के विना कार्य चलाने से, उससे मुक्ति पाने से त्रीर कामना का नाश करने से होता है।

यह उस मार्ग का उत्तम सत्य है जिससे कि दुःख दूर होता है। वह पवित्र ऋाठ प्रकार का मार्ग यह है ऋर्थात्—

> सत्य विश्वास सत्य कामना सत्य वाक्य सत्य व्यवहार जीवन निर्वाह करने के सत्य उपाय सत्य उद्योग सत्य विचार सत्य ध्यान ( महावग्म १, ६ )

इस शिक्ता का सारांश यह है कि जीवन दुःख है, जीवन ग्रीर उसके सुखों की लालसा दुःख का कारण है, उस लालसा के मर जाने से दुःख का ग्रन्त हो जाता है श्रीर पवित्र जीवन से यह लालसा मर सकती है। इन ग्राठ विधियों में जिनमें कि पिवत्र जोवन विभाजित किया गया हैं, जो जो वातें भरी हुई हैं उनका वर्णन कुछ शब्दों में करना श्रसम्भव है, परन्तु उन वौद्धों के लिये जो कि श्रपने धर्म की कथाश्रों में शिक्तित हैं, ये त्राठों विधियाँ कई ग्रन्थों के बरावर है । शुद्ध विचार और विश्वास को सीखना श्रीर उनका सत्कार करना चाहिये, उच्च उद्देश्य श्रीर कामनाएँ हृद्य के नेय के सामने सदा उपस्थित रहनी चाहिये, जो वाक्य बोले जांय उनमें से प्रत्येक शब्द में सत्यता ग्रीर सुशीलता होनी चाहिये श्रौर व्यवहार में सत्यता पूर्ण शुद्धता होनी चाहिये। जीवन का उपाद इस प्रकार ढूँढ़ कर ग्रहरण करना चाहिये जिससे कि किमी जीवित श्रथवा सचतन प्राणी को कोई कष्ट न हो, भलाई करने में, तथा दया सुशीलता और परोपकार के कार्यों में जीवन के ग्रन्त तक निरन्तर उद्योग करना चाहिये। मन ग्रीर बुद्धि-संचेतन र्क्योर कार्य तत्पर होनी चाहिए, शान्त क्रीर धीरे विचार से जीवन को सुख प्राप्त होता हैं। यह कामना, मनःज्ञोभ ग्रौर जीवन की लालसा को जीतने का मार्ग है। इससे श्रिषिक उत्तम जीवन का चित्र किसी कवि श्रिथवा मनमीजी ने कमी नहीं नीचा श्रीर त्रात्मोन्नति का इससे क्रिधिक पूर्ण मार्ग किसी दर्शनसास्त्रज्ञ छाथवा महात्मा ने कमी नहीं प्रकाशित किया ।

श्रात्मोन्नति का विचार, उस ध्यान के वड़े श्रीर प्रायोगिक समय में जिसमें कि गौतम ने श्रपना जीवन व्यतीत किया, निस्तंदेह नुधारा गया। श्रपनी मृत्यु के दिन उसने श्रपने भाइयों को बुलाया श्रीर श्रात्मोन्नति के पूरे मार्ग को सात भागों में करके संदोप में फिर व्याख्यान दिया श्रीर ये सातों बौद्ध धर्म के सात रतन कहे जाते हैं।

हे भाइयों। तब वे सत्य कीन हैं जिनको कि मैंने मालूम करके तुमसे प्रगट किया ख्रीर जिनको कि तुम लोगों ने उन्हें अच्छी तरह जान लिया, अभ्यास करना, उन पर विचार करना और उनका प्रचार करना तुम्हारे लिये आवश्यक है, जिसमें कि वह पवित्र धर्म अधिक समय तक ठहरे और चिरस्थायी हो जाय, जिसमें कि वह वहुत से लोगों के लिये, संसार की दया के लिये, मनुष्य और देवताओं की भलाई और लाभ सुख के लिये, रिथर रहे ?

वे ये हैं---

चारो सच्चे ध्यान, पाप के विरुद्ध चारों प्रकार के बड़े प्रयत्न, महात्मा होने के चारो मार्ग, पाँचो धार्मिक शक्तियाँ, श्रात्मीय ज्ञान की पाँचों इन्द्रियाँ सातो प्रकार की बुद्धि श्रीर उत्तम श्राठ प्रकार का मार्ग ( महापरिनिच्चानसुत्त ३, ६५ )

यहाँ भी इन सब शिद्धा के नियमों में जो विचार भरे हुए हैं उनका यथार्थ ज्ञान कुछ शब्दों में देना असम्भव है, इस शिद्धा के विषय पर एक प्रन्थ लिखा जा सकता है। जिन चारों सच्चे ध्यानों का उल्लेख है वे देह, ज्ञान, विचार और कारण के विषय में है! चारों पापों के विरुद्ध जिस प्रयत्न का उल्लेख है वह पाप को रोकने का प्रयत्न, पाप की जो अवस्थाएँ उठती हैं। उनको रोकने का प्रयत्न, भलाई करने का प्रयत्न, अतीर भलाई को बढ़ाने का प्रयत्न है। वास्तव में इन चारों प्रयत्नों से पापी के सारे जीवन तक अधिक भलाई करने के लिये सच्चा और निरन्तर उद्योग करने का ताल्पर्य है। महात्मा होने के चारों मार्ग वे हैं जिनसे कि इद्धि अर्थात् इच्छा प्रयत्न, तैयारी श्रीर खोज प्राप्त होती हैं। उत्तर काल के बौढ़ धर्म में इद्धि का ताल्पर्य अप्रानुष्कि शक्तियों से है परन्तु गौतम का ताल्प्य सम्भवतः उस प्रभाव और शिक्त से था जिसे कि बहुत समय तक शिद्धा और अप्राप्त के द्वारा मन इस देह के ऊपर प्राप्त कर सकता है। पाँचों धार्मिक शक्तियाँ और आत्मीय ज्ञान की शक्तियाँ ये हैं—विश्वास, पराक्रम, विचार, ध्यान और बुद्धि, और सात प्रकार की बुद्धियाँ ये हैं—शक्ति, विचार, ध्यान, खोज, आनन्द, आराम और शान्ति। आठ प्रकार के मार्ग का वर्णन पहले ही किया जा चुका है।

इस प्रकार की विस्तृत ऋात्मोन्नति के द्वारा दसों के बन्यनों ऋर्थात् सन्देह कामा-शक्ति इत्यादि को तोड़ने से ऋन्त में निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है!

जिसने श्रपनी यात्रा समाप्त कर ली है श्रीर शोक को छोड़ दिया है, जिसने श्रपने को सब श्रोर से स्वतन्त्र कर लिया है श्रीर जिसने सब वन्धनों को तोड़ डाला है उसके लिये कोई दुःख नहीं है।

वे लोग श्रपने विचारों को भली प्रकार संग्रह करके विदा होते हैं, वे श्रपने घर में सुखी नहीं रहते, उन राजहंसों की तरह जिन्होंने कि श्रपनी भील को छोड़ दिया है वे लोग श्रपना घर द्वार छोड़ देते हैं।

उसका विचार शान्त है, उसका वनन श्रौर कर्म शान्त है जो कि सच्चे ज्ञान के द्वारा स्वतन्त्र हो गया है श्रौर जो कि शान्त मनुष्य हो गया है।" (धर्मपद ६०, ६१, ६६)।

यह बहुधा विश्वास किया जाता था कि निर्वाण का अर्थ अन्तिम नाश अथवा मृत्यु से हैं और प्रोफेसर मेक्समूलर साहब ने इस वात को पहले पहल दिखलाया था और उसे अब बहुत से विद्वानों ने स्वीकार किया है कि निर्वाण का अर्थ मृत्यु से नहीं है परन्तु उसका तात्वर्य मन की उस पापी अवस्था, जीवन और उसके सुखों की लालसा के नाश होने से हैं जिससे कि नया जन्म हो जाता है। गौतम का निर्वाण से जो तात्वर्य था वह जीवन में ही प्राप्त हो सकता है। उसे उसने अपने जीवन में प्राप्त किया था, वह वही मन की पाप रहित शान्त अवस्था, अभिलाषाओं और कोम से मुक्ति, पूर्ण शान्ति मलाई और ज्ञान को अवस्था है जो कि निरन्तर आत्मोन्नित करने से मनुष्य को प्राप्त होती है। राइज डेविड्ज साहब कहते हैं कि 'बौद्धों का स्वर्ग मृत्यु नहीं है और पितकों में परमानंद की जिन अवस्थाओं का वर्णन है (जो अरहतों को प्राप्त हैं) वे मृत्यु के उपरान्त नहीं प्राप्त होतीं परन्तु यही और इसी समय धार्मिक जीवन व्यर्तात करने से मिलती हैं।"

परन्तु जिन लोगों ने निवाण प्राप्त कर लिया है उसके लिये यहाँ और इस समय धार्मिक जीवन व्यतीत करने के अतिरिक्त, क्या भविष्य में कोई सुख और कोई स्वर्ग नहीं है ? यह एक ऐसा प्रश्न था जो कि वौद्धों को बहुधा चक्कर में डालता था और वे अपने स्वामो से इसके स्पष्ट उत्तर के लिये बहुधा अनुरोध करते थे। इस समय में गीतम के उत्तर सन्दिग्ध हैं और उसने अपने अनुयायियों को निर्वाण के अतिरिक्त, जो कि बौद्धों के लिये स्वर्ग और मुक्ति है, किसी अन्य स्वर्ग की आशा देकर कभी उत्ते जित नहीं किया।

मल्बयपुत्त ने गौतम से इस विषय पर अनुरोध किया था श्रीर उसने यह वात

निश्चय रूप से जाननी चाही थी कि पूर्ण वौद्ध मृत्यु के उपरान्त रहता है अथवा नहीं। गौतम ने पूछा 'क्या मैंने यह कहा था कि हे मलूक्यपुत्त आंशो और हमारे चेले हो और हम तुमको यह वतलावेंगे कि संसार नित्य है अथवा अनित्य हे ?" ''मलूक्यपुत्त ने उत्तर दिया महाशय यह आपने नहीं कहा था।" गौतम ने कहा ''तव इस प्रश्न के उत्तर पर अनुरोध मत करो। यदि कोई मनुष्य जिसको कि जहरीली वाण लग गई हो अपने वैद्य से कहे 'मैं अपने धाव की औषधि नहीं होने दूँगा जब तक कि मुभे यह विदित न हो कि मुभे किस मनुष्य ने मारा है और वह च्ित्रय, ब्राह्मण, वैश्य अथवा शूद्ध है ?' तो उसका कैसा अन्त होगा ! वह धाव से मर जायगा इसी प्रकार वह मनुष्य भी मरेगा जिसने कि सर्वज्ञता और पवित्र जीवन के लिये इस कारण उद्योग नहीं किया। क्योंकि वह यह नहीं जानता कि मृत्यु के उपरान्त क्या होगा। इस कारण के मलूक्यपुत्त जो कुछ मैंने प्रगट नहीं किया उसे अप्रगट रहने दो अप्रगट रहने दो और जो मैंने प्रगट किया है उसे। प्रगट रहने दो।" (चूलमलूक्यऊवाद, मंभिम निकाय)।

इसी प्रकार यह कहा जाता है कि कोशल के राजा प्रसेनजित अपने दो प्रधान नगरों के बीच अर्थात् साकेत से श्रावस्ती की यात्रा में च्लेमा भिन्न नी से मिला जो कि अपनी बुद्धि के लिये प्रसिद्ध थी। राजा ने उसका सत्कार किया और पूछा "हे पूज्य महाशया क्या पूर्ण बौद्ध मृत्यु के उपरान्त रहता है ?" उसने उत्तर दिया हे महाराज ! बुद्ध ने यह प्रगट नहीं किया कि पूर्ण बौद्ध मृत्यु के उपरान्त रहता है।" राजा ने पूछा "हे पूज्य महाशया तब क्या पूर्ण बौद्ध मृत्यु के उपरान्त नहीं रहता।" परन्तु च्लेमा ने इसका भी उत्तर नहीं दिया कि "हे महाराजा ? बुद्ध ने यह भी प्रगट नहीं किया कि पूर्ण बौद्ध नहीं रहता।" (सम्युत्तनकाय)

इन वाक्यों से विदित हो कि गौतम के धर्म में निर्वाण के उपरान्त की बातो पर विचार नहीं किया गया गया है। कि गौतम का उद्देश्य स्पष्ट है। वह सब मनुष्यों को आत्रात्मोन्नति द्वारा अपने दुःखों का नाश करने के लिये, भविष्य में दुःख की अवस्थाओं से बचने के लिये और संसार में पवित्र मुख और पूर्ण पाप रहित अवस्था जो निर्वाण कहलाती है, प्राप्त करने के लिये बुलाता था।

<sup>\*</sup> डाक्टर त्रोडेनवर्ग साहव ने इस प्रश्न पर पूरी तरह से वादिववाद किया है। उसे देखिये उस विद्वान नें वौद्ध नियमों की सब पुस्तकों को ध्यानपूर्वक परीचा करके त्रपनी सुम्पित लिखी है।

यदि कोई मनुष्य निर्वाण की इस श्रवस्था को जीवन में प्राप्त न करे तो उसका पुनर्जन्म होने योग्य है। गीतम श्रात्मा के श्रस्तित्व को नहीं मानता था परन्तु फिर भी श्रात्मा के पुनर्जन्म का सिद्धान्त हिन्दूश्रों के मन में इतना श्रिधिक धंस गया था कि वह निकाला नहीं जा सकता था श्रीर इस कारण गीतम पुनर्जन्म के सिद्धान्त को ग्रहण करता हुश्रा भी श्रात्मा के सिद्धान्त को नहीं मानता था। परन्तु यदि श्रात्मा ही नहीं है.तो वह क्या वस्तु है जिसका पुनर्जन्म होता है ? इसका उत्तर कर्म सम्बन्धी वीद्ध सिद्धान्त में दिया है।

यह सिद्धान्त यह है कि मनुष्य के कर्म का नाश नहीं हो सकता ऋीर उसका यथेकित फल ऋवश्य होता है। जब कोई जीवित मनुष्य मर जाता है तो उस मृत मनुष्य के कमों के ऋनुसार एक नय मनुष्य की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार यह धार्मिक बुद्ध यद्यपि आत्मा को नहीं मानता है परन्तु यह इस बात को मानता है कि उसके जीवन की ऋवस्था उसके पूर्व जन्म के कमों के द्वारा निश्चित होती है। सब बौद्ध प्रन्थकारों ने एक जन्म से दूसरे जन्म के सम्बन्ध का उदाहरण एक दीए की टेम से दिया है जिससे कि दूसरे दिए की टेम जला ली जाती है यदि कोइ निर्दोपी मनुष्य इस संसार में दुःख पाता है तो वह कहता है "यह मेरे ही कमों का फल है इसके लिये मुक्ते शिकायत क्यों करनी चाहिये ?" परन्तु यदि ऋात्मा ही नहीं है तो दुःख पाने वाले मनुष्य और मरे हुये मनुष्य में समानता कहाँ हैं ? बीद लोग इसका यों उत्तर देते हैं "समानता केवल उसमें रहती है जो कि मनुष्य के मर जाने छीर छप्तु में गल जाने के उपरान्त भी शेष रहता है ऋर्थात् उसके कार्यों, विचारों वाणी छीर उसके कर्म में, जो कि मर नहीं सकते।"

यह वहस हम लोगों की ब्वावृत्तिक तर्क के समान जान पड़ती है परन्तु फिर भी इस सिद्धान्त में एक बात है जिसे कि आज कल के सामाजिक दर्शनशास्त्र ठीक कहेंगे। बौद्धों की भाँति आज कल के दर्शनशास्त्रकों का भी यह विचार है कि प्रत्येक पीट्री अपनी पुर्व पीट्री के पुण्य और पापों के फलों को भोगतो है और इस अर्थ में कोई जाति जैसा बोती है वैसा काटती है।" बौद्ध महात्मा अपने आत्म निग्रह की पवित्रता को उस निश्चय मुख की लालसा के द्वारा नष्ट नहीं करता जो कि उसको मृत्यु के उपरान्त मिलेगा। उसका ज्ञान नहीं रह जायगा परन्तु उसके पुष्य रहेंगे और वे प्राणियों के दुःख को घटाने में अपने पूरे प्रभाव से कार्य करेंगे।"

परन्तु गीतम बुढ ने केवल पुनर्जन्म के सिढान्त को ही प्राचीन हिन्दू धर्म से लेकर अपने धर्म में एक नुधार किये हुये रूप में नहीं रक्खा है। उसने उस समय के समस्त हिन्दू देवताओं को भी उसी (तरह स्वीकार किया है और अपने मुख्य विचार

श्चर्थात् पितृत्र जीवन को सर्वों ज्य शक्ति के श्चरुक्ल होने के लिये उन्हें इसी भाँति पिरवर्तित किया है। उसने ऋग्वेद के तीनों दे वता श्चों को माना है परन्तु उन्हें सर्वप्रधान नहीं माना। वह उपनिषदों के सर्वप्रधान देवता ब्रह्मा को मानता है परन्तु सर्वप्रधान की माँति नहीं। क्योंकि वे भी वार-वार जन्म लेते हुये उस पिवृत्र जीवन श्चर्यात् निर्वाण को प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं जो कि सर्व श्रेष्ठ श्चवस्था है। किसी मनुष्य ने कभी शुद्धता श्चीर पिवृत्रता को देवता श्चों से भी श्चिक श्रेष्ठता देने का कभी यत्न नहीं किया श्चर्यात् जो भलाई मनुष्य करता है उसे उसने देवता श्चों श्चीर सृष्टि की श्चरात शास्त्रयों से भी श्चिक बढ़ा दिया है।

परन्तु यह कहना त्र्या १२यक है कि इस बात में सन्देह है कि गौतम स्वयं हिन्दू देवताओं को मानता था अथवा नहीं। यह बात असम्भव नहीं है कि जिन लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था उनकी भाषा से देव, गन्धर्व और ब्रह्मा अब तक जुदा न हुये हो।

जाति के सम्बंध में गौतम ब्राह्मण का उसी भांति सत्कार करता था जैसा कि बौद्ध श्रामन का। परन्तु वह ब्राह्मण का सत्कार उसके गुण श्रौर विद्या के लिये करता था, उसकी जाति के लिए नहीं, क्योंकि जाति को नह नहीं मानता था। दो ब्राह्मण युवा विशष्ठ श्रौर भरद्वाज इस बात पर लड़ने लगे कि ''कोई ब्राह्मण कैंसे होता है' श्रौर गौतम के पास उसकी सम्मति के लिए श्राए तो गौतम ने एक व्याख्यान दिया जिसमें उनने जोर दे कर जाति भेद को नहीं माना श्रौर कहा कि मनुष्यों का गुण उनके कार्य से है उनके जन्म से नहीं। उसने कहा घास, बृच्च, कीड़े-मकोड़े, चीटियाँ चौपाए सांप, मछलियाँ श्रौर चिड़ियाँ सब के भेद है श्रौर वे श्रपने गुणों द्वारा जाने जाते हैं। मनुष्य का भी गुण है श्रौर वह इसका कार्य है।

क्योंकि हे विशिष्ठ ! जो मनुष्य गाय रख कर जीवन निर्वाह करता है वह किसान कहलाता है, ब्रांह्मण नहीं )

श्रौर जो मनुष्य भिन्न-भिन्न के शिल्प के कार्य करके जीवन निर्वाह करता है वह शिल्पकार कहलाता है, ब्राह्मण नहीं।

श्रौर जो मनुष्य वाणिज्य के द्वारा जीवन निर्वाह करता है वह विणक् कहलाता है, ब्राह्मण नहीं।

श्रीर जो मनुष्य दूसरे की सेवा करके जीवन निर्वाह करता है "वह सेवक है, ब्राह्मण नहीं।

श्रीर जो मनुष्य चोरी करके जीवन निर्वाह करता है "वह चोर है, ब्राह्मण् नहीं। त्रीर जो मनुष्य धनुर्विद्या से जीवन निर्वाह करता है - वह सिपाही है, ब्राह्मण नहीं।

स्त्रीर जो मनुष्य गृहस्थी के विधानों को करके जीवन निर्वाह करता है वह यज्ञ करने वाला है, ब्राह्मण नहीं।

श्रीर जो मनुष्य गांवों का स्वामी है वह राजा है, ब्राह्मण नहीं।

श्रीर मैं किसो को उसके जन्म श्रयवा किसी विशेष माता से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण नहीं कहता, वह भूपित कहा जा सकता है श्रीर वह धनाद्य हो सकता है परन्तु मैं ब्राह्मण उसे कहता हूँ जिसके पास कुछ न हो श्रीर जो किसी वस्तृ की लालसा न करे…

जो मनुष्य क्रोध से रहित है, पवित्र कार्य श्रीर पुण्य करता है, कामना से रहित है, जिसने इन्द्रियों को दमन किया है श्रीर श्रपना श्रन्तिम श्रारीर धारण किया है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

जो भनुष्य जल में कमल की तरह, ऋथवा सुई के नोक पर सरसों की तरह इन्द्रियों के सुख में मुख में नहीं लिपटता उसे मैं ब्राह्मण करता हूँ।" (वासेस्थमुत्त )

इसी भाँति मिक्तमिनकाय के ऋसलायनसत्त में लिखा है कि एक प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान अस्तलायन गीतम के इस मत पर विवाद करने के लिये आया कि सव जातियां समान रीति से पवित्र हैं। गीनम ने जो कि तार्किकों के साथ उन्हीं के शास्त्रों से जड़ सकता था, पूछा कि क्या ब्राह्मण की स्त्रियों को क्रान्य स्त्रियों की तग्ह प्रसय की सव किंदिनाईयाँ नहीं होती। त्र्राम्सलायन ने उत्तर दिया होती हैं।" गीतम ने पूछा "क्या वेक्ट्रिया की तरह आन पास के देशों के लोगों में रंग का भेद नहीं होता श्रीर फिर भी उन देशों में क्या गुलाम मालिक नहीं हो सकते श्रीर मालिक गुलाम नहीं हो सकते ?'' ग्रस्सलायन ने उत्तर दिया ''हां, हो सकते हैं।'' गीतम ने पृछा ''तय यदि ब्राह्मण घातक, चोर, लम्पट, भूटा, कलङ्क लगाने वाला, बोलने में करुग्रा ग्रांर तुच्छ, लालची, द्रोही श्रीर मिध्या निद्धान्त का हो तो क्या वह मृत्यु के उपरान्त दृसरी जाति की तरह दुःख श्रीर कष्ट में जन्म नहीं लेगा ?" श्रस्मलायन ने कहा "हाँ" श्रीर उसने यह भी स्वीकार किया कि बिना जाति का विचार किए ग्रन्छे कर्मों से स्वर्ग श्रवश्य मिलेगा। गौतम ने पित भी यह बहुस की कि यदि किसी बोड़ी का किसी गर्दह के साथ संयोग हो जाय तो उनकी उन्तान खच्चर होगी। परन्तु ज्ञित्र श्रीर ब्राह्मए के संयोग से जो सन्तान होती है वह अपने मां, बाप की तरह होती है और इसलिये यह स्रण्ट है कि ब्राह्मण ब्रीर चित्रय में कोई नेद नहीं हैं ! इस प्रकार के तर्क से गीतम ने युवा तार्किक के हृदय में उस सत्त्य को जमा दिया ग्रीर वह "वहाँ चुपचाप टुखी, नीची हिन्ट किए हुए सोचता हुन्ना बैठा रहा ग्रीर उत्तर न दे सका" ग्रीर तव वह गीतम का चेला हो गया।

दसरे समय में गौतम ने ग्रापने साथियों को समभाया है 'हि शिष्यों जिस प्रकार बड़ी-बड़ी निदयाँ, वे चाहे कितनी बड़ी क्यों न हों, यथा गंगा, यमुना, ग्रासिरावति, सरयू श्रोर महि, जब समुद्र में पहुँचती हैं तो वे श्रपना पुराना नाम श्रीर पुरानी उत्पत्ति को छोड़ कर केवल एक नाम ग्रर्थात् समुद्र के नाम से कहलाती हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण, चृत्रिय, सूद्र ऋौर वैश्य भी जब वे भिक्त हो जाते हैं तो उनमें भेद नहीं रह जाता श्रीर हम जानते हैं कि इस सिद्धान्त के ग्रानुसार वास्तव में कार्य भी किया जाता था क्योंकि जैसा हम ऊपर देख चुके हैं कि उपाली हज्जाम ने भिन्न धर्म को स्वीकार किया श्रीर वह बीद्ध भित्तुत्रों में एक वड़ा पूज्य श्रीर विद्वान हो गथा। एक दृदय भेदक कथा थेर गाथा में लिखी है जिससे हम लोग यह समक सकते हैं कि बौद्ध धर्म भारतवर्ष में नीच लोगों के लिये कैसा उत्तम था ग्रौर वे उसे जाति भेद के ग्रान्याय से रचा पाने के लिये कैसी उत्सुकता से स्वीकार करते थे। थेर सुनीत कहता है "मैं एक नीच वंश में उत्पन्न हुन्ना हूँ, मैं गरीव त्र्रीर कंगाल था। मैं नीच कर्म कर सकता त्र्रार्थात् सूखे हुए फूलों को भाइने का कार्य करता था। मुभते लोग घृणा करते थे ग्रीर तुच्छता तथा असरकार की दृष्टि से देखते थे। मैं बहुतों का श्राज्ञाकारी की दृष्टि से सत्कार करता था। तव मैंने बुद्ध को भिन्तुन्त्रों के सिंहत उस समय देखा जव कि मगध के सबसे प्रधान नगर में जा रहा था। तब मैंने ऋपना बोक्ता फेंक दिया ऋौर दौड़ करके पास जाकर सत्कार के साथ दण्डवत की । मेरे पर दया करके वह सर्वोंच्च मनुष्य ठहरा । मैंने श्रपने को उसके चरणों पर गिरा दिया श्रीर तव प्राणियों में उस सर्वोच्च मनुष्य की प्रार्थना की कि वह मुभे भिन्तु वना ले। तव उस दयालु स्वामी ने मुभसे कहा कि 'है भिन्तु इधर श्राश्रो, श्रीर इसी प्रकार मैं भिन्न वनाया गया।" यह कथा वही शिन्ना देकर समाप्त होती है जिसका उपदेश गीतम ने इतने अधिक बार दिया है "पवित्र उत्साह से, पवित्र जीवन त्र्यौर त्रात्मिनरोध से मनुष्य ब्राह्मण हो जाता है, यह सबसे ऊँचा ब्राह्मण का पद है।"

नम्रसुनीत की इस कथा को बिना समानता के प्रिय उत्साह को समभे हुये जो कि आदि बीद धर्म का प्राण् है और उसकी सफलता का कारण है, कौन पढ़ सकता है ? यह वड़ा गुरू जो कि न तो धन न मर्यांदा और न जाति को मानता था गरीबों और तुच्छ लोगों के पास उसी भाँति जाता था जैसे कि अमीरों के पास और उन्हें पवित्र जीवन और पवित्र आचार के द्वारा अपनी मुक्ति पाने के उपदेश देता था। धार्मिक

जीवन से नीच श्रीर दोनों समान रीति से सर्वोंच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते थे, श्रीर भिच् श्रों के सम्प्रदाय में कोई भेद नहीं माना जाता था। हजारों मनुष्यों श्रीर स्त्रियों ने उस प्रिय श्रीर सज्ञान विचार को स्वीकार किया श्रीर श्रपने गुरू की प्रीति तथा उसके गुणों के श्रनुकरण करने में जाति भेद को छोड़ दिया। गीतम ने जिस तिथि से बनारस में श्रपना समानता श्रीर प्रीति का धर्म प्रगट किया उसके तीन शताब्दियों के भीतर ही यह धर्म भारतवर्ष का प्रधान धर्म हो गया। जाति भेद भिच् श्रों के सष्प्रदाय में तो या ही नहीं श्रीर गृहस्थों में भी उसका प्रभाव जाता रहा क्योंकि उनमें से सबसे नीच वंश का कोई भी, भिच् श्रों का सम्प्रदाय प्रहण करके, सर्वोंच्च प्रतिष्ठा पा सकता था।

(३६३) मनुष्य ऋपने गुथे हुये बालों से ऋपने वंश ऋथवा जन्म से ब्राह्मण नहीं हो जाता, परन्तु जिसमें सत्यता ऋौर पुण्य है वही धन्य है ऋौर वही ब्राह्मण है।

(३६४) हे मृद्, गुथे हुये वालों की क्या आवश्यकता है १ मृगछाला धारण करने की क्या आवश्यकता है १ तेरे भीतर तो लालच भरा हुआ है परन्तु ऊपर से तू स्वच्छ वनता है।

(४२२) मैं उसे ब्राह्मण् त्रवश्य कहता हूँ जो वि वीर, महात्मा, विजयी, त्रागम्य, पूर्ण त्रीर जान्नित है।

(१४१) न तो नङ्गा रहने से, न गुथे हुये वालों से, न धूल से, न व्रत रहने श्रथवा जमीन पर पड़े रहने से, न विभूति लगाने से श्रीर न चुपचाप वेटे रहने से, वह मनुष्य श्रपने को पवित्र कर सकता है जिसने कि श्रपनी कामनाश्रों को नहीं जीता। \*

यह समक्तना भूल हैं कि गौतम सबको संसार त्याग करके भिचुं सम्प्रदाय प्रहण करने के लिये स्पष्ट त्राज्ञा देता था। इस बड़े उपदेशक का मुख्य उद्देश्य जीवन तथा सुख की कामनाश्रों को जीतने का था श्रीर वह दिखलाने के लिये संसार त्याग देने

<sup>\*</sup> प्रोफेसर मेक्समूलर साहव ने ऊपर के वाक्यों पर निम्नलिखित मनोरखक टिप्पणी दी है—

नंगे फिरना तथा श्रीर दूसरे कार्य जिनका कि इस पद में उल्तेख है महात्माश्रों के जीवन के बाहरी चिन्ह है श्रीर इन्हें बुद्ध स्वीकार नहीं करता क्योंकि वे कामनाश्रों को शान्त नहीं करते। यदि हम सुमागधा श्रवदान को देखे तो यह विदित होता है कि नंगे रहने को को उसने श्रन्य कारणों से स्वीकार नहीं किया। श्रनाय निष्टिक की करवा के

में कोई विशेष भलाई नहीं समभता था परन्तु फिर भी उन कामनाश्रों को जीतना तब तक कठिन होता है जब तक कोई मनुष्य वास्तव में श्रपने कुटुम्ब के साथ रहे श्रीर जीवन के सुखों को भोगता रहे। श्रतएव गौतम भिन्नु के जीवन की श्रपने वड़े उद्देश्य के लिए श्रिषक गुणकारी मार्ग होने से प्रसंशा करता था श्रीर इस कारण वहुत से लोगों ने संसार को त्याग कर भिन्नु सम्प्रदाम को ग्रहण किया श्रीर इस प्रकार बौद्ध सन्यासियों का सम्प्रदाय बना जो कि सम्भवतः संसार में सन्यासियों के सम्प्रदाय में सबसे पहला है।

यहाँ पर बौद्ध भित्तु इश्रों के सम्प्रदाय के नियमों का लिखना आवश्यक नहीं हैं क्योंकि वे इस धर्म के मुख्य सिद्धान्तों में नहीं है। हम यहाँ केवल एक सुन्दर सूत्र उद्धृत करेंगे जिसमें गौतम और एक किसान की कल्पित वात चीत दी है जिससे सांसारिक जीवन और के गुगा विदित होते हैं—

- (१) धनिय किसान ने कहा ''मैं अपना चावल पका चुका हूँ, मैं अपनी गायों को दुह चुका हूँ, मैं अपने लोगों के सङ्ग मही नदी के तट के निकट रहता हूँ। मेरा घर छामा हुआ है, आग सुलगी हुई है अतएव हे आकाश यदि तेरा जी चाहे तो चृष्टि कर!',
- (२) भगवत् ने कहा "मैं क्रोध से रहित हूँ, हठ से रहित हूँ, मैं एक रात्रि के लिये मही नदी के तट के निकट टिका हूँ। मेरा घर छाया नहीं है, (कामना की) श्राग बुफ गई है, श्रतएव हे श्राकाश यदि तेरा जी चाहे तो वृष्टि कर!"
- (३) धनिय किसान ने कहा "मेरे यहाँ घास से भरे हुये खेतों में गायें घूम रही हैं श्रीर यदि वर्षा हो तो वे उसे सह सकती हैं। श्रतएव हे श्राकाश, यदि तेरा जी चाहे तो वृद्धि कर।
- (४) भगवत् ने कहा "मेरे पास एक अच्छी वनी हुई नौका है, मैं (निर्वाण तक) चला आया हूँ। मैं कामनाओं की लहरों को जीत कर आगे के किनारे पर पहुँच

घर में कुछ नंगे साधू एकत्रित हुये। उसन श्रपनी पतोहू सुमागधा को बुला कर कहा 'जाश्रो श्रीर उन पूज्य भहातमाश्रों का दर्शन करो।' सुमागधा, सारिपुत्र, मौदगलायन श्रादि लोगों की तरह महात्माश्रों का दर्शन पाने की श्राशा में प्रसन्नता से दौड़ी परन्तु जब उसने इन सन्यासियों को कबृतर के ढैनों की तरह वाल रक्खे हुये केवल विभूति लगाये हुये ऊपकारक श्रीर दैत्यों के सहश देखा तो वह बड़ी उदास हुई। उसकी सास ने पूछा 'तुम उदास क्यों हो ?'' सुमगधा ने उत्तर दिया ''हे माता यदि महात्मा लोग ऐसे हैं तो पापी लोगों का रूप कैसा होता होगा।''

गया हूँ। श्रव मुक्ते नौका का कोई काम नहीं है। श्रतएव हे श्राकाश यदि तेरा जी चाहे तो वर्ण कर।

- (५) घनिय किसान ने कहा ''मेरी स्त्री त्राज्ञाकारिग् है त्रावारा नहीं है, त्रीर वह बहुत समय तक मेरे साथ रही है, वह मोहने वाली है त्रीर मैं उसके विषय में कोई बुरो वात नहीं मुनता। त्रातएव हे त्राकाश यदि तेरा जी चाहे तो वर्षा कर।
- (६) भगवत् ने कहा 'भेरा मन स्राज्ञाकारी स्त्रीर स्वतन्त्र है स्त्रीर मैंने उसे बहुत समय तक उच्च शिक्ता दी है स्त्रीर भली भाँति दमन किया है। स्त्रव मेरे में कोई बात नहीं है। स्रतएव हे स्त्राकाश यदि तेरा जी चाहे तो वर्षा कर।
- (७) धनिय किसान ने कहा "मैं स्वयं कमा कर ग्रापना पालन करताहूँ ग्रीर मेरे बच्चे मेरे पास निरोगी हैं। मैं उनकी कोई बुरा नहीं सुनता। ग्रातएव हे न्त्राकाश यदि तेरा जी चाहे तो वर्षा कर।
- (८) भगवत् ने कहा "मैं किसो का नौकर नहीं हूँ। जो कुछ मैंने प्राप्त किया है उससे मैं सारे संपार में भ्रमण करता हूँ। मुभे नौकरो करने की ग्रावश्यकता नहीं है। श्रतएव हे श्राकाश यदि तेरा जी चाहे यो वर्ष कर।
- (६) धनिय ने कहा ''मेरे पास गाय हैं, बछड़े हैं गाभिन गाय छीर बछिया हैं श्रीर इन गायों के ऊपर स्वामी की तरह मेरे एक साँड़ भी है। अतएव हे आकाश यदि तेरा जी चाहे तो बृष्टि कर।
- (१०) भगवत ने कहा ''मेरे गाय नहीं है, मेरे बछवा नहीं है, मेरे गाभिन गाय श्रीर बछिया नहीं है। श्रीर गायों के स्वामी की भाँति मेरे साँड भी नहीं है श्रतएव हे श्राकाश यदि तेरा जी चाहे तो वृष्टि कर।
- (११) धनिय किसान ने कहा "ख़्ँटे गड़े हुये हैं ऋीर हिल नहीं सकते, पगहे मूँज के नए ऋीर ऋच्छे बने हुये हैं, गाएँ उन्हें नहीं तोड़ सकेंगी। ऋतएव हे ऋाकारा यदि तेरा जी चाहे तो वर्षा कर।
- (१२) भगवत ने कहा "साँड़ को भाँति वन्धनों को तोड़ कर, हाथी की भाँति गलुच्छिलता को तोड़ कर फिर मैं गर्भ में नहीं ख्राऊँगा। ख्रतएव हे ख्राकाश यदि तेरा जी जाहे तो वर्षा कर।

तव तुरन्त वृष्टि हुई जिसने कि समुद्र श्रीर पृथ्वी को भर दिया। श्रीर श्राकाश मे वृष्टि होते सुन कर धनिय इस प्रकार वोला—

(१२) यह हमारे लिए थोड़े लाभ की बात नहीं है कि हम लोगों ने भगवत्

का दर्शन पाया। हे बुद्धि की चत्तु वाले, हम लोग तेरी शरण लेते हैं! हे वड़े मुनी, त् हम लोगों का स्वामी हो!" (धनियमुत्त )

ये गौतम के धर्म के प्रधान सिद्धान्त हैं श्रीर संचेप में उनका पुनः उल्लेख कदाचित हमारे पाठकों को लाभदायक होगा। हम कह चुके हैं कि वीद्ध धर्म वास्तव में श्रात्मोन्नति को एक प्रणाली अर्थात् इस संसार में पित्रत्र जीवन व्यतीत करने का एक यत्न है श्रीर इससे अधिक उसमें कुछ नहीं है। हम देख चुंके हैं कि गतम इन चारों सत्यों का उपदेश करता था कि जीवन दुःख है, जीवन की लालसा दुःख का कारण है, इस लालसा को जीतना दुःख का नाश करना है श्रीर श्रात्मोन्नित का मार्ग जीवन की इस लालसा को जीतने का उपाय है। गीतम ने पित्रत्र जीवन श्रीर निष्पाप शान्ति को श्रापने धर्म का सिद्धान्त श्रीर मनुष्य का सर्वोच्च उद्देश्य मान कर श्रात्मोन्नित की एक प्रणाली श्रीर मन वाणी श्रीर कर्म द्वारा श्रात्मिनरोध की रीति को ध्यान पूर्वक स्थापित किया है जिसे कि वह उत्तम मार्ग कहता है श्रीर जो धर्म के सात रत्नों के नाम से प्रसिद्ध है।

श्रीर यह पवित्र शान्ति, यह निष्पाप शान्त जीवन जो कि इतने श्रात्मिनिरोध श्रीर इतनी श्रात्मोन्नित का उद्देश्य है इसी संसार में प्राप्त हो सकता है। वही वौद्धों का स्वर्ग है, वही निर्माण है। गौतम का धर्म परलोक के लिए कोई उज्जवल पुरस्कार नहीं देता, भलाई स्वयं उसका पुरस्कार है, पुन्यमय जीवन बौद्धों का श्रन्तिम उद्देश्य है, इस पृथ्वी पर पुण्यमय शान्ति बौद्धों का निर्वाण है।

फिर भी हम देख चुके हैं कि गौतम ने अपने धर्म में हिन्दुओं के पुनर्जन्म के सिद्धान्त को एक परिवर्तित रूप में ग्रहण किया था। यदि इस जीवन में निर्वाण की प्राप्ति न हो तो जीवन के कमीं का उचित फल दूसरे जन्म में मिलेगा जब तक कि पूर्ण न हो जाय श्रीर निर्वाण प्राप्त न हो जाय।

इसी भांति गीतम ने हिन्दू देवताश्रों को अर्थात् ऋग्वेद के तैतीसों देवताश्रों श्रीर अह्या श्रीर गंधर्व के विश्वास को प्रहण किया श्रथवा प्रहण करने दिया। ये सब देवता श्रीर सिष्ट के समस्त प्राणी भिन्न-भिन्न मंडलों में वार-बार जन्म लेकर उस निर्वाण को प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं जो कि सब लोगों के लिये मुख्य उद्देश्य, श्रन्त श्रीर मुक्ति है।

परन्तु हिन्दू धर्म में ऐसे सिद्धान्त श्रीर रीतियां भी थी जिन्हें कि वह प्रहण नहीं कर सकता था। उसने जाति भेद को निकाल दिया, तपस्याश्रों से वह कोई लाभ नहीं समभता था श्रीर वैदिक विधानों को उसने निरर्थक प्रगट किया है। ऐसे विधानों के स्थान में उसने दयालु जीवन व्यतीत करनें श्रीर मनः ज्ञीभ श्रीर कामनाश्रों को जीतने

की त्राज्ञा दी है स्रोर इस उद्देश्य को प्राप्त करने की श्रिषिक सुगम रीति के लिये उसने संसार का त्याग वतलाया है। उसका यह उपदेश माना गया स्रोर उससे वौद्ध भिज्ञु स्रों का साम्प्रदाय स्थापित हुन्रा।

तव बौद्ध धर्म की सबसे प्रधान वात यह है कि वह इस लोक में पिवत स्त्रीर पुण्यात्मा जीवन की शिक्षा देता है स्त्रीर पुरस्कार स्रथवा दण्ड का कोई विचार वहीं करता। वह मनुष्य के स्वभाव की सबसे स्त्रधिक निष्काम भावनास्त्रों को उत्ते जित करता है। वह स्त्रपने सामने स्वयं पुण्य को स्रपने पुरस्कार की भांति रखता है स्त्रीर उसको प्राप्त करने के लिए निरन्तर उद्योग की स्त्राज्ञा देता है। वह शांत निष्प्राप जीवन की प्राप्ति के स्त्रतिरिक्त मनुष्य स्त्रथवा देवतास्त्रों में किसी उच्च उद्देश्य को नहीं जानता, वह पुण्यमय शान्ति के स्त्रतिरिक्त किसी दूसरे प्रकार की मुक्ति को नहीं वतलाता, वह पवित्रता के स्त्रतिरिक्त किसी दूसरे स्वर्ग को नहीं जानता। "उसने स्त्रपनी दृष्टि से स्त्रात्मा के उस सिद्धान्त को विल्कुल निकाल दिया जो कि स्त्रव तक मिथ्या धर्मों स्त्रीर विचारवान दोनों ही के मत में समान रीति से भरा हुस्रा था।

उसने संसार के इतिहास में पहले पहल यह प्रगट किया कि प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपने लिये इस संसार श्रीर इसी जीवन में बिना ईश्वर अथवा छोडे बड़े देवताओं की कुछ भी सहायता के, मुक्ति प्राप्त कर सकता है।

इसके विरुद्ध वौद्ध धर्म की इसी वात पर वहुधा कलद्ध लगाया गया है। यह कहा गया है कि यह अज्ञेयवादी धर्म है जो कि ईश्वर, आत्मा और मुक्ति पाने वालों के लिये किसी परलोक को नहीं मानता। परन्तु डाक्टर राइज डेविड्स साहव इस वात को दिखलाते हैं कि जहां ब्रह्मविद्या अज्ञात वस्तुओं के सम्बन्ध में सन्तोपदायक उत्तर नहीं देती और जहां मनुष्यों ने पुराने प्रश्नों के नए उत्तर ढूँदे हैं वहां अज्ञेयवाद एक अथवा दो बार नहीं परन्तु वारम्बार प्रधान दिखलाई देता है। मारतवर्ष के अज्ञेयवादियों, यूनान और रोम के ओदासियों, फ्रान्स, जर्मनी और हम लोगों के कुछ नए दर्शनशास्त्रों में जो बहुत सी समान वातें मिलती हैं उनका कारण समभने के लिये विचारों की उन्नति में बौद के सिद्धान्तों से हमें सहायता मिलती है।

#### तीसवाँ अध्याय

, 31 3.15

# गौतम बुद्ध कीं धार्मिक आज्ञायें

ऐसे धर्म जिसका कि मुख्य उद्देश्य इस संसार में पितत्र जीवन की शिक्षा देने का है अवश्य ही बहुत सी धार्मिक आजाएँ होंगी और आजाएँ वौद्ध धर्म की विशेष शोभा हैं तथा इनसे यह धर्म समस्त सभ्य संसार की दृष्टि से देखा जाता है। इस अध्याय में हम इनमें से कुछ उत्तम आजाओं पर विचार करेंगे जिससे हमारे पाठकों को गौतम की धार्मिक शिक्षाओं का बुछ सारांश चिदित होगा।

गृहस्थ चेलों के लिये गौतम ने पाँच मनाही की श्राज्ञाएँ दी है जो कि निस्सन्देह हिन्दुश्रों के शास्त्र के उन पाँचों महापातकों से ली गई हैं जिनका कि यहाँ उल्लेख किया गया है।

- (१८) गृहस्थों का भी कार्य, मैं दुमसे कहूँ गा कि सावक किस प्रकार अच्छा होने के लिये कार्य करे क्योंकि भिच्छों का पूरा धर्म इन लोगों से पालन नहीं किया जा सकता जो कि सांसारिक कार्यों में लगे हुए हैं।
- (१६) उसे किसी जीव को नहीं मारना ऋथवा मरवाना चाहिये ऋौर यदि दूसरे लोंग उसे मारें तो उसे नहीं सराहना चाहिये ऋौर सब जन्तुऋों को, चाहे वे बलवान जन्तु हों ऋथवा वे ऐसे हों जो कि संसार में बड़े बलहीन हैं उन सब के मारने का उसे विरोध करना चाहिये।
- (२०) स्त्रीर सावकों को किसी स्थान पर कोई वस्तु न लेनी चाहिये, जिसको कि वह जानता है कि दूसरे की है स्त्रीर जो उसको न दी गई हो। ऐसी वस्तु उसे दूसरों को भी न लेने चाहिये स्त्रीर जो लोग ले उन्हें न सराहना चाहिये। उसे सब प्रकार की चोरी का स्थाग करना चाहिए।
- (२१) बुद्धिमान मनुष्यों को व्यक्षिचार का त्याग जलते हुए कोयले की तरह करना चाहिये। यदि वह इिन्द्रयों का निग्रह न वर रुके तो उसे दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार नहीं करना चाहिये।
- (२२) किसी मनुष्य को न्यायसभा अथवा किसी सभा में दूसरे से भूठ न बोलना चाहिये। उसे दूसरों से भूठ न बोलवाना चाहिये। श्रीर जो लोग भूठ वोलें उन्हें न

सराह्ना चाहिये । उसे सब श्रासत्य का त्याग करना चाहिये ।

(२३) जो गृहस्थ इस धर्म को मानता हो उसे नशे की वस्तुएँ नहीं पीना चाहिये । उसे दूसरों को भी नहीं पिलाना चाहिये और जो लोग पीएँ उनको यह जान कर नहीं सराहना चाहिये कि उसका फल पागलपन है। '' (धाम्मिकसुत्त, सुत्तनिपात)।

ये पाँचों त्राज्ञायें जो कि पंच सील के नाम से प्रसिद्ध हैं सब बीदों ऋथीत् गृहस्थों ऋौर भिच्छों के लिये हैं। वे संचेप में इस भाँति कही गई हैं।

(२५) कोई किसी जीव को न मारे । जी वस्तु न दी गई हो उसे न लेना चाहिये। भूठ न बोलना चाहिये। नशे की वस्तुएँ नहीं पीना चाहिये। व्यभिचार नहीं करना चाहिये।

तीन नियम ग्रीर दिये गए हैं जो कि ग्रत्यावश्यक नहीं समके जाते परन्तु वे कहर श्रीर धार्मिक गृहस्थ चेलों के लिये गये हैं। वे ये हें—

(२५), (२६) रात्रि को श्रासमय भोजन नहीं करना चाहिये। माला नहीं पहिरनी चाहिये श्रीर सुगन्ध नहीं लगाना चाहिये। भूम पर विद्योगा विद्या कर सोना चाहिये।

कट्टर श्रीर धार्मिक गृहस्थ के लिये इन श्राठ श्राज्ञाश्रों के जो कि श्रप्टांगसील के नाम से प्रसिद्ध है, पालन करने की प्रतिज्ञा करने के लिये कहा गया है।

इन त्राठ नियमों के श्रितिरिक्त दो नियम श्रीर भी हैं श्रीर वे ये हैं। श्रियांत् नाच, गाने वजाने श्रादि से निषेध श्रीर सोने श्रीर चाँदी को काम में लाने से निषेध। ये दसों श्राज्ञाएँ (दस सील) भिचुश्रों के लिये श्रावश्यक हैं जैसे कि पंचसील गृहस्थों के लिये हैं।

श्रपने माता-पिता का मत्कार करना श्रीर इंज्जतदार व्यापार करना यद्यपि ये दो बातें श्राज्ञाश्रों में सम्मिलित नहीं हैं तथापि उसी मुक्त में सब गृहस्थों का उनका पालन करने के लिये कहा गया है।

उसे भक्ति के साथ अपने माता-पिता की आज्ञा का पालन करना चाहियं और कोई इब्जत का व्यापार करना चाहिए। जो गृहस्थ इसका वीग्ता से पालन करता है वह स्वयंभु देवता के पास जाता है।

गृहस्थों के धर्म का एक अधिक विस्तृत वर्णन प्रसिद्ध निगालोवादनुत्त में दिया है जिसे कि उत्तरी तथा दक्षिणो दोनों वीड मानते हैं और जिसका अनुवाद यूरप की भाषाओं में कई बार हुआ है। इन धर्मों के वर्णन से हिन्दू समाज की अवस्था तथा हिन्दू सामा-जिक जीवन के आदर्श का इतना स्पष्ट यथार्थ शान होता है कि हमें उसके उद्घृत करने में कोई रुकावट नहीं होती—

#### (१) माता-पिता और लड़के

#### माता-पिता को चाहिए कि-

- (१) लड़कों को पाप से बचावें।
- (२) पुण्य करने की उनको शिक्ता दें।
- (३) उन्हें शिल्प श्रीर शास्त्रों में शिक्ता दिलावें ।
- (४) उनके लिये योग्य पति श्रयवा पत्नी दें ।
- (५) उन्हें पैत्रिकाधिकार दें।

#### लड़कों को चाहिये कि-

- (१) जिन्होंने मेरा पालन किया है उनका मैं पालन करूँ गा।
- (२) मैं गृहस्थी के उन धमों को करूँगा जो कि मेरे लिये स्नावश्यक हैं।
- (३) मैं उनकी सम्पत्ति की रत्ना करूँगा।
- (४) मैं अपने को उनका वारिस होने के योग्य बनाऊँगा।
- (५) उनकी मृत्यु के उपरान्त में सत्कार से उनका ध्यान करूँ गा ।

#### (२) शिष्य श्रीर गुरु

#### शिष्य को अपने गुरुश्रों का सत्कार करना चाहिये-

- (१) उनके सामने उठ कर।
- (२) उनकी सेवा करके।
- (३) उनकी आशाओं का पालन करके।
- (४) उन्हें स्नावश्यक वस्तुएँ दे कर ।
- (५) उनकी शिक्षा पर ध्यान दे कर।

#### न्गुरु को ऋपने शिष्यों पर इस प्रकार स्नेह दिखलाना चाहिए-

- (१) सब अच्छी वातों की उन्हें शिचा देकर।
- (२) उन्हें विद्या को ग्रहण करने की शिद्या देकर।
- (३) उन्हें शास्त्र श्रीर विद्या सिखला कर ।
- (४) उनके मित्रों ऋौर संगियों में उनकी प्रसंशा करके ।
- (५) श्रापत्ति से उनकी रद्धा करके ।

#### (३) पति श्रौर पत्नी

#### पित को अपनी पत्नी का इस भाँति पालन करना चाहिये -

- (१) सत्कार से उसके साथ व्यवहार करके।
- (२) उस पर कृपा करके।
- (३) उसके साथ सच्चा रह कर।
- (४) लोगों में उसका सत्कार करा कर।
- (५) उसे योग्य श्राभूषण श्रीर कपड़े देकर ।

#### पत्नी को अपने पति पर इस भाँति स्नेह दिखलाना चाहिये---

- (१) श्रपने घर के लोगों से ठीक तरह से वर्ताव कर के।
- (२) मित्रों स्रौर सम्बन्धियों का उचित स्रादर सत्कार करके ।
- (३) पतिब्रता रह कर।
- (४) किफायत के साथ घर का प्रवन्ध करके।
- (५) जो कार्य उसे करने पड़ते हों उनमें चतुराई श्रीर परिश्रम दिखला कर ।

### (४) मित्र ग्रौर सङ्गी

#### इज्जतदार मनुष्य का ऋपने मित्रों से इस प्रकार व्यवहार करना चाहिये।

- (१) उपहार देकर ।
- (२) मृद् सम्भाषण से।
- (३) उनके लाभ की उन्नति करके।
- (४) उनके साथ ऋपनी वरावरी का व्यवहार करके।
- (५) ऋपना धन उनके साथ भोग कर।

## उन लोगों को उसके साथ इस प्रकार प्रीति दिखलानी चाहिये।

- (१) जब वह वेखवर हो तो उसकी निगरानी करके ।
- (२) यदि वह ऋल्हड़ हो तो उसकी सम्पत्ति की रच्चा करके।
- (३) त्रापत्ति . समय उसे शरण देकर।
- (४) दुःख में उसका साथ देकर ।
- (५) उसके कुटुम्व के साथ दया दिखला कर।

### (५) स्वामी ग्रीर नीकर

स्वामी को त्रपने सेवकों को इस प्रकार सुख देना चाहिये-

(१) उनकी शक्ति के श्रनुसार उन्हें काम देकर।

- (२) उचित भोजन ग्रीर वेतन दे कर।
- (३) रोग की ऋवस्था में उनके लिये यत्न कर के।
- (४) ग्रसाधारण उत्तम वस्तुत्रों को उन्हें भी दे कर ।
- (५) उन्हें कभी-कभी छुट्टी दे कर ।

नौकरों को श्रपने स्वामी पर भक्ति इस प्रकार प्रगट करनी चाहिए।

- (१) वे उसके पहले उठें।
- (२) वे उसके पीछे सोवें।
- (३) उन्हें जो कुछ दिया जाय उससे सन्तुष्ट रहें।
- (४) वे पूरी तरह से ऋौर प्रसन्न हो कर कार्य करें।
- (५) वे उसकी प्रसंशा करें।
  - (६) गृहस्थ ऋौर धार्मिक लोग ।

इज्जतदार मनुष्य भित्तकों स्त्रीर ब्राह्मणों की इस प्रकार सेवा करता है।

- (१) कार्यं में प्रोति दिखला कर।
- (२) वाणी में प्रीति दिखला कर।
- (३) विचार में प्रीति दिखला कर ।
- (४) उनका मन से स्वागत करके
- (५) उनकी सासारिक त्रावश्यकतात्रों को दूर करके।

उन लोगों को उसके साथ इस प्रकार प्रोति (दखलानी चाहिये।

- (१) उसे पाप करने से रोक कर।
- (२) उसे पुण्य करने का शिद्धा दे कर ।
- (३) उसके ऊपर दया भाव रख कर।
- (४) धर्म की उसको शिद्धा दे कर।
- (५) उसके सन्देहों को दूर करके स्वर्ग का मार्ग वतला कर ।

उपरोक्त वातों से हमं पिवत्र हिन्दू जीवन का, ग्रानन्दमय गृहस्थी सम्बन्धी तथा सामाजिक विचारों श्रीर कर्तव्यों का कैसा चित्र मिलता है। ग्रपने वच्चों को शिच्चा, धार्मिक शिच्चा ग्रीर सांसरिक मुख देने के लिये माता पिता की उत्सुक भावना; ग्रपने माता पिता को पालन करने, उनका सत्कार करने ग्रीर मृत्यु के उपरान्त सत्कार से उनका स्मरण करने के लिये पुत्र की भक्तिपूर्ण ग्रामिलाषा, शिष्य का ग्रपने गुरू की ग्रीर सत्कार के साथ व्यवहार ग्रीर गुरू की शिष्य के लिये उस्सुक चिन्ता ग्रीर प्रीति, पित का ग्रपनी पत्नी के साथ सत्कार, दया मान, ग्रीर प्रीति के साथ व्यवहार जो कि हिन्दू धर्म में सदा

से चला आया है और हिन्दू पित्नयों को अपनी गृहस्थी के कार्यों में सचाई और चीकसी जिसके लिए वे सदा से प्रसिद्ध हैं, मित्रों के बीच, स्वामी और नौकरों के बीच, गृहस्थों और धर्म शिक्तकों के बीच दया का भाव-ये सब सर्वोत्तम शिक्ताएं हैं जिन्हे हिन्दू धर्म ने दिया है और ये सर्वोत्तम कथाएँ हैं जिन्हें साहित्य ने हजारों वर्ष तक निरन्तर बताया है। बीद्ध धर्म ने इन उत्तम बातो को प्राचीन हिन्दू धर्म से ग्रहण किया और उन्हें अपने धर्म ग्रन्थों में रिक्त रक्खा।

श्रव हम गौतम की कर्तव्य विषयक श्राज्ञाश्रों को छोड़कर उन श्राज्ञाश्रों श्रीर परोपकारी कहावतों का वर्णन करेंगे जिनके कारण वौद्ध धर्म ने श्राज संसार में उचित प्रसिद्धता पाई है। गौतम का धर्म परोपकार श्रीर प्रीत का धर्म हे श्रीर ईसा मसीह के जन्म के पाँच शताव्दी पहले इस हिन्दू श्राचार्य ने यह प्रगट किया था—

- (४) घृणा कभी घृणा करने से नहीं वन्द होती, घृणा प्रीति से वन्द होती है, यही इसका स्वभाव है।
- (१६७) हम लोगों को प्रसन्नता पूर्वक रहना चाहिये श्रीर उन लोगों से घृणा नहीं करनी चाहिये जो कि हम से घृणा करते हों। जो लोग हम से घृणा करते हैं। उनके बीच हमें घृणा से रहित होकर रहना चाहिये।
- (२२३) क्रोध को प्रीति से जीतना चाहिये, बुराई को भलाई से विजय करना चाहिये। लालच को उदारता से स्त्रीर भूठ को सल्य से जीतना चाहिये (धर्म पद)।

ये बड़ी शिक्ताएँ सुशील ग्रीर पवित्र ग्रात्मा, गोतम के ग्रानुयायियों के हृदय पर जमाने के लिये कही गई हैं ग्रीर हम यहाँ उनमें से एक कथा को वड़े संनेप में लिखेंगे। ग्रापने ग्रानुयायियों में कराड़ों ग्रीर भेद को रोकन के लिये गीतम कहता है—

हे भित्तुत्रों ! प्राचीन समय में बनारस में काशियों का एक राजा इसदत्त रहता था जो कि वड़ा धनाड्य था, उसके कोप में बहुत सा धन था, उसकी मालगुजारी बहुत ऋधिक थी श्रीर उसके पास बहुत बड़ी सेना श्रीर श्रनेक रथ थे, वह बहुत बड़े देश का स्वामी था श्रीर उसके कोप श्रीर मण्डार पूर्ण थे। उस समय कोशल का राजा दीघीति भी था जो कि धनाड्य नहीं पा। उनका बोप श्रीर मालगुजारी थोड़ी थी, उसके पास थोड़ी सेना श्रीर रथ थे। वह एक होटे से देश जा राजा था श्रीर उसके कोप श्रीर मंडार खाली थे।

जैसा कि बहुधा हुआ करता हैं, धनाट्य राजा ने इस निर्वल राजा का देश

त्र्योर उसका धन छीन लिया त्र्योर दीघीति त्रपनी रानी के साथ वनारस भाग गया त्र्योर वहाँ सन्यासी के वेष में एक कुम्हार के घर में रहने लगा। वहाँ उसकी रानी को एक पुत्र हुत्र्या जिसका नाग दीघावु रक्खा गया त्र्योर कुछ काल में लड़का वड़ा हुत्र्या।

इस बीच में राजा ब्रह्मदत्त ने सुना कि उसका प्राचीन शत्रु उसके नगर में अपनी स्त्री के साथ वेष वदल कर रहता है ऋौर उसने आज्ञा दी कि वह उसके सामने लाया जाय और निर्दयता से मार डाला जाय।

उनका पुत्र दीघाबु उस समय बनारस के वाहर रहता था परन्तु श्रपने पिता के मारे जाने के समय वह श्रचानक श्रगर में श्रा गया था। मरते हुये राजा ने श्रपने पुत्र की श्रोर देखा श्रीर श्रमानुषिक क्मा के साथ श्रपने पुत्र को श्रन्तिम उपदेश दिया ''मेरे प्यारे दीघाबु, घृणा करने से शान्ति नहीं होती। मेरे प्यारे दीघाबु घृणा प्रीति से शान्त होती हैं।"

हे भित्तुश्रों ! तव युवा दीघाषु वन में चला गया श्रीर वहाँ वह जी भर कर रोया । तब वह श्रपने विचार दृढ़ करके नगर को लौटा श्रीर राजा के तवेले में एक हाथी के सिखलाने वाले के नीचे उस नेनौकरी की।

वह तड़के उठा श्रौर सुन्दर स्वर के गाने श्रौर बोन वजाने लगा श्रौर उसका स्वर इतना मधुर था कि राजा ने इस वात की खोज की कि हाथी के तवेलों में इतनी जल्दी कौन उठकर ऐसे सुन्दर स्वर से गा रहा है। तब इस युवा को लोग राजा के पास ले गये। उसने उसे प्रसन्न किया श्रौर वह उसके पास नौकर रक्खा गया।

श्रीर एक समय ऐसा हुन्ना कि राजा दीघानु को श्रपने साथ लेकर शिकार को गया। दीघानु की भीतरी श्राग्न जल रही थी श्रीर उसने राजा के रथ को इस प्रकार हांका कि सेना एक श्रोर रह गई श्रीर राजा का रथ दूसरी श्रोर गया श्रीर श्रन्त में राजा के बड़ी थकावट जान पड़ी श्रीर वह युवा दीघानु की गोदी में श्रपना िंस रख कर लेट गया श्रीर थकावट के कारण तुरन्त सो गया।

हे भित्तुओं उस समय युवा दीघाव विचारने लगा 'कि काशी के इस ब्रह्मदत्त राजा ने हमारी वड़ी हानि की है। उसने हमारी सेना और रथ, हमारा राज्य, कोष, और भंडार सब छीन लिया है, और उसने मेरे माता पिता को मार डाला है। पर अंव मेरे हेश का पलटा लेने का समय आ गया है' और यह कह कर उसने अपनी तलवार खींची।

परन्तु अपने पिता का स्मरण करते हुये इस पलटा लेने वाले राजकुमार को

श्रपने मृत पिता के श्रन्तिम वाक्य स्मरण श्राये गए कि "मेरे प्यारे दीघातु घृणा, धृणा करने से शान्त नहीं होती, मेरे प्यारे दीघातु घृणा प्रीति से शान्त होती है।" श्रतएव राजकुमार ने सोचा कि पिता के वाक्यों का उलङ्घन करना मेरे योग्य नहीं है श्रीर उसने श्रपनी तलवार रख दी।

राजा ने एक वड़ा भयानक स्वप्न देखा था ऋौर वह वड़ा भयभीत होकर जाग उठा। दीघावु ने उससे सब बात सत्य-सत्य कह दी। राजा को वड़ा ऋगश्चर्य हुऋग ऋौर उसने कहा ''मेरे प्यारे दीघावु, मुक्ते जीवन दान दो!'' उम मुशील युवा ने ऋपने पिता को ऋग्ना का पालन करके ऋपने पिता के वध को च्लमा कर दिया ऋौर ब्रह्मदत्त को जीवन दान दिया। ब्रह्मदत्त ने उसके पिता की सेना ऋौर रथ उनका राज्य उसका कोष ऋौर भंडार सब उसे लौटा दिया ऋौर ऋपनी पुत्री से उसका विवाह कर दिया।

हे भिन्न श्रों, श्रव यदि उन राजाश्रों में इतना धैर्य श्रोर दया है जो कि राजछत्र श्रोर तलवार धारण करते हैं, तो हे भिन्नुश्रों कितनो श्रधिक धीरता श्रीर तुम में होनो चाहिये कि तुमने इतने उत्तम सिद्धान्तों श्रीर शिन्ना के श्रनुसार पवित्र जीवन श्रहण किया है श्रीर धीर श्रीर दयाछु देखे जाते हो, जिसमें कि तुम्हारा यश संसार में प्रसिद्ध रहे।" (महाबग्ग १०,२) परन्तु केवल धैर्य श्रीर दया ही नहीं वरन् पुण्य श्रीर भलाई के कार्यों को शिन्ना गौतम ने श्रपने श्रनुयायियों को वारम्बार जोर के साथ दी है।

- (५१) उस मनुष्य के उत्तम श्रीर फलहीन शब्द जो कि उनके श्रनुसार कार्य नहीं करता उस सुन्दर फूल की तरह हैं जो कि रङ्ग में बढ़ा उत्तम परन्तु सुन्दर रहित हैं।
- (१८३) पाप न करना, भलाई करना, त्रापने हृदय को शुद्ध करना, यही बुद्धीं की शिक्षा है।
- (२००) इसी ग्रकार भलाई करने वाला जब कि संसार को छोड़ कर दृसरे संसार में जाता है तो वहाँ उसके भले कर्म उसके सम्बन्धी छोर मित्रों को तरह उनका स्वागत करते हैं।
- (२०७) वह मनुष्य वड़ा नहीं है जिसके सिर के वाल पक गए हों जिसकी । अवस्था वड़ी हो गई परन्तु वह वृथा बृद्ध कहलाता हैं।
- (२६१) वह जिसमें सत्य, पुन्य, प्रीति. ह्यात्मनिरोध ह्यीर संयम है, वह जो कि ह्यपदित्रता से रहित ह्यीर बुद्धिमान है, वही यहा कहलाता है। (धर्मपद)।

ग्रीर गीतम ने मातङ्ग चान्डाल की जया कही है जिसने कि ग्राने ग्राप्टे कर्मी

के द्वारा सबसे अधिक प्रसिद्धि पाई, जो देवताओं के विमान पर चढ़ा और ब्राह्मण के लोक में चला गया। अतएव ''कोई मनुष्य जन्म से जाति वाहर नहीं हो सकता और न जन्म से ब्राह्मण हो सकता है। केवल कमों से मनुष्य जाति बाहर होता है और कर्म ही से वह ब्रह्मण होता है।" (वसलसुत्त, सुत्तिनिपात, २७)

श्रीर फिर मुत्तिनिपात्त के श्रामगन्धमुत्त में गौतम ब्राह्मण से कहता है कि जीव को निष्ट करना, हिंसा करना, काटना, बाँधना, चोरी करना, भूठ वोलना श्रीर छल करना, व्यभिचार करना, निन्दा करना, कपट, निर्दादयता, नशा खाना, घोखा देना, घमंड, बुरा मन, श्रीर बुरा कार्य—ये सब मनुष्य को श्रपवित्र करते हैं। मछली श्रथवा मांस न खाने से नङ्गा रहने से, माथा मुझने से, गुथे हुये वाल रखने से, भमूत लगाने से, रूखा वस्त्र धारण करने से, हवन करने से, तपस्या करने से, भजन करने से, श्रीर विलदान श्रथवा यज्ञ करने से, वह पवित्र नहीं हो सकता।

समस्त धर्मापद में ४२३ सद्व्यहार की आजाएँ हैं जो कि उत्तमता ग्रीर सद्व्यहार की हिंद से इस भाँति की ग्रन्य आजाओं के संग्रहों से बढ़ कर है जो कि किसी समय अथवा किसी देश में किये गये हैं। वौद्धों की धर्म पुस्तकों जो कथाएँ और कहावतें, उपमाएँ और आजाएँ हैं उनका संग्रह करने से एक वड़ी अच्छी पुस्तक वन जायगी। हम केवल कुछ उद्धृत वाक्यों को देकर इस अध्याय को समाप्त करेंगे—

(१२६) सब मनुष्य दंउ से डरते हैं, सब मनुष्य मृत्यु से भयभीत होते हैं। स्मरण रक्खों कि तुम उनके समान हो । श्रतएव हिंसा मत करो श्रौर न दूसरे से हिसा कराश्रों।

(१३०) सब मनुष्य दंड से डरते हैं, सब मनुष्यों को जीवन प्रिय है। स्मरण रक्खों कि तुम उनके समान हो अतएव हिंसा मत करो और न दूसरे से हिंसा कराओं।

दूसरों का दोष सहज में दिखलाई देता है परन्तु ऋपना दोष दिखाई देना कठिन है। मनुष्य ऋपने पड़ोसी के दोषों को भूसी की भाँति पछोरता है परन्तु ऋपने दोष को वह इस भाँति छिपाता है जैसे कि कोई छल करने वाला, जुआरी से बुरे पासे को छिपाता है। (धर्मपद)

यह उत्तम नीव की शिचा की उन्नति कहलाती है, यदि कोई ग्रपने पापों को पाप की भाँति देखे ग्रीर उनका सुधार करे ग्रीर भविष्य में उनको न करे । (महावग्ग, ६, १, ६,)

इस प्रकार जो मनुष्य जुदे-जुदे हैं उन्हें वह एक करता है, जो मित्र हैं उनको उत्साहित करता है, वह मेल करने वाला है, मेल का चाहने वाला है, मेल के लिये उत्सुक है, ऐसे कायों को करता है जिससे मेल हो। (तेविज्जतसुत्त २,५)

इन उत्तम ग्राज्ञात्रों से उन ग्राज्ञात्रों की ग्रद्भुत समानता को कौन नहीं देखेगा जिन्हें कि इसके पाँच सो वर्ष उपरान्त पैलेस्टाइन में दयालु ग्रौर पवित्र ग्रात्मा ईसामसीह ने दिया था १ परन्तु बौद्ध ग्रौर ईसाई नीति शास्त्र ग्रौर सद्व्यवहार की त्राज्ञात्रों से जो सम्बन्ध है उसको हम ग्रागे के ग्रध्यायों में लिखेंगे।

#### इकतीसवाँ ऋध्याय

## बौद्ध धर्म का इतिहास

चुल्लवग के ग्यारहवें श्रध्याय में लिखा है कि गीतम की मृत्यु पर पृज्य महा-काश्यप ने प्रस्ताव किया कि "धर्म्म श्रीर विनय साथ मिल कर गाया जाय।" यह प्रस्ताय स्वीकार किया गया श्रीर ४६६ श्ररहत इस कार्य के लिए चुने गए श्रीर गीतम के मच्चे मित्र श्रीर श्रनुयायी श्रानन्द ने ५०० की संख्या पूरी कर दी।

श्रीर इस प्रकार थेर भित्तु लोग धर्मा श्रीर विनय का साथ मिल कर पाठ करने के लिये गए। उपालि जो कि पहले हज्जाम था वह नियम में प्रमाण माना गया श्रीर गीतम का मित्र श्रानन्द धर्मा (मुत्त । में प्रमाण माना गया।

यही राजगृह की सभा थी जो कि ईसा के ४७७ वर्ष पहले गौतम की मृत्य पर पिवत्र पाठ को निश्चित करने श्रीर एक साथ पाठ करके उसके स्मरण रखने के लिये की गई थी।

गौतम की मृत्यु के एक शताब्दी पीछे देशाली से भिन्नुकों (दिन्दैनों ) ने देशाली में दस विषयों को प्रकाशित किया जिनमें कि अन्य दातों के अतिरिक्त भिन्नुकों के लिये विना उनली हुई ताड़ी और सोना अथवा चांदी प्रहरण करने की छाटा दी गई थी।

एक पूज्य भिन्न ककण्डक के पुत्र यश ने इन ग्राज्ञात्रों का विरोध किया ग्रीर पूज्य शिक्तों की वैशाली में एक बड़ी बौद्ध सभा करके निमंत्रण दिया। उसने पश्चिमी देश के, ग्रवन्ति के ग्रीर दिल्लि देश के भिन्तुग्रों के पास यह कह कर दूत भेजा कि ग्राप लोग पधारें, हम लोगों को इस विषय का खण्डन उसके पहले करना चाहिए कि जब तक जो धर्म नहीं है उसका प्रचार न हो जाय ग्रीर जो धर्म है वह जुदा न कर दिया जाय, जो विनय में नहीं है उसका प्रचार न हो जाय ग्रीर जो विनय में है वह जुदा न कर दिया जाय।

इस बीच में वैशाली के भिच्नुश्रों को विदित हुन्ना कि यश को पश्चिमी प्रान्तों के भिच्नुश्रों से सहायता मिल रही है श्रीर उन लोगों ने भी पूरव के प्रान्तों से सहायता का यत्न किया। वास्तव में भेद वैशाली के पूर्वी बौढ़ों में श्रीर गङ्गा के ऊपरी मार्ग के आस पास के प्रान्तों के पश्चिमी बौढ़ तथा मालवा श्रीर दिच्चण के बौढ़ों में था।

पूर्वी मत को वैशाली के विज्जैनों ने उठाया था और यदि ये विज्जिन लोग वे ही हों जो त्रान की यूची जाति के लोग हैं, जैसा कि वील साहब का मत है तो भरगड़ा त्रानी वौद्धों और हिन्दू वौद्धों में था। हम लोग आगे चल कर देखेंगे कि पूर्वा लोगों की सम्मतियों को आगे चल कर उत्तरी वौद्ध लोगों ने संभाला और इस सम्प्रदाय में संसार की त्रानी जातियां, चीन के लोग, जापान के लोग और तिब्बत के लोग सिम-लित हैं।

सभा का कार्य मनोरंजक है। यह संघ वैशाली में हुन्ना न्नीर बहुत वातचीत के उपरान्त--

पूज्य रेवत ने सङ्घ के सन्मुख यह वात उपस्थित की 'पूज्यसङ्घ मेरी बात सुने । इस विषय पर हम लोगों के वादिववाद करने में वहुत सी निरर्थक वातें होती हैं स्त्रीर किसी एक वाक्य का भी स्त्रर्थ स्पष्ट नहीं होता । यदि संघ को यह उचित जान पड़े तो वह पख्च द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करावे ।"

ग्रीर उसने प्रस्ताव किया कि पूरव के चार भिचु ग्रीर पश्चिम के चार भिचु इस पंचायत में हों। इस प्रस्ताव पर सम्मिति ली गई ग्रीर सर्व सम्मित से ये ग्राठों पंच नियत किये गये।

दस प्रश्न एक-एक करके पञ्चों के सम्मुख उपस्थित किए गये ग्रीर पञ्चों ने उन दसों ग्राज्ञाग्रों को स्वीकार नहीं किया जिनके लिये कि वैशाली के भिंचुग्रों ने विरोध किया था। उन्होंने केवल छुठीं ग्राज्ञा को स्वीकार किया ग्रीर यह प्रगट किया कि यह ग्राज्ञा कुछ ग्रवस्थाग्रों में मानी जा सकती है ग्रीर कुछ ग्रवस्थाग्रों में नहीं। इस सभा में ७०० भित्तु सिमिलित किए नये थे श्रौर यह वैशाली की समा कहलाती है। यह ईसा के ३७ वर्ष पहले हुई भी।

परन्तु यह समम्भना नहीं चाहिये कि इन दसों प्रश्नों के विषय में जो निर्णय हु द्या उसे सब लोगों ने स्वोकार कर लिया। इन प्रश्नों का निर्णय वृद्ध द्यार श्रिक प्रवल नित्तृ त्यों ने किया था ररन्तु अधिक लोग उनके विष्ण्य थे ग्रीर वे बड़ी संख्याश्रों में मुख्य ध्रमावलिम्बयों से अलग हो गए और उत्तरी बीड लोग इन जुदे होने वालों के उत्तराधिकारी हैं। यही कारण है कि बीड धर्म की दो मिन्न-भिन्न शाखाएँ हैं, एक तो नैपाल, तिब्बत श्रीर चीन के उत्तरी बीड लोग और दूसरे लङ्का, वर्मा श्रीर स्थाम के दिल्लिणी बीड ।

यह बात ऋच्छी तरह देखी गई है कि नई धर्म प्रगालियों का, चाहे वे स्वमा-वतः कितनो ही उत्तम क्यों न हो, मनुष्यों के द्वारा स्वीकार किया जाना बाहरी घटना-श्रों पर बहुत कुछ निर्भर है। ईसाई धर्म को जिसने कि पहली कुछ शताब्दियों में बहुत थोड़ी उन्नति की थी, उस समय महाराज काँसटैन्टाइन ने ग्रह्ण किया, जब कि रोम का अधिकार और रोम की शिद्धा यूरप में सर्व प्रधान थी और इस भांति इस धर्म ने पश्चिमी संसार में सुगमता से बड़ी शीव उन्नति की। मोहम्मद के धर्म का प्रचार ऐसे समय में हुन्ना था जब कि संसार में उसका विरोध करने वाला कोई नहीं था, जब कि रोम का पतन हो चुका था ऋौंग जब यूरप में सैनिक राज-प्रथा स्थापित नहीं हुई थी । भारतवर्ष में प्राचीन हिन्दू धर्म का प्रचार छायों के पंजाव से निकलने श्रीर समस्त भारतवर्ष को विजय करने के माथ ही माथ हुश्रा था। इसी भांति बुद के धर्म का जिसमें कि ब्राह्मण अथवा नीच जानि में कोई नेद नहीं प्रचार प्राचीन त्रार्य प्रान्तों की त्रपेत्वा मगध के श्रनार्य गुज्य में बहुत श्रिधिक हुन्रा। ईसा के पहले तीसरी शताब्दी में जब मगध राज्य ने भारतवर्ष मे सर्व प्रधानता पाई, उस समय बीद्ध धर्म भारतवर्ष का मुख्य धर्म हो गया । शिशुनाग वंश का जिसमें कि विनिव-सार ग्रीर ग्राजतशत्र हुए थे, ईसा के ३७० वर्ष पहले ग्रन्त हो गया ग्रीर नन्द ने जी कि एक शूद्र स्त्री से उत्पन्न हुन्ना था, राजगदी पाई । उनने त्रौंग उनके न्नाटों पुत्रों ने लगभग ५० वर्ष तक राज्य किया ऋन्तिम नन्द के ऋबीन एक पराजित विरोधी ईसा के ३२५ वर्ष पहले मगध से भाग गया और स्तलज के तट पर तिकत्दर में जा मिला। निकन्दर के चले जाने पर चन्द्रगुत ने पश्चिम के बीर यो डाझों की एकत्रित किया और ईसा के लगभग ३२० वर्ष पहले छन्तिम नन्द् को मार कर मगध की - राजगद्दी पर बैटा।

न तो चन्द्रगुप्त और न उसका पुत्र दिन्दुसार बीड था अन्तु विन्दुसार के

उत्तराधिकारी ने, जो कि ईसा के लगभग २६० वर्ष पहले राजगद्दी पर वैठा, बीद्ध धर्म को ग्रहण किया और समस्त भारतवर्ष में तथा भारतवर्ष के वाहर भी वह इस धर्म का वड़ा भारी प्रचारक हुआ। अशोक का नाम वोलगा नदीं से लेकर जापान तक और साइवेरिया से लेकर लङ्का तक सत्कार की दृष्टि से देखा जाता है। "यदि किसी मनुष्य का यश उसके स्मरण करने वालों की संख्या से, उन लोगों की संख्या से, जिन्होंने कि सम्मान से उसका नाम लिया हो या अब तक लेते हों, समभा जा सकता है तो अशोक शारमेगन अथवा सीजर से अधिक प्रसिद्ध है।" आशोक ने अपना राज्य सारे उत्तरी भारतवर्ष में फैलाया और उसके शिलालेख दिल्ली और इलाहाबाद में, पेशावर के निकट और गुजरात में, उड़ीसा और मैस्र में भी पाये गये हैं।

उसने ऋपनी तीसरी सभा ऋपने राज्य के ऋहारहवें वर्ष में ऋर्थात् ईसा के २४२ वर्ष पहले पहले पटने में की। यह सभा ६ मास तक हुई ऋौर इसमें मोग्गलि के पुत्र तिस्सा के सभापतित्व में एक हजार प्रधान लोग सम्मिलित थे ऋौर इसमें एक वार फिर पवित्र पाठों का उच्चारण किया गया ऋौर वे निश्चित किये गये।

दीपवंश ग्रीर महावंश में लिखा हैं कि इस सभा के होने के उपारान्त ग्रशोक ने काश्मीर ग्रीर गांधार में, महीश (मैसूर के निकट में, बनवासो (सम्भवतः राजपुताने) में, ग्रपरन्तक (पश्चिमी पंजाव) में, महारत्थ, योनलोक (वेक्ट्रिया ग्रीर यूनान राज्यों में) हिमवन्त (मध्य हिमालय), सुबन्न भूमि (सम्भवतः वर्मा) ग्रीर लङ्का में उपदेशकों को भेजा। ग्रशोक के सूचना पत्रों से यह भी विदित होता है कि उसकी ग्राज्ञाग्रों का पालन चोल (महास प्रदेश) पाँड्य (महुरा), सत्यपुर (सरपुरा पर्वतश्रेणी) केरल (ट्रावंकोर), लङ्का ग्रीर सीरिया के यूनानी राजा एन्टीग्रोकस के राज्य में किया गया। एक दूसरे सूचना पत्र में वह लिखता है कि उसने पाँचों यूनानी राज्यों में ग्रर्थात् सीरिया, इजिप्ट, मेसेहन, एपिरोस ग्रीर सिरिन में भी दूत भेजे।

हम पहले ही देख चुके हैं कि अशोक ने अपने पुत्र महेन्द्र को लङ्का में भेजा और उसने शीघ ही वहाँ के राजा को बौद्ध वना लिया और लङ्का में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। महेन्द्र ने जहाँ-जहाँ कार्य किया वे स्थान अब तक भी लङ्का में है। अनुरुद्धपुर के उजड़े हुये नगर से आठ मील की दूरी पर महिन्तले की पहाड़ी है जहाँ कि लङ्का के राजा ने भारतवर्ष के मिस्तुओं के लिये एक मठ बनवाया था। "यहाँ इस पहाड़ी के पश्चिम की ओर जो कि वड़ी ढालुओँ थी एक वड़ी भारी चट्टान के नीचे चक ऐसे स्थान पर जो कि वस्ती से विलक्कल जुदा है और जहाँ से नीचे के मैदानों का बड़ा उत्तम दृश्य दिखलाई देता है, उसने (महेन्द्र ने) अध्ययन के लिए

एक गुफा खुदवाई थी श्रीर उस चट्टान में सीदियाँ करवाई थीं श्रीर केवल उन्हीं के द्वारा लोग उस स्थान में पहुँच सकते थे। वहाँ वह स्थान भी जो ठोस चट्टान को काट कर बनाया गया था श्रव तक है श्रीर उसमें छेद हैं जो कि या तो पर्दे के डंडों के लिये श्रथव। रत्ता के कटघरे। लगाने के लिये बनवाये गये थे। यह वड़ी चट्टान गुफा को उस ध्प की गर्मी से बहुत श्रव्ही तरह बचाती है जो कि नीचे की चीड़ी घाटी को तपा देती है। उसमें नीचे के मैदान का जो कि श्रव एक बहुत दूर तक फैला हुश्रा जङ्गल है परन्तु उन समय कामकाजो मनुष्यों का निवास स्थान था,। कोई शब्द नहीं पहुँचता। मैं सहज में उस दिन को नहीं भूल जाऊंगा जब कि मैंने पहले पहल इस एकान्त, ठंडी श्रीर शान्त गुफा में प्रवेश किया था जो कि बड़ी सादी श्रीर सुन्दर है जहाँ कि दो हजार वर्षों से श्रिधक हुश्रा कि लङ्का के इस बड़े शिक्तक ने श्रपने शान्तमय तथा उपकारी दीर्व जीवन में बैठ कर ध्यान किया श्रीर कार्य किया था।

तिसा श्रीर महेन्द्र की मृत्यु के उपरान्त ड्रो बीडियन लोगों ने लङ्का पर दो बार श्राक्रमण करके उसे विजय किया था परन्तु श्रन्त में ईमा के लगभग द्य वर्ष पहले उन्हें वट्ट गामिनि ने निकाल दिया। कहा जाता है कि उसी नमय तीनों पितक जो कि इतने वर्षा तक केवल कंठाग्र रख कर रिच्चत रक्खे गये थे "मनुष्यों का नाश देख कर" लिपिवद्ध किये गये जैसा कि दीपवंश में लिखा है।

बुद्ध गोश बौद्धों की धर्म पुस्तकों का वड़ा भारी भाष्यकार हुन्ना है। उसे बौद्धों का सायनाचार्य कहना चाहिये। वह मगध का रहने वाला एक ब्राह्मण् था न्नीर उसने लड्डा में जाकर उन महाभाष्यों को लिखा जिनके लिये कि वह प्रसिद्ध है। तय यह लगभग ४५० ईस्वी में बर्मा गया न्नीर उस देश में बौद्ध धर्म का उसने प्रचार किया।

स्याम में ६३८ ईस्बी में बौड धर्म का प्रचार हुआ । जान पड़ता है कि उसी समय के लगभग जावा में भी बौड उपदेशक गये और ऐसा विदित होता है कि यह धर्म जावा से ही सुमात्रा में फैला। ये सब देश दित्त्वणी बौड धर्म को मानने वाते हैं।

उत्तरी बौद्ध धर्म के विषय में हम जानते हैं कि ईस्वी सन् के प्रारम्भ होने के पहले वह उत्तर पश्चिमी भारतवर्ष का मुख्य धर्म था। काश्मीर का राजा पुथ्यमित्र ईसा के पहले दूसरी शताब्दी में बौद्धों के पीछे पड़ गया और पुष्यमित्र के पुत्र अप्रिमित्र ने गङ्गा के तट पर यूनानियों से युद्ध किया। यूनानी लोग जो कि मैंनेप्डर के अप्रधीन ये विजयी हुये और ईसा के लगभग १५० वर्ष पत्रले उन्होंने अपना राज्य गङ्गा नदी

तक फैला दिया। परन्तु यूनानियों के विजय से बौद्ध धर्म को कोई हानि नहीं पहुँची श्रीर उस समय के एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्तक नागसेन ने यूनानी राजा के साथ श्रपने धर्म के विषय में वादिववाद किया जो कि एक मनोर अक पाली ग्रन्थ में हम लोगों के लिये श्रव तक रित्तत है।

ईसा के उपरान्त पहली शताब्दी में कनिष्क के ग्राधीन यूची लोगों ने काश्मीर को विजय किया । कनिष्क का बड़ा राज्य काबुल, यारकन्द श्रीर खोकान भंगे, काश्मीर श्रीर राजपूताना में श्रीर समस्त पंजाव में, दिल्ला में गुजरात श्रीर पूरव में श्रागरे तक फैला हुन्ना था। वह उत्तरी सम्प्रदाय का एक बड़ा उत्साही बीद था त्रीर उसने ५०० अरहतों की एक सभा की। यदि इस सभा ने अशोक की पटने की सभा की तरह पाठों को निश्चित किया होता तो इस समय हम लोगों के पास दक्षिण के तीनों पितकों की तरह उत्तरी बौद्ध धर्म की निश्चित पुस्तकों भी होती परन्त कनिष्क की सभा ने केवल तीन भाष्य लिख कर ऋषने को संतुष्ट किया ऋौर इस कारण उत्तरी बौद्ध धर्म मूल धर्म से हटता गया। उसने भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न रूप धारण कर लिये हैं। यहाँ पर यह कहना त्रावश्यक होगा कि कनिष्क की सभा दिल्ला वौद्धों को उसी प्रकार विदित नहीं है जिस प्रकार कि अशोक को सभा उत्तरी बौद्धों को । अश्वघोष जिसने कि उत्तरी बीदों के लिये बुद्ध का एक जीवन चिरत्र लिखा है किनस्क के यहाँ था। ऐसा विश्वास किया जाता है ईसाई चेला सेण्ट टीमस इसी समय पश्चिमी भारतवर्ष में ग्राया ग्रीर यहाँ मारा जाकर शहीद हुआ । ईसाई कथा का राजा गोंडोफरिस, कंदहार का किन कसमका -जाता है। ईसा के पहले दूसरी शताब्दी में बौद्ध पुस्तकें सम्भावतः काश्मीर से चीन के सम्राट् के पास भेजी गई । एक दूसरे समाट् ने सन् ६२ ईसवी में ब्राधिक वौद्ध ग्रन्थ मंगवाए श्रीर उसी समय से बौद्ध धर्म का चीन में शीव्र प्रचार होने लगा यहाँ तक कि चौथी शताब्दी में वह वहाँ का प्रधान धर्म हो गया।

चीन से सन् ३७२ ईसबी में कोरिया में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआं और वहाँ से ५०० ईसबी में जापान में। कोनान, चीन, फारमूसा, मंगोलिया तथा अन्य स्थानों में चौथी और पाँचवी शताब्दियों में चीन से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, और काबुल से धर्म यारकत्द, वल्ख, बुखारा, तथा अन्य स्थानों में फैलता गया।

नैपाल में वीद्ध धर्म का कुछ प्रचार बहुत पहले ही हो गया होगा। परन्तु यह राज्य छुठीं शताब्दी में बौद्ध हो गया ऋौर तिब्बत के प्रथम बौद्ध राजा ने भारतवर्ष से ६३२ ईसवी में धर्म ग्रन्थ मंगवाये।

श्रव हम दिल्णो देशों तथा उत्तर पूरव की जातियों में वौद्ध धर्म के प्रचार

का इतिहास लिख चुके श्रीर श्रव हमारे लिये श्रशोक के उन उपदेशों का फल निश्चित करना रह गया है जिन्हें कि उसने पश्चिम में श्रधीत् ईजिष्ट श्रीर पैलेस्टाइन में भेजा था। श्रीर यह हमें श्राधुनिक सभ्यता श्रीर धर्म के इतिहास के एक वड़े मनोरंजक प्रश्न के सम्मुख लाता है।

वीड ग्रोंर इंसाई धमों की कथा, कहानियों, रूप, व्यवस्था ग्रीर ग्राज्ञाग्रों की ग्राद्भुत समानता ने प्रत्येक जिज्ञासु के हृदय पर प्रभाव डाला है। उदाहरण की भाँति इनमें से हम कुछ बातों का उल्लेख नीचे करेंगे।

बुद्ध के जन्म के लम्बन्ध की कथाएँ ईसा मनीह के जन्म की कथाओं के लमान हैं। दोनों अवस्थाओं में उनके पिता और माता को दैवी ख्वना हुई और इन दोनों ही बच्चों का जन्म अलीलिक रीति से अर्थात् कुमारी माताओं से हुआ। लित विस्तार में लिखा है कि "राजा की लम्मित से रानी को कुमारी की नाँति वक्तीन महीनों तक जीवन व्यतीत करने की आज्ञा मिली।" परन्तु हमें यह कथा दिल्ली वंदों के प्राचीन पाली प्रन्थों में नहीं मिलती।

ईसा मसीह की भाँति गीतम के जन्म पर भी एक तारा दिखाई पड़ा था ख्रीर यह पुम्य का तारा था जिसे कि कोलबूक नाहब ने निश्चित किया है। छानित, जो कि बीद कथा का सीनियन है, गीतम के पिता के पास द्याया छीर उसने इस देवी पुत्र को देखने की छानियन है। उसे यह बचा दिखलाया गया छीर उसने यह भविष्य बाखी कही कि यह पुत्र सस्य को स्थापित करेगा छीर उसके धर्म का बढ़ा प्रचार होगा। (नलक सुत्त)।

हम उन बड़े सगुनों को बहा आवश्यक नहीं समकते जो कि दोनों शुभ अवस्थाओं को सूचित करते थे। बुद्ध के जन्म पर "अन्धों ने इस प्रकार दृष्टि पाईं मानों उन्हें उसके प्रताप को देखने ही की कामना रही हो, बहिरे लोग सुनने लगे, गृगे एक दृसरे से बात करने लगे, कृबड़े सीधे हो गए, लगड़े लोग चलने लगे, किंद्यों के बन्धन मुक्त हो गए।" ऐसी शुभ बातें सब ही धर्म के लोग अपने धर्म को स्थापित करने बालों के जन्म होने के नमय बनलाते हैं।

हम पहले ही गांतम छोर ईसा मसीह के घनिष्ट छीर छट्नुन समानता के विषय में कह चुके हैं। लिखत विस्तार में यह कथा काव्य की भाषा में कही गई है उस्तु ईसी वह दिख्यों पुस्तकों में कही गई है उससे भी बाइबिल की कथा से उसकी छट्नुत समानता मिलती हैं।

ईसा मसीह की तरह भौतम के भी बारह चेते थे। उन्होंने छार्मा मृतु के भोड़े ही समय पहले कहा "केवल मेरे ही धर्म में वारह बड़े चेले पाए जा सकते हैं जो कि सर्वोच पुण्यों को करते हैं श्रीर संसार को उसके दुःखों से छुटकारा दिलाने के लिये उत्साहित हैं।" श्रीर इसी प्रकार के भाव ने किपलवस्तु के उपदेशक तथा वैथिल हैम के उपदेशक दोनों ही को उत्ते जित किया। गौतम ने कहा था "तुममें से कोई दो, एक ही मार्ग से न जाय। हे भित्तुश्रों! इस सिद्धान्त का उपदेश करो जो कि उत्तम है।" (महावग्ग १, १, १, १)

धर्म ग्रहण करने के पहले जल संस्कार की रीति बौद्ध श्रीर ईसाई दोनों ही धर्मों में है श्रीर वास्तव में जान वैपटिष्ट ने जल संस्कार की रीति एसेनीज से ग्रहण की थी जो कि ईसा मसीह के जन्म के पहले रैलेस्टाइन में बौद्ध धर्म का प्रतिनिधि था जैसा कि हम श्रागे चल कर देखेंगे । जब ईसा मसीह गैलेली में केवल युवा उपदेशक था उस समय उसने जान वैपटिष्ट का यश सुना श्रीर वह जान के यहाँ गया श्रीर वह उसके साथ रहा इसमें सन्देह नहीं कि उसने जान से एसेनीज की बहुत सी श्राहाशों श्रीर शिचाशों को सीखा श्रीर जलसंस्कार की रीति को ग्रहण किया जिसे कि जान इतने काल तक करना श्राया था। उस समय से जलसंस्कार ईसाई धर्म की एक मुख्य रीति हो गई है। ईसाई जलसंस्कार के समय पिता, पुत्र श्रीर पिवत्र श्रातमा को स्वीकार किया जाता है जैसे कि बौद्ध श्राभिषेक के उपरान्त बुद्ध, धर्म श्रीर संघ को स्वीकार करना होता है।

हम उन श्रलोंकिफ वातों का वर्णन नहीं करेंगे जो कि गौतम श्रीर ईसा मसीह दोनों ही के द्वारा की हुई कही जाती हैं। हम गौतम की कथा का भी वर्णन नहीं करेंगे जिनके विषय में कि हमने पिछुले श्रध्याय में कुछ लिखा है श्रीर जिनकी कि ईसाई कथाश्रों से इतनी श्रद्भुत समानता है। रेनान साहब, जो कि ईसाई धर्म की उन्नति में वौद्ध धर्म की उन्नति में बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ने को स्वीकार करने के बहुत विरुद्ध हैं, कहते हैं कि जुदा के धर्म में कोई ऐसी वार्त नहीं थी जिसने कि ईसा मसीह को उपमा की प्रणाली में लिखने के लिये उत्ते जित किया हो। इसके सिवाय "हमें वौद्ध पुस्तकों में ठीक बाइविल की कथाश्रों की भाषा श्रीर उसी दंग की कहानियाँ मिलती हैं।"

जब हम सन्यासियों की रीतियों, विधानों श्रीर क्रियाश्रों को देखते हैं तो हमें दोनों धर्मों की सबसे श्रद्भुत समामता से वड़ा श्राश्चर्य होता है। इसके विषय में डाक्टर राइज डेविड साहव लिखते हैं "यदि यह सब दैव संयोग से हुआ हो तो यह समानता की वड़ी भारी श्रलौकिक घटना है, वास्तव में वह दस हजार श्रलौकिक घटनाश्रों के समान है।"

अञ्चे हक नामक एक रोमन केथोलिक उपदेशक ने तिञ्चत में जो कुछ देखा उससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। ''पादिरयों की छड़ी, टोपी, चोमा आदि जिन्हें कि

वड़े लामा लोग यात्रा के समय ऋषवा मन्दिर के बाहर किसो उत्सव के समय पहनते हैं, पूजा के समय जो दोहरे गाने वाले, भजन, भाड़ फूंक, धूपदान का पांच सिकड़ियों में लटकना ग्रीर इस प्रकार बना रहना कि वह इच्छानुसार खोला अथवा बन्द किए जा सके ऊपर भक्तों के सिर के लामा लोगों का दाहिना हाथ उठाकर स्त्राशींवाद देना, माला, पुजारियों को क्रवांरा रहना, संसार से वैराग, शहीदों की पूजा, निराहार रहना, यात्रा प्रसंग, प्रार्थनाएँ, पवित्र जल, ये सब बौद्ध लोगों तथा हम लोगों में समान बातें हैं।" मिस्टर श्रार्थर लिली साहव जिनकी पुस्तक से ऊपर के वाक्य उद्धृत किए गए हैं कहते कहते हैं कि ख्रव्ये ने समान वातों की पूरी सुची नहीं दी है श्रीर वह उनमें इन वातो का भी उल्लेख कर सकता था जैसे पाप का स्वीकार करना, पुजारियों का माय के बीच का भाग मुझाए रहना, महात्मात्रों की हड्डी का पूजन, मन्दिरी श्रीर वस्तुश्रों के सामने फूलों, रोशनी श्रोर मूर्त्तियों को काम में लाना, विद्यों पर कास का चिन्ह, त्रिमृर्ति का ऐक्य, स्वर्ग की रानी की पूजा, धर्म-पुस्तकों का ऐसी भाषा में होना जो कि सर्वसाधारण पूजा करने वालों को विदित नहीं है, महात्मात्रों ख्रीर बुदो का ताज, परिस्तीं के पर, प्रायश्चित, कोड़ा लगाना, पंखा, पोप, कार्डिनल, विराय, एवट, प्रोसविटर, डीकन, श्रीर ईसाई मन्दिर में भिन्न-भिन्न प्रकार की बनावटें ।" हमारे लिए इन सब रीतियों और विधानों का ब्योरेवार वर्णन करना अयवा यह दिखलाना कि रोमन केंग्लिक प्रणाली की सब बाते किस प्रकार बौद्ध धर्म की विलकुन नकत जान पहती है, सम्भव नहीं है। यह समानता इतनी श्रधिक है कि तिब्बन में पहले पहल जो ईमाई उपदेशुक लोग गए । उन लोगों का यह विश्वास हुन्ना कि बौद्ध लोगों ने रोमन केंग्रेलिक मध्यदाय से वहुत से विधानों ऋौर रूपों को प्रहण किया श्रीर ऐसा ही उन्होंने लिला है। परन्तु यह बात सुप्रसिद्ध है कि बौंद्धों ने ईसा मसीह के जन्म के पहले भारतवर्प में बहुत से बड़े-बड़े मन्दिर बनवाये थे ऋौर पटने के निकट नालन्दा में बीढ़ों का एक बड़ा भारी मठ एक धन सम्पन्न मन्दिर श्रीर एक विद्वतापुर्ण विश्वविद्यालय था जो यूग्प में ऐसे मन्दिर ऋथवा मठ होने के बहुत पहले था ऋौर भारतवर्ष में जब बौड धर्मी का पतन हुआ तो नालंदा तथा दूसरे स्थानो को बड़ी-बड़ी बोद रीतियो और व्यवस्थाओं की नैपाल श्रीर तिब्बत के बीदों ने नकल की श्रीर यह यूरप के जगली रानियों के श्राक्रमण से मुक्ति पाने श्रथवा सैनिक सभ्यता श्रथवा। धर्म प्रवस्य के स्थारित होस के पहले हुन्ना । न्नतएव यह स्वष्ट है कि मन्दिर न्नीर मटो के प्रवस्य हींर वसायद तस्य दि की सब बातों को जो कि दोनों धर्मों में समान है, यूग्य के लोगों ने पूर्वी देशों ने प्रहरण किया था, पूर्वी देशों ने यूरप से नहीं।

हमको यहाँ पर शैद्ध धर्म क उत्तर बाल के रूपों से बोई मतलब नहीं।

वीद्ध धर्म का यश नालन्दा श्रीर तिब्बत की श्राडम्बर युक्त रीतियों श्रीर विधानों में नहीं है जिनकी कि कई शताबियों के उपरान्त रोम में पुनः उत्पत्ति हुई थी परन्तु उसका यश सदाचार की उन श्रपूर्व शिद्धाश्रों में है जिनका उपदेश कि स्वयं गौतम ने बनारस श्रीर राजरह में दिया था श्रीर जिसकी पुनर त्यित्त जरुसलेम में पांच शताब्दियों के उपरान्त हुई थी। एम रेनेन साहब कहते हैं कि "उसके (ईसा मसीह के) समान किसी ने कभी श्रपने जीवन में मनुष्य जाति के लागों को मुख्यता श्रीर स्वार्थ की तुच्छता को नहीं माना है कदाचित् शाक्य मुनी को छोड़ कर उसके समान श्रीर कोई मनुष्य नहीं हुश्रा है जिसने श्रपने कुदुम्ब, इस जावन के सुखों श्रीर सांसारिक भावनाश्रों को इतना श्रीक कुचल न डाला हो।" जो मनुष्य कि तुम्हें दुःख दे उसके साथ भलाई करना, जो तुमसे घृगा करें श्रीर कष्ट दे उस पर स्नेह करना श्रीर भलाई के संसार को त्याग देना, ये गौतम श्रीर ईसा मसीह दोनों की मुख्य शिद्धायें थीं। क्या ये सब समानताएँ केवल श्राकिस्मक हुई हैं।

इस बड़े प्रश्न के विषय में सम्मित स्थिर करने के लिये हम अपने पाठकों के लिये कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करेंगे। हम लोग अशोक के विज्ञापनों से जानते हैं कि उसने ईजिष्ट और सीरिया में बौद्ध उपदेशकों को भेजा और ये उपदेशक उन देशों में बसे और वहां उन्होंने बड़े और प्रवल बौद्ध समाज स्थापित किए। अलग्जेण्ड्रिया के थेरापूट्स पेलेस्टाइन के एसिनीज़ जो कि यूनानिया में इतने सुप्रसिद्ध हैं, वास्तव में बौद्ध भिजुओं की सम्प्रदाय के थे जो कि बौद्ध रीतियों को करते थे, बौद्ध सिद्धान्तों और आज्ञाओं का उपदेश देते थे और पश्चिम के देशों में गौतम बुद्ध की शिज्ञाओं का प्रचार करते थे। डीन मेन्सल और डीन मेलमेन की तरह ईसाई विद्वान और शिलिंग और शोपेनहीअर की तरह दर्शनिक लोग रीति से इस बात को स्वीकार करते हैं कि थेरापुएटस और एसेनीज़ उन्हीं बौद्ध उपदेशकों के सम्प्रदाय के थे जो कि भारतवर्ष से आए थे।

यह सम्प्रदाय जीवित रही श्रौर श्रपना कार्य करती रही। श्रशोक के समय से तीन शताब्दियों के उपरान्त उस समय जब कि ईसा मसीह उपदेश देता था, एसेनीज इतने प्रसिद्ध श्रौर प्रवल हो गए थे कि प्रसिद्ध प्लिनी ने उनके विषय में लिखा है।

िलनी सन् २३ और ७६ ईसवी के वीच में हुआ है और वह एसेनीज शोगों का वर्णन इस माँति करता है: —"(डेड सी के) पश्चिमी किनारे पर परन्तु समुद्र से इतनी दूर कि वे अपकारक हवाओं से वचे रहें, एसेनीज लोग रहते थे। वे एक

सम्प्रदाय के हैं जो संसार के ग्रन्य सन्यासियों से विलक्त्य हैं । उनके स्त्री नहीं होती, वे स्त्री प्रसंग को विल्कुल त्याग देते हैं चीर अपने पास द्रव्य नहीं नखते चीर खजर के इसों के निकट रहते हैं। उनके निकट नित्य नई-नई भीड़ एकत्रित होती है, बहुत से मनुष्य, जीवन की थकावट ग्रीर ग्रपने जीवन में दुर्भाग्य के कारण उनका त्राध्य लेते हैं। इस प्रकार हजारों वर्ष तक जिमका कि उल्लेख करना ग्रविश्वासनीय है, उनका समाज जिसमें कि कोई जन्म नहीं लेता स्थिर रहा है।" यह एक वड़ा ग्रन्छा प्रमाग है। यह प्रमाग एक पच्चात रहित शिच्चित रोम निवासी का है जिसने कि ईसा मसीह के तमय में पेलेस्टाइन में पूर्वी विचारों ग्रीर रीतियों की जो उन्नित हुई थी उसका वर्गन किया है। हमें उपरोक्त वाक्यों से यह विदित होता है कि ग्रशोक के समय के उपरान्त तीन शताब्दियों में बीद्ध उपदेशकों ने पेलेस्टाइन में क्या फल प्राप्त किया । उन्होंने वहां भारतवर्ष के बीडों की भांति एक सम्प्रदाय स्थापित कर ली थी र्ग्नार वह सम्प्रदाय उन्हीं ग्रम्यासों को करती थी उन्हीं घ्यानों में ग्रयने को लगाती थीं ग्रार उसी संयम के साथ ग्रविवाहित रह कर जीवन ब्यतीत करती थी जैसा कि भारतवर्ण के बाँद्ध लोग करते थे। गीतम की श्राह्मश्रीं का प्रभाव उन पर जाता नहीं रहा था। वे उनका सत्कार करते थे श्रीर उनके बनुसार चलते थे श्रीर धार्मिक तथा विचारवान यूहूदियों से उनका प्रचार करते थे।

श्रव हम इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे । हम दिखना चुके हैं कि सीरिया में ईसा के पहले तीसरी शताब्दी मे बीड धर्म का उपदेश किया गया था। हम दिखला चुके हैं कि ईसा मसीह के जन्म के समय बीट धर्म पेलेस्टाइन में प्रहरण किया जा चुका था ग्रीर बीड लोग वहाँ भिन्न-भिन्न नामों से रहते थे ग्रीर गीतम के निजानों श्रीर उसकी श्राज्ञाश्रों का उपदेश करते थे। हम दिखला चुके हैं कि ईमा मसीह ने इन बीडों की गीतियों और शिक्ताओं को ज्ञान के द्वाग और सम्भवतः अन्य मार्गा से भी सीखा ऋौर ऋन्त में हम ईसा मसीह की खाजाख़ों छीर बीड खाजाओं के विचार श्रीर भाषा की श्रद्भुत समानता, ईसाई झीर बीडों के संसार-व्याग करने, उनके रीतियों कथात्रों त्रीर रूपों की ऋद्भुत समानता भी दिखा चुके हैं। दरा यह समानता त्याकस्मिक है। इस विषय में पाठकों को स्वयं ब्राइनी सम्मित स्थिर करनी चाहिये।

कुछ ग्रन्थकार लोग ती यहाँ तदा कहते हैं कि प्राचीन ईसाई धर्म एसिनीज दोगीं का धर्म ग्रर्थात् पेलेस्टाइन का बीड धर्म था। हम इस बात से सहमत नहीं हैं। निड पर्नी के विषय में ईसाई धर्म बौड धर्म आ अनुगृहीत नहीं है। ईसा मसीह ने पहुडियों के जातीय ब्रह्मेतवाद धर्म को उसी भांति ब्रह्ण किया था जैसा कि गाँउम ने हिन्दुची के पुनर्जन्म ऋौर मुक्ति के सिद्धान्तों को । परन्तु ईसाई धर्म नीति श्लीर सदाचार के विचार से बौद्ध धर्म उस रूप में ऋनुगृहीत है जिस रूप में वह ईसा मसीह के जन्म के समय में पेलेस्टाइन में एसेनीज लोगों के द्वारा उपदेश किया जाता थ ।

# बत्तीसवाँ श्रध्याय जैन धर्म का इतिहास

बहुत समय तक लोगों का यह विश्वास था कि जैन धर्म गौतम बुद्ध के धर्म की शाला है। ह्वेनसांग ने जो कि ईसा की शातवीं शताब्दी में भारतवर्ष में ग्राया था इस धर्म को इसी दृष्टि से देखा है ग्रोर हम लोगों को जैन धर्म के सिद्धान्तों की जो बातें ग्राब तक विदित हुई हैं उनसे यह विचार ठीक जान पड़ना है।

लेसन ऋौर वेबर साहब बड़े अच्छे प्रमाणों के साथ जैन धर्म की स्वतन्त्र उत्पत्ति का विरोध करते थे ऋौर इन दोनों विद्वानों का मत था कि जैन लोग वौद्ध ही थे जिन्होंने अपना धर्म छोड़ कर उस धर्म की एक जुदी शाखा बना ली थी। जैनियों के धर्म ग्रन्थ पांचवीं शताब्दी तक लिपिबद्ध नहीं किये गए थे ऋौर वार्थ साहब का यह सिद्धान्त बहुत सम्भव जान पड़ता था कि जैनियों की कथा ऋौर उनके धर्म की उत्पत्ति बौद्धों की कथा ऋौर लेसा कि हुई है। भारतवर्ष में जैनियों की शिल्पविद्या भी उत्तर काल के समय की है ऋौर जैसा कि हम किसी ऋगो के ऋध्याय में देखेंगे वह बौद्धों की इमारतों के पतन होने के कई शयाब्दियों के उपरान्त प्रारम्भ की गई थी।

परन्तु डाक्टर बुलहर श्रीर जेकोवी साहबों ने अभी कुछ बातों का पता लगाया है जिनसे कि वे इस बात को प्रमािणत करते हैं कि जैन धर्म की उत्पत्ति गौतम के धर्म के कई शताब्दियों तक वरावर प्रचिलत रहे यहां तक कि बौद्धों के धर्म का पतन हुआ परन्तु जैन धर्म अब तक भी भारतवर्ष के कुछ भागों में एक प्रचिलत धर्म है। हम अपने पाठकों के सामने उन घटनाओं और कथाओं को उपस्थित करेंगे जिनके आधार पर यह सम्मित स्थिर की गई है।

दोनों सम्प्रदाय के जैन ग्रार्थात् श्वेताम्बर (सफेद कपड़े वाले) ग्रारे दिगम्बर (जो नंगे रहते हैं) कहते हैं कि इस धर्म का संस्थापक महाबीर कुण्डग्राम के राजा सिद्धार्थ का पुत्र था ग्रारे वह चित्रियों के वंशा का था। हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध जब भ्रमण करता हुन्ना कोटिग्राम में न्नाया तो वहाँ श्रम्बपाली वेश्या न्नोर

लिच्छिव लोगों ने उससे भेंट की। यह कोटिग्राम वही है जो कि जैनियों का कुएडग्राम है ख्रीर बीद्ध प्रन्थों में जिन नातिकों का वर्णन है वे ही ज्ञात्रिक च्रित्रय थे। इसके ब्रितिरक्त महावीर की माता तृसा वैशाली के राजा कटक की बहिन कही जाती है जिसकी पुत्री का विवाह मगध के प्रसिद्ध राजा विभिन्नसार से हुआ था।

महावीर, जो कि पहले बर्द्धमान अथवा ज्ञातिपुत्र कहलाता था, अपने िता की तरह काश्यप था। रू वर्ष की अवस्था में उमने पवित्र मम्प्रदाय को ग्रहण किया और वारह वर्ष तक आत्मकष्ट सहकर केविलन् अथवा जिन, तार्थकर अथवा महावीर अथांत् महात्मा और भविष्यवक्ता हो गया। अपने जीवन के अन्तिम तीस वधों में उसने अपने सन्यासयों का सम्प्रदाय स्थापित किया। इस प्रकार वह गीतम बुद्ध का प्रतिस्पर्धी था अर्थर बीद्ध ग्रन्थों में उसका नाति पुत्र के नाम से वर्षन किया गया है और वह निगन्थों (निग्रन्थों अर्थात् वस्त्ररहित लोगों) का मुख्या कहा गया है जो लोग कि वैशाली में अधिकता स थे। महावीर पापा में मरा।

जैन कथाश्रों में यह वर्णन है कि महाबीर की मृत्यु के दो शताब्दी पीछे मगध में श्रकाल पड़ा। उस समय मगध में प्रसिद्ध चन्द्रगुप्त का राज्य था। भद्रबाहु श्रपने कुछ जैन साथियों को लेकर श्रकाल के कारण मगध छोड़ कर कनांटक को गया। उसकी श्रमुपस्थित में मगध जैनियों ने श्रपने धर्म प्रन्थों का निर्णय किया जिसम कि ग्यारह श्रंग श्रीर चौदह पब्बे हैं श्रीर इन चौदह पब्बें को कभी-कभी बारहवां श्रंग भी कहते हैं। श्रकाल दूर होने पर जो जैनी लोग चले गए थे वे मगध में किर श्राए परन्तु इतने समय में जो लोग मगध में रहे थे श्रीर जो कर्नाटक को चले गए थे उनके चाल ब्यवहार में भेद हो गया था। मगध के लोग श्वेत बस्त्र पहिनने लगे थे परन्तु कर्नाटक वाले श्रव तक नंगे रहने की प्राचीन रीति को पकड़े हुए थे। इस प्रशार वे दोनों श्वेताम्बर श्रीर दिशम्बर कहलाने लगे। श्वेताम्बरों ने जो वर्म प्रन्थ निश्चित किए थे उन्हें दिशम्बरों ने स्वीकार नहीं किया श्रीर इन कारण दिशम्बरों ने कोई श्रंग नहीं माने जाते। कहा जाता है कि ये दोनों सम्प्रदाय श्रन्तिम शर सन् ७६ श्रथवा ६२ ईसवी में जुदे हुये।

कुछ समय में श्वेताम्बरों के धर्म ग्रन्थ गड़बड़ हो गये और उनके नाश हो डाने का भय हुआ। अतएव उनको लिपिवड करना आवश्यक हुआ। यह बल्तर्सा (गुजरात में) की सभा में सन् ४५४ अथवा ४६७ मे किया गया। इस नभा ने जन नियमों का उन रूप में संग्रह किया जिसमें कि हम आज तक उन्हें पाते हैं।

इन घटनाओं भ्रौर कथाओं के अतिरिक्त मधुरा में जैन मृत्तियों के पट पर खुदे

हुये लेख पाए गए हैं जिनसे डाक्टर बुहलर (जिसने कि पहले पहल इन प्रमाण को मालूम किया हैं) के मत के अनुसार यह प्रगट होता है कि श्वेताम्बर सम्प्रदाय ईसा की पहली शासाब्दी में वर्तमान थी। इन शिला लेखों में काश्मीर के राजा कनिष्क का संवत् अर्थात् शक संवत् दिया है जो कि सन् ७८ ईस्वी में प्रारम्भ हुग्रा था। इनमें से एक शिला लेख में जो कि नीशक संवत् (अर्थात् ८७ ईस्वी) का है लिखा है कि उस मूर्ति को एक जैन उपासक विकटा ने बनवाया था।

यही उन प्रमाणों का सारांश है कि जिनसे यह फल निकाला जाता है कि जैन धर्म बीढ धर्म का समकालीन हें ऋीर वह उसकी शाखा नहीं है। बीट ग्रन्थों में "नातपुत्र" श्रौर निप्र<sup>°</sup>न्थों'' का उल्लेख होने से यह विचारना यथोचित हे कि नंगे जैनियों के सम्प्रदाय की उत्पत्ति भी उसी समय के लगभग हुई थी। वास्तव में हम कई वार लिख चुके हैं कि गौतम बुद्ध जिस समय शिक्ता देता था श्रौर श्रपने भिक्तुकों के सम्प्रदाय को पथ दिखलाता था उस समय भारतवर्ष में सन्यासियों के कई सम्प्रदाय थे। जिस वात का मानना वहत कठिन है वह यह है कि जैन धर्म, के जैमा कि हम उसे इस समय पाते हैं, ईसा के पहले छुटीं शताब्दी में निर्मान्य लोग मानने वाले थे। यह कथा कि जैनियों का नियम चन्द्रगुप्त के समय में मगध की सभा में निश्चित किया गया, सम्भवतः कल्पित है ऋौर यदि यह कथा सत्य भी होती तो ईशा के पहले तीसरी शताब्दी में जो नियम निश्चित किये गये थे उनसे ईसा के उपरान्त पाँचवीं शताब्दी के लिखे हुये नियमीं में बड़ा भेद होता। क्योंकि इसमें बहुत कम सन्देह हो सकता है कि प्राचीन निर्प्रान्थ लोगों के धर्म में बहुत पहले से परिवर्तन हुमा है ऋीर वह पूर्णतया बदल गया है, ऋीर इस सम्प्रदाय के ग्रंधक शिच्चित लोगों ने जिन्होंने कि रुवेत वस्त्र ग्रहण किया, वरावर श्रपनी कहावतों ग्रौर ग्राज्ञात्रों को, अपने नियमों ग्रौर रोतियों, अपनी कथात्रों ग्रौर वार्तात्रों को बौद्ध धर्म से ग्रहण किया जो कि ईसा के पहले शताब्दी में भारतवर्ष का प्रचित धर्म था। ये जैन लोग कई शताब्दियो तक बौद्ध धर्म को ऋधिकतर ग्रहरण करते गये यहाँ तक कि उन्होंने बौद्ध धर्म के सारांश को अपने ही धर्म की भाँति ग्रहण कर लिया श्रीर नंगे निग्रं न्यों के प्राचीन धर्म बहुत कम श्रंश वाकी रह गया था । उसी समय अर्थात् ईसा की पांचवीं शताब्दी में उनके धर्म प्रन्थ लिपिवद्ध किए गए हैं ऋौर इस कारण यह कोई ऋ। एचर्य की वात नहीं है कि वे बौद प्रन्थों की नकल जान पड़ते हैं जो कि ६ शताब्दी पहले लिखे जा चुके थे। तव यह मान कर कि निर्मन्थों की स्वतन्त्र उत्पत्ति ईसा से छुठीं शताब्दी में हुईं हम ह्वेनत्सांग को बहुत गलत नहीं समभ सकते कि उसने जैन धर्म को सातवीं शताब्दी में जैसा उसने देखा ( ग्रौर जिस दृष्टि से कि ग्राज हम उसे देखते हैं ) बीद्ध धर्म की शाला समभा हो।

वीड़ों छोर निर्धारणों के साथ-साथ मन्यामियों के जो छन्य मम्प्रदाय हैमा के पहले छुठी राताव्दी में थे उनमें छपने नमय में सबसे प्रसिद्ध गोशाल के स्थापित किये हुए छाजावक लोग थे। छशोक ने ब्राह्मणों और निर्धारणों के नाथ-माथ उनका भी उल्लेख छपने शिलालेखों में किया है। छतएव गोशाल हुद्ध और महाबीर का प्रतिस्वयों था परन्तु उनके सम्प्रदाय का छव लोप हो गया है।

ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है उससे यह विदित होता है कि जैनियों के धर्म में बीडों से बहुत कम अन्तर है। बोडों की भाँति जैनियों का भी सन्यासियों का सम्प्रदाय है और वे जीव हिंसा नहीं करते और संसार को त्यागने की प्रसंशा करने हैं। कुछ वातों में वे बौडों से भी वह गए हैं और उनका मत है कि केवल पशु और हनों में ही नहीं वरन तत्वों अर्थान् अग्न, बायु, पृथ्वी और जल के होटे-होटे परमासुओं में भी जीव हैं। अन्य वातों में जैन लोग बीडों की तरह बेद को नहीं मानने वे अम और निवांस के सिडान्तों को स्वीकार करने हैं और आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास परने हैं। वे पच्चीम तीर्थकारों में भी विश्वास करते हैं जैसे कि प्राचीन बीड लोग यह विश्वास करते थे कि गाँतम बुढ़ के पहले २४ बुढ़ हो गए हैं।

जैनियों के पवित्र ग्रन्थों ग्राथीत् त्रागमों के साथ भाग है जिनमें छंग सबसे प्रधान भाग है। ग्रंग मात हैं जिनमें त्राचारांगस्त्र का जिसमें जैन सन्यानियों के श्राचरण् के नियम दिये हैं, ग्रानुवाद डाक्टर जेकोबी साहब ने किया है छीर उपासक दशा का, जिसमें जैन उपासकों के ग्राचरण नियम हैं ग्रानुवाद डाक्टर हर्नली साहब ने किया हैं।

श्रव हम श्रपने पाठकों के सम्मुख श्राचारागस्य से महाबीर के जीवन चरित्र के कुछ श्रंश श्रद्धत करेंगे। इस प्रन्ध के विद्वान श्रनुवादक हमेंन जेकोडी नाहद ने इस प्रन्थ का समय ईसा के पहले तीसरी श्रथवा चीथी शताब्दी में निश्चय किया है परन्तु प्रन्थ की श्राहण्यस्युक्त तथा बनावटी भाषा से बहुत से पाठक लोग एसे ईसा के कहे शताब्दियों के उपरान्त का विचार करेगे। समस्त प्रन्थ गाँतम के जीवन चरित्र के नीथे गुढ़ वर्णन के बहुत दूरस्थ श्रीर बहुत दिगड़े हुए श्रनरूप की तरह है।

जब ज्ञियनी त्रिसला ने इन चौदहों भीष्ट स्वप्नों को देखा दो दह हाग कर प्रसन्न, हर्षित चौर श्रामन्दित सहुई, छान्ने पलड़ ने उटी छौर चौदी से उत्तरी । न दो शीवता में, न कांपती हुई, राजहंसिनी की तरह शीव श्रीर समान चाल से वह च्रिय सिद्धार्थ के पलङ्ग के पास गई। वहाँ उसने च्रिय सिद्धार्थ को जगाया श्रीर उससे नम्र, मनोहर, प्रीतियुक्त, मृदु, प्रतापशाली, सुन्दर, श्रुभ, कल्याणमय, मङ्गलदायक सुली, हृदय को सुल देनेवाले, तुले हुये, मीठे श्रीर कोमल शब्दों में कहा हे स्वमीं के देवताश्रों के प्रियरात्र, मैं श्रभी श्रपने पलङ्ग पर थी "श्रीर चौदह स्वप्नों को, श्रर्थात् एक हाथी इत्यादि को देखकर जाग उठी। हे स्वामी इन चौदहों श्रेष्ठ स्वप्नों का क्या श्रानन्दमय फल निश्चय कर के होगा ? उसने श्रपनी स्वामाविक बुद्धि श्रीर श्रन्तर्शन से विचार के साथ इन स्वप्नों का श्रर्थ समक्ष ल्या श्रीर च्रियानी त्रिसला से नम्र, मनोहर इत्यादि शब्दों में भी कहा है देवताश्रों की प्रियपात्र तुमने कीर्त्तिमान स्वप्न देखे हैं "तुम्हें एक मनोहर सुन्दर बालक उत्पन्न होगा जो कि हमारे वंश की पताका, हमारे वंश का दीपक, हमारे वंश का सिरमीर हमारे वंश का श्राभूषण, हमारे वंश को प्रतापी वनानेवाला, हमारे वंश का कृत, हमारे वंश का सहारा, हमारे वंश का श्रानन्द श्रीर यश देनेवाला, हमारे वंश का वृत्त, हमारे वंश को उच्च बनानेवाला होगा। '

बहुत से सरदारों, राज्याधिकारियों, राजान्नीं, राजकुमारों, वीरों, घर के मुलियों, मिन्त्रियों, प्रधान मिन्त्रियों, ज्योतिषियों, नौकरों, गृत्यकों, नगरवासियों ज्यापिरियों सीदागरों के नायकों, सेना पितयों, यात्रियों के नायकों, न्रीर सीमा रचकों के वीच में वह मनुष्यों के सरदार स्त्रीर स्वामी की तरह, मनुष्यों के वीच सांड़ स्त्रीर सिंह की तरह श्रेष्ठ प्रताप स्त्रीर यश से चमकता हुस्रा देखने में प्रिय, उस चन्द्रमा की तरह जो कि नच्त्रों स्त्रीर चमकते हुए तारों के वीच श्वेत वादलों में से निकलता है, उसने स्नान के गृह में से सभा भवन में प्रवेश किया स्त्रीर पूरव की स्त्रोर मुँह करके स्त्रपने सिंहासन पर बैठा न हे देवतास्त्रों के प्रिय उन स्वप्नों का फल वतलाने वालों को शीघ्र बतलास्त्रों जो कि लच्च्यों के फल की विद्या में उसकी स्त्राठों शाखास्त्रों क सिंहत भली भाँति निपुण हैं स्त्रीर उसके स्त्रातिरिक्त बहुत से स्त्रन्य शास्त्रों में निपुण हैं । जब स्वप्नों का फल वतलाने वालों ने चित्रिय सिद्धार्थ का यह समाचार सुना तो उन्होंने "स्त्रपने मन में स्थिर किया। वे उन पर विचार करने स्त्रीर परस्पर वात करने लगे "।

जिस रात्रि को पूज्य महावीर ने जम्म लिया उसमें देवतात्रों और देवियों के नीचे उतरने श्रीर ऊपर चढ़ने के कारण बड़ा दैवी प्रकाश हुआ और सृष्टि में प्रकाश से चमकते हुये देवताश्रों के समूह से वड़ा हलचल श्रीर शब्द हुआ पूज्य महावीर ने गृहस्थ श्राश्रम ग्रहण करने के पहले ( श्रर्थात् अपने विवाह के पहले ) प्रधान श्रपरिमित

स्रीर स्रक्ंटित ज्ञान तथा स्रन्तर्ज्ञान प्राप्त कर लिया था। पृच्य महाबीर ने स्रपने इस प्रधान अपरिमित शान और अन्तर्शान के द्वारा देखा कि उसके त्याग का समय निकट आ गया था । उसने ऋपनो चाँदी , ऋपना स्वर्ण, ऋपना धन, धान्य, पदवी, राज्य, सेना, ब्रन्न, कोष, भंडार, नगर, स्त्रीगृह, को त्याग दिया। उसने ब्रपनी यथार्थ ब्रम्ल्य सम्पत्ति का यथा धन, स्वर्ण, रत्न, मिण, मोती, संख, पत्थर, मूंगे, लाल, इत्यादि का त्याग कर दिया श्रीर उसने योग्य मनुष्यों के द्वारा धन चँटवाया । उसने दिख्य मनुष्यों को धन बँटवाया । ..... पूच्य महावीर ने एक वर्ष और एक महीने तक वस्त्र पहने उसके उपारान्त वह नंगा फिरने लगा श्रीर श्रानी श्रं गुली में भिक्ता लेने लगा। बारह वर्ष से अधिक समय तक पूज्य महाबीर ने अपने शरीर की कोई सुघ नहीं ली । वह धीरता के साथ सब दैविक, मानुषिक ग्रथवा पशुश्रों के द्वारा की हुई सुग्टनाग्रों ग्रीर दुर्घट-नात्रों को सहन करता रहा . । तेरहवें वर्ष, ग्रीप्म ऋतु के दूसरे मास में, चीथे पन् में, वैशाख के शुक्ल पद्म में दसवें दिन जब कि छाया पूरव की छोर फिर गई थी छीर पहला जागरण समाप्त हो गया था श्रयांत् सुवत के दिन विजय सुहूर्त में ऋज पालिका नदी के तट पर जिम्भिक ग्राम के बाहर, एक पुराने मन्दिर के निकट, छामाग गृहस्थ के खेत में, एक साल बुक्त के नीचे, जिस समय कि चन्द्रमा का उत्तराकात्गुनी नक्ष से संयोग था दोनों एड़ियों को मिलाकर कुकुडू वैठे हुये धूप में दाई दिन तक निर्जल बत रह कर बड़े ध्यान में मरन रह कर उन सर्वोच्च शान छीर ग्रनार्गान श्चर्यात् कैवल्य को उसने प्राप्त किया जो कि श्रपरिमित. प्रधान, श्रवृधित, पूरा स्त्रीर सम्पूर्ण है...।

उस काल में, उस समय में पहली वर्षा ऋतु में श्राप्टक प्राम में वह टहरा तीन बरसातों तक चम्पा श्रीर पृष्टि चम्पा में टहरा, बारह चरसातों तक चम्पा श्रीर पृष्टि चम्पा में टहरा, बारह चरसातों तक चमा श्रीर वित्त वेशाली श्रीर वित्त प्राम में, चौदह बरसातों तक राजगृह में श्रीर नालद के श्रान-वास, छः चरसातों तक मिथिला में दो, बरसातों तक मिथिला में, एक प्राप्त मिन में, एक श्रावस्ता में, एक पापा नगर में राजा के लेखकों के कार्यालय में होर पहीं उसकी श्रीन्तम वरसात थी। उस वर्षाऋतु के चीप मास में, सातवे पक् में, चार्तिक मान के कृष्ण पक्ष की श्रमावास्त्रा को इस पक्ष की श्रान्तम गित में, पापा नगर में हिन्दरण राजा के लेखकों के कार्यालय में पूज्य महावीर की मृत्यु हुई, वह चला गया, उसने संसार को छोड़ दिया, जन्म बुटाइस्था श्रीर मृत्यु के देवनों की बाट हाला, वह गिड, खड़ मुक्त, (सब दु:खों का) नाश करने वाला, सदा के लिये स्वतन्त्र, सब दुखों है रिहत हो गया।

उपासक दशा में जैसा कि उनके नाम से विदित होता है जैन उपासकों के धर्मों का दस उपदेशों में उल्लेख हैं। पहले उपदेश में उसके प्रतिज्ञाओं ग्रोर ग्राचारों का वर्णन है जिनके ग्रनुसार उपासक को चलना चाहिये, इसके उपारान्त के चार उपदेशों में बाहरी क्लेशों से जो भिन्न-भिन्न प्रकार की भावनात्रों की उत्पत्ति होती है उनका वर्णन है, छुठें उपदेश में भीतरी सन्देह से ग्रीर विशेष कर दूसरे गोशाल के ग्राजावकों की तरह दूसरे धर्मों के विरोध से जिन भावनात्रों की उत्पत्ति होती है उनका वर्णन है, सातवें उपदेश में जैन धर्म की श्रेष्टता दिखलाई गई है, ग्राठवें में इन्द्रियों के सुख की भावनात्रों का वर्णन है, ग्रीर नवें ग्रीर दसें उपदेशों में सच्चे जैन उपासक के शान्तिमय जीवन के उदाहरण दिये हैं।

डाक्टर हानली साहब ने जो इस ग्रन्थ का अनुवाद किया है उसमें से कुछ वाक्य उद्धृत करने में स्थानाभाव से हम असमर्थ हैं परन्तु हम उस अंश की कुछ वातों की आलोचना के गे जिसमें कि आनन्द की वातचीत का वर्णन हैं क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसे सुख की वस्तुओं का उल्लेख है जिनमें प्राचं न समय के हिन्दू गृहस्य लोग सन्तोष के साथ लिप्त रहते थे और जो हम लोगों के लिये मनोरंजक होगी। आनन्द सन्यासी नहीं हुआ था परन्तु वह केवल जैन उपासक था अतएव उसने सन्यासियों के महाब्रतों की अपेक्ष केवल पाँच छोटे ब्रतों को ग्रहण किया था।

त्रानन्द ने सब प्राणियों से कुट्यवहार श्रसत्य भाषण श्रीर चोरी का त्याग किया था उसने केवल एक पत्नी से यह कर संतोष किया था कि "केवल एक स्त्री श्रर्थात् श्रपनी पत्नी शिवनन्दा को छोड़ कर मैं सब प्रकार के स्त्री के संसर्ग का त्याग करता हूँ।" उसने श्रपने धन की सीमा चार करोड़ स्वर्ण मुद्रा को एक रिच्चत स्थान में रखकर, चार करोड़ सोने की मुद्रा को व्याज पर लगाकर श्रीर चार करोड़ स्वर्ण की मुद्रा की सम्पत्ति रख कर बांधी थी। इसी प्रकार उसने पशुश्रों से चार सुण्ड, जिसमें प्रत्येक सुण्ड में दस हजार पशु हैं, पांच सौ हल श्रीर प्रत्येक हल के लिये १०० निवर्तन भूमि, विदेश से व्यापार के लिये ४०० छकड़े श्रीर श्रपने देश के व्यापार के लिये ५०० छकड़े श्रीर श्रपने देश के व्यापार के लिये ५०० छकड़े श्रीर श्रपने देश के व्यापार के लिये चार-चार नौकाएँ रखने की सीमा बाँधी है। उपरोक्त दुचान्त से हमें प्राचीन समय के हिन्दू धनाद्य, जमीदार, महाजन श्रीर व्यापारी श्रर्थात् सेठ का, जो कि भारतवर्ष में सदा से रहे हैं ठीक-ठीक ज्ञान होता है। श्रव हम गृहस्थी की श्रीर विलास की वस्तुश्रों का वर्णन करेंगे। श्रानन्द ने श्रपने स्नान के लिये एक लाल रङ्ग का श्रंगीछा, दाँत

साफ करने के लिये एक प्रकार को हरी दतुवन, एक प्रकार का फल, आमलक क वृध के सहश गूदा, लगाने के लिये दो प्रकार के तेल, एक प्रकार का मुगनियत चूर्ण, धोने के लिये आठ घड़ा जल, एक प्रकार का वस्त्र अर्थात् कई के करड़ों क एक जोड़ा, मुसव्वर, केशर, चन्द्रन और इसी प्रकार को वस्तुओं की बनी हुई सुगनिय एक प्रकार का फूल अर्थात् सफेद कमल, दो प्रकार के आभूवण अर्थात् कान का आभूपण और उसके नाम को खुदी हुई अंगृठी और कुछ प्रकार के पूप से अर्थन वि

भोजन के विषय में उसने चावल और दाल के न्सेवार पदार्थ थी में भूने हुए खीं चीनी मिलाये हुए खांजे से अपने को परिमित किया है। उसने मिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के बोए हुये चावलों के भात, कलई मूंग, दाल, शरदऋषु में गाय के दूध की धी के कई प्रकार के रसदार पदार्थ, पालज्ज की बनी हुई एक प्रकार की मिद्रा, सादी चटितयीं, पीने के लिये वर्षा का जल और अन्त में पाँच प्रकार के पान से अपने को परिमित्र किया है। हमारे बहुत से पाटक लोग यह विचार कोंगे कि हमाग मित्र शानन्द श्वयनी इतनी सम्पत्ति और इतने भारी व्यापार एवं काम तथा भोग विलास की इतनी सामित्रीं के साथ कुछ बुरी दशा में नहीं था।

#### तेतीसवाँ श्रध्याय

# बौद्ध काल

# [ ईसवी ३२० वर्ष पहले से सन् ५०० ईसवी तक }

# चन्द्रगुप्त और त्रशोक

य्नानी सिकन्दर की मृत्यु से प्राचीन संसार के इतिहास में एक नया काल आरम्भ होता है। भारतवर्ष में भी इस समय से एक नये काल का आरम्भ होता है। इस नये काल में एक बड़ी राजकीय घटना यह हुई कि चन्द्रगुप्त की बुद्धि से समस्त उत्तरीं भारतवर्ष पहले-पहल एक च्रत्र के नीचे लाया गया। इस काल की धर्म सम्बन्धी एक बड़ी घटना यह हुई कि गौतम बुद्ध के जिस धर्म का, अब तक केवल नम्न और नीचे की श्रेणी के लोगों में प्रचार हो रहा था, उसे चन्द्रगुप्त के पोते । प्रसिद्ध अशोक ने प्रहण किया और उसका भारतवर्ष में तथा भारतवर्ष के वाहर भी उपदेश और प्रचार किथा।

स्वयं चन्द्रगुप्त के विषय में हम अन्यत्र लिख चुके हैं। उसका राज्य सारे उत्तरी भारतवर्ष में विहार से लेकर पंजाब तक फैला हुआ था। उसने यूनानियों को को पंजाब से निकाल दिया, सिन्ध नदी के उस पार का देश उन लोगों से छीन लिया और अन्त में पश्चिमी एशिया में सिकन्दर के उत्तराधिकारी सिल्यूकस के साथ मेल कर लिया। चन्द्रगुप्त ने जिन देशों को जीता था उन्हें सिल्यूकस ने उसके पास रहने दिया और इस बड़े हिन्दू सम्राट के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया।

हम यह भी देख चुके हैं कि चन्द्रगुप्त के पास छः लाख पैदल श्रीर तीस हजार बुड़सवारों की सेना थी श्रीर उसके कर्म वारी लोग नगर श्रीर गाँव प्रवन्ध को भली भाँति करते थे। वािख्य, व्यापार, श्रीर खेती की रह्मा की जाती थी, सिंचाई का उत्तम प्रवन्ध किया जाता था श्रीर जंगल रिच्त रक्खे जाते थे। एक यूनानी पजदूत ने जो कि चन्द्रगुप्त के दरबार में रहा था, श्राश्चर्य श्रीर प्रशंसा के साथ लिखा है कि देश के श्रिधिक भाग में सिंचाई का प्रवन्ध होने के कारण इस देश में श्रकाल पड़ता ही नहीं श्रीर वोई हुई भूमि के पास ही युद्ध श्रीर लड़ाइयाँ

होती थीं परन्तु युद्ध करने वालों में से कोई भी किसी किसान को या उसकी खेती का कोई हानि नहीं पहुँचाता था। चन्द्रगुप्त के हिन्दू राज्य का वल श्रीर विस्तार उसके राज्य में जान श्रीर माल की रहा, उस प्राचीन समय में खेती श्रीर सिंचाई के प्रवन्ध की उत्तम दशाश्रों का वर्णन ऐसा है जिसे श्राजकल का प्रत्येक हिन्दू उचित श्रिभमान के साथ रमरण करेगा।

ईसा के लगभग २६० वष पहले चन्द्रगुप्त का पुत्र विन्दुसार उसका उत्तरा-घिकारी हुद्या छीर ईसा के २६० वर्ष पहले विन्दुसार का उत्तराधिकारी प्रकिट स्रशोक हुद्या ।

श्रायों कें भारतवर्ष में श्राकर वसने के समय से श्रव तक ऐसा प्रतानी कोई राजा नहीं हुआ था श्रीर इसके बाद भी उससे बढ़कर प्रतानी कोई नहीं हुआ। परन्तु श्रशोक श्रपने राज्य श्रीर श्रपने श्रिधकार के विस्तार के कारण इतना विख्यात नहीं है जितना कि श्रपने उदार श्रीर सहज स्वभाव के कारण, जो कि इसके राज्य प्रवस्थ तथा विदेशियों के साथ उसके व्यवहार में पाया जाता है। स्वय में बजा जीम लेने तथा सत्य के प्रचार की श्रमिलाण के कारण, उसने साहचेरिया से लेकर लजा तक इसका नाम घर-घर में प्रसिद्ध कर दिया है। भारतवर्ष के विसी सम्राट का, पर्वा राज कि विक्रमादित्य का भी, नाम ऐसा विख्यात नहीं है श्रीर विक्री रसाट ने स्वचार श्रीर पुष्प में उत्साह के कारण संसार के इतिहास पर ऐसा प्रभाव नहीं हाला है।

कहा जाता है कि श्रपने पिता के राज्य वाल में श्रशोक उन्हेंनी के राजप्रतिनिधि के पास भेजा गया था। यदि हम 'श्रशोक श्रवदान' से प्रत्यकार को ठीक समके तो श्रशोक एक ब्राह्मणी रानी सुभद्राङ्की से उत्पन्न हुआ था। यही प्रत्यकार लिखता है कि श्रशोक श्रपनी युवावस्था में बड़ा उपद्रवी था और इस कारण वह पश्चिमी सीमा प्रदेश में एक बलवे को शान्त करने लिये भेजा गया था जो कि तक्शिला में हुआ था और जिसको कि उसने बड़ी सफलता के साथ शान्त किया। दिन्दुमार की मृत्यु पर श्रशोक राज गही पर वैठा और उसके गही पर दैठने का समय ईमा के लगभग २६० यर्प पहले माना जाता है।

उत्तरी होर दिल्ली होंहों के ग्रन्थों में हाझोज के राह्य के विषय में बहुत कम प्रामाणिय वार्ते हैं। लंका की पुस्तकों में लिखा है कि हाझोज से राहरही होते के पहते हारने ६६ भाइयों को (तालमाय के हानुमार उसके लेकत हाः शार्ट के मार हाला, हासोक त्रवद्गत में लिखा है कि होंड तोने के बाते वह हाने कमें हानियों होंग उनकी स्त्रियों को मार डालता था एवं बहुतेरे नियस्तियों के साथ वहां निर्देशना का व्यवहार करता था । ये कथाएँ बिलकुल निर्मूल हैं श्रीर वे केवल बीद धर्म के महत्व का व्यवहार को घटाने के लिये गढ़ी गई हैं कि बीद होने के पहले श्रशोक का श्राचरणऐसा कलंकित था।

हम लोगों के लिये हर्ष का विषय है कि इस बड़े सम्राट की स्चनाएँ हमें ग्रव तक प्राप्त हैं ग्रीर वे उत्तर काल के किवयों ग्रीर इतिहास लेखकों की तरह कपोल किएत कथाएँ नहीं हैं, वरन् वे चट्टानों, गुफाग्रों ग्रीर स्तूपों पर उसी की ग्राज्ञा से उसी के समय में उस समय की भाषा ग्रीर श्रव्तरों में खुदी हुई हैं। इन शिलालेखों से जो ऐतिहासिक बातें विदित होती हैं उन्हें फान्स के प्रसिद्ध विद्वान सेनाट ने बड़ी विद्वत्ता ग्रीर बुद्धिमानी से संग्रहीत किया है। हम उनके ''ले इन्सकुप्शन डी पियदसी'' न'मक ग्रन्थ से कुछ बातों की श्रलोचना करेंगे।

चहानों पर की १४ स्चनाएँ अशोक के राज्यामिष के के १३ वें छौर १४ वें वर्ष की खुदी हुई जान पड़ती हैं और स्त्पों पर की खाठ स्चनाएँ २७ वें छौर २८ वें वर्षों की खुदी हुई हैं। स्त्पों की अन्तिम स्चना इस वड़े सम्राट के विचारों छौर इच्छाओं का अन्तिम लेख है जो कि अब हम लोगों को प्राप्त है। गुफाओं की स्चना समय के क्रम से चहानों और स्त्पों के बीच की हैं।

दीपवंश श्रीर महावंश में लिखा है कि श्रशोक ने श्रपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। परन्तु सेनार्ट साहव स्वयं इन शिलाले लों से सिद्ध करते हैं कि उसने इस धर्म को श्रपने राज्यभिषेक के नवें वर्ष में श्रीर किल्क विजय करने के उपरान्त ही ग्रहण किया था। यह किल्क के युद्ध को निर्दयता श्रीर मार काट ही थी जिसने इस दयालु श्रीर परोपकारी सम्राट के हृद्य पर एक बड़ा प्रभाव डाला श्रीर उसे गौतम का दयालु श्रीर कोमल धर्म ग्रहण करने के लिये उत्साहित किया। इसके दो वर्षों के उपरान्त श्रपने राज्याभिषेक के ग्यारहवें वर्ष में श्रशोक पुनः दूसरी बार वीद्ध बनाया गया श्रथीत् उसने पहले की श्रपेका श्रीधक उत्साह के साथ इस धर्म के प्रचार की प्रतिज्ञा की। तेरहवें वर्ष से उसने श्रपने विस्तृत राज्य के सब भागों में श्रपनी सूचनाएँ खुदवाई।

इन शिलालेखों से हमें विदित होता है कि उनके खोदने के समय श्रशोक के भाई वहिन जीवित थे श्रीर इस कारण यह कथा भूठ समभी जानी चाहिये कि श्रशोक ने राजगद्दी पाने के लिये अपने भाइयों को मार डाला। इस सम्राट की कई रानियाँ थीं श्रीर एक शिलालेख में उसकी दूसरी रानी (द्वितीया देवी) की उदारता का उल्लेख है। इस राज्य की राजधानी पाटलीपुत्र थी परन्तु उज्जयिनी, तत्त्शिला, तोसली श्रीर समापा का भी ऋघीनस्थ नगरों की तरह उल्लेख पाया जाता है। साग उत्तरी भारतवर्ष इस नम्राट के राज्य में या।

उत्तरी भारतवर्ष की सीमा के बाहर की चौदह जातियाँ ( आपरान्त ) भी उनके अधीन थीं । इनमें (वेक्ट्रिया के) यवन लोग, (काबुल के) कम्बंब लोग, (काबार के) गांधार लोग, राष्ट्रिक लोग (सीराष्ट्र और महाराष्ट्र लोग), पेटेनिक लोग ( अधीत दिल्ला के पेथन अध्या प्रतिष्टान लोग), (दिल्ला के) अन्त्र लोग, (विक्ला के) प्रीत लोग, औं नाभणित लोगों का उत्लेख हैं। इस प्रकार दिल्ला भारतवर्ष में कृष्णा नदी तक और पश्चिम में काबुल, कन्धार और वेक्ट्रिया तक का देश इस बड़े सम्राट के अधीन था।

श्राम-पाम की श्रम्य स्वतन्त्र जातियों का भी "प्रास्यन्त" के नाम से उल्लेख किया गया है। इनमें चील, पांड्य श्रीर केरालपुत जाति (जो मट क्राम्या नदी के दिल्ला में थी) तथा पांचों यूनानी राज्य भी सम्मिलित हैं।

श्रशोक के राज्य प्रवस्थ का हत्तान्त शिलालेखों से बहुत जस जिदित होता है। हमको पुरुषों श्रथांत् राजा के कर्मचारियों. महामावों श्रथांत राजा जाने कर्मचारियों, धर्म महामावों श्रथांत् उन कर्मचारियों का को विशेषकः धर्म जा प्रचार प्रोर धर्माचरण का पालन किये जाने के लिये नियत थे, प्रावेशिको प्रधांत प्रश्निक सर्वारों श्रीर श्राधुनिक राव, रावलों श्रीर ठाकुने के पुरुषाकों का ले कि नास्त्राची में सैनिक राज्य प्रणाली के कारण सदा बहुनायत से रहे हैं, इस्तिक कारण प्रचान के कि श्रीतिक के श्रमत महामावों श्रथांत सीमा प्रवेश के वर्मचारिके प्रिक्त के श्रमत महामावों श्रथांत सीमा प्रवेश के वर्मचारिके प्रार्थ हैं। के लिये नियत थे, भी उल्लेख मिलता है।

है। इसी शिलालेख तथा रूपनाथ के शिलालेख में भी यह उल्लेख है कि अशोक ने उस समय के जाने हुए सब देशों में धर्मोंपदेशकों को भेजा। भन्न के शिलालेख में अशोक ने बौद्धों की तीनों वातों अर्थात् बुद्ध, धर्म और संघ में अपना विश्वास प्रगट किया है।

श्रव हम स्वयं शिलालेखों का वर्णन करते हैं श्रीर हम पहले चट्टानों पर की सूचनाश्रों से प्रारम्भ करेंगे।

भारतवर्ष के पाँच भिन्न-भिन्न भागों में पाँच चट्टानों पर श्रशोक की एक ही श्राज्ञावली के पाँच पाठ खुदे हुये हैं। उनमें एक कपुरद गिरि के निकट है जो कि सिन्ध के तट पर श्रटक से लगभग २५ मील उत्तर-पिश्चम है, दूसरा खालसी के निकट जमुना के तट पर ठीक उस स्थान पर है जहाँ कि यह नदी हिमालय पर्वत की ऊँची श्रेणी को छोड़ती है, तीसरा गुजरात में गिरनार पर है जो कि प्रसिद्ध सोमनाथ से लगभग ४० मील उत्तर है, चौथा उड़ीसा में धौली पर है जो कटक से २० मील दिच्या है श्रीर पाँचवाँ चिल्क भील के निकट जौगढ़ पर है जो श्राधुनिक गंजाम नगर से १८ मील उत्तर-पिश्चम की श्रोर है।

ये चौदहों सूचनाएँ भारतवर्ष के इतिहास के प्रत्येक जानने वाले के लिये इतनी उपयोगी है कि हम यहाँ पर उनका पूरा अनुवाद देना आवश्यक समभते हैं। पहले पहल उनका अनुवाद जेम्म प्रिन्सेप साहव ने किया था और उनके उपरान्त विल्सन, वर्नफ, लेसन, कर्न और सेनार्ट साहवों ने इस अनुवाद को संशोधित किया है। सेनार्ट साहव का अनुवाद सबसे नवीन है और उन्हीं के आधार पर निम्नलिखित अनुवाद देते हैं। यह लिखना कदाचित आवश्यक नहीं हैं कि इन सूचनाओं में अशोक अपने को पियदशी (प्रियदशीं) कहता है—

#### (१) सूचना

यह स्चना देवताओं के प्यारे राजा पियदमी की आज्ञा से खुदबाई गई है। यहाँ इस पृथ्वी पर कोई किसी जीवधारी जन्तु को विलदान अथवा भोजन के लिए न मारे। राजा पियदसी ऐसे भोजन में बहुत से पाप देखता है। पहले ऐसे भोजन की आजा थी और देवताओं के प्रिय राजा पियदशी के रसोई घर में तथा देवताओं के प्रिय राजा पियदसी के भोजन के लिये प्रतिदिन हजारों जीव मारे जाते थे। जिस समय यह स्चना खोदी जा रही है उस समय उसके भोजन के लिये केवल तीन जीव अर्थात् दो पद्मी और एक हरिन मारे जाते है और उनमें हरिन नित्य नहीं मारा जाता। भविष्य में ये तीनों जीव भी नहीं मारे जांयगे।

#### (२) सूचना

देवतात्रों के प्रिय राजा पियदसी के राज्य में सर्वत्र छीर सीमा प्रदेश में रहने वाली जातियों यथा चोल, पांड्य, सत्यपत्र छीर केरलपुत्र के राज्यों में तम्बन्धी तक, यूनानियों के राजा एण्टिछोकस छीर उसके छान पान के राजाछों के राज्य से सर्वत्र देवताछों के प्रिय राजा पियदसी ने दो प्रकार की छीपधियों के दिए जाने का प्रवन्ध किया है छर्यात् मनुष्यों के लिये छीपधि छीर पशुछों के लिये छीपधि । जहाँ कहीं मनुष्यों छीर पशुछों के लिये लाभदायक पीधे नहीं होते वहाँ वे ले जाकर लगाए गए हैं छीर सर्वसाधारण के मार्गों में मनुष्यों छीर पशुछों के लिये कुँए खोदवाये गए हैं श

# (३) सुचना

देवताओं के प्रिय राजा वियदसी ने इस माँति कहा । अपने राज्याविक के बारहों वर्ष में मैंने इस प्रकार आशाएँ दीं । मेरे राज्य में सर्वत्र धर्मयुक्त, राज्य धीर नगरी के राज्याधिकारी पाँच वर्ष में एक बार एक सभा । अनुसम्यान ) में एक वित हों चीर अपने कर्तव्य के अनुसार इस प्रकार धर्म की शिकाएं के 'अपने 'पत्ता, माना, मिनो', संगियो और सम्गन्धियों की धर्मयुक्त सेवा करना ध्रव्यु धीर उचित है, शामगी पीर आमनों को मिल्ला देना, प्राणियों के जीवन का सरकार धीर ध्रवस्त्रय तथा पड़ सबत स वचना अन्छ। और उचित है। ये तब राज्य धर्मयुने को मन धीर चारप से विस्तार पूर्वक शिल्ला देगा।

# (४) सृचना

प्राचीन समय में कई सी वर्षी तक जीवों का दध, पर्गुद्धों पर निर्दयता, संबिधिं। के सत्कार का श्रभाव श्रीर ब्राह्मणों श्रीर क्षामनों के सत्कार का श्रभाव चला श्रामा हैं परन्तु श्राज राजा पियदसी ने जो कि देवता श्रों का प्रिय श्रोर धर्म बाद में बदा मत्त है दिहोरा पिटवा कर श्रीर लाव लशकर हाथी मशाल श्रीर स्वर्गीय बस्तुश्री बो श्रमनी प्रजा को दिखल। कर धर्म को प्रगट किया।

धर्म के प्रचार को सृष्टि के अन्त तक रिक्त रक्षेंगे। धर्म और भलाई में दृढ़ रह कर वे लोग धर्म की शिक्षा देंगे। क्योंकि धर्म की शिक्षा देना सब कार्यों से उत्कृष्ट है और भलाई के बिना कोई धर्म का कार्य नहीं होता। धार्मिक प्रेम का दृढ़ होना और उसकी चृद्धि होना बांछनीय है। इस उद्देश्य से यह शिलालेख खुदवाया गया है कि वे लोग अपने को इस सर्वोच्च भलाई के कार्य में लगावें और उसकी अवनित न होने दें। देवताओं के प्रिय राजा पियदसी ने इसको अपने राजगद्दी पर बैठने के बारह वर्ष के पीछे खुदवाया है।

# (४) सूचना

देवतात्रों का त्रिय राजा पियदसी इस भाँति वोला ! पुण्य करना कठिन है स्त्रीर जो लोग पुण्य करते है वे कठिन कार्य करते हैं। मैंने स्वयं से वहुत से पुण्य के कार्य किये हैं। इसी भाँति मेरे पुत्र, पीत्र स्त्रीर मेरी सबसे ऋन्तिम सन्तिति कल्पान्त तक पुण्य के कार्य करेगी, जो इस कार्य करने में चूकेगा वह पाप का भागी होगा। पाप करना सहज है। देखो प्राचीन समय में धर्म का प्रवन्ध करने वाले कर्मचारी (धर्म महामात्र ) नहीं थे। परन्त मैंने अपने राज्याभिषेक के १३ वें वर्ष में धर्म के प्रवन्ध करने वाले नियत किये हैं । ये लोग सब सम्प्रदाय के लोगों से धर्म के स्थापित करने ऋौर उन्नति करने के लिये श्रीर धर्म युतों की भलाई करने के लिए मिलते हैं। वे यवन, कम्बोज, गान्धार, सीराष्ट्र, पेतेनिक, स्त्रीर सीमा प्रदेश की स्रन्य ( स्त्रपारान्त ) जातियों के साथ मिलते हैं। वे योदास्रों स्रोर ब्राह्मणों के साथ, गरीव, स्रमीर स्रोर वृद्धों के साथ, उनकी मलाई स्रोर सुख के लिये और सत्य धर्म के अनुयायियों के मार्ग को सब बिझों से रहित करने के लिये मिलते हैं। जो लोग बन्धनों में है उन्हें वे सुख देते हैं, ख्रीर उनकी वाधास्रों को दूर करके उन्हें मुक्त करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कूटुम्ब का पालन करना पड़ता है, वे धोखे का शिकार हुए हैं वृद्धावस्था उन्हें आ वेरा है। पाटलिपुत्र तथा अन्य नगरों में वे मेरे भाई, वहनों त्रीर त्रान्य सम्बन्धियों के घर में यत्न करते हैं। सर्वत्र धर्म महामात्र लोग सच्चे धर्म के अनुयायियों, धर्म में लगे हुए और धर्म में हद लोगों और दान करने चालों के साथ, मिलते हैं! इसी उहे श्य से यह सूचना खदवाई गई है।

#### (६) सूचना

देवतात्रों का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला ! प्राचीन समय में हर समय कार्य करने छीर विवरण सुनने की ऐसी प्रणाली कभी नहीं थी ! इसे मैंने ही किया है। इस समय, खाने के समय, विश्राम के समय, शयनागार में, एकान्त में, अथवा वाटिका

में, सर्वत्र वे कर्मचारी लोग मेरे पास स्राते जाते हैं जिन्हों कि मेरी प्रजा के काम काज के विषय की एचना का भार दिया गया है स्रीर में अपनी प्रजा के सम्दन्ध की वातें उनके द्वारा कहला देता हूँ। स्वयं मेरे मुख से कही हुई शिक्ताओं को मेरे धर्म महामात्र लोग प्रजा से कहते हैं। इस प्रकार मेंने यह स्राज्ञा दी है कि जहां कहीं धर्मों परेशकों की सभाओं में मतभेद अथवा भगड़ा हो उसकी उच्चना मुफे सदा मिलनी चाहिये। क्योंकि न्याय के प्रवत्थ में जितना उद्योग किया जाय थोड़ा है। मेरा यह धर्म है कि में शिक्ता द्वारा लोगों की भलाई कहाँ। निरन्तर उद्योग ख्रीर न्याय का उचित प्रवत्थ सर्व साधारण के हित की जह है ख्रीर इससे अधिक फलदायक कुछ नहीं है। इप्तप्य मेरे सब यन्तों का एक यही उद्देश्य अर्थात् सर्व साधारण से इस प्रकार उक्तुण होना है। में यहाँ इसके नीचे उन्हें इतना सुखी रखता हूँ जितना कि मेरे किये हो राकता है। वे भविष्य में स्वर्ग में सुख पावें। इसी उद्देश्य में मैने यह सूचना यहां जुदवाई है कि वह बहुत समय तक बनी रहे ख्रीर मेरे पुत्र पीत्र द्यीर प्रयात्र मेरी तरह सर्व साधारण का हित करें। इस बड़े उद्देश्य के लिये बहुत ही अधिक उद्योग की छावरयकता है।

#### (७) सृचना

देवतास्त्रों के प्रिय राजा पियदमी की यह वही स्त्रिमनाण है कि सब स्थानों में सब जातियाँ स्रापीड़ित रहें, वे सब समान रीति से इन्द्रियों का दमन कर ख़ीर ख़ाना को पवित्र बनावें परन्तु मनुष्य श्रपनी सांसारिक वातों में स्त्रधीर हैं। इस कारण लोग जिन वातों को मानते हैं उनके स्त्रनुसार कार्य पूर्ण रीति से नहीं करते ख़ीर ज्ञ' लोग बहुत सा दान नहीं देते वे भी ख्रपनी इन्द्रियों का दमन ख़ीर ख़ात्मा को पवित्र कर सकते हैं ख़ीर ख़पने भक्तों में कृतज्ञता ख़ीर सच्चाई रख सकते हैं, ख़ीर वही उचित है।

# (=) सृचना

प्राचीन समय में राजा लोग छाटेर खेलने जाया करने थे, यहाँ इन भूमि के नीने वे छपने जी बहलाने के लिये शिकार तथा छन्य प्रकार के खेल करने थे। मैं देवताओं के प्रिय राजा वियदसी, ने छपने राज्याभियेक के १० वर्षों के उत्तरान्त मध्य ज्ञान को प्राप्त किया। छतएव मेरे जी बहलाने के कार्य ये हैं, वर्थान् ब्राह्मणों और श्रामनों ने मेंट करना और उनको दान देना, बढ़ों से भेंट करना, द्रव्य बांटना, राज्य में प्रज्ञा से भेंट करना, उन्हें धार्मिक शिक्षा देना और धामिक विषयों पर सम्मित देना। इस प्रकार

देवतास्रों का प्रिय राजा वियदशी ऋपने भले कर्मों से उत्पन्न हुये सुख को भोगता है।

# (६) सूचना

देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला। लोग बीमारी में, पुत्र श्रथवा कन्या के विवाह में, पुत्र के जन्म पर, श्रीर यात्रा में जाने के समय में भिन्न-भिन्न प्रकार के विधान करते हैं। इन ऋवसरों तथा ऐसे ही ऋन्य ऋवसरों पर लोग भिन्न भिन्न विधान करते हैं। परन्तु ये असंख्य और भिन्न प्रकार के विधान जिन्हें कि श्रिधिकांश लोग करते हैं, व्यर्थ श्रीर निरर्थंक हैं । परन्तु इन सब रोतियों को करने की चाल वहुत दिनों ये चली त्राती है, यद्यपि उनका कोई फल नहीं होता । परन्तु इसके विरुद्ध धर्म कार्य करना बहुत ही अधिक यज्ञ की वात है। गुलामीं और नीकरों पर यथोचित ध्यान रखना, ग्रौर सम्बन्धियों तथा शिक्तकों का सत्कार करना प्रशंसनीय है। जीवों पर दया ऋौर ब्राह्मणों तथा श्रामनों को दान देना प्रशंसनीय है। मैं इन तथा ऐसे ही ग्रन्य भलाई के कायों को धर्म कार्य को करना कहता हूँ। पिता ग्रथवा पुत्र, भाई त्रायवा गुरू को कहना चाहिये कि यही प्रशंसनीय है ऋौर इसी का साधन तब तक करना चाहिये जब तक कि उद्देश्य प्राप्त न हो । यह कहा जाता है कि दान देना प्रशंसनीय है, परन्तु कोई दान इतना प्रशंसनीय नहीं है जितना कि धर्म का दान ऋथीत् धर्म की शिक्षा देनी । इसलिये मित्र, सम्बन्धी अथवा सङ्घी को यह सम्मति देनी चाहिये कि अमुक-अमुक अवस्थाओं में यह करना चाहिये यह प्रशंसनीय है। इसमें विश्वास रखना चाहिये कि ऐसे श्राचरण से स्वर्ग मिलता है श्रीर मनुष्य को उत्साह के साथ उसे स्वर्ग का मार्ग समभ कर करना चाहिये।

#### (१०) सूचना

देवता श्रों का प्रिय राजा वियदसी इसके श्रातिरिक्त किसी प्रकार के यश श्रयवा कीर्ति को पूर्ण नहीं समम्भता कि उसकी प्रजा वर्तमान में श्रौर भविष्य में उसके धर्म को माने श्रौर उसके धर्म के कार्य करें। इसी यश श्रौर कीर्ति को देवता श्रों का प्रिय राजा वियदसी चाहता है। देवता श्रों के प्रिय राजा वियदसी के सव उद्योग श्रागामी जीवन में मिलने वाले फलों के लिये तथा जीवन मरण् से बचने के लिये हैं, क्यों कि जीवन मरण् दुःख है। परन्तु इस फल को प्राप्त करना छोटों श्रौर वहों दोनों ही के लिए किटन है, जब तक कि वे श्रयने को सब वस्तु श्रों से श्रलग करने का हद

उद्योग न करें । विशेषतः बड़े लोगों के लिये इसका उद्योग करना बड़ा (११) सचना

देवता श्रों का प्रिय राजा पियदसी ने इस प्रकार कहा। धर्म के दान, धर्म की मित्रता, धर्म की भिज्ञा, श्रीर धर्म के सम्बन्ध के समान कोई दान नहीं है। निम्निलिखित वातें करनी चाहिये अथांत् गुलामों श्रीर नीकरों पर यथों चित ध्यान रखना, माता श्रीर पिता की श्राज्ञा पालन करना, मित्रों, सिङ्ग्यों, सम्बन्धिं श्रामनों श्रीर ब्राह्मगों की श्रीर उदार भाव रखना श्रीर प्राणियों के नीवन का सकार। पिता की पुत्र अथवा भाई मित्र, संगी अथवा पड़ोसी को भी यही शिज्ञा देनी चाहिये कि यह प्रशंसनीय है श्रीर इसे करना चाहिय। इस प्रकार बल करने में उसे इस संगार में तथा श्राने वाले जीवन में फल प्राप्त होता है, धर्म के दान ने अनस्त यश मिलता है।

#### (१२) सूचना

देवतात्रों का प्रिय राजा पियदसी सब पन्ध के लोगों जा. सन्यासियों छोर ग्रहरूमें दोनों ही का सत्कार करता है। वह उन्हें भिक्ता तथा छन्य। प्रकार के यान देवर सन्पट करता है। परन्तु देवतात्र्यों का प्रिय ऐसे दान प्रथवा सररार उनर वास्त्रीक प्रमी श्राचरणों की उन्नति के उद्योग के सामने कुछ नहीं। समस्ता ! यह सन्दर्भ है। कि निक्र भिन्न पत्थों में भिन्न-भिन्न प्रकार के पुण्य समके जाते हैं। परन्य उन सब का एक ही ब्राधार है ब्रीर वह ब्राधार सुशीलता द्यार सम्माप्त स प्रान्त का होता है। इस चारण किसी को अपने पन्थ की बड़ी प्रश्नमा छैं। इसर के उसर के निस्ता नहीं करनी चाहिये, किसी को यह नहीं चाहिये कि दूसरे वर दिना जागरा हलका समभो परन्तु यह चाहिये कि उनका सब छवसर। पर उदित सन्दार हर । इस प्रकार यल करने से मनुष्य दूसरी की सेदा करने हुये भी छदने। पन्या जा उर्जान का सकते हैं। इसके। वरत यस करने से मनुष्य ध्यके पत्य की सेवा नहीं करता और दसरी है। साथ बुरा व्यवहार करता है। चीर जो कोइ झपने पस्थ में मीन स्वते से सामग्र उसकी उपनि के लिये उसकी प्रशासन छीन। दूसरे पन्धी की दिन्दा। करता है इह हाओ पन्थ से धेवल कुटार मारता है। इसलिये केवल मेल ही प्रश्नमनीय है, जिसके कि सर लोग एक दूसरे के मतो को सहस करते कींग सहस करने के जिस रकते हैं। देख-ताकों के प्रियं की यह इच्छा है कि सब पत्थ के लोगों को शिका को जाय छीर उन्हें विद्यान्त गुद्ध हो । सर लोगों को, चोरे उनका मत बुद्द मी को न हो, यह

हना चाहिये कि देवता थ्रों का प्रिय वास्तिविक धर्माचरण की उन्निति ग्रीर सब पन्यों परस्पर सत्कार की श्रपेद्धा दान थ्रौर वाहरी विधानों को कम समभता है। इसी है श्य से धर्म का प्रवन्ध करने वाले कर्मचारी, स्त्रियों के लिये कर्मचारी, निरी च् क ग्रीर स्थान्य कर्मचारी लोग कार्य करते हैं। इसी का फल मेरे धर्म की उन्नित ग्रीर धर्म हैं उसका प्रचार है।

## (१३) सूचना

कालिङ का देश, जिसे देवता स्रों के विय राजा पियदसी ने जीता है वहत वड़ा । इसमें लाखों जीव श्रथवा लाखों प्राणी गुलाम बनाये गये हैं श्रीर लाखों का वध ह्या गया है। कलिङ्ग विजय करने के समय से देवताश्रों का प्रिय राजा धर्म की श्रोर तराहै. धर्म में रत है, धर्म के लिये उत्सुक है ऋौर उसने ऋपने को धर्म के प्रचार लगाया है, -- कलिङ्ग विजय करने पर देवतात्रों के प्रिय का वहत ऋधिक परचाताप ह्या। इस देश को जो कि मेरे ऋधीन नहीं या, विजय करने में मैं देवता ह्यों के प्रिय देशवासियों के वध ऋीर गुलाम वनाये जाने के लिये वहत अधिक पश्चाताप किया है भैर उसका प्रभाव मेरे ऊपर बहुत हड़ा है। परन्तु यही वात है जिसके लिये देवतास्रों के ाय ने बहुत ग्रिधिक पश्चाताप किया है । सर्वेत्र ब्राह्मण् त्रथवा श्रामन, सन्यासी ग्रथवा हस्थ लोग रहते हैं श्रीर ऐसे लोगों में ग्राधिकारियों के लिये सत्कार, माता पिता की प्राज्ञा मानना, मित्रों ऋौर सम्बन्धियों से प्रीति, नीकरों पर ध्यान रखना ऋौर भक्ति में ाचाई पाई जाती है। ऐसे मनुष्यों पर कठोरता होती है, उनकी मृत्यू होती है। तथा प्रिय नोगों से उनका वियोग होता है। यदि विशेष रचा में रह कर वे स्वयं हानि से वच भी ताँय तो भी उनके मित्र, जान पहिचान के लोग, सङ्गी श्रीर सम्बन्धी लोग उजड जाते म्ब्रीर इस प्रकार उन्हें भी क्लेश उठाना पड़ता है। मैं, जो कि देवतास्त्रों का प्रिय हूँ ख प्रकार की कठोरताओं का बड़ा अधिक अनुभव करता और **उनपर पश्चाताप** करता रूँ। कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ कि ब्राह्मण श्रीर श्रामन लोग नहीं है श्रीर किसी देश ने कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कि लोग किसी न किसी धर्म को न मानते हों। कलिङ्ग रेश में इतने ऋधिक लोगों के डूव जाने, उजड़ जाने, मारे जाने, ऋौर गुल।म बनाये जाने के कारण देवतात्रों का प्रिय इसका आज हजार गुना अधिक अनुभव कर रहा है।

देवतात्रों का प्रिय सव प्राणियों की रत्ता जीवन के सत्कार शान्ति ऋौर दया के आचरण का उत्सुक हृदय से श्रिभिलाषी है। इसी को देवताश्रों का प्रिय धर्म की विजय करना समभता है। श्रपने राज्य तथा उसके सब मीमा प्रदेशों में. जिनका विस्तार कई मी बीजन है, इन्हीं धर्म के विजयों में देवताओं का जिब वड़ा प्रसक्त होता है। उसके पदोसियों में यवनों का राजा एण्टिय्योकस, श्रीर पण्टिश्रोत्रस के उपगन्त चार राजा लोग झर्थात् टोलेमी, एण्टिगोनस, मेगेल, ऋौर सिकट्टर, दिवाण में तम्हरकी नदी तक चोल धीर पंड्य लोग ख्रीर हेनराज विस्मवनी भी, युनानियी छीर अम्बोजी में नामक श्रीर नाभवन्ति लोग, भोज श्रीर पेतेनिक लोग. श्रान्ध श्रीर पुलिन्द लोग सर्वत्र लोग देवताओं के प्रिय की धार्मिक शिचाओं के अनुकृत है। जहां कहीं देवनाओं के प्रिय के इत भेजे गये वहां लोगों ने देवताओं के प्रिय की छोर से जिस धर्म के कर्ज की जी जिला दी गई उसे सुना ग्रीर उस धर्म तथा धार्मिक शिकाओं से नहमन हुए ग्रीर सहमत होंगे. इस प्रकार विजय चारों छोर फैलाई गई है। मुक्ते छन्यन्त छातन्य प्राप्त हुए। है, धर्मे ग्रीर विजयों से ऐसा सुख ही होता है। पर सच तो यह है कि यह कातन्द एक इसरी बात है। देवताओं का प्रिय केवल उन फलों की बहुत छविक समस्या है जो वि इसरे जन्म में अवश्य मिलेंगे। इसी उद्देश्य से यह धार्मिक शिलानेल खदवारा गया है कि हमारे पुत्र छीर पीत्र यह न सोचें कि किसी नवीन विजय की छाण्युकान है, के या न बिचारे कि तलवार से विजय करना 'विजय' कहलाने यें स्व है, वे उनमें नाम और बटोरता के श्रुतिरिक्त कुछ न देखें, ये धर्म के विद्याली होट कर ही किसी प्रकार की विजय को सदची विजय न समसें । ऐसी विजय का फल इस कार में एका परलोक में होता है। वे लोग केवल धर्म में प्रसन्त रहें, बयोदि किसी का कर इस लोक धीर परलोक में होता है।

## (१४) सूचना

यह सूचना देवताश्चों के प्रिय राजा वियदकों की खुदवाई हुई है। यह पृष्ठ तो संचेप, बुळ साधारण विस्तार की श्चीर बुळ विस्तृत है। ग्रामी नवता एक दूसरे से सम्बन्ध नहीं है क्योंकि मेरा राज्य बड़ा है श्चीर मैंने बहुत-सी बाते खुदवाई है श्चीर बहुत-सी बाते श्वामी-श्चामी श्चीर खुदवाऊँगा। बुळ बाते दोहरा का लिकी गर्ध है क्योंकि में उन बातों पर विशेष जोग दिया चाहता है। प्रतिलिपि में बीप हो सकते हैं— यह ही सकता है कि कोई बावप कट गया हो श्वापका श्चर्य श्चीर का श्चीर समस्त क्या। यह सम खोदने वाले कारीगर का काम है।

ये छशोक की चौदहीं प्रसिट स्वनाएँ है जिनके हारा उसने १६ प्रमुद्धी थे वट का निर्देश किया (२) मनुष्यो और प्रमुद्धी के लिये चिकित्स का प्रक्रिय किया (३) प्राप्तके चर्ष एक धार्मिक उत्सव किए चाने की आशा दी, (४) धर्म की शोभा प्रगट की ।
(५) धर्म महामात्रों और उपदेशकों को नियत किया, (६) सर्वसाधारण के सामाजिक और
ग्रह सम्बन्धी जीवन आचरणों की सुधार के लिये आचार्य शिक्त नियत किए, (७)
सब के लिये धार्मिक अप्रतिरोध प्रगट किया (८) प्राचीन समय के हिंसक कार्यों के स्थान
पर धार्मिक सुखों की प्रशंसा की, (६) धार्मिक शिचा और सदुपदेश देने की महिमा
लिखी (१०) सत्य धर्म के प्रचार करने की कीर्ति और सत्य वीरता की प्रशंसा की (११)
सब प्रकार के दानों में धार्मिक शिचा के दान को सर्वोत्तम कहा, (१२) सार्वजनिक
सम्मति के सम्मान और आचार के प्रभाव सम्बन्धी सिद्धान्तों पर अन्य धर्म के लोगों
को अपने मत में लेने की इच्छा प्रगट की (१३) किला के विजय का उल्लेख किया
और उन पांच यूनानी राजाओं तथा भारतवर्ष के राजाओं के नाम लिखे जहाँ कि
धर्मोपदेशक भेजे गए थे और अन्त में (१४) उपरोक्त शिलालेखों का सारांश दिया और
स्चनाओं के खुदवाने के विषय में कुछ वाक्य लिखे।

ऐतिहासिक दृष्टि से दूसरी सूचना बड़े काम की है, क्योंकि उसमें सीरिया के एिट्ट श्लोकस तथा हिन्दू राज्यों के नाम दिए हैं। पांचवी सूचना में भी ऐसे नाम हैं श्लीर तेरहवीं सूचना में किलङ्ग के विजय का उल्लेख है जिससे कि वंगाल श्लीर उड़ीसा का मगध श्लीर उत्तरी भारतवर्ष से घनिष्ट राज्य हुआ। इसी सूचना में पांच यूनानी राजाश्लों के नाम दिये हैं श्लीर मूल पाठ, जिनमें कि ये नाम श्लाए हैं, उद्भृत किये जाने योग्य है।

'श्रम्तियोक नाम के योन राज, परम च तेन श्रम्तियोकेन चतुर राजिन, तुरमये नाम, श्रन्तिकन नाम मक नाम श्रिलिकसदरे नाम।"

ये पाँचों नाम सीरिया के एण्टिम्रोक्स, ईजिप्ट के टोलेमी, मेसेडन के एण्टि गोनस, साइरीन के मगस, श्रीर एपिरस के एलेकजाण्डर के हैं। ये सब अशोक के सम-कालीन ये श्रीर अशोक ने उनके साथ सिंघ की थी श्रीर उनकी सम्मति से उनके देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये उपदेशक भेजे थे। इसी सूचना में भारतवर्ष तथा उसके स्रासपास के उन राज्यों के नाम भी दिये हैं जहां इसी प्रकार धर्मोंपदेशक लोग भेजे गए थे।

उपरोक्त चौदहीं स्चनात्रों के सिवाय, जो कि कानून या त्राचार नियमों की भाँति प्रकाशित की गई थीं, त्रशोक ने समय-समय पर त्रन्य स्चनाएँ भी खुदवायी थीं श्रीर उसमें से कुछ खुदे हुये लेख.हम लोगों को मिले भी हैं।

धौली स्त्रीर जीगड़ (जो कटक के दिल्ए-पश्चिम में हैं) की एक सूचना

में तोसली नगर के शासन के लिए द्या से भरे हुये नियम लिखे हैं, नव प्रहाछों के लिये धमांचरण की शिक्षा दी है और पांचवें वर्ष उस धार्मिक उत्सव को करने के लिये कहा है जिसका उल्लेख अपर आया है। उसी न्चना में यह भी लिखा है कि उज्जियनी और तक्शिला में यह उत्सव प्रति तीसरे वर्ष होना चाहिये।

घीली श्रीर जीगड़ में एक दूसरी त्वना भी प्रकाशित की गई थी जिसमें तीसली श्रीर समापा के शासन के नियम श्रीर सीमा प्रदेश के कर्म चारियों के तिये शिका है। दो स्वनाश्रों का श्रर्थात् एक तो सहसराम ( बनारन के दिल्ए प्रव ) की, श्रीर दूसरे रूपनाथ ( जवलपुर के उत्तर-प्रव ) की स्वनाश्रों का श्रनुवाद डाक्टर बुदलर नाहर ने किया है। उसमें धार्मिक सत्योपदेश हैं श्रीर उनमे विदिन होता है कि यह धार्मिक समाट २५६ धर्मोंपदेशकों ( भिन्नुश्रों ) को नियत करके उन्हें चानें श्रीर मेच चुका था। वैराट ( दिल्ली के दिल्ए पश्चिम ) का शिलालेख मगध के धर्मोंपदेशकों के तिये हैं और उसमें श्ररोक ने वीद श्रेकत्व श्रर्थात् बुद्ध, धर्म श्रीर संघ में श्ररना विश्वान प्रगट किया है! श्रशोक की दूसरी रानी की एक धार्मिक स्वना इत्ताहाबद में मिनी है चीर श्रशोक की तीन नये शिलालेख मैस्स में मिले हैं।

अब हम गुफाओं के शिलालेखों का वर्णन करेंगे।

निम्न लिखित गुफाओं के शिलालेख मिले हैं। प्रधीन गण के १६ मीट उत्तर वरवर और नागार्जुनी गुफाओं के, कटक के उत्तर खण्डिंगिर की गुप्पणी के और मध्यप्रदेश में रामगढ़ की गुफाओं के शिलालेख । वरदर की गुफाओं के शिलालेख । वरदर की गुफाओं के शिलालेख । विद्युत्ती की दिसा था, और नागार्जुनी की गुफाओं में लिखा है कि इन्हें अशोक के उत्तराधिकारी द्रारथ ने दान किया था। खंडिगिर की गुफाओं में से अधिकांश किलिंग (उद्दीसा) के गलाओं की दान की हुई हैं।

श्रम्त में हम लाटों पर खुदे हुये लेखों के विषय में तिर्खेंगे। दिल्ली ध्रांश्य हलाहाबाद की प्रसिद्ध लाटों ने सर बिलिजम जोम्स के समय से पुरातकदेना थीं का ध्यान ध्यावर्षित किया है। उन्हें पहले वहल प्रिम्तव साहद में परा। दिल्ली की कीशों लाट और हलाहाबाद की लाट के सिवाय, तिरहुत में लेंदिया में दो लाट और मुन्हर में साँची में एक लाट है।

प्रायः नव लाटों में वे ही हैं, नवताये खुदी हुई हैं, यर दिल्ली में किनेड गाह की लाट में दो मूचनावें छाधिक पार्ट गदी हैं, मनका की कि ये मूचनार छात्रोठ के राज्याभिनेक के २७ टें छीर २८ हैं वर्ट में प्रकाशित की गई थी। उनमे तम महात के कारणीय विषयों का बहुत ही कम इलोक है, वर उसने स्टाचकरा छीर धर्म की शुद्धाओं तथा सर्वसाधारण के हित के लिए जो कार्य किये थे, उनके वृत्तान्त से वे भरी हुई हैं। संत्तेष में इस धार्मिक सम्राट ने (१) ग्रापने धर्म सम्वन्धी कर्मचारियों को उत्साह ग्रीर धार्मिक चिन्ता के साथ कार्य करने का उपदेश किया है, (२) दया, दान, सत्य, ग्रीर पिवत्रता को धर्म कहा है, (३) ग्रात्म परीत्ता करने ग्रीर पाप से बचने के लिये जोर देकर उपदेश दिया हे, (४) लोगों को धार्मिक शित्ता देने का कार्य रज्जुकों को सींपा है ग्रीर जिन लोगों को फाँसी की ग्राज्ञा हो उनके लिये तीन दिन की ग्रावधि दी है (५) भिन्न-भिन्न प्रकार के पशुत्रों के बध का निषेध किया है (६) ग्रापनी प्रजा पर ग्रापना हित प्रगट किया है ग्रीर सब पंथ के लोगों के बौद्ध हो जाने की ग्राज्ञा प्रगट की है (७) यह ग्राश्वा प्रगट की है कि उसकी सूचनाएँ तथा धर्मोंपदेश लोगों को सत्य पथ पर चलने के लिये उद्यत करेंगे ग्रीर (८) श्रन्त में, श्रपने सर्व साधारण के हित के कार्यों ग्रीर लोगों की धर्मोंन्नित के उपायों का पुनरुल्लेख किया है ग्रीर सदाचार की शित्ता द्वारा लोगों को ग्रापने मत में लाने की ग्राज्ञा दी है। इन ग्राठों सूचनाग्रीं का निम्नलिखित ग्रानुवाद सेनार्ट साहब के ग्रानुसार दिया जाता है—

# (१) सूचना

देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार वोला ! ग्रापने राज्याभिषेक के २६ वें वर्ष में मैंने यह सूचना खुदवाई है। धर्म में ग्रत्यन्त उत्साह, कठोर निरोक्षण पूरी तरह श्राज्ञा पालन करने ग्रीर निरन्तर उद्योग के विना मेरे कर्मचारियों को इस लोक परलोक में सुख पाना कठिन है। पर मेरी शिक्षा को धन्यवाद है कि धर्म के लिये यह चिन्ता ग्रीर उत्साह बढ़ रहा है ग्रीर दिन-दिन बढ़ेगा। मेरे उच्च श्रेणी के तथा नीचे की श्रेणी के कर्मचारी लोग उसके श्रनुसार चलते हैं ग्रीर लोगों को सत्य मार्ग बतलाते हैं तथा उन्हें हर्षित रखते हैं। इसी प्रकार मेरे सीमा प्रदेश के कर्मचारी (ग्रन्त महा- मात्र) भी कार्य करते हैं। क्योंकि । नयम यह है:—

धर्म से शासन, धर्म से कान्त, धर्म से उन्नति श्रीर धर्म से रज्ञा।

# (२) सूचना

देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार वोला ! धर्म उत्तम है। पर यह पूछा जा सकता है कि यह धर्म क्या है ? धर्म क्या है ? धर्म थोड़ी बुराई ख्रीर छाधिक से ख्रिधिक भलाई करने में हैं। वह दया, दान, सत्य ख्रीर पिवत्र जीवन में हैं। इस लिये मैंने मनुष्यों, चौपायों, पित्यों ख्रीर जल जन्तु ख्रों के लिये सब प्रकार के दान दिये हैं, मैंने डनके हित के लिये बहुत से कार्य किये हैं, यहाँ तक कि उनके पीने के लिये

जल का भी प्रबन्ध किया है छीर बहुत से छन्य प्रशंसनीय कार्य किए हैं। इस हेतु मैंने यह स्चना खुदबाई है जिसमें लोग उसके छनुसार चलें छीर सस्य पय की प्रइस् करें। एवं यह बहुत काल तक स्थिर रहें। जो इसके छनुसार कार्य करेगा यह भत्ता घीर प्रशंसनीय कार्य करेगा।

## सूचनां (३)

देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला ! मनुष्य केवल अपने अच्छे कमीं को देखता है और कहता है कि मैंने यह अच्छा कार्य किया। पर वह अपने छुरे कमों को नहीं देखता और यह नहीं कहता कि मैंने यह जो हुरा आर्य किया, यह पाप है। यह सच है कि ऐसी जाँच करना दुखदाई है परन्तु यह आवश्यक है कि अपने मन में यह प्रश्न किया जाय और यह कहा जाय कि ऐसी वातें यथा दुष्टता, निर्दयता, कोध और अभिमान पाप है। सावधानों से अपनी परीज्ञा करने और यहने रहना आवश्यक है कि मैं ईपा को स्थान नहीं दूंगा और न दूसने की निन्दा करना। यह मेरे लिये यहाँ फलदायक होगा, यथार्थ में यह दूसरे जनम में छीर भी लाभदायक होगा।

दिन तक जीवित रहेंगे। न इससे अधिक और न इससे कम। इस प्रकार अपने जीवन की सूचना पाकर वे अपने दूसरे जन्म के हित के लिए दान देंगे अथवा वत रखेंगे। मेरी इच्छा है कि वन्दीगृह में भी उन्हें भविष्य का निश्चय दिलाना चाहिये और मेरी यह इद अभिलाषा है कि मैं धर्म के कार्यों की उन्नति, इन्द्रियों के दमन और दान का प्रचार देखूँ।

## सूचना (१)

देवतात्रों का ग्रिय राजा पियदसी इस प्रकार वोला ! श्रपने राज्याभिषेक के २६ वर्ष के उपरान्त मैंने निम्नलिखित जीवों के मारे जाने का निषेध किया है। ऋर्यात शुक, सारिका, ऋरुन, चक्रवाचक, हँस, नन्दिमुख, गैरन, गिलात, (चमगीदड़) ऋंग्क. पिंल्लिक, दिंद, अनिस्थिक मछली, वेदवेयक, गङ्गा नदी के पुपुत, संकुज, कफतसयक पमनसस, सिमल, संदक, ऋोकपिंड, पलसत, स्वेत कपोत, ग्राम कपोत ऋौर सव चौपाये जो कि किसी काम में नहीं ख्राते ख्रीर खाये नहीं जाते । वकरी, भेड़ी ख्रीर शूकरी जव गाभिन हों ऋथवा द्ध देती हों ऋथवा जब तक उनके वन्चे छः महोंने के न हो, न मारी जांय । लोगों के खाने के लिये मुर्गी को खिलाकर मोटी नहीं बनना चाहिये । जीते हुये जानवरों को नहीं जलाना चाहिये। जंगल चाहे श्रसावधानी से श्रथवा उसमें रहने वाले जानवरों को मारने के लिये जलाए नहीं जायेंगे। जानवरों को दूसरे जीते हुये जानवर नहीं खिलाये जायेंगे। तीनों चर्तुमास्यों की पूर्णिमा को, पूर्णिमा के चन्द्रमा का तिष्य नक्तत्र से त्रीर पुनर्वसु नक्तत्र से योग होने पर चन्द्रमा के चौदहवें त्रीर पन्द्रहवें दिन, पूर्णिमा के उपरान्त वाले दिन श्रीर साधारणतः प्रत्येक उपोसथ दिन में किसी को मछली मारनी ऋथवा वेचनी नहीं चाहिये । प्रत्येक पत्त की ऋष्ठमी, चतुर्दशी, ऋमावस्या ऋौर पूर्णिमा को, तिष्य पुनवर्स श्रीर तीनों चतुर्मास्यों की पूर्णिमा के दिन किसी को साँड, बकरा, भेड़, सूत्रपर त्राथवा किसी दूसरे वधिये किये जाने वाले जानवरों को बिधया नहीं करना चाहिये। तिष्य पुनर्वेसु श्रीर चतुरमास्यों की पूर्णिमाश्रों को श्रीर चार्तुमास्यों की पूर्णिमात्रों के दूसरे दिन घोड़े श्रथवा बैल को नहीं दागना चाहिये। त्रपने राज्याभिषेक के २६ वें वर्ष मैंने २६ बन्दियों को छोड़ दिया है।

#### सूचना (६)

देवतात्रों का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला ! ऋपने राज्यार्भिषेक के १२ वर्ष पर मैंने ऋपनी प्रजा के लाभ ऋौर सुख के लिये (पहले पहल) सूचनाएँ खुदवाई । मैं यह समक्त कर प्रसन्न हूँ कि वे लोग इससे लाभ उठावेंगे ऋौर धर्म में

अनेक प्रकार से उन्मित करेंगे और इस लिये ये सूचनाएँ लोगों के लाम और मुख का कारण होगी। मैंने वे उपाय किए हैं जिससे कि मेरी प्रजा के—जो मुमसे दूर रहती है और जो मेरे निकट रहती है, —उससे उनको और मेरे सम्बन्धियों के मी मुख की उन्मित अवस्थ होगी। इसी कारण मैं अपने सब कर्मचारियों पर देखमाल रखता हूँ, सब एंथ के लोग मुभसे अनेक प्रकार के दान पाते हैं। परन्तु मैं उनके धर्म परिवर्तन को सबसे अधिक समभता हूँ। मैंने यह सूचना अपने राज्याभिष्टेक के २६ वर्ष के उररान्त खुदवाई है।

#### (७) सूचना

देवताश्रों का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बीला ! प्राचीन नमय में जो राजा लोग राज्य करते थे वे चाहते थे कि मनुष्य धर्म में उन्नित करें। परन्तु उनकी इन्ह्यान्तार मनुष्यों ने धर्म में उन्नित नहीं की। तब देवताश्रों का प्रियदमी इस प्रकार बीला ! मेंने सोचा कि प्राचीन समय के राजा लोग यह चाहते थे कि मनुष्य धर्म में उन्नित को परन्तु उनकी इन्ह्यानुसार मनुष्यों ने उन्नित नहीं की श्रतः में विस प्रकार उन्नें मन्य पर तो सकता हूँ। में श्रवनी इन्ह्यानुसार किस प्रकार धर्म में उनकी उन्नित कर सरता हूँ। तब देवताश्रों का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बाला। मेने धर्म मनुष्य उनकी स्कार श्रीर धार्मिक शिचा देने का निश्चय विवा, जिसमें मनुष्य उनकी सनुष्य उनकी सनुष्य को ग्रहण करें श्रीर उन्नित करें।

तथा मैंने अनेक अच्छे कार्यों से लोगों के सुख का प्रवन्ध किया है परन्तु लोगों को धर्म के पथ पर चलाने के एकमात्र उद्देश्य से मैं त्रापने सब कार्य करता हूँ। देवतात्रों का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला ! मैंने धर्म महामात्रों को नियत किया है जिसमें कि वे सब प्रकार से धर्म के कार्य में यत्न करें श्रीर सब पन्थ के लोगों में, सन्यासियों त्रीर यहस्यों में यज्ञ करें। पुजारियों, ब्राह्मणों, सन्यासियों, निर्मान्यों श्रीर भिन्न-भिन्न पन्थ के लोगों के हित का ध्यान भी मेरे हृदय में रहा है ऋीर उन सब लोगों में मेरे कर्म चारी कार्य कर रहे हैं। महामात्र लोग अपने-अपने सभाज में कार्य करते हैं और धर्म के प्रबन्धकर्ता लोग प्रायः सब पन्य के लोगों में कार्य करते हैं। देवतास्त्रों का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला ! ये तथा ऋन्य कर्मचारी मेरे हथियार हैं ऋीर वे मेरे तथा रानियों के दान को बांटते हैं, मेरे महल में वे अपने अपने कमरों में अनेक प्रकार से कार्य करते हैं। मैं यह भी जानता है कि वे यहाँ तथा प्रान्तों में मेरे लड़कों के श्रीर विशेषतः राजकुमारों के दान को धर्म कायों के साधन और धर्म को वढ़ाने के लिये बांटते हैं। इस प्रकार संसार में धर्म कार्य श्रिधिक होते हैं और धर्म के साधन श्रर्थात् दया ऋौर दान, सत्य ऋौर पवित्रता उपकार ऋौर भलाई की उन्नति होतो है। देवताऋौं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला ! भलाई के अनेक कार्य जिन्हें कि मैं करता हूँ उदाहरण की भाँति है। उनको देलकर सम्बन्धियों और गुरुओं की आजा पालन में, चुड़ों के लिये दया भाव रखने में, ब्राह्मणों श्रीर श्रामनों का सत्कार करने में, गरीव श्रीर दुखियों तथा नौकरों स्त्रीर गुलामों का स्त्रादर करने में, लोगों ने उन्नति की है स्त्रीर उनित करेंगे। देवतात्रों का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला! मनुष्यों में धर्म की उन्नति दो प्रकार से हो सकती है। स्थिर नियमों के द्वारा अथवा उन लोगों में धर्म के विचारों को उत्ते जित करने के द्वारा। इन दोनों मागों में कठोर नियमों का रखना ठीक नहीं है, केवल हृदय के उत्ते जित करने ही का सबसे अञ्छा प्रभाव होता है। दृढ नियम मेरी आजाएँ हैं यथा मैं विशेष प्राुओं के बध का निषेध करूँ अथवा और कोई धार्मिक नियम वनाऊँ जैसा कि मैंने किया भा है। परन्तु केवल दृदय के विचारों के परिवर्तन से ही जीवों के ऊपर दया ऋौर प्राणियों को वध न करने से विचार में धर्म की सच्ची उन्नति होती है। इसी उद्देश्य से मैंने यह लेख प्रकाशित किया है कि वह मेरे पुत्रों ग्रीर पीत्रों के समय तक स्थिर रहे और जब तक सूर्य और चन्द्रमा हैं स्थिर रहे, जिसमें वे मेरी शिज्ञात्रों के त्रमुसार चलें। क्योंकि इस पथ पर चलने से मनुष्य यहाँ तथा परलोक दोनों ही में सुख प्राप्त करता है। मैंने यह सूचना त्रपने राज्याभिषेक के २७ वें वर्ष खदवाई है। देवतात्रों का प्रिय राजा पियदधी इस प्रकार बोला! जहाँ कहीं यह सूचना पत्थर की लाटों पर है वहाँ वह वहुत समय तक स्थिर रहे।

यह स्चना बहुत समय तक स्थिर रही है ख्रीर उनके उपरान्त के दो हजार वर्षों में मनुष्य जाति ने "दया ख्रीर दान, सत्य ख्रीर पवित्रता, उपकार ख्रीर भलाई" की उन्नति करने से बद कर इस संसार ने कोई धर्म नहीं पाया है।

चौतीसवाँ घध्याय

भाषा खीर बजर

इन तीनों भाषात्रों को एक मान कर पुरातत्ववेत्ता लोगों ने इस भाषा को पाली समभा है। प्रिन्सेप साहव कहते हैं कि यह भाषा संस्कृत और पाली के वीच की है। विल्सन साहव ने चट्टान के शिलालेखों के चार भिन्न पाठों की ध्यान पूर्व क परीचा की है ख्रीर उन्होंने अपनी सम्मित इस प्रकार लिखी है "यह भाषा स्वयं एक प्रकार की पाली है और उसमें अधिकांश शब्दों के रूप आज कल की पाली व्याकरण के रूपों के सहश हैं। परन्तु उनमें वहुत से भेद भी हैं जिनमें से कुछ तो उस भाषा के संस्कृत के साथ अधिक सम्बन्ध होने के कारण हैं और कुछ स्थानिक विशेषताओं के कारण, जिससे कि इस भाषा की और भी अनिश्चित दशा विदित होती है।"

लेसन साहब विल्सन साहब से इस बात में सहमत हैं कि श्रशोक के शिलालेखों की भाषा पाली है श्रीर वे यह भी कहते हैं कि पाली संस्कृत की सब से बड़ी बेटी है श्रथीत् उत्तरी भारतवर्ष में संस्कृत गाषा की बोल चाल का व्यवहार उठ जाने के उपरान्त यह सबसे प्राचीन भाषा है। म्योर साहब इन शिलालेखों की भाषा का उन बौद्धप्रन्थों से मिलान करके जो कि लड्का में ईसा के पहले तीसरी शताब्दी में भेजे गये थे, इस मत की पुष्टि करते हैं जौर यह प्रमाणित करते हैं कि वे प्रायः एक ही भाषा श्रर्थात् पाली में हैं। वर्नफ श्रीर लेसन साहब श्रपने 'ऐसे सरल पाली' लेख में लिखते हैं कि पाली भाषा ''संस्कृत की विदाई की सीढ़ी के पहले कदम पर हैं श्रीर वह उन भाषाश्रों में सबसे पहली है जिन्होंने कि इस पूर्ण श्रीर उपजाऊ भाषा को नष्ट कर दिया।''

श्रतः यह काफी स्पष्ट श्रीर ठीक प्रमाण है जो कि भारतवर्ष के इतिहास जानने वाले के लिये श्रमूल्य है। हम लोग वैदिक काल की भाषा को जानते हैं जो कि श्रम्गवेद के सबसे सादे श्रीर सुन्दर स्त्रों में रिच्त है। हम लोग ऐतिहासिक काल्य काल की भाषा भी जानते हैं जो कि गद्य ब्राह्मणों श्रीर श्रारण्यकों में रिच्त है। १००० ई० पू० के उपारान्त बोलने श्रीर लिखने की भाषा में भेद बढ़ने लगा। विद्वतापूर्ण स्त्र प्राचीन व्याकरण की संस्कृत में बनाये जाते थे पर लोगों के बोलने की भाषा श्रीर जिस भाषा में गौतम ईसा के पहले छुठीं शताब्दी में शिच्चा देता था वह श्रिधिक सीधी श्रीर चंचल थी। वह भाषा क्या थी यह हमें श्रशोक की स्वनाश्रों से विदित होता है। क्योंकि ईसा के ४७७ वर्ष पहले से जब कि गौतम की मृत्यु हुई उसके २६० वर्ष पहले तक जब कि श्रशोक राज्य करता था, बोलने की भाषा में बहुत श्रिधिक श्रन्तर नहीं हो सकता। श्रतण्व तीसरे श्रर्थात् दार्शनिक काल की भाषा पाली की एक पूर्व रूप थी, हम उसे चाहे जिस नाम से (मागधी, इत्यादि) पुकारें।

उत्तरी भारतवर्ष में चीथे द्यर्थात् बौद्ध काल में इसी भाषा के भिन्न-भिन्न रूप दोते जाते थे।

पाँचवें अर्थात् पौराणिक काल में पाली भाषा में बहुत अधिक अन्तर हो गया और उससे उस दूसरी ही भाषा अर्थात् प्राकृत भाषा वस गई जो कि इस बाल के सादकों में पाई जाती है। पाली की अपेजा प्राकृत के शब्दों के रूप में संस्कृत में बहुत अधिक भेद होता है और इतिहास से भी यह बात विदित्त है कि व्यक्तिदास की साविकालों के बोलने की भाषा अशोक के बोलने की भाषा से बहुत पीछे के समय बी है। पैराणिक काल के समाप्त होने पर एक दूसरा परिवर्तन हुआ और प्राहृत भाषा और भी विगह कर उत्तरी भारतवर्ष में लगभग एक हजार ईस्वी पहुँचने तक हिन्दी हो गई।

इस प्रकार यह देखा जायगा कि ४००० वर्षों में उत्तरी भारतवर्ष को बोलने को भाषा में बड़े-बड़े परिवर्तन हुए हैं। वैदिक काल में वह ऋग्येव को संस्तत को, कोर ऐतिहासिक काव्यकाल में भी वह ब्राह्मण की संस्तृत थी, वर्षानिक कीर बोज कालों में वह पाली थी। पीराणिक काल में बह प्राह्मत थी, छीर वसकी मनवकी में रास्तुनों के उदय के समय से वह दिन्दी रही है।

श्रव हम भारतवर्ष की बोलने की भाग के विषय में होत कर उसके पादासे के विषय में लिखेंगे। इस विषय में बहुत कुछ, लिखा जा गुका के प्रीर बहुत के प्रति । श्रमुमान किये जा खुके हैं। ंसिद्धान्त ठीक है कि उनकी उत्पत्ति किसी प्रकार भारतवर्ष में नहीं हुई । यह स्पष्ट है कि यह फिनीशियन के समान किसी अन्तर के आधार पर वने हैं । ईसा की पहली शताब्दी के उपरान्त उनका प्रचार उठ गया।

इसके विरुद्ध इण्डो-पाली अन्तरों का प्रचार भारतवर्ष में सर्वत्र ही नहीं था वरन् उनकी उत्पत्ति भा भारतवर्ष ही से हुई है। हम पहले कह चुके हैं कि वह दाहिनी ओर से वाई ओर को लिखे जाते हैं और देवनागरी तथा श्राज कल के भारतवर्ष के अन्य अन्तरों को उत्पत्ति उन्हीं अन्तरों से हुइ है। टामस साहब को यह कहने में कुछ भी सन्देह नहीं है कि ये श्रन्तर यहीं पर बनाए गए ये और यहीं उनकी उन्नति की गई थी श्रीर वे इस वर्णमाला की उत्पत्ति भारतवर्ष से वतलाने में वड़ा जोर देते हैं, क्योंकि बहुत से पुरातत्ववेता लोग इस अनुमान में मग्न हैं कि हिन्दुओं ने यूनानियों और फिनीशियन लोगों से अपनी वर्णमाला ली है।

जेनरल किनंघम साहव टामस साहब के इस विचार को पुण्ट करते हैं कि इण्डो-पाली अन्तरों की उन्नित भारतवर्ष से हुई है। उन्होंने साधारणतः अन्तरों की उत्पति, श्रीर विशेषतः इण्डोपाली की उत्पति के विषय में जो कुछ लिखा है वह ऐसा सारगभित हैं कि हम उसे यहाँ उद्धृत करने में संकोच नहीं करते।

''मनुष्यों ने लिखने का जो पहला उद्योग किया होगा उसमें जिन वस्तुस्रों को वे लिखना चाहते थे ठीक उन्हों का केवल स्नाकार उन्होंने बनाया होगा। इस स्रवस्था को हम मेक्सिको के चित्रों में पात हैं जिनमें कि केवल ऐसी वस्तुएं लिखी हैं जो कि स्राँख से देखी जा सकती हैं। इन चित्रों की लिखावट में प्राचीन इजिष्ट के लोगों ने यह उन्नित की कि वे पूरे चित्र के स्थान पर केवल उसका स्रंश लिखने लगे यथा मनुष्यों के स्थान पर केवल मनुष्य का सिर स्थान पर केवल पत्ती का सिर इत्यादि। इस लेख प्रणालों में कुछ चित्रों को उन वस्तुस्रों के भिन्न रूप देकर उन्नित की गई। स्थाति सियार धूर्वता का चिन्ह बनाया गया स्रोर बन्दर क्रोध का चिन्ह। इन चिन्हों की स्रार भी उन्नित करके दो हाथों में भाला ढाल लिख कर वे युद्ध को प्रगट करने लगे, मनुष्य की दो टांगों को लिख कर चलने को प्रगट करने लगे स्रोर इसी प्रकार फरसे से खोदने को, स्राँख से देखने की इत्यादि। परन्तु इन सब बातों से भी चित्रों के द्वारा इस प्रकार विचारों को प्रगट करने की रीति बहुत ही परिमित थी, स्रतिएव यह निश्चय जान पड़ता है कि बहुत ही प्राचीन समय में चित्रों के लिखने की रीति में इतनी उलफन स्रौर स्रयुविधा हुई होगी कि इजिष्ट के पुजारियों को स्रयने विचारों को प्रगट करने के लिए

कोई ग्रधिक उत्तम रीति को ग्रावश्यकता हुई । जो रीति उन्होंने निकाली वह वड़ी ही ग्रन्छी थी ।

"अपने बहुत से चित्रों के चिन्हों में इजिष्ट के लोगों ने प्रत्येक के निय एव विशेष उच्चारण नियत किया जिसके तिये पहले एक चित्र था यथा सुद्ध ( र ) वे लिए जिन्होंने 'र' का उच्चारण दिया और हाथ ( तृं ) के लिए उन्होंने 'त' नियत किया """ निश्चय हो गया कि बहुत से ऋत्तर ऋपने सरल रूपों में भी ऋपनी उत्पत्ति चित्रों से होने के बड़े प्रमाण रखते हैं। इन ऋत्तरों को इजिष्ट के ऋत्तरों से मिलान करने से विदित होता है कि उनमें से बहुत से एक ही वस्तु के प्रायः एक ही रूप हैं। परन्तु भारतवर्ष के रूपों का उच्चारण इजिष्ट के रूपों के उच्चारण से पूर्णतया भिन्न है जिससे यह निश्चय जान पड़ता है कि भारतवासियों ने यद्यपि इजिष्ट के लोगों की भाँति इस विषय में कार्य किया तथापि उन्होंने इस कार्य को पूर्णतया स्वतन्त्र रीति से किया है श्रीर उन्होंने ऋपने ऋत्रों को इजिष्ट के लोगों से नहीं लिया !!!

"श्रव यदि भारतवासियों ने श्रपने श्रव्स इजिष्ट के लोगों से नहीं लिए हैं तो वे श्रव्स स्वयं भारतवासियों के ही बनाए हुए हैं, क्योंकि ग्रन्य कोई ऐसे लोग नहीं थे जिनसे कि उन्होंने इन्हें ग्रह्मा किया हो। उनके सब से निकट के लोग एरियना श्रीर श्रीर फारस के लोग थे जिनमें से एरियना के लोग तो शेमिटिक श्रव्स व्यवहार करते थे जिनकी उत्पत्ति फिनीशियन श्रव्सों से हुई है श्रीर जो दाहिनी श्रोर से वाँई श्रोर को लिखे जाते हैं, श्रीर फारस के लोग एक त्रिकोग्यरूपी श्रव्सों का व्यवहार करते हैं जो कि जुदी-जुदी पाइयों से बने हैं श्रीर इनमें भारतवर्ष के श्रव्सरों के घने रूपों से कुछ भी समानता नहीं है।"

हमने टामस साहव और जनरल किनंघम साहब की सम्मितयाँ उद्धृत की हैं क्योंकि भारतवर्ष के श्रच्तरों के विषय में इन लोगों से वढ़ कर और किसो ने प्रामाणिक सम्मित नहीं दी है। परन्तु हमारे पाठकों का इस गहन विषय पर श्रन्य विद्वानों की सम्मित भी सुनने की इच्छा होगी।

वेबर साहव का मत है कि हिन्दुओं ने अपनी वर्णमाला फिनीशियन लोगों से ली परन्तु उन्होंने अपने अच्रों को इतना अधिक सुधारा और बदाया कि उनके अच्रों को हम स्वयं उन्हों का बनाया हुआ कह सकते हैं। मेक्ष्रमूलर साहव का मत है कि पांचवीं शताब्दों से अधिक पहले भारतवासियों में लिखने के अच्रर नहीं थे और उन लोगों ने अपनी वर्णमाला पश्चिम के लोगों से ग्रहण की है। परन्तु राथ साहव जिन्होंने बहुत समय तक वेदों का अध्ययन किया है अपना हद विश्वास प्रगट करते हैं कि वेदों की रिचाओं का इतना बड़ा संग्रह केवल कण्ठाग्र रख कर आज तक रिच्ति नहीं रह सकता था। इसीलिये उनका विचार है कि वैदिक काल में लोग लिखना जानते थे। बुहलर साहव का यह मत है कि भारतवर्घ को वर्णमाला जिसमें कि पाँच सानुनासिक वर्ण और तीन ऊष्म वर्ण में, ब्राह्मणों के काल के व्याकरणों में ही बनी होगी। गोल्डस्ट्रकर साहव का मत है कि जिस समय वेद की रिचाएँ बनी उस समय लोग लिखना जानते थे ग्रीर

राजा ख्रीर चन्द्रवंश के ४५ राजा हो चुके थे। सन् १३५० ई० पू० को इस युद्ध का समय मानकर जैसा कि हमने किया, ख्रीर प्रत्येक राजा के शासन का ख्रीसत समय १५ वर्ष मान लेने से यह जान पड़ेगा कि ख्रार्य लोगों के गङ्गा की घाटी में वसने छीर राज्य स्थापित करने का समय १४०० ई० बू० नहीं है जैसा कि हमने माना है वरन् उसका समय कम से कम इसके १००० वर्ष पहले है। यह जान पड़ेगा कि भारतवर्ष के पुरा-तत्ववेत्ताख्रों को ऐतिहासिक काव्य काल १४०० ई० पू० से लेकर १००० ई० पू० तक रिथर करने के स्थान पर उन्हें इसका समय १५ शताब्दी छीर पहले स्थिर करना चाहिये छार्थात् २५०० ई० पू० से १००० ई० पू० तक । चूँकि वैदिक काल के पहले है अतएव उसका समय यदि हम उसके और पहले न स्थिर करें तो कम से कम ३००० ई० पू० से स्थिर करना चाहिये।

हमने इन बातों को यह दिखलाने के लिये लिखा है कि भारतवर्षीय इतिहास के प्रथम दो काल का जो समय निश्चित किया जाता है वह केवल विचाराधीन है ग्रीर स्थाने चल कर अधिक खोज से उनके ग्रीर मी बढ़ाने की स्थावश्यकता हो सकती है जैसा कि ईजिस्ट ग्रीर चोल्डिया के विषय में हुन्या है। पुराणों में सूर्य वंशी ग्रीर चन्द्रवंशी राजाग्रों की जो सूची दी है केवल उन्हों के ग्राधार पर ग्रभी हम समय बढ़ाना उचित नहीं समस्ते परन्तु फिर भी ये सूचियाँ वड़े काम की ग्रीर बहुत कुछ निर्देश करने वाली हैं। इससे इस वात का समरण होता हैं कि भारतवर्ष में जानियों ग्रीर राज्य व शों का उदय ग्रीर ग्रस्त केवल थोड़ी सी शताव्दियों में ही नहीं हो सकता, परन्तु उनमें १००० वर्ष ग्रथवा इससे ग्रधिक समय लगा होगा ग्रीर वे हमें, यह स्मरण दिलाती है कि यदि हमने वैदिक काल का प्रारम्भ होना २००० ई० पू० से मान लिया तो यह श्रन्तिम सिद्धान्त नहीं है ग्रीर श्रागे चल कर ग्रधिक खोज से कदाचित हमें उसका समय २००० ई० पू० श्रथवा इससे भी पहले स्थिर करना पड़े।

अव पुराणों की सूनी के विषय में यह कहना कदानित ही आवश्यक है कि उसमें सूर्यंव शी राजाओं में हमको रामायण के नायक राम का नाम और चन्द्रव शी राजाओं में महाभारत के नायक पांचों पांडवों के नाम मिलते हैं। चन्द्रवंशी राजाओं में अङ्ग, बङ्ग, किलङ्ग, सुम्भ, और पुन्द्र के नाम मिलते हैं जो कि वास्तव में देशों के नाम अर्थात् कमात पूर्वी वङ्गाल उड़ीसा, टिपरा और उत्तरी वङ्गाल कि नाम हैं। कुरु लोगों के राज्यव श के वृत्तान्त में पूर्वी भारतवप के उपनिवेशित होने के समय की दन्त कथाएँ भी मिल गई होंगी।

तरह वारहद्रथों के लिये एक हजार वर्ष का समय दिया है फिर भी हम इन पुराणों के संशोधन करने का साहस करेंगे और इन वाईसों राजाओं के लिये कठिनता से ५०० वर्ष का समय देंगे। वास्तव में विष्णु पुराण ने अपनी भूल का संशोधन स्वयं किया है जैसा कि हम आगे चलकर दिखलावेंगे।

"वृहद्रथ वंश के अन्तिम राजा रिपुञ्जय का सुनीक नामक मन्त्री होगा जो कि अपने सम्राट को मार कर अपने पुत्र प्रद्योतन को राजगद्दी पर वैठावेगा। उसका पुत्र पालक, उसका पुत्र विशालयूप, उसका पुत्र जनक, और उसका पुत्र नन्दिवर्धन होगा। प्रद्योत के वंश के ये पांचों राजा प्रथ्वी पर १३⊏ वर्ष तक राज्य करेंगे।

उसके उपरान्त शिशुनाग राजा होगा, उसका पुत्र काकवर्ण होगा, उसका पुत्र होम धर्मन् होगा, उसका पुत्र स्त्रीजस होगा, उसका पुत्र विविसार होगा, उसका पुत्र ग्रजातशत्रु होगा, उसका पुत्र दर्भक होगा, उसका पुत्र उदयाश्व होगा, उसका पुत्र निद् बर्धन होगा, ग्रीर उसका पुत्र महानित्दन् होगा। ये दसों शिशुनाग राजा पृथ्वी पर ३६२ वर्ष्त्वक राज्य करेंगे।"

यहाँ हम रक जाँयगे क्योंकि इस सूची में हमको एक या दो नाम ऐसे मिले हैं जिनसे कि हम परिचित हैं। वायु पुराण में विभिन्नार को विविसार लिखा है फ्रीर यह राजगृह का वही राजा है जिसके समय में गौतम बुद्ध ने किपलवस्तु में जन्म लिया था ख्रीर उसका पुत्र ऋजातशत्रु वही प्रतापी राजा है जिसके राज्य के ख्राठवें वर्ष में गौतम की मृत्यु हुई। हमने बुद्ध की मृत्यु का समय ४७७ ई० पू० माना है ख्रीर यदि ख्रजाशत्रु के शेष समय तथा उसके चारों उत्तराधिकारियों के शासन के लिये एक सी वर्ष का समय दें तो महानन्द की मृत्यु और शिशुनाग वंश के समाप्त होने का समय लगभग ३७० ई० पू० होता है।

श्रव यदि हम विष्णु पुराण में दिए हुये राज्य व'श के समय को मान लें तो वृहद्रथ व'श के लिये १००० वर्ष, प्रद्यौत व'श कें लिये १३८ वर्ष श्रौर शिशुनाग व'श कें लिये १६८ वर्ष हैं श्रर्थात् कुरु पाञ्चालयुद्ध से लेकर शिशुनाग व'श के श्रन्त तक ठीक १५०० वर्ष होते हैं। श्रथवा यों समिमिए कि यदि शिशुनाग व'श की समिप्ति ३७० ई० पू० में समिभी जाय तो कुरुपाञ्चाल युद्ध का समय लगभग १८७० ई० पू० होता है।

परन्तु विष्णु पुराण का यह समय निरूपण ठीक नहीं है और विष्णु पुराण के ज्योतिष ने इस भूल को संशोधित किया है। क्योंकि जिस अध्याय से हमने ऊपर के वाक्यों को उद्धृत किया है उसी अध्याय के अन्त में (खंड ४, अध्याय २४)

यों लिखा है "परीचित के जन्म से नन्द के राज्याभिषेक तक १०१६ वर्ष हुए। जन सप्तिषि के प्रथम दोनों तारे आकाश में उगते हैं और उनके ठीक बीचोबीच रात्रि के समय चन्द्रमा सम्बन्धी नच्चत्र पुञ्ज दिखलाई देता है तब सप्तिषि इस नच्चत्रपुति में मनुष्यों के एक सी वर्ष तक स्पिर रहता है। परीचित के जन्म के समय वे मघा नच्चत्र पर थे, जब सप्तिष पूर्वापाद में होंगे तब नन्द का राज्य आरम्भ होगा।" मबा से पूर्वापाद तक दस नच्चत्र होते हैं और इसी कारण यह जोड़ा गया कि परीचित्त और नन्द के बीच एक हजार वर्ष हुए। यदि नन्द के राज्य के आरम्भ होने का समय ( अर्थात् शिशुसाग वंश के समाप्त होने का समय ) ३७० ई० पू० माना जाय तो परीचित ने चीदहवीं शताब्दी के आरम्भ में जन्म लिया और कुरु पाञ्चाल युद्ध लगमग १४०० ई० पू० में हुआ।

हमारे पाठक लोग देखेंगे कि हमने इस ग्रन्य के पहले भाग में इस युद्ध का जो समय निश्चित किया है उसमें श्रीर इस समय में केवल डेढ़ शताब्दी से भी कम का श्रन्तर है।

इसके विरुद्ध यदि हम इन ज्योतिष सम्बन्धी वार्तो को छोड़ दें छीर वृहद्रथ, प्रद्योत और शिशुनाग वंशों के ३७ राजाओं में से प्रत्येक के राज्य काल का छीसत २० वर्ष रक्खें तो कुरु पाञ्चाल युद्ध का समय नन्द के ४७० वर्ष पहले छ्ययीत् ११० ई० पू० में होता है और इस तिथि में भी हमारी निश्चित को हुई तिथि से डेट् राताव्यी से कम का अन्तर होता है। इसलिये हमने इस युद्ध का जो समय निश्चित किया है वह प्रायः ठीक है।

उपरोक्त वातों से हम मगध के राजाश्चों के समय की एक सूची बनाने का उद्योग करेंगे। हम जानते हैं कि श्रजातशत्रु का राज्य ४८५ ई० पू॰ में प्रारम्भ हुश्चा श्रोर उसके पिता विविसार का राज्य ५३७ ई० पू॰ में प्रारम्भ हुश्चा, यदि हम विविसार के चार पूर्वजों के लिये १०० वर्ष का समय मान लें तो शिशुनाग वंश ६३७ ई० पृ० शारम्भ हुश्चा।

शिशुनाग वंश के पहले प्रद्योत वंश के पाँच राजाओं ने राज्य किया छीर इन पाँचों राजाओं का समय ठीक १३८ वर्ष कहा गया है। इससे प्रत्येक राजा का छीमत समय २७ वर्ष से कुछ अपर होता है जो कि बहुत अधिक है। परन्तु यह मानकर कि एक अथवा दो राजा ने बहुत अधिक समय तक राज्य किया होगा, हम प्रद्योतवंश का समय १३८ वर्ष मान सकते हैं।

वृहद्रथ वंश के २२ राजाश्रों का राज्य समय १००० वर्ष कहा गया है। यह एक हजार वर्ष केवल एक गोल संख्या है श्रीर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिये। इसके लिए ५०० वर्ष का समय अधिक सम्भव है अथवा इसे ४८४ वर्ष रिखये जिसमें २२ राजाओं की संख्या से उसमें पूरा भाग लग सके। परन्तु इससे भी प्रत्येक राज्य का अप्रीसत समय २२ वर्ष होता है जो कि अधिक है। परन्तु यह समभ्क कर कि कदाचित् कुछ अनावश्यक राजाओं का शासन काल छोड़ दिया गया हो हम इस औसत को मान सकते हैं।

इस हिसाव से हम निम्निलिखित सूची वनाते हैं। परन्तु विविसार श्रीर श्रजातशत्रु के ऐतिहासिक राज्य वंश श्रर्थात् शिशुनाग वंश के जो कि ईसा के पहले सातवीं शताव्दी में प्रारम्भ होता है, पहले के राजाश्रों का समय कहां तक ठीक है, यह हमारे पाठकों को स्त्रयं निश्चित करना चाहिये।

| वृह्द्रथ वंश              |                      |               |  |  |  |
|---------------------------|----------------------|---------------|--|--|--|
|                           | ई० पू०               | ई० पू०        |  |  |  |
| जरासंघ                    | १२८० शुचि            | . १०३६        |  |  |  |
| सहदेव ( जो कि कुरु पाञ्चल | चेम्य                | ७१०१          |  |  |  |
| युद्ध के समय था )         | १२५६ सुत्रत          | ४३३           |  |  |  |
| सोमापि                    | १२३७ धम <sup>°</sup> | <i>६७३</i>    |  |  |  |
| श्रुतवत                   | १२१५ सुश्रम          | . हम्र        |  |  |  |
| <b>त्र्रयुतयुस्</b>       | ११६३ दृढ्सेन         | . इ.स.        |  |  |  |
| निरमित्र                  | ११७१ सुमति           | ७०३           |  |  |  |
| सुन्त्र                   | ११४६ सुवल            | ८८५           |  |  |  |
| वृहत् कर्मन्              | ११२७ सुनीत           | द्भहर         |  |  |  |
| सेनजित                    | ११०५ सत्यजित्        | <b>5</b> 88   |  |  |  |
| शतुञ्जय                   | १०⊏३ विश्वजित्       | <b>5</b> 82   |  |  |  |
| विप्र                     | १०६१ रिपुझय          | ७६७ से ७७५ तक |  |  |  |
|                           | प्रद्योत वंश         |               |  |  |  |
| प्रद्योतन                 | ७७५ जनक              | ६६१           |  |  |  |
| पालक                      | ७४७ नन्दिवर्वन       | ६६४ से ६३७ तक |  |  |  |
| विशाषयूप                  | 380                  |               |  |  |  |
| f                         | शशुनाग वंश           |               |  |  |  |
|                           | है पूर्              | ई० पू०        |  |  |  |
| शिशुनाग                   | ६३७ होमधम्मीन्       | <b>५</b> ८७   |  |  |  |
| काकवर्ण                   | ६१२ च्त्रीजस्        | ५६२           |  |  |  |
|                           | `                    |               |  |  |  |

 चिविसार
 ५३०
 उदयाश्व
 ४३२

 त्रजातशत्रु
 ४८५
 निद्वर्घन
 ४११

 दर्भक
 ४५३
 महानन्दिन
 ३६० से ३७० तक

अब हम पुनः वाक्यों को उद्धृत करेंगे।

"महानन्दिन् का पुत्र शूट जाति की स्त्री से होगा, उसका नाम नन्द महापद्म होगा क्योंकि वह अत्यन्त लोभी होगा। दूसरे परशुराम की तरह वह ज्ञिय जाति का नाश करने वाला होगा, क्योंकि उसके पीछे पृथ्वी के राजा लोग (शूट्र) होंगे। वह समस्त पृथ्वी को एक छत्र के नीचे लावेगा, उसके समूल्य इत्यादि आठ लड़के होंगे जो कि महापद्म के पीछे राज्य करेंगे और वह तथा उसके पुत्र एक सी वर्ष तक राज्य करेंगे। ब्राह्मण् कौटिल्य नी नन्दों का नाश करेगा।"

उपरोक्त वावयों में हम नीच जाति के राजाश्रों को ज्ञियों की राजगद्दी पर वैठते हुए श्रीर मगध के इन राजाश्रों का वल श्रीर महत्व उत्तरी भारतवर्ण में वदते हुए देखते हैं। हमें कौटिल्य श्रयांत प्रिष्ठि चाणक्य का भी उल्लेख मिलता है कि जिसने नन्द वंश से बदला लेने की प्रितश की थी (मुद्राराज्ञ्स नाटक देखों) श्रीर चन्द्रगुप्त को मगध की राजगद्दी पर थैठाने में सहायता दी थी। नन्द श्रीर उसके श्राटों पुत्रों के लिये जो १०० वर्ष का समय दिया है वह केवल एक गोल संख्या है श्रीर उसे ठीक नहीं समक्ता चाहिये। यदि हम नन्द श्रीर उसके श्राटों पुत्रों के लिये ५० वर्ष का समय नियत करें तो यह बहुत श्रीर इससे चन्द्रगुप्त के मगथ के राज्य पाने का समय ३२० ई० पू० होता हैं।

"नन्द वंश के समाप्त होने पर मीर्य वंश का राज्य होगा क्योंकि कीटिल्य चन्द्रगुप्त को राजगही पर बैठावेगा, उसका पुत्र बिन्दुसार होगा, उसका पुत्र सालिसक होगा, उसका पुत्र सोमश्रमन होगा, श्लीर उसका उत्तराधिकारी वृहद्रथ होगा। ये मीर्य वंश के दस राजा हैं जो कि १३७ वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे।"

विष्णु पुराण का ग्रन्थकर्ता यहाँ पर अशोक का उल्लेख करता है परन्तु उसके राज्य में धर्म के उस बृहद परिवर्तन का कुछ भी बृतान्त नहीं लिखता, जो कि इस संसार भर में एक अद्वितीय बात है। इस ब्राह्मण प्रस्थकार के लिये गुणी चाणक्य के कार्य जिसने चन्द्रगुप्त को राज्य पाने में महायता दो थी उल्लेख करने योग्य है, परन्तु उस प्रतापी अशोक के कार्य वर्णन करने योग्य नहीं हैं जिसने कि भारतवर्ष का नाम, यह और धर्म एण्टी आहे और मेतेडन से लेकर करना कुमारी और लद्दा तकरीला दिया था।

मौय<sup>°</sup> वंश के लिये जो १२७ वर्षों का समय दिया है वह यदि मान लिया जाय तो मौय<sup>°</sup> वंश की समाप्ति १७३ ई० पू० में हुई ।

"इसके उपरान्त संग वंश राज्य करेगा क्योंकि ( अन्तिम मीय राजा का ) सेनापित पुष्पित अपने स्वामी को मार कर राज्य ले लेगा । उसका पुत्र अग्निमित्र होगा, उसका पुत्र सुज्येष्ठ होगा, उसका पुत्र आद्रिक होगा, उसका पुत्र पुलिन्दक होगा, उसका पुत्र घोषवसु होगा, उसका पुत्र वज्रमित्र होगा, उसका पुत्र भागवत् होगा, और उसका देवभूति होगा। ये सङ्ग वंश के दस राजा हैं जो कि ११२ वर्ष तक राज्य धरेंगे।"

प्रसिद्ध कालिदास ने इस वंश के दूसरे राजा का नाम अपने प्रसिद्ध नाटक मालिवकाग्नि मित्र में अपनर कर दिया है। परन्तु वहाँ अग्निमित्र विदशा का राजा कहा गया है, मगध का नहीं। और उसके पिता पुष्पमित्र का सिन्ध नदी पर यवनों (वेक्ट्रिया के यूनानी लोगों) से युद्ध करने का वर्णन किया गया है। इस वात में सम्भवतः कुछ सत्यता भी है, क्योंकि सिकन्दर के समय के पीछे भारतवर्ष के पश्चिमी सीमा प्रदेश में वेक्ट्रियन और हिन्दू लोगों से निरन्तर युद्ध होता रहा और मगध को, जो कि भारतवर्ष का मुख्य राज्य था, इन युद्धों में सम्मिलित होना पड़ा था। सङ्ग वंश के लिये जो ११२ वर्ष का समय दिया है उसे मान लेने से इस वंश की समाप्ति ७१ ई० पू० में निश्चित होती है।

"सङ्ग वंश के अन्तिम राजा देवभूति के कुकमों में लिस होने के कारण उसका वसुदेव नामक कान्य मन्त्री उसे मार कर राज्य छीन लेगा। उसका पुत्र भूमिमित्र होगा, उसका पुत्र नारायण होगा, उसका सुशर्मन् होगा। ये चारों कान्यायन ४५ वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे।"

श्रव हम इन व'शों के राजाश्रों की तिथि विष्णु पुराण के श्रनुसार निश्चित करेंगे।

#### नन्द् वंश

नन्द श्रीर उसके आठों पुत्र-३७० ई० पू० से ३२० तक।

|              | मौर्य व | श      |             |
|--------------|---------|--------|-------------|
| •            | ई० पू०  |        | ई० पू०      |
| चन्द्रगुप्तः | ३२०     | सुयशस् | २२२         |
| विन्दुसार    | २६१     | दशरथ   | <b>२</b> १५ |
| त्रशोक       | २६०     | सङ्गत  | - २७८       |

| सालिसुक         | २०१ वृहद्र | य १८७ से १८३ तक    |
|-----------------|------------|--------------------|
| सोमश्रमन        | ४३४        |                    |
|                 | संग्वंश    |                    |
| पुष्प मित्र     | १८३ प्रलि  | न्दक १२६           |
| श्रग्नि मित्र   | १७० घोष    | वसु ११५            |
| सुज्येष्ठ       | १५६ वज़ी   | मेत्र १०४          |
| वसुमित्र        | १४८ भाग    | वित ६३             |
| <b>ग्रद्र</b> क | १३७ देव    | भूति ८३ से ७१ तक   |
|                 | कन्व वंश   | Ī                  |
| वासुदेव कान्व   | ७१ ना      | सवस् ४⊏            |
| भूमि मित्र      | પૂદ સુર    | प्रमन् ३७ से २६ तक |

इनमें से अनेक राजाओं का राज्य काल बहुत ही थोड़ा होने, राज्य वंश बहुवा बदलने और सेनापित एवं मिन्त्रयों का राजाओं को मार कर स्वयं राजा हो जाने से बिदित होता है कि मभध का प्रताप अब नहीं रहा या और अब निर्वत्तता और जी गता आरम्भ हो गई थी। जिस राज्य ने चन्द्रगुत और अशोक के समय सारे भारतवर्ष के लिये नियम निश्चित किये थे, वह अब निर्वलता की अन्तिम अवस्या में या और वह किसी ऐसे प्रवल आक्रमण करने वाले को स्वीकार करने के लिये तैयार या जो कि उसका राज्य चाहता हो। ऐसे आक्रमण करने वाले दिव्ण से आये। दिव्ण में दार्शनिक काल में आन्ध्र का राज्य प्रवल और विख्यात हो गया या और आन्ध्र के एक सरदार ने ( जो कि एक "प्रवल भृत" कहा गया है) अब मगब को विजय किया और वहाँ ४५० वर्ष तक राज्य। विष्णु पुराण से अब हम एक सूची और उद्दृत करते हैं विससे कि इन आन्ध्र राजाओं के नाम दिये हैं।

"कान्व सुर्थमन् को आन्त्र जाति का एक सिप्रक नामी प्रदल मृत्यु मार दालेगा और स्वयं राजा वन वैठेगा, उसका उत्तराधिकारी उसका माई रूप्ण होगा, उसका पुत्र श्रीसातकिए होगा, उसका पुत्र पूर्णोत्सङ्ग होगा, उसका पुत्र सातकिए होगा, उसका पुत्र द्वीलक होगा, उसका पुत्र मेयश्वित होगा, उसका पुत्र पट्टमन होगा, उसका पुत्र आरिष्ट कर्मन् होगा, उसका पुत्र हाल होगा, उसका पुत्र आदिलकेन होगा, उसका पुत्र चातकिए होगा, उसका पुत्र प्रवित्ति होगा, उसका पुत्र गीतमीपुत्र होगा, उसका पुत्र

, ....

पुलिमत होगा, उसका पुत्र शिव सातकियाँ होगा, उसका पुत्र शिवस्कन्ध होगा, उसका पुत्र यज्ञभी होगा, उसका पुत्र विजय होगा, उसका पुत्र चन्द्रश्री होगा श्रीर उसका पुत्र पुलीमार्चिस होगा। ये श्रान्त्र भृत्य वंश के तीस राजा ४५६ वर्ष तक राज्य करेंगे।"

परन्तु उपरोक्त स्ची में केवल १४ राजाओं के नाम हैं पर विष्णु पुराण, वायु पुराण तथा भागवत पुराणों में भी इस वंश के तीस राजा कहे गए हैं। यदि इस वंश का राज्य २६ ई० पू० में ख्रारंभ हुआ समका जाय तो उपरोक्त समय के अनुसार उसकी समाप्ति सन् ४३० ई० में हुई।

यदि हम इन ४५६ वर्षों को उपरोक्त २४ राजात्रों में वाँट दें तो प्रत्येक राज्य के के लिये १६ वर्षों का ख्रीसत समय होता है जैसा कि इम नीचे दिखलाते हैं।

#### श्रान्ध्र वंश

|                       | ई०            | पू०                  | ईंस्वी        |
|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| सिप्रक                | २६            | ६ पुत्तलक            | १८३           |
| कृष्ण                 | (             | ९ प्रविलसेन          | २०२           |
|                       | ईस्व          | ी सावकर्णि ३         | <b>२</b> २१   |
| सातकर्णि              | १३            | १ सातकर्णि ४         | २४०           |
| पूर्णोत्सङ्ग          | ३१            | शिवश्वति             | રપ્રદ         |
| सातंकिं २             | ધ્            | गौतमीपुत्र           | <b>২</b> ৬=   |
| लम्बोदर 🕐             | ६६            | . पुलिमतं            | २९७           |
| हवीलक                 |               | सातकर्शि ५ 🕆         | ३१६           |
| मधाश्वति 🧪            | . 8.0         | ७ शिवस्कन्ध          | ३३५           |
| पटुमत                 | १२            | ६ यज्ञश्रीगौतमीपुत्र | र्श १५४ विष्  |
| <b>ग्रिरिष्टकम</b> न् | ÷ : <b>.*</b> | ५ विजय 🗀             | <b>まどま</b>    |
| हाल                   | - १६          | ·                    | : - १३६:२     |
| :                     | ~             | ् पुलोमार्चिस - ;    | ४११ से ४३० तक |

परन्तु विद्वानों ने गौतमीपुत्र प्रथम से लेकर गौतमीपुत्र द्वितीय तक पांच राजाश्रों की जो तिथियाँ शिलालेखों से निश्चित की हैं, वे उपरोक्त तिथियों से नहीं मिलती । यह कुछ निश्चय के साथ जाना गया है कि इन पाँचों राजाश्रों ने लगभग १०० वर्ष तक राज्य किया अर्थात् ११३ ईसवीं से २११ ईसवी तक ।

यहाँ पर कहने की श्रावश्यकता नहीं है कि श्रान्य राजाओं का वल समय-समय पर वदलता रहा श्रीर हम श्रागे के श्रध्याय में दिखलावेंगे कि सीराष्ट्र का देश ईसा को पहली शताब्दी में इनके हाथ से चला गया था परन्तु उसे गीतमीपुत्र ने पुनः जीता । पाँचवो शताब्दी में इस वंश का पतन हुश्रा श्रीर तब मगध के राजा का श्रन्त हो गया । क्योंकि श्रान्य राजाश्रों के पीछे श्रनेक विदेशी जातियों ने इस देश पर श्राक्रमण किया श्रीर उसे नष्ट श्रीर छिन्नभिन्न कर दिया । विष्णु पुराण में लिखा है कि श्रान्यों के उपरान्त भिन्न-भिन्न जातियाँ राज्य करेंगी श्रर्थात् सात श्राभीर जाति के राजा, १० गर्धीमल राजा, १६ शक राजा, ८ यमन राजा, १४ तुपार राजा, १३ सुण्ड राजा श्रीर ११ मीन राजा इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे ।

### छतीसवा अध्याय

# काश्मीर श्रौर गुजरात

पिछले अध्याय में हमने भारतवर्ष के केवल मध्य प्रदेश के राज्य का यग्न किया है। हम देख चुके हैं कि ईसा के पहले सातवीं शताब्दी में शिशुनाग के समय से लेकर भारतवर्ष में प्रधान अधिकार मगध के राजा का था। हम यह भी देख चुके हैं कि कई राज्ययंशों के नाश होने के उपरान्त यह प्रधान अधिकार आन्त्र यंश के हाथ खागा जिन्होंने कि ईसा के पहले पहली शताब्दी से लेकर ईसा के उपरान्त पांचयी शताब्दी तक उसे रिज्ञत रक्खा।

जब त्रान्ध्र लोगों का भारतवर्ष के मध्य में सबसे प्रधान त्राधिकार था उस समय पश्चिम के प्रान्तों में विदेशों लोगों के बहुत ब्राक्रमण हुए ब्रॉर हम उनमें से कुछ का यहां वर्णन करेंगे।

सिकन्दर के लौट जाने के उपरान्त चन्द्रगुप्त ने सिन्ध नदी के प्रान्तों में यूनानी हाकिम सिल्यूक्स को हराकर यूनानियों को भारतवर्ष से निकाल दिया। परन्तु वेक्टिया में यूनानियों का एक स्वतन्त्र राज्य था और हिन्दुओं तथा वेक्टिया के यूनानियों में मित्रता और कभी शत्रुता का व्यवहार होता रहा। वेक्टिया के यूनानी लोग निक्के बनाने में दड़े तेज थे और उनके सिक्कों से १०६ ई० पृ० तक उनके नय राजाओं की एक पूरी सुनी बनाई गई है। बहुधा इन राजाओं का श्रीधकार निक्य के आगे तक बढ़ जाता था श्रौर यह निश्चय है कि बौद्ध हिन्दुश्रों की सभ्यता श्रौर शिल्प पर उनकी सभ्यता का प्रभाव पड़ा । बौद्धों के खंड़हरों में यूनानी शंतरासी के काम श्रौर हिन्दुश्रों के सिक्कों पर यूनानी लेख खुदे हुए मिलते हैं ।

लगभग १२६ ई० पू० में यूची तथा अन्य जातियों ने मध्यएशिया से होकर कावल को जीता और सिन्ध नदी तक अपना अधिकार जमाया । इन लोगों ने वेक्ट्रिया के राज्य का अन्त कर दिया । इसी जाति का एक राजा हविश्क कावल में राज्य करता था । ऐसा जान पड़ता है कि वह वहां से निकाला गया और तव उसने काश्मीर को विजय किया जहाँ कि उसके उत्तराधिकारी हुश्क और कनिष्क ने ईसा के उपरान्त पहली शताब्दों में राज्य किया है ।

किनष्क बड़ा बिजय वाला था ग्रीर उसने ग्रपना राज्य काबुल ग्रीर यारकन्द से लेकर श्रागरे श्रीर गुजरात तक फैलाया। श्रशोक के समय से लेकर ग्रव तक भारतवर्ष में ऐसा कोई राजा नहीं हुन्ना था। व्हेनत्सांग लिखता है कि चीन के श्रधीनस्थ राजा लोग उसके पास मनुष्य वन्धक स्वरूप भेजते थे ग्रीर जिस नगर में ये मनुष्य रहते थे। वह चीनपिट कहलाता था। किनष्क भी एक कट्टर वौद्ध था, उसने उत्तरी बौद्धों की एक बड़ी सभा को ग्रीर ग्रास-पास के राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये गुप्तदूत भेजे। हम पहले लिख चुके हैं कि शकाव्द संवत् किनष्क के राज्य काल से चला हैं। डाक्टर श्रोडेनवर्ग कहते हैं कि यह संवत् किनष्क के राज्यभिपेक के के समय से गिना जाता है ग्रीर यह बात ठीक जान पड़तो हैं।

कृतिष्क की मृत्यु के उपरान्त इसके बड़े राज्य के टुकड़े-टुकड़े हो गए श्रीर काश्मीर पहले जैसा हलका राज्य था, वैसा ही फिर हो गया। इस राज्य का इतिहास राजतरंगिणी नामक पुस्तक में दिया है जिसे कि कल्हण पण्डित ने बनाया था जो ईसा की वारहर्नी शताब्दी में हुआ है। हम यहाँ पर इस इतिहास की कुछ, श्रालोचना करेंगे।

इसमें किनष्क के पहले के समय की कोई मुख्य घटना नहीं लिखी है। उसमें लिखा है कि कुरुपाञ्चाल युद्ध के समय से लेकर किनष्क के उत्तराधिकारी अभिमन्यु के समय तक १२६६ वर्षों में ५२ राजाश्रो ने राज्य किया। इससे कुरुपाञ्चाल युद्ध का समय ईसा के पहले १२ वीं शताब्दी में निश्चित होता है। उसमें यह भी लिखा है कि किनष्क के पहले तीसरा राजा श्रशोक एक वौद्ध था श्रीर वह "एक सत्य श्रीर निशक्तकङ्क राजा था श्रीर उसने वितष्टा के तटों पर वहुत से स्तूप वनवाए"। उसका उत्तराधिकारी जलोक एक कहर हिन्दू था श्रीर उसने उन म्लेच

को भगाया जो कि पश्चिम से बड़ी संख्या में आ रहे थे। ये म्लेच वे ही त्रानी लोग रहे होंगे जिन्होंने कि इसके उपरान्त शीघ ही काश्मीर की विजय किया। जंलोक का उत्तराधिकारी द्वितीय दामोदर हुआ उसके उपरान्त विदेशी लोग आये। "उनके दीर्घ-राज्य में बीद सन्यासी लोग देश में सबसे प्रवल रहे और बीद धर्म का प्रचार विना किसी वाधा के हआ।"

हम यहाँ किनष्क से लेकर उज्जियिनी के विक्रमादित्य के समकालीन मातृगुप्त के समय तक ३१ राजाश्रों की नामावली देंगे। यदि हम किनष्क के राज्याभिनेक का समय ७८ ई॰ माने श्रीर मातृगुप्त का समय ५५० ईसवी तो इन ३१ राजाश्रों का समय ४७२ वर्ष होता है श्रीर वह

श्रसम्भव नहीं है।

|                    | ईश्वी |                  | ई्स्वी              |
|--------------------|-------|------------------|---------------------|
| कनिष्क             | ৩৯    | ग्रच             | ₹४०                 |
| <b>ग्र</b> भिमन्यु | १००   | गोपादित्य        | ३५४                 |
| गोनन्द             | ११५   | गोकर्ण           | २७०                 |
| विभीपण प्रथम       | १३०   | नरेन्द्रादित्य   | ३८५                 |
| इन्द्रजीत          | १४५   | युधिष्टर         | 800                 |
| रावगा              | १६०   | प्रतापद्त्य      | ४१५                 |
| विभीषण द्वितीय     | १७५   | जलोक             | ४३०                 |
| नर १               | १६०   | तुङ्जिन          | ४४४                 |
| सिद्ध              | २०५   | विजय             | ¥£0                 |
| उत्पलाद्           | २२०   | जयेन्द्र         | ४७४                 |
| हिरएयाच            | २३५   | सन्धिमति         | ¥€0                 |
| मुकुल              | २५०   | मेषवाहन          | ५०५                 |
| मिहिरकुल           | २६५   | <b>ध</b> ेष्ठसेन | ५२०                 |
| वद                 | २८०   | हिरग             | प्र३० से प्रप्र० तक |
| <b>चितिनन्द</b>    | २९५   | श्रीर हिरण्य का  | उत्तराधिकारी        |
| वसुनन्दन           | ३१०   | मानृगुत हुन्त्रा |                     |
| नर २               | ३२४   |                  |                     |

इनमें से कुछ राजाओं का संदिप्त वर्णन करने योग्य है। कहा जाता है कि नर प्रथम बौढ़ों का बड़ा है पी था, उसने बहुत से बौड़ मट जला डाले और उन मटों के लिये जो गांव थे उन्हें बाहाएों को दे डाला। सुकुल के राज्य में म्लेटों ने एक बार पुन: काश्मीर पर अपना अधिकार कर लिया पर उसका उत्तराधिकारी निहिरकुल बड़ा प्रटामी राजा था। कहा जाता है कि उसने म्लेचों को अपने राज्य से खदेड़ कर अपना राज्य करनाटक और लङ्का तक बढ़ाया। वह भी बौद्धों का बड़ा विरोधी था। प्रतापिद्य के राज्य से एक नया वंश आरम्भ होता है। उसके पोते तुिक्षन के समय में अन्न पर अचानक बड़ा पाला मार जाने के कारण काश्मीर में बड़ा अकाल पड़ा। मेधवाहन बौद्ध धर्मावलम्बी जान पड़ता है। कहा जाता है कि उसने लङ्का पर विजय किया और उसने अपने राज्य में तथा जिन-जिन देशों को उसने जीता उन सब देशों में पशुत्रों के वध का निषेध किया। उनकी रानियों ने बहुत से मठ बनवाये। उसके उपरान्त उसका पुत अ के उसेन और उसके उपरान्त उसका प्रत हिरण्य गद्दी पर वैठा और तब उज्जयिनी के विक्रमादित्य ने जो कि उस समय भारतवष में सर्व प्रचल था मातृगुप्त को काश्मीर की गद्दी पर वैठाया।

काश्मीर के इस संचिप्त वृत्तान्त के पश्चात ध्रव हम गुजरात की त्रोर भुकेंगे। हम पहले कह चुके हैं कि किनिक ने त्रपना राज्य दिच्या में गुजरात तक फैलाया त्रौर गुजरात में उसके अधीनस्थ चहरत जाति के राजा राज्य करते रहे। परन्तु नहपान के उपरान्त ये राजा स्वतंत्र हो गए, त्रौर मगध के त्रान्ध्र लोगों से जिनके त्रधीन सौराष्ट्र-देश था, त्रपनी स्वतन्त्रता स्थिर रक्खी। ये लोग 'शाह राजा' त्रथवा च्त्रप राजा कह-लाते हैं त्रौर उनका वृत्तान्त केवल उनके सिक्कों त्रौर शिलालेखों से विदित होता है। बहुत विचार के उपरान्त यह निश्चित हुत्रा है कि वे लोग शक को व्यवहार करते थे त्रौर उनके सब सिक्कों त्रौर शिलालेखों पर शक संवत् दिया है। परिश्रमी त्रौर योग्य विद्वान भगवन लाल इन्द्रजीत ने इन शाह राजात्रों को जिस कम में रक्खा है उसके त्रानुसार नोचे एक सूची दी जाती है। उसमें हम प्रत्येक राजा के लिये केवल एक-एक सिक्के की तिथि देंगे।

|                 |             | सोराष्ट्र | के श | गह राजा    |           |               |
|-----------------|-------------|-----------|------|------------|-----------|---------------|
|                 | <b>纵野型之</b> | संन्      |      |            | * \tu_    | ं सन्         |
|                 | सिक्के की   | तिथि ईसवी |      |            | सिक्के की | तेथि, ईसवी    |
| · <b>न</b> हपान | ,           | <b>.</b>  | 38   | रुद्र सिंह | १०३       | . १८१         |
| -चष्टन          |             | -         |      | रुद्र सेन  | १२५       | . २०३         |
| जैदायन          | ٠.          |           |      | संघदमन 🕆   | . \$88    | २२२           |
| रुद्र दामन      | •           | ७२ १५     | 40   | पृथ्वीसेन  | १४४       | · २२ <b>२</b> |
| दामजद           | -           |           | _    | दामसेन     | १५४       | २२६           |
| जीवदावन         | 8           | ०० १      | ७८   | दमजदश्री   | १५४       | २३२           |

| वीरदामन               | १५८ | २३६  | सिंहसेन           |                     |                 |
|-----------------------|-----|------|-------------------|---------------------|-----------------|
| यशोदामन               | १६० | २३८  | विश्वकेन          | २१६                 | २६४             |
| विजयसेन               | १६० | २३८  | <b>रु</b> द्रसिंह | ঽঽ१                 | 308             |
| ईश्वरदत्त             |     |      | यशोदावन           | २४०                 | <del>३</del> १⊏ |
| दमजदश्री              | १७६ | २५४  | सिहसेन            |                     |                 |
| च्द्र सेन             | १८० | २५्⊏ | <b>म्</b> द्रसेन  | २७०                 | ३४⊏             |
| भतृ <sup>र</sup> दामन | २०० | २७⊏  | <b>रु</b> द्रसिंह | <b>३</b> १ <i>०</i> | इंदद            |
| विश्वसिंह             | १६८ | २७६  |                   |                     |                 |

इस राज्य वंश के जो बहुत से शिलालेख पश्चिमी भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न स्थानों में पाये गए हैं, उनमें से हम यहाँ पर केवल एक को लिखेंगे लो कि कदाचित् सबसे पुराना है ऋौर जिससे हमारे पाठकों को इन शिलालेखों का ठीक-ठीक ज्ञान हो जायगा। निम्नलिखित शिलालेख जो कि नासिक की गुफाओं में पाया गया है, नहपान का है जो कि उपरोक्त सूची में पहला राजा है।

"सर्वं सम्पन्न को !" यह गुफा श्रोर ये छोटे तालाय गोवर्धन में विरिश्म पर्वतीं पर दिनक के पुत्र राजा श्ररहत सत्र्प नहपान के दामाद प्रिय उमबदात ने बनवाये ये । उसने तीन लाख गऊ श्रीर सोना दान दिया, बारनासाय नदी पर मीहियों बनवाई, श्राह्मणों श्रीर देवताश्रों को सोलह प्राम दिए, प्रतिवर्ष एक लाख ब्राह्मणों का मोजन कराया, पवित्र स्थान प्रमसु पर ब्राह्मणों के लिये श्राट स्थियों रख दीं, भरकच्छ दरापुर गोवर्धन श्रीर सोरपराग में चतुष्कोण, गृह श्रीर टिकने के स्थान बनवाए, वाटिका, तालाव श्रीर कुएँ बनवाए, इवा, पादा, दमन, तापी, करिवना श्रीर दहृनुका नदियों को पार करने के लिये उनमें डोंगियाँ छोड़वाई, धर्मशाला बनवाई, पीसरा चलाने के लिये स्थान दिए श्रीर पिण्डित कावड़, गोवर्धन, सुवर्णमुख, सोरपराग, रामतीर्थ, नाममोलप्राम पे चरणों श्रीर परिपदों के बत्तीस नाधिगेरों के लिये एक हजार की जमा दी। ईश्वर की श्राज्ञा से में वर्षा काल में हिरध उत्तमभद्र को हुड़ाने के लिये मालव को गया। मालव लोग हम लोगों के युढ़ के दाजों का नाद सुनकर भाग गए श्रीर वे तय उत्तम भद्र चित्रयों के श्रधीन बनाए गये। वहाँ से में पोक्ररणी को गया श्रीर वहाँ पर पृज्ञा कर के तीन हजार गाय श्रीर एक गाव दान दिया।"

नहपान का उपरोक्त शिलालेख जो कि नासिक की गुफाझों में पाया गया है बड़े काम का है। क्योंकि उससे विदित होता है कि काश्मीर के बौड गलाझों का छथीनस्य एक साधारण राजा भी ब्राह्मणों का सत्कार करने और उन्हें दान देने में कैस प्रस्क होता था श्रीर सन् ईस्वी के उपरान्त की शतान्दियों में हिन्दू धर्म श्रीर बीद्ध धर्म दोनों ही साथ-साथ किस भाँति प्रचलित थे। इनके साथ-साथ प्रचलित होने में वाधा केवल तब ही पड़ती थी जब कि कभी-कभी कोई बड़ा कट्टर राजा गही पर बैठता था। ब्राह्मणों को स्वर्ण, गी श्रीर गाँव दान देना, स्नान करने के लिए घाट, टिकने के लिए मकान, धर्मशाला, बाटिका, तालाव श्रीर कुएँ वनवाना विना कुछ लिए लोगों को नदी के पार उत्तरने का प्रवन्ध करना श्रीर परिषदों को दान देना, ये राजाश्रों के लिये उचित उदारता के कार्य समभे जाते थे। श्रन्त में इस शिलालेख से हमको यह विदित होता है कि सौराष्ट्र लोगों ने उत्तम भद्र चित्रय लोगों को सहायता करने के लिये मालव लोगों पर श्राक्रमण किया।

शाह राजाश्रों का सबसे अद्भुत शिलालेख गिर्नार के निकट एक पुल पर खुदा है जो कि रुद्रदामन का पुल कहलाता है। इसे पहले पहल जेम्स प्रिन्सेप साहब ने पढ़ा था श्रीर उनके उपरान्त इससे श्रिधक शुद्ध पाठ प्रकाशित हुए हैं। उपर दी हुई राजाश्रों की सूची से पाठक लोग देखेंगे कि रुद्रदामन नहपान के उपरान्त तीसरा राजा था श्रीर उसने ईसा की दूसरी शताब्दी के बीच में राज्य किया। इस शिलालेख में श्रन्ठी वात यह है कि इसमें श्रशोक श्रीर उसके दादा चन्द्रगुत का उल्लेख है। इसमें लिखा है कि यह पुराना पुल नदी की बाद से वह गया था, मीर्य वंशी राजा चन्द्रगुत के प्रधान शिल्पकार पुष्पगुत ने उसकी मरम्मत की श्रीर उसके उपरान्त श्रशोक के यवन राजा तुशब्प एवं महाचेत्र रुद्रदामन ने संवत् ७२ में (श्रर्थात् सन् १५० ईस्वी में) इसे बनवाया। इस शिलालेख में रुद्रदामन ने यह भी श्रिममान पूर्वक कहा है कि दिच्या पथ के राजा सातकियों को उसने कई बार हराकर उससे सन्धि कर ली श्रीर उसने सौराष्ट्र, कच्छ तथा श्रन्य देशों को विजय करने का भी उल्लेख किया है। रुद्रदामन के उपरोक्त शिलालेख से विदित होगा कि सौराष्ट्र के शाह राजा बहुधा प्रसिद्ध श्राम्प्र राजाश्रों की वरावरी करने वाले होते थे।

इसके विरुद्ध नासिक की एक गुफा के शिलालेख में आन्ध्र वंश का राजा गीमतीपुत्र लिखता है कि उसने सौराष्ट्र कच्छ तथा अन्य देशों को विजय किया और खहरत के वंश का नाश कर दिया। यह द्वितीय गीमतीपुत्र था जिसने कि ईसा की दूसरी शताव्दी के अन्त में राज्य किया है।

हम इन तीनों जातियों के आक्रमण और विजय का वर्णन कर चुके हैं अर्थात् ईसा के पहले दूसरी शताब्दी में वेक्ट्रिया के यूनानियों का, ईसा के उपरान्त पहले शताब्दी में यूची तथा अन्य त्रानी जातियों का, और अन्त में उनके अधी- नस्थ उन शाह राजान्त्रों का, जिन्होंने तीन शताब्दियों तक सौराष्ट्र में राज्य किया। इसके उपरान्त न्नीर चातियों के भी न्नाक्रमण हुये परन्तु उनका इतिहास में कुछ भी पता नहीं लगता।

श्रन्त में ईसा की चौथी श्रीर पाँचवीं शताब्दियों में प्रसिद्ध हुन लोग श्राये। टिड्डियों के समान उनका वड़ा दल फारस में फैल गया श्रीर वहाँ के राजा वहराम गोर को उसने भारतवर्ष में श्राश्रय लेने के लिए विवश किया। उसने कन्नीज के राजा से सम्मन्ध कर लिया श्रीर उसकी कन्या से विवाह किया। सम्भनतः यह राजकुमारी, जिसने फारस के पित को स्वीकार किया, गुप्त वंश की कन्या थी, क्योंकि इस समय कन्नीज में गुप्त वंश के राजा राज्य करते थे श्रीर वे भारतवर्ष में सबसे प्रवल थे। हम उनके विषय में श्रमले श्रध्याय में लिखेंगे।

### सैंतीसवाँ घ्रध्याच

### गुप्त वंशी राजा

५० वर्ष हुए जेम्स प्रिन्सेप साहव ने भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के ग्राप्ययन के लिये भारतवर्ष में जो शिलालेख मिले हैं, उन सब को क्रमानुसार प्रकाशित करने की ग्रावश्यकता दिखाई ग्रीर उन्होंने यह भी सम्मित दी कि इस संग्रह का नाम "कार्यस इन्सङ्ग्यान इण्डिकेरम्" रक्खा जाय।

इस प्रस्ताव के अनुसार जेनरल सर एलेक्जिण्डर किनयम माहव ने मन् १८०७ ईस्वी में इस प्रनथ का पहला भाग प्रकाशित किया। उसमें अशोक के वे शिलालेख हैं जिनके विषय में हम इस पुस्तक के पहले अध्याय में लिख चुके हैं।

वम्बई के सिविल सर्विस के फ्लीट साहव ने इस पुस्तक का तीसरा भाग सन् १८८६ में प्रकाशित किया। उसमें गुप्त राजाक्षों के शिलालेख हैं और उनकी तिथियों के विषय में भारतवर्ष तथा यूर्प में गत ४० वर्षों से जो वादिववाद हो रहा है उसका भी एक इतिहास दिया है।

इस प्रनथ का दूसरा भाग जिसमें कि सीराष्ट्र के शाह राजाओं का शिलालेख होगा, श्रभी तक नहीं श्रारम्भ किया गया। मैं श्राशा करता हूँ कि कोई योग्य विद्वान श्रीर श्रमुभवी पुरातस्ववेत्ता इस कार्य के लिये श्रव भी नियत किया जायगा श्रीर भारतवर्ष के शिलालेखों के इस संग्रह को पूरा कर देगा, जो कि भारतवर्ष वीद्ध समय के इतिहास के लिये वड़े उपयोगी हैं।

हम देख चुके हैं कि इन गुत राजाओं के समय के विषय में प्राय: ४० वर्षों तक वादाविवाद होता रहा और वहुत से योग्य विद्वानों ने इस वादाविवाद में ग्रपना समय लगाया है। इस वादाविवाद के इतिहास लिखने में फ्लीट साहव ने ग्रपने ग्रमूल्य ग्रन्य के ३० पन्ने लगाए हैं। पर हर्ष का विषय है कि यह वादाविवाद ग्रव समात हो गया ग्रीर ग्रव जो निश्चय किया गया है उसमें कोई सन्देह नहीं रह गया है। ११ वीं शताब्दी में ग्रलवेक्नी ने लिखा है कि गुप्त संवत् शक संवत् से २४१ वर्ष पीछे का है श्र्यात् वह सन् ३०० ईस्वी से प्रारम्म होता है। ग्राधुनिक समय के सव एकत्रित प्रमाणों से यह बात ठीक जान पड़ती है ग्रीर ग्रव हम गुप्त लोगों के सिक्कों ग्रीर शिलालेखों की तिथियों को पढ़ सकते हैं। केवल यह स्मरण रखना चाहिये कि उनसे सन् ईस्वी जानने के लिये हमें उनमें ३१६ वर्ष जोड़ने पड़े गे। फ्लीट साहव, जो ग्रपने परिश्रमों की ग्रीर खुछ पच्चात करने में चमा के योग्य हैं, कहते हैं कि मन्दसोर के शिलालेख से, जिसे कि उन्होंने प्राप्त किया है, यह वादाविवाद निश्चित हो जाता है। विद्वान लोग प्राय: इस बात में सहमत हैं कि मन्दसोर का शिलालेख इस सिद्वान्त को सम्भवतः निश्चित कर वैता है।

हम नीचे गुप्त राजात्रों की नामावली, उनके सिक्कों ख्रीर शिलालेखों की तिथियाँ ख्रीर उनके ईस्वी सन् देते हैं—

### सिक्कों श्रौर शिलालेखों की तिथियाँ

| (महाराज ) गुप्त घटोत्कच                 | 940      | **** | लगभग        | ३०० ई०         |
|-----------------------------------------|----------|------|-------------|----------------|
| चन्द्रगुप्त १ ( स्त्रथवा विक्रमादित्य ) | ****     | •••  | "           | ३१० ई०         |
| चमुद्रगुप्त                             | ****     | •••  | "           | ३५० ई०         |
| चन्द्रगुप्त २ ( स्रथवा विक्रमादित्य )   | 57,55,8  | ३,६५ | ४०१,४०७,४१  | २,४१४ ई०       |
| कुमारगुप्त ( अथवा महेन्त्र।दित्य ) ६    | ६,६५,१२६ | ,१३० | ४१५,४१७,४४  | =,४४६ ई०       |
| स्तन्दगुप्त १३६,१३७,                    | १३८,१४१  | १४४, | ४५५,४५६,४५७ | ,४६० ई०        |
| १४५,१४६                                 | ६,१४⊏,१४ | ٤    | ४६३,४६४,४६५ | <b>८,४६७</b> , |
|                                         |          |      |             | ४६८ ई०         |

डाक्टर बुह्लर साहव का यह मत है कि गुप्त संवत् चन्द्रगुप्त प्रथम का स्थापित किया हुन्ना है। उसके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने चौथी शताब्दी के दूसरे ऋषे भाग में राज्य किया। इलाहाबाद में ऋशोक की लाट पर खुदा हुआ लेख इस बड़े राजा के ऋधिकार ऋौर राज्य को बहुत कुछ विदित करता है।

जिसका प्रताप श्रीर बड़ा सीभाग्य इससे विदित होता है कि उसने कोशल के महेन्द्र को, व्याश्र राज महाकान्तार को, केरल के मन्त राज को, पिष्टपुर के महेन्द्र को, कोट्ठर के स्वामिदत्त को, एरएडपल्ल के दमन कां, बांची के विष्णुगांप कां, श्रवमुक्त के नील राजा को, वेंगी के हस्तिवर्मन को, पलब्क के उग्रसेन को, देवराष्ट्र के कुवेर को, कुप्टपुर के धनंजय को श्रीर दिल्ला के सब राजाश्रों को केंद्र करके फिर छोड़ दिया!

जिसका प्रताप बहुत वड़ा था श्रीर उसकी वृद्धि रहदेव, मेतल, नागदत्त चन्द्रवर्मन, गण्पितनाग, नागसेन, श्रच्युत, निद्दन, बलवर्मन् तथा श्रार्यावर्त के श्रन्य बहुत से राजाश्रों के जड़ से विनाश करने से हुई थी, जिसने जंगली देशों के सब राजाश्रों को श्रपना नौकर बना लिया था।

जिस राजा को सीमा प्रदेश के राजा अर्थान् समतत, देवाक, कामरूप, नेपाल, कुत् पुर तथा अन्य देशों के राजा, और मालव लोग, अर्जु नायन, यीवेय, माहक, अमीर, फाजुन, सनकानिक, काक, करपरिक, तथा अन्य जातियां कर देकर और उसकी आगाओं का पालन करके पूरी तरह से मानती थीं।

जिसका सारे संसार में फैला हुन्ना शान्त मुयश बहुत से गिरे हुए गन्यवशां को पुनः स्थापित करने से हुन्ना था। जो न्नपने बाहु की वहीं प्रवलता से मारे संसार को बाँधे हुए था न्नौर जिसे देवपुत्र, शाहि, शाहनुसाहि, राज, मुक्त, सिंघन के लोग तथा न्नन्य सब द्वीपों के निवासी न्नपने को बिलदान की भौति देकर, नुमारी स्निन्धें को उनकी भेंट करके, गरुड़ चिन्ह देकर, न्नपने राज्य का भोग उसे देकर, न्नौर उसकी न्नाशानां का पालन करके सत्कार के साथ उसकी सेवा करते थे।

यह एक गुप्त राजा का भड़कीला श्रीर कदाचित छुछ दहाया हुश्रा वर्गन् है। उससे हमें विदित होता है कि उसने काची के राल, तथा दिन्छी भारतवर्ष के श्रन्य देशों को जीता। उसने श्रायांवर्त श्र्यांत् उत्तरी भारतवर्ष के राजाश्रों का नाश किया, समतत, ( पूर्वीवंगाल ) कामरूप, ( श्रासाम ) नेपाल, श्रन्य नीना प्रदेशों के राजा श्रीर मालव, माद्रक, श्रीर धर्मार हत्य।दि जातियाँ उसके श्राज्ञाश्रों का पालन करती यीं श्रीर उसे कर देती ! पश्चिमी देश शाहशाह श्रीर लड़ा क लोग भी उसके लिये भेंट तीहक तथा श्रपने देश की सुनदर कुमारी स्त्रियों भेजते थे। इस शिलालेख के श्रन्त में रिक्ष है कि यह बड़ा राजा प्रतापी महाराजा गुप्त का प्रयीव"— "प्रतापी महाराज घटोन्कच का पीव"— "प्रतापी प्रहाराजाधिराज चन्द्रगुप्त का पुत्र"— "महावेदी कुमार देवी है उपन्तर

हुआ था" जो कि लिन्चिव वंश की कन्या थीं। समुद्रगुप्त के उपरान्त उसका पुत्र चन्द्र गुप्त द्वितीय गद्दी पर वैठा और उसके शिलालेखों में सांची में छोटा शिलालेख है जिस में बौद्ध सन्यासियों अर्थात् काकनाद बोट के पिवत्र महाविहार के आर्थ संघ को एक गाँव दान देने का उल्लेख है। दूसरे स्थान पर अर्थात् मथुरा में एक शिलालेख पाया गया है जिसमें चस्द्रगुप्त ने अपनी माता का नाम दिया है और अपने को "महादेवी दत्तदेवी से उत्पन्न हुआ" महाराजाधिराज समुद्रगुप्त का पुत्र कहा है। चन्द्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमार गुप्त हुआ जिसका एक शिलालेख संयुक्त प्रदेश में बिलसउ स्थान में पाया गाया है जिसमें कि प्रथम गुप्त राजा से लेकर इस वंश की पूरी वशावली दी है और उसने अपने को "प्रतापी महाराजांधिराज चन्द्रगुप्त का महादेवी द्व देवी से उत्पन्न" पुत्र कहा है।

जिला इलाहाबाद में मनकुवर स्थान में ठाकुर भगवत लाल इन्द्रजी ने सन् १८७० इसवी में कुमार गुप्त का दूसरा शिलालेख पाया । यह शिलालेख बुद्ध की एक वैठी हुई मूर्ति के नीचे खुदा हैं श्रीर उसमें लिखा है कि इस मूर्ति को कुमार गुप्त ने संवत् १२६ (सन् ४४८ ईसवी में) स्थापित किया था।

प्रसिद्ध मन्दसोर का शिलालेख जिसे कि फ्लीट साहव ने पाया था गुप्त राजाश्रों का खुदवाया हुन्ना नहीं है परन्तु उसमें कुमार गुप्त का उल्लेख हैं इसलिये उसका ग्राण्न यहाँ किया जा सकता है। यह सींधिया के राज्य के दशपुर ग्राम में महादेव के एक मन्दिर के त्रागे की त्रोर एक पत्थर पर खुदा हुन्ना है। इसमें लिखा है कि इस स्थान पर कुछ रेशम बीनने वाले लोग गुजरात से त्राकर वसे त्रीर उनमें से कुछ लोगों ने एक अच्छा व्यापार स्थापित किया। "जब कुमार गुप्त सारी पृथ्वी पर राज्य करता था" उस समय विश्ववर्मन् नामक एक राजा था त्रीर उसका पुत्र बन्धुवर्मन दशपुर में उस समय राज्य करता था जब कि बीनने वालों के समुदाय ने वहाँ एक मन्दिर बनवाया जो कि उस समय समाप्त हुन्ना "जिस त्रातु में कि बिजली की गरज सोहावनी जान पड़ती है, त्रीर जब मालव जाति को स्थापित हुए ४६३ वर्ष हो चुके थे।"

मालवानां गण्स्थित्या याते शत चतुष्टते तृण्वत्य-धिकाव्दानां ऋतौ सेब्य धनस्वने

त्रीर इस शिलालेख में यह भी लिखा है कि इस मन्दिर की मरम्मत उस वर्ष में हुई जब कि उसी संवत् को व्यतीत हुए ५२६ वर्ष हो चुके थे।

फ्लीट साहब का मत है कि दशपुर के बीनने वालों के शिलालेख में जिस

कुमार गुप्त का उल्लेख है वह गुप्त वंश का वही कुमार गुप्त है श्रीर इस शिलालेख में जो संवत् लिखा है वह मालव जाति का संवत् है जो कि श्रव विक्रमादिख का संवत् कहा जाता है श्रीर ईसा के ५६ वर्ष पहले से श्रारम्भ होता है। श्रतएव यह मन्दिर ४६३--५६ = ४३७ ईसवी में हुई।

इससे एक ग्राश्चर्यजनक बात विदित होती है, क्योंकि यदि पत्तीट साहब का विचार ठीक है तो विक्रमादित्य के सम्बत् के कल्पित होने का सच्चा कारण विदित हो गया। इस सम्बत् को विक्रमादित्य ने ईसा के ५६ वर्ष पहले स्थापित नहीं किया था जैसा कि पूर्व समय के विद्वानों का अनुमान था। परन्तु यह मध्वत् वास्तव में मालब के लोगों का जातीय सम्बत् है ग्रीर ग्रागे चल कर इसमें विक्रमादित्य का भी नाम मित्त गया जिसने कि ईसा की छुठों शताब्दी में मालब लोगों को सबसे श्रेष्ट जाति बना दी थी।

कुमार गुप्त का पुत्र स्कन्द गुप्त उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसका एक शिलालेख गाजीपुर के जिले में मिला है और वह भीतरी लाट के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें गुप्त राजाओं को वंशावली आरम्भ से लेकर स्कन्द गुप्त तक दी है। परन्तु इससे अधिक काम का एक शिलालेख वम्बई प्रान्त के जनागढ़ में मिला है। उसमें पिएगु की आराधना के उपरान्त लिखा है कि स्कन्द गुप्त ने ''ज्यिन कि समुत्री तक नव पृथ्वी जीत ली थी और जिसके यश को म्लेन्डों के देश में 'उसके शत्र सोग मी मानने थे, पर्यादत्त को तौराष्ट्र लोगों के देश का राजा नियत किया। पर्यदत्त ने अभी पृत्र चक्रपालित को नियत किया। सम्बत् ४३६ (अर्थात् नन ४१९ ईसर्जा) में गिर्नार के नीचे की भील की बाँध अतिवृष्टि के कारण हुट गई और पर बाँव दी महीने में स्वत् १३७ में फिर बनवाई गई और पही शिलालेख का कारण है।

स्कन्दगुष् गुप्त का ग्रान्तिम राजा एक बहा राजा जान पहता है श्रीर इसके उपरान्त इस बंश में ह्योटे-छोटे राजा हुए। बुद्ध गुप्त का एक मिलालेख मध्य प्रदेश में इसने में मिला है श्रीर वह सम्बन् १६४ श्राप्तित् ४८४ है। बाई। उसने लिए है कि बुद्ध गुप्त का श्राधीनस्थ राजा नुरिश्न चन्द्र कालिन्द्री श्रीर नर्भदा के दीच देश में राज्य करता था। उस शिलालेंख में जनाईन के नाम से विन्तु देवता की पृष्टा के निमित्त एक स्तरभ स्थापित करने का वृशान्त है।

हरत के एक दूसरे शिलालेख में भातु गुन्त का उल्लेख है झीर उसमें लिया पा॰ २५ है कि गोपराज नामक सरदार उसके साथ युद्ध में जाकर मारा गया। गोपराज की स्राज्ञाकारिशी प्रिय और सुन्दर स्त्री ने चिता में उसका साथ दिया।

प्रवल गुप्त वंश के जिसने भारतवर्ष में १०० वर्ष के ऊपर तक सर्वोच्च ग्रिम-कार श्रपने हाथ में रक्खा था उसके नाश होने के विषय में वड़ा मतभेद है। हाक्टर फर्यु सन साहव कहते हैं कि इन लोगों के उस टिड्डी दल ने जिसने कि एशिया में दूर-दूर तक श्राक्रमण करके फारस को निर्वल कर दिया था, उसी ने भारतवर्ष में गुप्त वंश का भी नाश किया। फ्लीट साहव इस वात को विश्वास करने के प्रमाण करके दिखलाते हैं कि पज्जाव का प्रतापो श्रीर कट्टर मिहिरकुल ग्रीर उसका पिता तोरमान हुन जाति का था। स्कन्दगुप्त की मृत्यु के उपरान्त तोरमान ने (जिसने कि हुन लोगों को एक बार भगा दिया था, गुप्त राजाश्रों से लगभग ४६६ ईस्वी में पूर्वी मालवा देश छीन लिया। मिहिरकुल ने श्रपनी विजय श्रीर लोगों का नाश करना लगभग ५१५ ईस्वी में श्रारम्भ किमा श्रीर श्रन्त में उसे उत्तरी भारतवर्ष के प्रतापी राजा यशोधर्मन ने दमन किया। इस प्रकार मध्य भारतवर्ष में हुन लोगों का श्रधिकार केवल थोड़े समय तक रहा परन्तु कोस्मा इण्डिको प्लयूस्टीज' ने छठीं शताब्दी में लिखा है कि उसके समय तक भी हुन लोग बड़े प्रवल थे श्रीर वे पंजाब में श्राकर वसे थे श्रीर यहाँ पर राज्य करते थे।

ये तथा अन्य विदेशी आक्रमण करने वाले, जिनके विषय में हम पहले लिख चुके हैं, भारतवर्ष के लोगों में आकर वसे, उनकी भाषा, धर्म और सम्यता को ग्रहण किया और इस प्रकार उन्होंने एक नई हिन्दू जाति स्थापित की जिसने कि पौराणिक समय के अन्त में अर्थात् ६ वीं और १० वीं शताब्दियों में राजकीय उलट केर में एक विशेष भाग लिया।

#### श्रह्तीसवाँ श्रध्याय

## फाहियान लिखित भारत का. वृत्तानत

पिछले तीन श्रध्यायों में हमने श्रपने पाटकों को भारतवर्ष में बौद्ध काल के मुख्य-मुख्य राजवं सों का कुछ इत्तान्त दिया है जो कि दुर्भाग्य वश बहुत सूद्धम श्रीर थोड़ा है। परन्तु केवल राज्य वं शों का इत्तान्त ही भारतवर्ष का पृरा इतिहास नहीं है श्रीर इसिलए वह श्रावश्यक है कि हम भारतवर्ष में रहने वाली उन श्रसंख्य जातियों के प्रधान नगरों का, उनके शिल्प श्रीर सम्यता का श्रधिक स्पष्ट परिचय दें। सौंभाग्य वश इस कार्य के लिये हमें कुछ सामिषयाँ मिलती हैं श्रीर वे उस चीन के यात्री के प्रन्यों में हैं जो कि बौद्ध काल के श्रन्त में भारतवर्ष में श्राया था।

फाहियान भारतवर्ष में लगभग ४०० इस्ती में ग्राया है ग्रीर वह ग्राना वृत्तान्त उद्यान श्र्यात् काबुल के ग्रास-पास के देश से ग्रारम्भ करता है ग्रीर लिखता है कि वहीं से उत्तरी भारतवर्ष ग्रारम्भ होता है। उस समय उद्यान में मध्य भारतवर्ष की भाषा बोली जाती थी ग्रीर यहाँ के लोगों का पिहरावा भोजन ग्रादि भी मध्य भारतवर्ष के लोगों की हो भाँति था। उस समय यहाँ बीट धर्म का वटा प्रचार या ग्रीर ४०० संधाराम श्र्यात् वौद्ध सन्यासियों के मठ थे। उसने स्वतः गान्धार, तद्द्रिशला, ग्रीर पेशावर में होकर यात्रा की ग्रीर पेशावर में उसने एक ग्रद्भुत मुन्दरता का गृहरू ग्रीर केंचा बौद्ध मीनार देखा।

नगरहार श्रीर श्रन्य देशों में यात्रा करता हुद्या, तिन्द नदी को पार कर शिवान श्रन्त में यमुना नदी के तट पर मधुरा में पहुँचा। इस नदी के दोनों पर में २० संघाराम बने थे जिनमें कदाचित तीन हजार बीड नन्याची रहते थे। यहाँ बीड धर्म का प्रचार हो रहा था—"वियावान के धारो पश्चिमी भारतवर्ष के देश हैं। इन देशों (राजपूताने) के राजा लोग सब बीड धर्म में वह विश्वास रखने वाले हैं इसके दिल्ला में वह बीच का देश है जो मध्य देश कहलाता है इस देश का उत्याप गरम श्रीर एक सा रहता है, न तो वहाँ पाला पहता है और न दर्फ । वहाँ के लोग सहत श्रच्छी श्रवस्था में हैं, उन्हें राज्य कर नहीं देना पड़ता श्रीर न राज्य की श्रीर से उन्हें सोई रोक टोक है। केवल जो लोग राजा की सृमि को जीतने हैं उन्हें सृमि

की उपज का कुछ स्रंश देना पड़ता है। वे जहाँ जाना चाहें जा सकते स्रोर जहाँ रहना चाहें रह सकते हैं। राजा शारीरिक दंड नहीं देता। अपराधियों को उनकी दशा के ञ्चनुसार हलका त्रथवा भारी जुर्माना लगाया जाता है। यदि वे कई बार राज द्रोह करें तो भी केवल उनका दाहिना हाथ काट लिया जाता है। राजा के शरीर रत्तक जो कि दाहिनी और वाई ग्रोर उसकी रत्ता करते हैं नियत वेतन पाते हैं। सारे देश में केवल चाण्डालों को छोड़ कर कोई लहुसुन अथवा प्याज नहीं खाता। कोई किसी जीव को नहीं मारता और मदिरा नहीं पीता । इस देश में लोग स्त्रर श्रयवा चिड़िया नहीं रखते ख्रीर पशु का व्यापार नहीं करते। वाजार में मदिरा की दूकाने नहीं होती। वेचने में लोग कौड़ियों को काम में लाते हैं। केवल चाँडाल लोग हत्या करके माँस वेचते हैं। बुद्ध के निर्वाण के समय से आज तक इन देशों के अनेक राजाओं रईसों श्रीर गृहस्थों ने यहाँ विहार बनवाए हैं श्रीर उनके व्यय के लिए खेत, मकान, वगीचे, मनुष्य श्री ( वैल दिए हैं । खुदे हुए श्रधिकार पत्र नैयार करवाए जाते वे श्रीर वे एक राजा के उपरान्त दूसरे राजा के राज्य में स्थिर रहते थे। उन्हें किसी ने छीनने का उद्योग नहीं किया अतएव आज तक उनमें कोई वाघा नहीं पड़ी । इनमें रहने वाले सव सन्यासियों के लिए बिछीने, चटाइयाँ, भोजन, पानी, ख्रीर कपड़े अपरिमित रूप से दिए जाते हैं ऋौर यह बात सब जगह है।"

हमारा यात्री संकाश्य से होता हुआ कन्नीन में आया। हमारे पाठकों को स्मरण होगा इस समय कन्नीन गुप्त राजाओं को बड़ी चढ़ी राजधानो थो परन्तु दुर्भाग्य-वश फाहियान ने इस नगर के दो आरामों को छोड़ कर और किसी के विषय में कुछ नहीं लिखा है।

साँची में होकर फाहियान, कोशल ग्रीर उसकी प्राचींन राजधानी श्रावस्ती में श्राया परन्तु इस वड़े नगर का बुद्ध के समय से ग्राव नाश हो गया था श्रीर चीनी यात्री ने इस नगर में केवल बहुत थोड़े से निवासी देखे ग्राथीत सब मिला कर कोई २०० घर थे। परन्तु चेतयन की. जहाँ बौद्ध ने बहुधा उपदेश दिया था, स्वाभाविंक सुन्दरता ग्रामी चली नहीं गई थी ग्रीर वहाँ का विहार ग्राव स्वच्छ तालाब सोहाबने कुंच ग्रारे रंग विरंगे के ग्रासंख्य फूलों में सुशोभित था। इस विहार के सन्यासियों ने यह सुनकर कि फाहियान ग्रीर उसका साथी चीन देश से ग्राया है कहा "वड़ा ग्राश्चर्य है कि पृथ्वी की सीमा प्रदेश के लोग धर्म की खोज की ग्रामिलाषा से इतनी दूर तक श्राते हैं।"

गौतम का जन्म स्थान किपलवस्तु अब उस सुशोभित दशा में नहीं था। "इस नगर में न तो कोई राजा है न प्रजा, वह एक बड़े भारी वियावान की भाँति हो गया है। उसमें केवल कुछ सन्यासी लोग श्रीर गृहस्थों के लगभग १० घर हैं।" कुशिनगर भी, जहाँ कि गौतम की मृत्यु हुई थी, श्रव नगर नहीं रह गया था। वहाँ केवल बहुत थोड़े से लोग रहते थे श्रीर ये लोग केवल वे ही थे जिनका कि वहां के रहने वाले सन्यासियों से कोई न कोई सम्बन्ध था।

तव फाहियान वैशाली में श्राया जो कि एक समय घनण्डी लिच्छुवियों की राज-धानी थी श्रीर जहाँ गौतम ने अम्बपाली बेश्या का आतिष्य स्वीकार किया था। यहां बौढ़ों की दूसरी सभा भी हुई थी श्रीर फाहियान ने उसका वर्णन लिखा है 'वुड़ के निवाण १०० वर्ष पीछे वैशाली के कुछ भिन्नुश्रों ने दस वार्तों में विनय के नियमों को यह कह कर छोड़ डाला कि बुढ़ ने ऐसा करने की आज्ञा दी है। उस समय अरहतों श्रीर सल्यमतावलम्बी भिन्नुश्रों ने जो, कि सब मिला कर १०० थे, विनयपितक को फिर से मिलान करके संग्रहीत किया।

गंगा को पार कर हमारा यात्री पाटलीपुत्र ब्रायीत पटने में पहुँचा, जिसे कि पहले पहल घ्रजातशातु ने घ्रपने उत्तरी रात्रुख्यों को रोकने के लिये बनाया था छीर जो इसके उपरान्त प्रतापी अशोक को राजधानी थी। "इस नगर में वर राजमज्य है जिसके भिन्न-भिन्न भागों को उसने ( ग्रशीक ने ) देवों से पत्थर का देर इकट्टा करवा कर वन-वाया था । इसी दीवार, द्वार स्त्रीर पत्थर की नवासी मनुष्य की बनाई हुई नहीं हैं, उसके खंडहर श्रव तक हैं।" श्रशोक के गुम्बज के निकट एक विशाल श्रीर सुदर संघाराम श्रीर मन्दिर था जिसमें कोई छ: श्रथवा सात सी सन्यानी रहते थे। प्रसिद्ध ब्राह्मण, गुरु मंजुश्री स्त्रयं इस वौद्ध संघाराम में रहता था श्रीर दौड श्रामन लोग उमका सत्कार करते थे। यहाँ पर बौड़ों के विधान उस समय जिस धृम धड़ाके से किए जाते ये उसका भी वर्णन है। "प्रतिवर्ष दूसरे मास के छाठवें दिन मूर्तियों की एक यात्रा निक-लती है। इस अवसर पर लोग एक चार पहिंचे का रप बनवाते हैं और उस पर बौंसी को बांध कर उसे पांच खण्ड का बनाते हैं श्रीर उसके बीच में एक-एक खम्मा रखते हैं जो कि तीनफले भाले की तरह का होता है और जँचाई में २२ फीट या इसने भी श्रिधिक होता है। इस प्रकार यह एक मन्दिर की तरह देख पड़ता है। छिर देवों की मृर्तियों बना कर श्रीर उन्हें सोने चांदी श्रीर कांच से श्रामृपित कर, कामदार रेशमी चन्दुए के नीचे बैठाते हैं। तब रथ के चारों कोने पर के नोखा बनाते हैं और उनमें हुड की देटी हुई मूर्तियाँ जिनकी सेवा में एक वोधितल खड़ा रहता है बनाते हैं। ऐसे ऐसे फदाचित् बीस रथ बनाये जाते हैं छौर वे भिल-भिन्न प्रकार से सहित्त किने जाते हैं। इस यात्रा के दिन बहुत से सन्यासी और गृहस्थ लोग एकत्रित होते हैं। जब वे फूल और धूप चढ़ाते हैं तो बाजा बजता है और खेल होता है। ब्रह्मचारी लोग पूजा करने के लिये आते हैं। तब बौद्ध लोग एक एक करके नगर में प्रवेश करते हैं। नगर में आने पर वे फिर ठहरते हैं तब रात भर वे रोशनो करते हैं, गाना और खेल होता है और पूजा होती है। इस अवसर पर भिन्न भिन्न देशों से जो लोग एकत्रिन होते हैं वे इस प्रकार कार्य करते हैं।" ईसा की पांचवी शताब्दी में बौद्ध धर्म ने बिगड़ कर जो मूर्ति पूजा का रूप धारण किया था उसका यह आँखों देखा अमूल्य वृत्ताना हैं।

इससे अधिक मनोरंजक पाटलीपुत्र के धर्मार्थ चिकित्सालयों का वृत्तान्त है। "इस देश के अमीरों और गृहस्थों ने नगर में चिकित्सालय बनवाये हैं जहां कि सब देश के गरीव लोग, जिन्हें आवश्यकता हों, जो लंगड़े हों अथवा रोगग्रस्त हों, रह सकते हैं। वहां वे उदारता से सब प्रकार की सहायता पाते हैं। चिकित्सक उनके रोगों की देखभाल करता है और रोग के अनुसार उनके खाने-पीने और दबा काढ़े और वास्तव में उनके सुख की सब वस्तुओं के लिये आजा देता है। आरोग्य होने पर वे अपनी इच्छानुसार चले जाते हैं।"

फाहियान तब अजातशत्रु के नए बनवाए नगर राजगृह में तथा विम्विसार के प्राचीन नगर में गया। यहां पर इस यात्री ने उस प्रथम बौद्ध संघ का उल्लेख किया है जो कि बुद्ध की मृत्यु के उपरान्त ही पित्रत्र पाठों को संग्रहीत करने के लिये हुआ था। "पर्वत के उत्तरी ओर एक पत्थर की गुफा है जो कि चेति कहलाती है। यहीं बुद्ध के पीछे पित्र पुस्तकों को संग्रहीत करने के लिये ५०० अपरहत एकत्रित हुए थे।"

गया में फाहियान ने सब उजाह श्रीर वियावान की तरह पाया । उसने प्रतिद्व बोधि बृद्ध तथा बुद्ध की तपस्याश्रों श्रीर सर्वज्ञता प्राप्त करने से सम्बन्ध रखने वाले सब स्थानों को देखा श्रीर उसने उन दन्तकथाश्रों को लिखा है जो कि गौतम की मृत्यु के उपरान्त गढ़ी गई थीं । तब वह काशी के देश श्रीर बनारस नगर में श्राया श्रीर बहां उसने उस समुदाय को देखा जहां गौतम ने पहले पहल सल्यधर्म को प्रगट किया था। यहां उस समय दो संघाराम वन गये थे। वहां से वह कौशाम्बी के प्राचीन नगर में गया, जहां गौतम ने बहुत समय तक उपदेश किया था।

बनारस से फाहियान पाटलीपुत्र को लौंटा। वह विनयपितक की हस्तिलिखित प्रति की खीज में था। पर "सारे उत्तरी भारतवर्ष में भिन्न-भिन्न अधिकारियों ने अज्ञानों के जानने के लिये केवल मुख की कथा पर भरोसा किया है और उन्होंने कोई मूल प्रन्थ नहीं रक्खा जिससे नकल की जा सके। इसिलए फाहियान इतनों दूर मध्य भारतवर्ष तक आया । परन्तु वहाँ बड़े संबराम में उसे आहाओं का एक संग्रह मिला।

गङ्गा नदी के मार्ग से आगे बढ़ता हुआ वह यात्री इस नदी के दिन्ण किनारे पर चम्पा नगर में पहुँ । हम पहले ही देख चुके हैं कि चम्पा अङ्ग अर्थात् पूर्वी विहार की राजधानी थी और वह भागलपुर के निकट स्थित थी। पूर्व और दिन्ण की ओर आगे बढ़ते हुए फाहियान ताम्रगल्ली में पहुँचा जो कि उस समय गंगा के अहाने पर एक बड़ा बन्हरगाह था। उस देश में चौबीस संवाराम थे उन सबमें सन्यासी लोग रहते थे, उनमें साधारणतः बुद्ध की आज्ञा का पालन किया जाता था। फाहियान यहाँ दो वर्ष तक रह कर पिवत्र पुस्तकों की नकल करता और मूर्ति के चित्र खींचता रहा। तब बह एक सीदागरी जहाज पर सवार हुआ और जाड़े की ऋतु की पहली उत्तम हवा में जहाज ने दिन्ण-पश्चिम दिशा को प्रस्थान किया। वे लोग चौदह दिन और चौदह रात को यात्रा के उपरान्त ''सिहां के देश'' (ग्रयांन् मिहल ग्रयवा लाज्ञा में पहुँचे।

हमारा यात्री कहता है कि लड़ा में पहले कोई निवासी नहीं थे, परस्तु पहों वहुत से न्यापारी लोग आकर धीरे-धीरे वस गए और इस प्रकार पर एक वझ राज्य हों गया । तब बौद लोगों ने आकर (फाहियान करता है कि द्वा ने आकर) लोगों में अपने धर्म का प्रचार किया । लड़ा की जलवायु अरही यी और जल यनस्पति हरी भरी रहती और नगर के उत्तर और ४७६ पीट उंचा एक वहा गुम्बत और एक संघाराम था जिसमें ५००० सन्यासी रहते थे। परन्तु इन मुहायने हर्यों के बीच हमारे यात्री का हृदय अपने घर के वास्ते घवराने लगा जिससे कि हुदा हुए उमे बहुत वर्ष हो गए थे। एक अजसर पर एक व्यापारी ने हुद्ध वी एक २२ भीट उँची रस्नजित मूर्ति और चीन का बना हुआ एक पंखा भेट किया जिससे पहिचान को उनकी जन्मभूमि का स्तरण हो आया । वह बड़ा उदान हुआ और उनकी अपित में आतु भर आए।

लङ्का में दो वर्ष तक रह कर छीर विनयितक तथा झन्य प्रसी के हो चीन में "अब तक बिदित नहीं थे" नकल करके फ़ाहियान एक बड़े सैदार्ग जटाड़ पर सबार हुआ जिसमें लगभग २०० मनुष्य थे। एक बड़ा तृफ़ान छावा छीर बहुत-छा छसबाब समुद्र में फेंक देना पड़ा। फ़ाहियान ने छपना घड़ा छीर कडोग मसुद्र में फेंक दिया पड़ा पा छाद बाद ही उसके पित्र प्रस्त छीर चित्र समुद्र में में के विषय था कि ब्यापारी लोग कही। उसके पित्र प्रस्त छीर चित्र समुद्र में न फेंक हैं। यह तृफ़ान तेरह दिन पर कम हुआ छीर पार्श लोग एक

छोटे टापू पर पहुँचे वहाँ जहाज के कुछ देर ठहरने के उपरान्त पुनः समुद्र में प्रस्थान किया गया। "इस समुद्र में बहुत से समुद्री डाकू हैं जो अचानक छापा मार कर सव वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं। स्वयं समुद्र का कहीं पाराव।र नहीं और दिशा जानने के लिये सूर्य चन्द्रमा अथवा तारों को देखने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है एवं उन्हीं के सनुसार यात्रा करनी पड़ती है। अन्त को तूफान इत्यादि साफ हो गय। और उन्होंने यात्रा आरम्भ की। ६० दिन के उपरान्त पो-टी (जावा अथवा सुमात्रा) में पहुँचे। इस देश में नास्तिक और ब्राह्मण लोग अधिकता से हैं।"

यहाँ लगभग पाँच मास ठहर कर फाहियान एक दूसरे सोदागरी जहाज पर सवार हुन्ना जिसमें लगभग २०० मनुष्य थे न्नोर जिसमें ५० दिन के लिये भोजन की सामाग्री थी । एक मास यात्रा करने पर समुद्र में एक तूफान न्नाया न्नोर इस पर मूद्र बाह्मण लोग परस्पर बात करने लगे कि "हम लोगों ने इस श्रामन (फाहियान) को जहाज पर चढ़ा लिया है इसी कारण हम लोगो का शागुन न्नच्छा नहीं हुन्ना न्नोर हम लोग इस दुर्घटना में पड़ गये हैं । न्नान्नों न्नव जो टापू मिले उस पर इस भिन्तु को उतार दें जिसमें एक मनुष्य के लिये हम सब का नाश न हो।" परन्तु फाहियान के संरच्चक ने वीरता से उसका साथ दिया न्नोर किसी निर्जन टापू में उसकी मृत्यु होने से उसे बचा लिया। ⊏२ दिन की यात्रा के उपरान्त वे लोग चीन के दिन्त्णी किनारे पर पहुँच गए।

#### उन्तालीसवाँ श्रध्याय

# बौद्धों की इमारत और पत्थर के काम

हिन्दू लोगों का ईसा के पहले चौथी और तीमरी शताब्दियों में पहले-पहले अपने समान की सभ्य जाति से संसर्ग हुआ और वे लोग अपने शिल्प एवं विद्या की उन्नति के लिए यूनानियों के कितने अनुगृहीत है, इसके विषय में बहुत कुछ लिखा जा खुका है। स्वभावतः बहुत से अन्थकारों ने इस विषय में शीधता से यह निश्चय किया है कि घर बनाना, परथर का काम और लिखना तथा अपने अन्दर भी, हिन्दुओं ने पहले पहल यूनानियों से सीखे।

किसी सभ्य जाति का संसर्ग किसी बड़ी ग्रीर सभ्य जाति के होने से उनके शिल्प ग्रीर सभ्यता में बहुत कुछ उन्नति ग्रवश्य प्राप्त होती है। ईसा के पहले चीशी ग्रीर तीनरी शताब्दियों में यूनानी लोग निस्संदेह संमार की सब जातियों में बड़े सभ्य थे—ग्रीर उनमें विशेषता यह थी कि सिकन्दर ने जिन-जिन देशों को जीता पर उन पर सब में उन्होंने ग्रपनी ग्रद्भुत सभ्यता का प्रचार किया। यहां तक कि एडिटपीक से लेकर वेक्ट्रिया तक समस्त पश्चिमी एशिया में यूनानियों की सभ्यता शिल्प की उन्होंने पर का परिटपीक से लेकर मचलित हो गई। हिन्दू लोग बहुत से शिल्प की उन्होंने में ने नहीं परने को अधिन शास्त्रों यथा ज्योतिष शास्त्र इत्यादि के लिये भी यूनानियों के बहुत श्रव्यक्षीत हैं। यह बात भारतवर्ष के सब इतिहासन्न स्वीकार करते हैं ग्रीर ऐसी मिन्नता की सेवाशों को जिसे कि एक शिच्चित जाति ने दूसरी जाति के लिए किया है, स्वीकार करना हमाग श्रानग्द-दायक कर्तव्य होगा। जहां कहीं कि हमको ऐसी सेवाशों को स्वीकार करने के प्रमाप्त मिलें श्रथवा उसका श्रव्यमान ही हो, परन्तु जहां कहीं प्रमाणों का श्रमाव हो श्रयपा दहीं इस श्रवमान के विरुद्ध प्रमाण मिलते हों उन श्रवस्थार्शों में हमें श्रयने परने के ग्रयपा दहीं हम श्रवमान कर लेने से सचैत करना श्रावस्थन है।

घर बनाने की विद्या के लिए हिन्दूलोग यूनानियों के झतुगृहीत नहीं हैं। बैंड हिन्दुओं ने झारम्भ ही से घर बनाने को विद्या की स्वयं उन्नति की थी। वे झाने घर निराले ही ख़ाकार के बनाते थे और यह झाकार ग्रुड भारतवर्ष का है। उन्होंने किनी विदेशी इमारत से इसे नहीं उड्डूत किया है। गान्धार और पंजाब में ऐसे खम्मे पाये गये हैं जो कि स्पष्ट ग्रायोनिक ढंग के हैं और साधारणतः इमारत भी यूनानी ढंग की है। परन्तु स्वयं भारतवर्ष में बम्बई से लेकर कटक तक ईसा के तत्काल पीछे और पहले की इमारतें शुद्ध भारतवर्ष के ढंग की है। यदि हिन्दुओं ने घर बनाने की विद्या पहले पहल यूनानियों से सीखी होती तो ऐसा न होता।

पत्थर की मूर्तियों के काम के लिये भी हिन्दू लोग पंजाव को छोड़ कर यूनानियों के अनुग्रहीत नहीं है। डाक्टर फरग्यूसन साहब मरहुत के जंगले (२०० ई० पू०) का वर्णन करते हुए लिखते हैं "इस बात पर जितना जोर दिया जाय थोड़ा है कि इसमें जो शिल्पकारी देखी जाती है वह शुद्ध देशी है। उसमें ईजिण्ट के होने का छुछ भी चिन्ह नहीं है वरन् वह सब प्रकार से उसके विरुद्ध है, और न उसमें यूनानी शिल्प का कोई चिन्ह है, और न यही कहा जा सकता है कि इसमें की कोई बात वेविलोनिया अथवा एसीरिया से उद्धृत की गई हैं। खम्भों के सिरे कुछ-कुछ पसी पोलिस की बनावट से मिलते हैं और उनमें फूल पत्ती का काम भी वहीं के जैसा है, परन्तु इसके विरुद्ध शिल्पकारी और विशेषतः जंगलों में मूर्ति की खोदाई का काम स्वयं भारतवासियों का श्रीर केवल भारतवासियों का ही जान पड़ता है।"

श्रव हम हिन्दुश्रों की इमारत श्रीर पत्थर की मूर्ति के काम के कुछ उन श्रद्भुत नमूनों का संदोप में वर्धन करेंगे जो कि इसी के तत्काल पहले श्रीर पीछे शताब्दियों के वने हुए श्रव तक वर्तमान हैं श्रीर इस विषय में डोक्टर फरण्यूसन साहव हमारे पथदर्शक होंगे। ऐसे नमूने प्रायः सभी बौद्धों के बनाये हुये हैं। बौद्धों के पहले पत्थर का काम श्रिषकतर इंजीनियरी के कामों यथा नगर की दीवारों, फाटकों, पुलों श्रीर नदी के वाँघों में होता था श्रीर यदि कभी-कभी महल श्रीर मिन्दर इत्यादि भी पत्थर के बनाये जाते रहे हों तो इस समय उसका कोई नमूना प्राप्त नहीं है। इसके सिवाय हिन्दुश्रों श्रीर जैनों की पत्थर की इमारतें जो कि भारतवर्ष में सर्व त्र श्रीर इसलिये हम पौराणिक काल में उनके विषय में लिखेंगे। इस श्रध्याय में हम केवल बौद्ध काल के शिल्प का वर्णन करेंगे श्रीर ऐसी इमारतें सब बौद्धों की बनाई हुई हैं।

डाक्टर फरग्यूसन साहब इनके पाँच विभाग करते हैं श्रर्थात्--

- (१) लाट ऋथवा पत्थर के खम्मे जिनमें प्रायः शिलालेख खुदे रहते हैं।
- (२) स्तूप जो किसी पवित्र घटना ग्राथवा स्थान को प्रगट करने के लिये

वनवाए जाते थे अथवा जिनमें बुद्ध मृत शरीर का कुछ कल्पत शेष भाग समभा जाता था।

- (३) जंगले जिनमें बहुधा बहुत ग्रन्छी नक्काशी के काम होते ये ग्रीर जो बहुधा स्त्पों को घेरने के लिये बनाए जाने थे।
  - (४) चेत्व श्रर्थात् मन्दिर ।
  - (५) बिहार द्यर्थात् मठ।

सब से प्राचीन लाट वे हैं जिन्हें भारतवर्ष के अनेक भागों में अशोक ने बनयाया था और जिनमें उसकी प्रजा के लिये बीड धर्म के नियम और निवास्त खुदे हुए हैं। सबसे प्रसिद्ध लाट दिल्ली और इलाहाबाद को है जिन पर खुदे लेखों को पहले पहल जैम्स प्रिन्सेप साहब ने पहा था। इनमें से दोनों पर अशोक के लेख खुदे हैं और इलाहाबाद की लाट पर अशोक के उपगन्त गुन ब रा के समुद्रगुन का लेख मी खुदी हुआ है जैसा कि हम पहले कह चुके हैं और इसमें इस राजा क प्रतार का वर्षन और उसके पूर्व जों के नाम दिये हैं। ऐसा जान पहला है कि यह लाट गिरा वो गई भी और इसे शाहंशाह जहाँगीर ने सन् १६०५ ईस्त्रों में पुनः वनवाक और उस पर प्रया राज्य आरम्भ होने के स्मारक की भाँति फारसी अस्त्रों में एक लेख एकका में लाट के सिरे पर एक शेर की मूर्ति और मथुरा और क्लांज के बीच क स्वक्त में कि रोज्य में का स्वक्त हों सिरे पर एक खिडत हाथी है परन्तु वह इतना खिल्डत है कि रोज्य में उस के सिरे पर एक खिडत हाथी है परन्तु वह इतना खिल्डत है कि रोज्य में उस के सिरे पर एक खिडत हाथी है परन्तु वह इतना खिल्डत है कि रोज्य में ने उस और ममस्त्रा था। वस्त्रई और पूना के बीच कलीं की गुका के नामने जो लाट के उनने मिरे पर नार और है। ३२ न० की दोनों लाटों का सम्बन्ध गुन राजाओं के स्वत्र से कर जार जार है।

कुतुव मीनार के निकट जो लोहे का छाद्भुत खरशा है। इसे दिल्ली होते वाले प्रत्येक यात्री ने देखा होगा। वह पृथ्वी के खदर २२ फीट हें होंग २० इच पृथ्वी के भीतर हैं श्रीर इसका क्यास नीचे १६ इच छीर निग वगा २ इच है। उस वगानी ध्रम्य लाटों की तरह लेख खुदा हुछा है परना दुर्गरप बहा इस लेख में लोहें हिंद गारी दी है। जेस प्रिन्तेष साहब कहते हैं कि यह चीची छाउचा जंबई। एजरदी प्राप्त है ध्रीर हाक्टर भाजदाजी इसे पांचवी छाउचा छठीं शहाब्दी बहताहै है। त्राचा समय भाजदाजी इसे पांचवी छाउचा छठीं शहाब्दी बहताहै है। हमें प्राप्त कर फरस्यूनन साहब के हासुनार भीवह हमारी छीच को लाग प्राप्त सन्देह के बतलाता है कि हिन्दू लोग उस समय में लोह के दनने बड़े करने को छाद से यहाँ थे, जो कि पूर्ण में बहुत दूधर के समय में भी नहीं बने हैं। ईस के कि छाद से यहाँ कम बनते हैं। इसके कुछ ही शहाब्दी के बाद इस लाट के बरावर से खानी की प्रार्थिक

के मन्दिर में घरन की भांति लगे हुए मिलने से हम को विश्वास करना चाहिये कि वे लोग इस घातु का काम बनाने में बड़े दत्त थे।

यह बात भी कम त्राश्चर्यजनक नहीं है कि १४०० वर्ष तक हवा ह्यीर पानी में रह कर उसमें श्रव तक भी मुर्चा नहीं लगा है ह्यीर उसका सिरा तथा खुदा हुश्रा लेख श्रव तक भी वैसा ही स्पष्ट ह्यीर वैसा ही गहरा है जैसा कि १४०० वर्ष पहले वनाया गया था।"

स्त्पों में भिलसा के स्त्प प्रसिद्ध है। पूरव से पश्चिम तक १० मील ग्रीर उत्तर से दिच्या तक ६ मील के भीतर भूपाल राज्य में भिलसा गाँव के निकट इन स्त्पों के पाँच अथवा छः समूह हैं जिन में लगभग २५ अथवा ३० स्त्प समूह होंगे। जेनरल किनियाम साहब ने पहले पहल इनका एक वृत्तान्त सन् १८५४ ईसवी में प्रकाशित किया था श्रीर तव से उनका कई बार वर्णन किया गया है। इन स्त्पों में सबसे प्रधान सीची का वड़ा स्तृप है जिसकी बैठक १४ फीट ऊँची गुम्बज ४२ फीट ऊँचा है श्रीर आधार के ठीक ऊपर उसका व्यास १०६ फीट है। जंगले ११ फीट ऊँचे हैं श्रीर फाटक जिसमें कि बहुत ही अच्छा पत्थर का काम है, जिसका वर्णन हम ग्रागे चल कर करेंगे, ३३ फीट ऊँचा है।

इस बड़े दूंह के बीच का भाग विल्कुल ठोस हैं ग्रौर वह मिट्टी में जमाई हुई ईंटों से बना है परन्तु उसका बाहरी भाग चिकने किये पत्थरों का बना हुग्रा। इसके ऊपर मसाले की एक तह थी जिस पर निस्सन्देह चित्रकारी की हुई थी।

सांची के आस-पास दूसरे बहुत से स्तूपों के समूह हैं अर्थात एक तो ६ मील दूर सोनारी पर, दूसरा उसके तीन मील के आगे सनधर पर और सांची से ७ मील दूर भोज-पुर में अनेक समूह हैं। एक दूसरा समूह भोजपुर से पाँच मील दूर अवधर में है। सब मिला कर एक छोटे से जिले में ६० स्तूपों से कम नहीं है।

हमारे बहुत से पाठक जो बनारस गए होंगे उन्होंने सारनाथ का स्त्र अवश्य देखा होगा जो उसी प्राचीन मृगदाय में बना हुआ है जहाँ कि गौतम ने पहले पहल अपने जीवन धर्म का उपदेश किया था। उसका आधार पत्थर का ६३ फीट के ब्यास का है जो कि ४३ फीट ऊँचा ठोस बना हुआ है। उसके ऊपर ईट का काम है जो कि आस-पास की भूमि से १२८ फीट ऊँचा है। उसके नीचे का भाग अठपहल बना हुआ है जिसके प्रत्येक श्रोर एक आला खुदा है। जेनरल कर्निधम साहब का विश्वास है कि इसके बनने का समय ईसा की छुठों अथवा ७ वीं शताब्दी है। बङ्गाल में एक दूसरा स्तूप है जो कि जरासन्य की वैठक के नाम से प्रसिद्ध है। उसका व्यास २८ फीट छीर ऊँचाई २१ फीट है वह ४ फीट के छाधार पर वनाया गया है। उसका उल्लेख व्हेनस्साङ्ग ने किया है और उसके बनने का सनय सम्भवतः ५०० ईसवी है।

श्रमरावती का स्तूप श्रथवा दगोत्र जिसे ब्हेनत्साङ्ग ने देखा था, श्रव नहीं है। गान्धार देश में कई प्रकार के स्तृप हैं। परन्तु किनष्क का वह दड़ा दगोत्र जो कि ४७० फीट से श्रधिक कँचा था श्रीर जिसे फाहियान श्रीर व्हेनत्साङ्ग ने देखा था श्रव नहीं है। गान्धार के स्त्रों मे सबसे श्रावश्यक पद्धाव में सिन्ध श्रीर फेलम के बीच मिनक्यल के स्त्प हैं। इस स्थान पर १५ श्रथवा २० स्त्प पाये गये थे श्रीर उनमें से कुछुर त्यों को रणजीतसिंह के फरासीसी सेनापित वेन्ट्र श्रीर कोर्ट साहबों ने नन् १८३० ई० में पहले पहल खोला था। इनमें से प्रधान स्तृप का गुम्बज टीक गोलार्घ है जिनका व्याम १२७ फीट है श्रीर इस कारण उसका धेरा लगभग ४०० फीट हुआ।

बींद्र काल की सब उत्तम इमारतों के काम स्त्यों के चारों झीर के जंगने जीर फाटक हैं। सबसे पुराने जंगले बुद्ध गया झीर भरहुत के हैं। डाक्टर फायू गन नाग्व बुद्ध गया के जंगलों का समय २५० ई० पू० झीर भरहुत के जगने का समय २५० ई० पू० झीर भरहुत के जगने का समय २०० ई० पू० कहते हैं। बुद्ध गया के जंगले १३१ फीट लम्बे झीर ६० छीट चीं हे समजेंग्य चतुर्भ ज झाकार के हैं झीर उसके खम्मे ५ फीट ११ इन्च डॉने हें।

इन जंगलों से भारतवर्ष के पत्थर के काम की जो ग्रावस्था प्रगट होती हैं उसके विषय में हम डाक्टर फरग्यूसन साहव की सम्मित् उद्धत करने के लिये चमा नहीं मागेंगे—

"जब हम लोग हिन्दुश्रों के पत्थर के काम को पहले पहल बुद्ध गया श्रीर भरहुत के जंगलों में २०० से लेकर २५० ई० पू० तक देखते हैं तो हम उसे पूर्णतया भारतवर्ष का पाते हैं जिसमें कि विदेशियों के प्रभाव का कोई चिन्ह नहीं है। परन्तु उनसे वे माब प्रगट होते हैं श्रीर उनकी कथा इस स्पष्ट रूप से विदित होती है जिसकी समानता कम से कम भारतवर्ष में कभी नहीं हुई। उसमें कुछ जनतु यथा हाथी, हिरन, श्रीर वन्दर ऐसे बनाये हुये हैं जैसे कि संसार के किसी देश में बने हुये नहीं मिलते, श्रीर ऐसे ही कुछ बन्त भी बनाये गये हैं श्रीर उनमें नकासी का काम इतनी उत्तमता श्रीर शुद्धता के साथ बना हुश्रा है कि वह बहुत प्रशंसनीय हैं। मनुष्यों की मूर्तिवां भी यद्यपि वे हम लोगों की श्राजकल की सुन्दरता से बहुत भिन्न हैं परन्तु बड़ी स्वाभाविक हैं श्रीर जहाँ पर कई मूर्तियों का समूह है वहाँ पर उनका भाव श्रद्भुत सरलता के साथ प्रगट किया गया है। रैल्फ की तरह एक सच्चे श्रीर कार्योंपयोगी शिल्प की माँति कदाचित इससे बढ़ कर श्रीर कोई काम नहीं पाया गया। ।"

भूपाल के राज्य में साँची के वड़े स्तूप के चारों श्रोर का जंगला गोलाकार है। उसका व्यास १४० फीट है श्रोर उसके श्रठपहल खम्मे प फीट कें चे एक दूसरे से दो-दो फीट की दूरी पर हैं। वे सिरे पर तथा वीच से भी दो फीट ३ इंच मोटी घरनों से जुटे हुये हैं। परन्तु यह तो साधारण सजावट हुई श्रोर दूसरे स्थानों में जंगलों के फूल पत्ती का काम बढ़ता गया है यहाँ तक कि फूल पत्ती श्रोर वेलबूटे श्रोर मूर्तियाँ इतनी श्राम श्रोर इतनी श्रधिक हो गई है कि उनसे खम्मे श्रीर घरन बिलकुल ढंक गये हैं श्रोर उनका मूल ढांचा बिलकुल बद ल गया है।

सांची का वड़ा स्तूप जिसके विषय में हम पहले लिख चु हे हैं सम्भवतः ग्रशोक के समय में वना था उसके प्रत्येक जंगले पर जो लेख खुदा हैं उससे विदित होता है कि वह भिन्न-भिन्न मनुष्यों का दिया हुग्रा है। इसके उपरान्त चारों फाटक सम्भवतः इसके पीछे बनवाये गये थे। उाक्टर फरग्यूसन साहब उनका इस माँति वर्णन करते हैं—

"ये चारों फाटक ग्रथवा तोरन भीतर ग्रौर वाहर दोनों ग्रोर ग्रर्थात् जहां धरनों में जोड़े जाने के कारण उनका जितना भाग टँक गया है उतने भाग को छोड़ कर ग्रौर सर्व त्र सबसे उत्तम पत्थर के काम से ढंके हुये थे। बहुधा इनमें बुद्ध के जीवन के हरय खुदे हुए हैं । इन हर्यों के सिवाय उनमें उन जातकों के हर्य हैं जिनमें कहा गया है कि शाक्य मुनि ने ५०० जन्मों में अवतार लिया और उसके उपरान्त वे इतने पिवत्र हुए कि पूर्ण बुद्ध हो गये। इनमें से एक अर्थात् वेसन्तर अथवा "दान देने का" जातक उत्तरी फाटक के सबसे नीचे की पूरी घरन पर है और उनमें उस अद्भुत कथा को सब बातें ठीक उसी प्रकार से दिखलाई गई है जैसी कि वे लंका की पुस्तकों में आज तक मिलती हैं "अन्य मूर्तियों में युद्ध, घेरा डालने, तथा अन्त में बिजय जाने के हश्य दिखलाये गये हैं। परन्तु जहाँ तक विदित होता है ये युद्ध स्मारक स्थित रखने के लिये अथवा किसी धर्म सम्बन्धी कार्य के लिये किये गये थे। अन्य मूर्तियों में मनुष्य और स्त्रियां खाते पीते तथा प्यार करते हुये दिखलाये गये हैं। पाठकों की संगतनाशी में भारतवर्ष में ईसा की पहली शताब्दी के बौद्धों के धर्म अन्य के पूर्ण चित्र हैं।"

साँची के जङ्गलों का समय बुद्ध गया श्रीर भरहुत के जङ्गलों के ठीन शताब्दी पीछे का कहा जाता है। श्रीर श्रमरावती के जङ्गले सांची के जङ्गलों से भी तीन शताब्दी पीछे के हैं। श्रमरावती के जङ्गले का समय ईसा की चौथी श्रयवा पांचवीं शताब्दी कहा जाता है।

श्रमरावती कृष्णानदी के मुहाने के निकट उसके दिल्गी किनारे पर है और यह बहुत समय तक दिल्गी भारतवर्ष के श्रान्त्र राजाओं की राजधानी भी। जमरावर्ण का जँगला फूल पत्ती श्रीर मूर्तियों से भरा हुश्रा है। बड़े खंगले का ब्याम १६५ फीट है श्रीर इन दोनों के बीच यात्र प्राप्त भीतर वाले जंगले का ब्यास १६५ फीट है श्रीर इन दोनों के बीच यात्र प्राप्त भी। वड़ा जंगला बाहर वे १४ फीट श्रीर भीतर से १२ श्रीर होटा जंगला टेंग श्रीर ६ फीट कँचा था। बड़े जंगले की दीवार में जानवरों श्रीर लड़कियों थी मूर्तियां गुड़ी भीं श्रीर खम्मे श्रम्य खम्मों की तरह श्रठपहल ये श्रीर उन पर फूल खुड़े थे। बड़े जगले में बाहर की श्रपेक्ता भीतर की श्रीर बहुत उत्तम काम था श्रीर जंगले के उपनी माग में लगातार ६०० फीट की लम्बाई में मूर्तियाँ खुड़ी हुई थी। बड़े जंगले की श्रवेक्त भीतरी जंगले में श्रीर भी उत्तम काम था श्रीर उसमें हुढ़ के जीवन चरित्र के श्रथवा कहानियों के हुश्य भी उत्तम काम था श्रीर उसमें हुढ़ के जीवन चरित्र के श्रथवा कहानियों के हुश्य भी उत्तम काम था श्रीर उसमें हुढ़ के जीवन चरित्र के श्रथवा कहानियों के हुश्य भी उत्तम काम था छीर उसमें हुढ़ के जीवन चरित्र के श्रथवा कहानियों के हुश्य भी उत्तम काम था छीर उसमें हुढ़ के जीवन चरित्र के श्रथवा कहानियों के हुश्य भी उत्तम काम था छीर उसमें हुढ़ के जीवन चरित्र के श्रथवा कहानियों के हुश्य भी उत्तमता के साथ खुदे हुये थे।"

डाक्टर फरम्यूसन साहव ने अपनी पुस्तक में दो वित्र दिये हैं एक बड़े चट्टले का और दूसरा भीतरी जंगले का । ये दोनों बड़े मनोरखत हैं । पहले में पता राजा अपने सिंहासन हर वैठा हुआ किसी राजदूत से मिल रहा है और सामने उनकी नेता दोवालों की रक्षा कर रही है । उसके मीचे पैदल निमाही घुड़वार और हाथी युद्ध की सजाबट के साथ निकल रहे हैं और उनमें से एक शबु मेल के लिये बाद चीन कर रहा है। दूसरे ऋर्थात् भीतरी जंगले के चित्र में पूजा की तीन वस्तुएँ हैं एक स्तूप तथा उसके जंगले, दूसरे चक्र ऋर्थात् धर्म का पहिया ऋीर एक जन-समुदाय जो पवित्र वृज्ञ की पूजा कर रहा है।

श्रव हम चैत्यों श्रर्थात् सभा भवन श्रथवा मन्दिरों हैं के विषय में लिखेंगे। इन चीद्ध मन्दिरों में विशेषता यह है कि वे उठाए नहीं जाते। ऊँची-ऊँची चट्टानों में काट कर बनाए जाते हैं। इस समय वीस श्रथवा तीस ऐसे मन्दिर हम लोगों को विदित हैं जो एक के विवाय बाकी सब चट्टानों से भीतर उनको काट कर बनाए गए हैं। यूरोप के गिजों श्रीर हिन्दुश्रों के मन्दिरों के बाहरी रूप बहुत ही उत्तम श्रीर मनोहर होते हैं परस्तु चट्टानों में खोद कर बनाए हुए बोद्ध मन्दिरों के बाहर की श्रीर केवल मुँह को छोड़ कर जिस पर कि बहुधा काम किया हुश्रा रहता है श्रीर कोई बात देखने योग्य नहीं होती।

दस में से नो चैत्य जो कि ऋव तक पाये जाते हैं त्रम्बई प्रांन्त में हैं ऋौर इसका कारण यह है कि भारतवर्ष के इसी प्रान्त में बहुत सी गुफाएँ हैं ऋौर उसकी चहानें काटी जाने के लिये बहुत उत्तम हैं।

विहार में एक गुफा है श्रीर यह विश्वास किया जाता है कि यही राजगृह की वह सतपित्र गुफा है उसमें गौतम की मृत्यु के उपरान्त ही उसके नियमों को निश्चित करने के लिए बौद्धों की पहली सभा हुई थी। यह एक स्वामाविक गुफा है जिसमें कि कारीगरी के द्वारा कुछ थोड़ो सी उन्नित की गई है श्रीर व्हेनत्साङ्ग ने मगध में रहने के समय उसे देखा था।

गया के १६ मील उत्तर श्रनेक गुफाश्रों का एक मनोरंजक समूह है श्रीर उनमें से सबसे मनोरंजक गुफा लोमश ऋषि की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। उसकी छत्त नोकीली बृताकार है श्रीर उसके मुँह पर सादे पत्थर का काम है। भीतर ३३ फीट लम्बा श्रीर १६ फीट चौड़ा एक दालान है जिसके श्रागे एक वृत्ताकार कोठरी है। ये सब गुफाएँ ईसा के पहले तीसरी शताब्दों की खुदी हुई कही जाती हैं।

पश्चिमी घाट में पाँच या छुः चेत्य की गुफाएँ हैं और वे सव ईसा के पहले की खुदी हुई कही जा सकती हैं और उनमें से भुज की गुफा सव से प्राचीन कही जाती है। वीद जंगलों की तरह उनके चेत्यों में भी पत्थर के काम को हम धोरे-धीरे काठ के कामों से निकलते हुए पाते हैं। भुज की गुफा के खम्मे भीतर की ओर बहुत ही भुके हुए हैं। ठीक उसी भाँति जैसे कि काठके खम्मे किसी इमारत में चांड़ देने के लिये खड़े रहते हैं। गुफाओं की घरने लकड़ी की हैं जिनमें से बहुत सी आज तक वर्तमान हैं। इस गुफा का समय ईसा के पहले तीसरी शताब्दी कहा जाता है।

गुफाओं का एक दूसरा समूह वेदसोर में है जिसमें कि वहुत अधिक उन्नित दिखलाई पड़तों है। उनके खम्मे अधिक सीधे हैं, यद्यपि वे भी भीतर को ओर छुछ सुके हुये हैं। उसके द्वार पर बौद्ध जँगलों का-मा काम है। उसका टाँचा स्वयं जँगलों ही से लिया गया है परन्तु यहाँ वह केवल शोभा को भाँत बनाया गया है। इन गुकाओं का समय दूसरी शताब्दी का प्रथमार्घ भाग कहा जाता है।

इसके बाद नासिक में एक गुफा है। उसके खम्मे इतने सीघे हैं कि उनका मुकाव बहुत कठिनता से जान पड़ता है और उसके द्वार पर बचाये उन्हीं जंगलों जा-सा काम है परन्तु उनमें बहुत ही उत्तमता देख पड़ती है। इस गुफा का समय दूसरी शताब्दी का द्वितियार्थ कहा जाता है।

श्रव जब हम श्रन्त में कालीं की गुफा को देखते हैं जो कि पूना छीर वस्तरे के बीच की सहक पर है तो हम इस प्रकार की इमारतों की श्रवनी पूर्ण श्रवस्त्रा में पहुंचा हुश्रा पाते हैं। इसके खम्मे विलक्कल सीधे हैं, इसके पर्दे पर पर्यंग का काम खुदा हैं। श्रीर इसके भीतर श्रीर बाहर की बनाबट का ढल्ल निर्मल श्रीर गुद्ध है। यह गुफा देखा के उपरान्त पहली शानाब्दी की खुदी हुई कहीं जाती है श्रीर भारतबार में प्रवास के जितने चैत्य मिले हैं उनमें यह सबसे बड़ी श्रीर सबसे पूर्ण है। इसके बाद की श्राणित्यों में इसकी समता को इस ढल्ल की इमारत नहीं बनी।

ऊँचाई उसके व्यासार्ध से ऋधिक हो गई है "।

"ऋर्ष गुम्बज के ठीक नीचे और लगभग उसी स्थान पर जहाँ कि ईसाई गिजों में वेदी रहती है, डमोवा स्थित है।"

"भीतर के भाग का हम पूरी तरह से विचार कर सकते हैं श्रीर वह निस्संदेह ऐसा गम्भीर श्रीर उत्तम है जैसा कि कहीं भी होना सम्भव है। उसके प्रकाश का ढंग बहुत ही पूर्ण है—एक पूरा प्रकाश ऊपर के एक छेद से श्राकर ठीक वेदी श्रर्थात् इस इमारत की मुख्य वस्तु पर पड़ता है श्रीर शेष भाग श्रंधकार में रहता है यह श्रन्धकार तीनों मागा को श्रीर तीनो दलानों को जुदा करने वाले मोटे-मोटे घने प्र खम्भों से श्रीर भी श्रिधिक हो जाता है।" फम्पू सन

श्रजन्ता में चार चैत्य हैं जिनका समय सम्भवतः ईसा की पहली शताब्दी से लेकर छुठीं शताब्दी तक है। पीछे के समय के चैत्यों में बुद्ध की मूर्तियां हैं श्रीर इनमें से सबसे श्रान्तिम समय के वने हुये चैत्य से बौद्ध धर्म का जो रूप प्रगट होता है वह छुठीं शताब्दी तथा पीछे के हिन्दू धर्म से बहुत छुछ मिलता है।

एलोरा की विश्वकर्मा गुफा का चैत्य बौद्ध काल के अन्तिम भाग का वना हुआ है। उसके कमरे की लम्बाई ८५ फीट अरेर चौड़ाई ४३ फीट है और ये सब वेल और नक्काशियाँ पत्थर में खुदी हुई हैं यद्यपि उनमें भी लकड़ी की नक्काशियों की नकल की गई है। यहाँ पर हमें नाल के आकार का द्वार नहीं मिलता जो कि इसके पहले के सब चैत्यों में एक प्रधान वात है। इसके आगे का भाग किसी साधारण से दो खंड के गृह की तरह जान पड़ता है और उसके वरामदे में वहुत उत्तम पत्थर की नकाशी है।

वम्बई के वन्दरगाह में सालसेट टापू की कन्हेरी की गुफा प्रसिद्ध है। वह पांचवीं शताब्दी के त्रारम्भ मे खुदवाई गई थी। वह कालीं की गुफा की नकल है परन्तु वह उससे कहीं घट कर नीचे की श्रेणी की हैं।

श्रन्त में श्रव हम विहारों श्रर्थात् मठों का वर्णन करेंगे। बौद्ध विहारों में सव से प्रथम (पटना के दिल्ला) नालन्दा का प्रसिद्ध विहार है जिसे ब्हेनत्साङ्ग ने सातवीं श्राताब्दी में देखा था। कई उत्तरोत्तर राजाश्रों ने काम बनवाया था श्रीर एक राजा ने सव विहारों को धेर कर एक ऊँची दीवार उठवाई थी जो कि १६०० फीट, लम्बी श्रीर ४०० फीट चौड़ी थी श्रीर जिसके चिन्ह श्रव तक मिलते हैं। इस घेरे के बाहर स्तूप श्रीर गुम्बज बनवाये गये थे जिनमें से दस बारह की जेनरेल किनंधाम साहब ने पहचान की है।

परन्तु इस बड़े विहार की इमारत का ठीक तरह पर जीखोंद्धार नहीं किया गया

श्रीर न उनकी बनावट का ढङ्ग स्पष्ट किया गया है। यह सन्देह करने के कई कारण हैं कि इस इमारत की भृमि के ऊपर की बनावट काठ की यी श्रीर यदि यह टीक है तो उसका कोई चिन्ह श्रव नहीं रहा है।

हमारे बहुत से पाटक जो कटक और सुबनेश्वर गए होंगे उन्होंने इन स्थानों में उदयगिरि और खंडगिरि की पहाड़ी की दोनों गुफाएँ बो कटक ने लगभग दीन मील दूर हैं, अवश्य देखी होंगी। हाथी गुम्फ के एक शिलालेख में लिखा है कि इन लेख को कलिङ्ग के राजा ऐर ने खुदवाया था जिसने आम-पास के राजाओं को दमन किया!

गणेश सुम्फ और राजा रानी सुम्फ दोनों ही सन् इसकी के पहले की खुटी हुई है। एक मनुष्य एक वृत्त के नांचे सोया है और एक स्नी, जो कि प्रत्यक् उभकी पतनी है, अपने प्रेमी का स्वापत करती है। इस पर युद्ध होता है और जीतने वाला स्त्री को अपनी गोद में ले मागता है।

इन सब से श्राधिक प्राचीन छोटी-छोटी श्रीर सादी गुकाएँ हैं। जिनमें उदयीगरि की व्याघ्र गुफा सबसे प्रसिद्ध है। विहार में नहीं पाये जाते । उनका समय निश्चित हो गया है। वे पांचवीं शताब्दी के के त्रारम्भ में वनवाए गए थे, जब कि भारतवर्ष में गुप्तवंशी सम्राटों का राज्य या।

नं० १६ का विहार ६५ फीट लम्बा ऋौर उतना ही चौड़ा है ऋौर उसमें २० खम्भे हैं। उसके दोनों त्र्रोर सन्यासियों के रहने के लिए १६ कोठरियाँ, बीच में एक बड़ा दालान, श्रागे की श्रोर एक वरामदा श्रीर पीछे की श्रोर देवस्थान है। इसकी दीवारें चित्रों से भरी हुई हैं जिनमें बुद्ध के जीवन अथवा मुनियों की कथाओं के दृश्य हैं ग्रीर छत तथा खम्मे में वेल बूटों ग्रादि के काम हैं ग्रीर इन सब वातों से उनकी एक त्रप्रुत शोभा हो जाती है। इन चित्रों के जो नमूने प्रकाशित हुये हैं उनको देखने से चित्रकारी किसी प्रकार हलकी नहीं जान पड़ती है। मूर्तियां स्वामाविक श्रीर सुन्दर हैं, मनुष्यों के मुख मनोहर ग्रीर भाव प्रकट करने वाले हें त्रीर वे उन विचारों को प्रगट करते हैं जिनके लिए कि वे बनाए गए हैं। स्त्रियों की मूर्तियां लचीली, हलकी ग्रीर उत्तम है स्त्रीर उनमें वह मधुरता स्त्रीर शोभा है जिससे कि वे विशेषतः भारतवर्ष की जान पड़ती हैं। सजावटें शुद्ध ऋौर ठीक तथा ऋद्भुत शोभा देने वाली हैं। यह ऋाशा की जाती है कि इस ग्रद्भुत चित्रकारो का एक पूर्ण संग्रह ग्रव भी प्रकाशित किया जायगा जिससे कि प्राचीन भारतवर्ष की चित्रकारी की विद्या वृत्तान्त प्रगट हो श्रीर यह ग्रन्थ भारतवर्ष के शिल्प का इतिहास जानने वालों के लिये उतना ही श्रमूल्य होगा जितना कि यूरोप के प्राचीन शिल्प का इतिहास जानने वालों के लिए पोम्पित्राई के वे चित्र हैं जो कि नेपिल्स के त्राजायत्र घर में रिच्चत हैं। डाक्टर फर्म्य सन साहव को यह भय है कि ग्रजन्ता की चित्रकारी की नकल लेने के लिये उनके रङ्ग को चटकीला करने के उपाय किए गए हैं उनसे तथा वृटिश यात्रियों की नाशकारी प्रकृति के कारण ये श्रमूल्य भंडार नष्ट हो गए हैं।

१७ वें नम्बर की ग्रजन्ता विहार भी सोलहवें नम्बर के विहार के सदृश है ग्रौर वह राशि चक्र की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। क्योंकि उसमें एक वीद्ध चक्र है जो कि भूल से राशिचक्र समभा गया था।

मण्डु से २० मील पश्चिम वोध नामी स्थान मे द अथवा ६ विहार हैं। यहां के वड़े विहार में ६६ फीट लम्बा और चौड़ा दालान है और उससे सटी हुई एक शाला है जो कि ६४ फीट लम्बा और ४४ फीट चौड़ी है और दालान तथा शाला के आगे २२० फीट लम्बा बरामदा है। दालान में २८ लम्भे, शाला में १६ लम्भे और वरामदे में एक पंक्ति में २० लम्भे सुशोभित हैं। किसी समय में वरामदे की पीछे की दीवार चित्रकारी से सुशोभित थी जो कि सुन्दरता में अजन्ता की चित्रकारी के बरावर थी।

इसमें मुख्य विषय घोड़ों श्रीर हाथियों पर की यात्रा हैं। स्त्रियां मनुष्यों से श्रिधिक हैं श्रीर उनमें नाच श्रीर प्रेम भाव विशेष करके दिखलाया गया है।

एलोरा में विश्वकमां चैत्य के विषय में हम पहले लिख चुके हैं। इस चैत्य से लगे हुये बहुत से विहार हैं। सब से बड़ा विहार ११० फीट लम्बा छीर ७० फीट चौड़ा है छीर यह तथा छन्य छोटे विहार सम्मवतः उसी शताब्दी के हैं।

यहाँ पर तीन मन्दिर है जिससे यह बात छाद्भुत रोति से प्रगट होती है कि वीद गुफाएँ धीरे-धीरे हिन्दुस्रों के चाल जैसी हो गई। पहला मन्दिर दोतल नामी दो खंड का एक बीद बिहार है जिसकी बनावट सब प्रकार से बीद ढङ्ग की है । दूसरा मन्दिर तीन तल हैं जो कि दो तल के सहश हैं। उसके एत्यर के काम भी बीट दक्त के हैं परन्तु वे सरलता से इतनी दूर हैं कि ब्राह्मणों का उसे ब्राधिकार में कर लेना न्याय्य है । तीसग मन्दिर दश ब्रवतार का है जो कि बनावट में पहले दोनों मन्दिरों के सहरा है परना उसके पत्थर के काम बिलकुल हिन्दुच्यों के हन्द्र के हैं। इसके उपगन्त जन हिना धर्म ने बौद्ध धर्म को पूरी तरह से दबा लिया तो दक्तिग्म भागतहर्य है हिन्दणों ने इस स्थान पर ईसा की ब्राठवीं तथा नवीं शताब्दी में फैलाग का प्रतिष्ठ मन्दिर नमानक विसने कि एलोरा को भारतवर्ष का एक ग्रद्भुत स्थान बना विदा है। परना उस मन्दिर गंग हिन्दुस्रों की स्रस्य इमारतों के विषय में इम ध्यारे अल यह दौरांगय काल में नर्गन करेंगे। यहाँ पर फेबल इतना ही लिखना धारू पर तेता हि वीती चीर किरणी की इमारतों में मुख्य भेद यह है कि बीड़ों के चैटा कीर दिवार प्रेती में रहर रहे उन्नर वनाए गये हैं, परनतु हिन्दू लोग जब वे चहानी या पहाडियों पर भी डमारट धनाते थे तो वे जिस स्थान पर दमारत बनवाना चाहते थे उसके चारों छोर की चट्टानी की काट रालते थे श्रीर बीच की बची हुई जगह के भीतर से काट कर उसे महान की सरह बनाते ये जिसमें यह मकान उठाई हुई इमारत की तन्ह क्राउने चानों क्रोर की चड़ानों से सपर उठा हुन्ना रहता था। एलोरा फैलाश ऐसा ही है।

ऊँचाई २४४ फीट है स्रौर दूसरा चेतवन में जो कि उससे कुछ फीट ऊंचा है। इनमें से पहला ईसा के ८८ वर्ष पहले बना था स्रौर दूसरा सन् २७५ ईस्वी में।

ऊपर के संज्ञित वर्णन से हमारे पाठको को विदित होगा कि इमारत वन वाने तथा पत्थर के काम में भारतवर्ष नै ईसा के पहले छौर उसके तत्काल उपरान्त पूर्ण उत्तमता प्राप्त की थी। इस विषय में पहले उद्योगों के लिए उद्रीश श्रीर विहार की बेडौल गुफाओं को देखना चाहिये, जिनके आगे के भाग में कहीं-कहीं पर जानवरों की वेडोल मुरतों का सङ्कतराशो का काम है उदाहरण के लिए उड़ीसा की व्याव गुफा है श्रोर हमें इस श्रेणी की गुफाश्रों का समय बौद्ध धर्म के पहले पहल प्रचार होने का समय श्रर्थात ईसा के पहले चौथी शताब्दी समभाना चाहिये। ईसा के पहले तीसरी शताब्दी मं इस विद्या की वड़ी उन्नति की गई श्रीर कदाचित् ईसा के पहले तीसरी शताब्दी से लेकर उसके उपरान्त पहली शताब्दी के भीतर इमारत श्रीर संगतराशी के सबसे उत्तम काम वने हैं। भरहत और साँची के सर्वोत्तम नकाशी के पत्थर के जंगलों का समय २०० ई० पु० भ्रौर १०० ईस्वी है श्रीर चैत्यों में जो सबसे उत्तम कार्ली का चैत्य है वह भी ईसा के उपरान्त पहली शताब्दी का है। इसके उपरान्त की तीन अथवा चार शताब्दियों में भी यह विद्या ऐसी ही चढ़ो वढ़ो रही, परन्तु उसमें कोई उन्नति का होना नहीं कहा जा सकता । क्योंकि वेल बूटों के बनाने की श्रोर प्रवृति का होना सच्ची उन्नति कही जाती है श्रयवा नहीं इसमें सन्देह है। श्रजन्ता के विहार श्रीर श्रमरावती के जंगलों में जो कि इसी के चौथी ऋथवा पांचवीं शताब्दी में बनाये गये थे, कारीगरी की वही उच्च ऋवस्था पाई जाती है जिसे कि भारतवर्ष ने ३ एवं ४ शताब्दी पहले प्राप्त किया गया था। चित्रकारी भी जिसके आरम्भ के नमूने हमें नहीं मिलते पाँचवीं शताब्दी में पूर्ण उत्तमता को प्राप्त हो गई थी।

श्रतः हिन्दुश्रों ने बौद्धों के इमारत बनाने श्रीर संगतराशी के काम को ग्रहण किया। छुठीं श्रीर सातवीं शताब्दी के प्राचीन हिन्दू मन्दिर जो उड़ीसा में श्रथवा श्रन्यत्र हैं, उनमें पत्थर का काम वैसा उत्तम श्रीर प्रशंसनीय है चैसा कि बौद्धों के जँगलों का, परन्तु इसके उपरान्त के समय में इस विद्या की श्रवनित हुई।

हिन्दुओं के उत्तर काल के मन्दिरों में शिल्प के वे उच्च गुण नहीं हैं ग्रीर उनमें बहुधा ऐसे उपायों का ग्राश्रय लिया गया है, यथा मुख्य-मुख्य मूर्तियों को ग्रन्य मूर्तियों के दूने ग्राकार का बनाना ग्रीर देवताश्रों में मनुष्यों से श्रिधिक सिर ग्रीर हाथ को दिखला दिखला कर भेद प्रगट करना।

### चालीसवाँ श्रध्याय

## जाति

हिन्दुओं के इमारत बनाने की विद्या और पत्थर के काम के उपरान्त अब हम बीद्ध समय में उनके सामाजिक स्नाचरण तथा स्नवस्था का वर्णन करेगे।

हम पहले कह चुके हैं कि भारतवर्ष में कई शताब्दियों तक बेंद्र ब्रीर हिन्दू धर्म दोनों हो साथ-साथ प्रचित रहे। कहर हिन्दू लोग विशेष कर उच्च डाति के लोग वेद के धर्म थ्रीर वेद के यशों का अवलम्बन करते रहे। दूनरी छोर बीट सन्यासियों छोर मठों की संख्या बढ़ती जाती थी थ्रीर साधारण लोगों में से मुख्ड के मुख्ड मतुष्य बीद धर्म को प्रहण करते थ्रीर मृतियों की पृजा करते थे। इन दोनों धर्मों में प्रत्यक्त में परस्यर कोई हैं प्रनहीं था थ्रीर उस अवस्था को छोड़ कर जब कि कोई द्वारामी छीर प्रत्यानारी राजा अपने राज्य काल में दुःख देता था ख्रीर किसी छवरण में किसूतों चीर नीडों में हैं प का कोई भाव नहीं था! वे भारतवर्ष में दहुत शताको तब भिष्णा के साथ गही थे थ्रीर थ्राने-अपने धर्म के अनसार चलते थे।

बीड़ों की धर्म पुस्तकों से हमने इस पुरतक के दूसरे भाग में तो प्रानेफ या स उड़्त किए हैं उनसे बीड़ों के जीवन छीर चाल व्यवकार का चतु कहा हतान विका होता है। इस काल में हिन्दुछों के जीवन छीर चाल व्यवकार की जातने के लिये तमें मनुस्तृति का छाश्रय लेना चाहिये जो कि कई वादों में इस काल का एवं बड़ा छाउड़ा प्रस्थ है। पहले के समय के सूत्र किसी न किसी वैदिक शाखा से सम्बन्ध रखते हैं। परन्तु मनु श्रपना सम्बन्ध किसी विशेष शाखा श्रथवा सम्प्रदाय से नहीं रखता वरन् उसने श्रार्थ हिन्दू मात्र के लिये नियम बनाये हैं। इस वात में दार्शनिक काल के सूत्र ग्रन्थों से मनु का भेद है।

इसके सिनाय पौराणिक काल के धर्म शास्त्रों से मनु का श्रीर भी श्रिधिक भेद हैं। इन धर्म सूत्रों में पौराणिक अथवा आधुनिक हिन्दू धर्म को माना गया हैं श्रीर उनमें हिन्दुओं के तीन देवताओं तथा मूर्ति पूजा में विश्वास प्रगट किया है। परन्तु मनु इन आधुनिक वातों को नहीं मानते। वे वैदिक धर्म श्रीर वैदिक यहां को मानते हैं। यह उत्तर काल के हिन्दुओं की त्रिमूर्ति को नहीं मानते श्रीर मूर्ति पूजा को पाप समभते हैं। इस प्रकार मनु की व्यवस्था अनोखी एवं श्रिह्तिय है श्रीर उससे हिन्दुओं की वह परिवर्तन अवस्था प्रगट होती है जिसमें कि वे लोग वौद्ध काल में आधुनिक अथवा पौराणिक धर्म को पूरी तरह से प्रहण करने के पहले थे। इसी बात में मनु की स्मृति अमूल्य है श्रीर इस स्मृति के आधुनिक रूप में वनने का समय डाक्टर बुहलर तथा अन्य विद्वान लोग ईसा के पहले अथवा उपरान्त पहली श्रथवा दूसरी शताब्दी में स्थिर वरते हैं।

हम पहले लिख चुके हैं कि प्राचीन स्त्रकार भिन्न-भिन्न जातियों की उत्पित का कारण चारों मूल जाति जाति में भिन्न-भिन्न जाति के स्त्री स्त्रीर पुरुष के संयोग से बतलाते हैं स्त्रीर दुर्भाग्यवंश मनु ने भी इसी लड़कपन की कथा को माना है। हम नीचे मनु की मिश्रित जातियों की सूची अथवा यों किहये कि मनुष्यों की जाति की उत्पित्त के विषय में मनु का सिद्धान्त देते हैं। प्रथम श्रेणी की तीन जातियों से नीचे की तीन जाति की स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न होता था वह अपने पिता की जाति का होता था, नई जाति का नहीं।

| 1611          |           |            |
|---------------|-----------|------------|
| पिता          | माता      | जाति       |
| ब्राह्मण्     | वैश्य     | ग्रम्बष्ठ  |
| "             | शद्ध      | निषाद      |
| चित्रिय       | >>        | उम         |
| <b>&gt;</b> > | ब्राह्मग् | सूत        |
| वैश्य         | 23        | वैदेह      |
| 27            | च्तिय     | मागध       |
| श्रद          | वैश्य     | त्र्यायोगव |
| <b>&gt;</b> > | च्विय     | च्त्री     |
|               |           |            |

| पिता                | माता                                                                            | जाति                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| श्रद                | <b>द्राह्म</b> ण्                                                               | चाण्डात                                                               |
| ब्राह्मण            | <b>उ</b> ग्र                                                                    | ग्रवृत्त                                                              |
| ,,                  | त्रम्बस्ट                                                                       | न्नमीर<br>समीर                                                        |
| ,,                  | <b>ग्रयोगव</b>                                                                  | धिग्वन                                                                |
| निषाद               | श्द                                                                             | पुरकास                                                                |
| शूद                 | निषाद                                                                           | <b>कुक्कुट</b> क                                                      |
| ज्त्री<br>वेदेहक    | ਤਸ<br>—                                                                         | स्त्रपाक<br>४                                                         |
| वदहक                | ग्रम्बस्य<br>( २ - २ - २ - २                                                    | देग                                                                   |
| प्रथम तीनों जातियाँ | श्रिपनी ही जाति<br>की स्त्रियों से जो<br>श्रिपने पवित्र कर्मों<br>को न करती हों | हस्य                                                                  |
|                     |                                                                                 | ( फिल्हरूनार<br>समस्य<br>चार्याम<br>प्राप्य<br>स्रोते                 |
| चित्री ब्रात्यों से | ••••••••                                                                        | ( सणा<br>सणा<br>रिनंदर्गाः<br>नाट<br>नारम्<br>सस्य<br>द्रिवे <b>र</b> |
| वैश्य द्रात्यों से  | •••••                                                                           | सुधल्यम्<br>इत्यार्थः<br>बारम्<br>विज्ञासम्<br>मैत                    |
| दस्यु               | झाप <u>े</u> गव                                                                 | ् सम्बद्ध<br>सैनिस्                                                   |
| देदेह               | **                                                                              | मैं प्रदेश<br>स्थापन                                                  |
| निपाद               | 23                                                                              | सर्गद्दं सा दान हा वैदर्द                                             |
| **                  | दैदेह                                                                           | क्षाक्तराहर                                                           |

| पिता    | माता   | जाति               |
|---------|--------|--------------------|
| वैदेहिक | कारावर | श्रान्घ            |
| 93      | निषाद  | मेद                |
| चाण्डाल | वैदेह  | पाण्हुसोपाक        |
| निषाद   | "      | <b>ग्राहिन्दिक</b> |
| चाण्डाल | पुनकस  | सोपाक              |
| 33      | निषाद  | ग्रन्त्यावसायिन    |

श्रनार्थ जातियों की इस सूची को काफी समम्म कर इस वड़े स्पृतिकार ने इस नियम में पृथ्वी की सब जातियों को सम्मिलित करने का उद्योग किया है! पौन्दक (उत्तरी बङ्गाल के लोग), उद्र (उड़िया लोग), द्रविड़ (दिल्लाणी भारतकार्ष के लोग), कम्बोज (काबुल के लोग), यवन (वेक्ट्रिया के यूनानी लोग), शक (तुरानीजाति के श्राक्रमण करने वाले), पारद पहलव (फारस के लोग), चीन (चीन के लोग), किरात (पहाड़ी लोग) श्रीर दरद तथा खस लोग पहले के चित्रय कहे गए हैं, परन्तु वे पवित्र कमों को न करने श्रीर ब्राह्मणों की सम्मित धीरे-धीर इस संसार में न लोने के कारण तथा धार्मिक कमों को न करने के कारण श्रूद्रों की श्रवस्था को प्राप्त हुए हैं। (१०, ४३ श्रीर ४४)।

मिश्रित जातियों की उपरोक्त सूची को ध्यान पूर्वक देखने से हम लोगों को विदित होगा कि उनमें वे सब अनादि आर्यवासी तथा विदेशी सिमिलित हैं जो कि मनु के समय में हिन्दुओं को विदित थे, परन्तु व्यवसाय करने से जो जातियाँ वनी हैं वे उनमें सिम्मिलित नहीं हैं श्रीर वे जातियाँ आज कल की बनी है। उनमें हमको कायस्थों, वैत्तों, सोनारों, विएकों, कुम्हारों, जुलाहों तथा अन्य कारीगरों की जातियों के नाम नहीं मिलते जो कि आजकल पाये जाते हैं। इन जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई और उनकी उत्पत्ति कब हुई और आजकल जो सैकड़ों नई जातियाँ पाई जाती हैं उनकी उत्पत्ति का कारण क्या हम मनु की लिखी हुई भिन्न-भिन्न मिश्रित जातियों के मनुष्यों श्रीर स्त्रियों के मेल से समकें।

फिर, जब हम आज कल की हिन्दू जातियों को देखते हैं तो हमें बहुत से प्रान्तों में उस प्राचीन वैश्य जाति का नाम भी नहीं मिलता जिस जाति में कि मनु के समय के अधिकांश लोग सम्मिलित थे। वे वैश्य क्या हुए १ भारतवर्ष के बहुत से प्रान्तों से उनका कब और कैसे लोग हो गया १ और क्या हम उपरोक्त कथा के अनुक्ल यह विश्-चास करें कि वैश्य लोग दूसरी जाति की स्त्रियों से ही विवाह करने और अपनी जाति की स्त्रियों से ही विवाह न करने के इतने आदी थे कि वे निरन्तर अन्य जातियों से से विवाह करते रहे, यहाँ तक कि उनकी जाति ही न रह गई !

भारतवर्ष के इतिहास जानने वालों को ऐसी वच्चों की सी कहानियों को मान लोने को श्रावश्यकता न पड़ेगी। बुद्धि उन्हें बतलाएगो कि मनु के समय वैरय लोग श्रपने श्रपने व्यवसाय के श्रनुसार नई-नई जातियों में बंटते गए। मनु भी मोनार, स्तोहार, श्रौर वैद्यों का उल्लेख करता है। पर वह उनकी गिनती बदी जातियों में नहीं करता । मनु के समय में वे जातियां नहीं यीं वरन् व्यवसाय ये छौर वे सब व्यवसाय करने वाले उस समय तक एक हो अविभाजित वैश्य जाति में मिमितित थे। मन् के समय तक लेखक, वैद्य श्रीर शिल्यकारों को प्राचीन द्यार्थों के द्यविकार प्राप्त थ अर्थात् उन्हें धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने, धार्मिक विधानों हो करने हीर यहाँ यीत पहनने का अधिकार था। परन्तु हम लोग जानि भेद के फलों के लिये हों। जिनना खेद करें, पर यह समरण रखना ब्रावश्यक है कि सन् इंसवी के नत्वत पतने हैं।र तत्काल पीछे को शताब्दियों में भी जाति भेद ग्राप्ती सबसे हुने। ग्रवस्या को नदी प्राप्त हुआ था। पवित्र विद्या तब तक भी ब्राह्मणों की वर्षीती नहीं हो गई हो. हीर वे ईमानदार लोग जो कि लेखक, वैद्य, सोनार, लोहार, कोरी, कुरहार हरकदि का स्तर-साय करके ग्रयना जोवन निर्वाह करते थे, उन समय नक भी एक का काल मा थे अर्थात् वे सब वेश्य थे श्रीर उस समय तक भी छात्र। की विका की पन अपन करने के अधिकारी थे।

### प्राचीन भारत की सम्यता का इतिहास

| ६ नापित<br>१० वैष्णव | ४४७०००<br>४३६ <b>०</b> २० | १७ वतियाँ<br>१⊏ जुगी | ३१ <b>⊏०००</b><br>३०६००० |
|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|
| ११ चमार              | 880000                    | १६ कमार              | २⊏६०००                   |
| १२ स्रो              | ३८३०००                    | २० कुम्हार           | २५२०००                   |
| १३ तेली              | ३८३०००                    | २१ बौरी              | २५२०००                   |
| १४ जेलिया            | ३७५०००                    | २२ तेळ्योर           | २२६०००                   |
| १५ तांती             | ३३००००                    | २३ घोबी              | २२७०००                   |
| १६ पोद               | <b>३</b> २४ <i>०००</i>    |                      |                          |
|                      |                           |                      | १३७६००००                 |
| दूसरी जातियां वि     | नमें २०००० म              | नुष्यों से कम हैं '  | ३४६४०००                  |
| सव हिन्दू निवा       | सयों का जोड़              |                      | १७२५४०००                 |

दो सबसे बड़ी जातियाँ अर्थात कैवर्त और चाण्डाल का उल्लेख मनु ने अपनी मिश्रित जातियों की सूची में किया है। वंगाल के कैवर्त लोगों की संख्या २००००० है जो कि वंगाल के समस्त हिन्दू निवासियों का लगनग ग्राठवाँ भाग हुग्रा। उन सर्वों के शारीरिक त्राकार एक ही से हैं, वे एक ही व्यवसाय ऋर्थात् मछली मारने ऋौर खेती का कार्य करते श्रीर उनमें धेर्य परिश्रम, शिचा, शीलता श्रीर मन्द बुद्धि के गुरा एक ही प्रकार के पाये जाते हैं। इनमें तीन भाग मनुष्य वंगाल के उत्तर पश्चिमी कोने में अर्थात् मिदनापुर, हुगली, हवड़ा चौबीस परगना, निदया और मुर्शिदावाद कि जिलों में रहते हैं। क्या हमारे पाठकों में कोई ऐसा भी सोधा सादा होगा जो मनु की इस बात पर विश्वास करे कि यह इतनी वड़ी जाति जिनके कि चेहरे श्रीर विशेष लचंग एक ही से है और जो अधिकतर वंगाल के एक विशेष भाग में रहते हैं, वे श्रंयोगव जाति की स्त्रियों से उत्पन हुए हैं, जिनमें से लाखों स्त्रियों ने ऋपने पति छोड़-छोड़ कर निषादों को स्वीकार किया ? इस श्रद्भुत श्रीर प्रचलित पतित्याग श्रर्थात श्रयोगव स्त्रियों के निषादों के द्वारा हरण किये किये जाने की दन्त कथाएँ कहाँ हैं कि जिनके आगे इन स्त्रियों का हररण किया जाना केवल एक खेलवाड़-सा है १ बुद्धि ऐसे वेसिर पैरकी कथाश्रों को नहीं स्वीकार करती और वह इन परिश्रमी श्रीर सीधे सादे लाखों कैवतों को उन श्रादि जातियों में पहचान लेगी जो कि श्रायों के श्राने के पहले बंगाल में बसती थी श्रीर जिन्होंने कि विजयी हिन्दुओं की सभ्यता, माषा और धर्म को स्वीकार किया और उनसे उस भूमि को जोतना बोना सीखा जहाँ कि वे पहले मछली मार कर श्रीर शिकार करके जीवन निर्वाह करते थे।

का मिश्रित जातियों के सिद्धान्त, किल्पत ग्रौर वालकों के किस्से कहानियों से प्रमाणित होते है ? हमारे जो पाठक व गाल के चाण्डालो के विषय में कुछ भी जानकारी रखते हैं उन्हें उनकी बुद्धि कह देगी कि ये लोग दिच्या-पूर्वी व गाल के ग्रादिम निवासी थे श्रौर वहाँ जो बहुतायत से खाड़ी ग्रौर नहर हैं उनमें मछली मार कर ग्रपनी जीविका निर्वाह करते थे ग्रौर जब ग्रार्थ लोग व गाल में ग्राकर वसे तो उन्होंने स्वभावतः हिन्दुग्रों का धर्म उनकी भाषा ग्रौर सम्यता ग्रहण कर ली।

हम यह दिखला चुके हैं कि कैवर्त श्रीर चाण्डाल लोग जुदी-जुदी श्रादिवासीं जाति के ये श्रीर जब उन्हें विजयी श्रायों ने हिन्दू वनाया तब उनकी हिन्दू जातियों में गण्ना हुई । बंगाल में ऐसे ही श्रीर भी है । पाठकगण उपरोक्त सूची में कोच. वाग्दी, पोद, वौरी, श्रीर तेश्रोर लोगों का नाम देखेंगे, श्रीर ये सब भिन्न-भिन्न हैं । वंगाल में हिन्दु श्रो के श्राने के पहले ये भिन्न-भिन्न जातियाँ श्रादिवासी जाति की थीं श्रीर श्रत्यन्त प्राचीन काल की प्रत्येक शताब्दी में वे विजयी हिन्दु श्रों की शरण श्राती गई एवं उनकी भाषा, धर्म श्रीर जोतने वाने की रीति को ग्रहण करके हिन्दु श्रों की जाति में नीच जातियां वन गई । वंगाल की इन जातियों में से बहुत से नाम मनु को विदित नहीं थे । जो जातियां इसको विदित थीं उनकी उत्पत्ति के विषय में कोई एतिहासिक श्रथवा मनुष्य गण्ना के प्रमाण न होने के कारण उसने श्रपने ही सिद्धान्तों के श्रनुसार उनकी उत्पत्ति वर्णन करने का यत्न किया गया है ।

श्रव हम इन उपजातियों को छोड़ कर व्यवसाय करने वाली जातियों का उल्लेख करेंगे। उपरोक्त सूची में पाठकों को कायस्थ श्रथवा लेखक, गोश्राल श्रथीत् गाय रखने वाले, नापित श्रथीत् हजाम, तेली श्रथीत् तेल बनाने वाले, जेलियों श्रथीत् मङ्घश्रा है, तांती श्रथीत् कपड़ा बीननेवाले, विनयां श्रथीत् व्यापारी, कुमर श्रथीत् लोहार, कुम्हार श्रथीत् मट्टी के वर्तन बनाने वाले, घोबी श्रथीत् कपड़ा घोने वाले इत्यादि जातियों के नाम मिलेंगे। यह बात श्रद्भुत है कि कि मनु की मिश्रित जातियों की सूची में कुछ अपजातियों के नाम मिलते हैं परन्तु उस सूची में व्यवसाय करने वाली एक भी जाति का नाम नहीं मिलता। तो क्या ये व्यवसाय मनु के समय में ये ही नहीं ? क्या मनु के समय में लेखक श्रीर व्यापारी लोग, लोहार, श्रीर कुम्हार लोग, हज्जाम श्रीर घोबी लोग ये ही नहीं ? यह कल्पना विना सिर पैर की है, क्योंकि मनु के समय में भारतवर्ष सम्यता में चढ़ा बढ़ा था श्रीर मनु ने श्रपनी स्मृति में इनके व्यवसाय का उल्लेख भी किया है। परन्तु उसने श्रपनी मिश्रित जातियों की सूची में उनका उल्लेख नहीं किया श्रीर न उन्हें

जाति को भांति कहीं लिखा है। इससे यह बात दृढ़ निश्चय के नाय प्रमास्ति होती है कि मनु के समय में ये भिन्न-भिन्न व्यवसाय केवल व्यवसाय ही थे। उनकी भिन्न-भिन्न छोर जातियां नहीं बनी थीं। वैश्य लोगों को छोर ऐसे हो शूढ़ लोगों की मी छव तक एक हो जाति थी यद्यपि वे लोग भिन्न-भिन्न व्यवसाय छीर व्यापार करते थे।

श्रय हमको उन व्यवसाय की जातियों की सन्ची उत्पत्ति का पना तुन गया जो कि मन के समय में नहीं थीं श्रीर जो उसके उपरान्त बनी हैं। हमको उन उप-जातियों की उत्पत्ति भी विदित हो गई जो कि मनु के समय के पहले इन गई भी ग्रीर जो मनु को विदित थी। अन्त में हमें यह भा विदित हो गया कि मनु ने इन उपजातियों की उलित्त लिखने में कैसी भूल की है। मनु की भूल ऐसी थी। जिससे वह वच नहीं सकता था। उसने कैवतों श्रीर चाण्डालों की तरह भिन्न-भिन्न जातियाँ देखा श्रीर उसे उन जातियों की उसक्ति का इतिहान विदित नहीं था । उसके समय में यह धार्मिक कथा प्रचलित थी कि सब मनुष्य जाति की चार मुख्य जातियों से ही उन्हित हुई हैं श्रीर इसलिये उसे श्रपने समय की नई जातियों की उत्पत्ति के तिये भी इसी प्राचीन सिद्धान्त का श्राक्षय लेना पड़ा । यह सब बात समक में हाते कील है । जो बात समभा में नहीं त्याती वह यह है कि इस प्राचीन निदान पर प्रावशन में ऐति-हासिक खोज श्रीर गणना के समय में भी कुछ हिन्दू लोग कैसे विश्वास पर्यो है। परना इस स्मृति को पवित्रता ही ऐतिहासिक खोज को दूर भगावी है. टीर उपन पी सेम्बी है श्रीर गुण श्रीर दोप की परीचा करने बालों का मह कर उन्हों है। यह करन है कि मिश्रित जातियों का प्राचीन सिद्धान्त बहुत से प्रमाणी छीर सम्भावती के उसी हुए भीं इतनी शताब्दियों तक मान श्रीर सत्वार की टिप्ट से देका गया है। प्राणी जाँच तथा भूठ श्रीर सच की परीक्षा न किए जाने से यह मिडार सम्बद्धार अन्दर्भ हिन्दु छों के विचार छौर विश्वास में स्थान पाता है। किर मी वह मि वह कि ऐसा सभ्यक श्रीर समभ में छाने योग्य तथा ऐना इर्ए हैं। सीहा की हीगृती से हुए जाने के साथ ही साहुन के एक सुन्दर इलहुते के सहरा हुन हो हाता है।

# एक्तालीसवाँ ऋध्याय

# सामाजिक जीवन

मनु ने गृह विधानों का जो हत्तान्त लिखा है वह प्राचीन स्त्रकारों के ग्राधार पर ही है। जात कर्म वन्चे के जनमते ही नारा काटे जाने के पहले होना चाहिये। जन्म के दसवें ग्रथवा वारहवें दिन ग्रथवा किसी शुभ दिन, शुभ मुहूर्त ग्रीर शुभ नच्चत्र में नाम करण की रीति की जानी चाहिये ग्रीर वन्चों का नाम रक्खा जाना चाहिये। चौथे मास में निष्क्रमण की रीति करके वन्चे को घर के वाहर निकालना चाहिये ग्रीर छठें मास में वन्चे के ग्रन्नप्रासन ग्रथांत् उसे पहली वार चावल खिलाने की रीति को जानी चाहिये। उपनयन ग्रथांत् विद्यारम्भ कराने की रीति ग्राह्मण के लिये ग्राठवें वर्ष, चित्रय के लिये न्यारहवें वर्ष ग्रीर वैश्य के लिये वारहवें वर्ष में की जानी चाहिये ग्रीर तव लड़के को यशेपवीत पहना कर गुरू को सौंपना चाहिये।

विद्यार्थीं के जीवन के नियम वे ही हैं जों कि धर्मसूत्रों में कहे गये हैं। विद्यार्थीं को एक धोतो, एक छुड़ी श्रीर एक या दो कपड़े होने चाहिये। उसे अपने गुरु की श्राज्ञा माननी श्रीर उसका सत्कार करना चाहिये। उसे नित्य द्वार-द्वार भीख मांग कर जो छुछ मिले उसे गुरू के सामने ला रखना चाहिये श्रीर प्रतिदिन जब कि वह विद्या सीखता जाय तो उसे अपने गुरू के यहाँ रह कर उसकी सब प्रकार की नीच सेवा भी करनी चाहिये। केशान्त अर्थात् सिर मुझने की रीति ब्राह्मण के लिये १६ वें वर्ष, चित्रय के लिये २२ वें वर्ष की जाना चाहिये।

तीनों वेदों के पढ़ने का समय ३६ वर्ष अथवा जब तक विद्यार्थी पूरी तरह तरह से न पढ़ लें, कहा गया हैं। यहाँ पर (३,१) हमें चौये वेद का नाम नहीं मिलता और न अथर्ष न् सीखने के लिये कोई सन्य नियत किया गया हैं। विद्यार्थी अपना श्रध्ययन समाप्त करने पर स्नान करके स्नातक हो जाता था और घर लौट कर विवाह करता था, फिर ग्रहस्थ हो कर रहता था। विवाह के समय पवित्र अग्नि जलायी

प्राचीन सत्रों में कहे हुए दैनिक, मासिक ग्रीर सामियक विधानों को करने के लिये मनु ने जो ग्राज्ञाएँ दी हैं उनसे विदित होता है कि प्राचीन वैदिक रीतियों का व्यवहार ग्रव बहुत कम होता जाता था। ऐसे वाक्यों में जैसे "जो ग्राह्मण पित्र ग्रिन्न रखता है" (४, २७) से विदित होता है कि ऐसी पित्र ग्रिन्न का रखना ग्रव विरले कहीं होता था। नास्तिकों के विषय में जो कटुवाक्य लिखे हैं उनसे विदित होता है कि बौद्ध लोगों का प्रभाव प्राचीन धर्म ग्रीर रीतियों पर बहुत ग्रिधिक पढ़ रहा था। गृहस्थों के लिए वेद का खण्डन करने वाले किसी नास्तिक ग्रथवा तार्किक का सत्कार करना ग्रथवा उनसे भेट करना भी निपेध किया गया है। (४, ३०) उसे वेद की व्यर्थ निन्दा ग्रथवा खण्डन से वचने के लिये कहा गया है (४, १६३) ग्रीर जो स्त्री किसी नास्तिक के सम्प्रदाय को ग्रहण करें उसकी समानता व्यभिचारी स्त्रियों, शरावी स्त्रियों, ग्रपने पित को मारने वाली स्त्रियों तथा भ्रूण हत्या करने वाली स्त्रियों से दी गई है। (४, ६०)

सम्भवतः यह हमको ठीक-ठीक कभी विदित नहीं होगा कि वैदिक रोतियों श्रीर ऐतिहासिक काव्य काल तथा दार्शनिक काल के धर्म का किस-किस श्रंश में श्रीर किस-किस प्रकार से श्राधुनिक हिन्दू धर्म के रूप में परिवर्तन हो गया। परन्तु यह वात निश्चय है कि जिस समय मनुस्मृति बनाई गई उस समय प्राचीन गृह्ययञ्च जो कि गृहस्यों के घर में किए जाते थे श्रीर श्रिधक श्राडम्बर के श्रीत यञ्च जिन्हें पुजारी लोग करते थे, उनका प्रचार बहुत कम होता जाता था श्रीर उनका स्थान मन्दिर के पुजारों ले रहे थे, जिनकी समानता कि मनु ने मांस श्रीर मदिरा वेचने वालों तथा दुकानदारों श्रीर श्रिधक व्याज खानेवालों से की है। (३,१५२,१८०) इस स्मृति में प्राचीन धर्म को नए धर्मों के विरुद्ध स्थिर रखने के लिए व्यर्थ उद्योग किया गया है श्रीर इतिहास जानने वालों को इस बात के जानने में बहुत कम कठिनाई पड़ेगी कि उस समय की क्या श्रवस्था हो रही थी।

मनु ने जिन-जिन प्रकार के विवाहों को लिखा है वे धर्म सूत्रों में कहे गये हें। वह ब्राहा, दैव, त्र्रश्, प्रजापत्य, त्राह्मर, गन्धर्व, राच्स क्रीर पैशाच विवाहों का उल्लेख करता है। परन्तु वह इनमें से कुछ विवाहों के विरुद्ध है, "पैशाच ( लुभाना ) क्रीर क्राह्मर ( वेचना ) विवाह कभी नहीं करना चिह्यं" ( ३, २५ )। फिर यह वहुत जोर देकर कर कहा गया है कि—''जो पिता इस नियम को जानता हो उसे क्रपनी कन्या के लिए कुछ भी भेंट नहीं लेनी चाहिये क्योंकि जो मनुष्य लालच वश भेंट लेता हैं वह क्रपनी सन्तान का वेचने वाला होता हैं" ( ३, ५४ )। इस;विषय में कोई सन्देह न

पुरुष को दे दे, "यद्यपि वह ऋपनी उचित ऋवस्था को न भी प्राप्त हुई हो।"

यह एक विशेष श्रवस्था के लिये लिखा गया है श्रीर इसिलये हमें यह समभाना चाहिये कि साधारण नियम कन्याश्रों का विवाह उचित श्रवस्था में करने का था। यह भी स्पष्ट रीति से कहा गया है कि कन्या जब विवाह के योग्य हो तो उसे तीन वर्ष तक ठहरना चाहिये श्रीर तब उसे श्रपना विवाह करना चाहिये। (६, ६०) उसके पिता को चाहिये कि वह योग्य वर के साथ उसका विवाह करे श्रीर यदि ऐसा न हो तो उसे जनम भर कुँ श्रारी ही रक्खे (६, ६६)।

जान पड़ता है कि भाई की विधवा स्त्री से पुत्र उत्पन्न करने की प्राचीन रीति छठ गई। मनु प्राचीन नियम का पालन करने के लिये श्रीर साथ ही श्रिधिक शुद्ध रीति प्रगट करने के लिये श्रपनी ही बातों का खंडन कर गया है। (१०, ५६, श्रीर १६ में) वह कहता है कि जिस स्त्री श्रथवा विधवा को श्रपने पित से संतान न होने पर श्रिधिकार प्राप्त हो, वह श्रपने पित के भाई (देवर) से श्रथवा पित के किसी दूसरे सिपण्ड से सन्तान उत्पन्न कर सकती है। परन्तु इसके उपरान्त ही वह जोर देकर कहता है कि विधवा को इस प्रकार सन्तान उत्पन्न करने के लिये कभी नियुक्त न करना चाहिये, धर्म पुस्तकों में विधवाश्रों के इस प्रकार नियुक्त करने के लिये कभी नियुक्त न करना चाहिये, धर्म पुस्तकों में इस रीति को पंडित लोग पशुश्रों के योग्य समक्तते हैं। (६, ६४ से ६८ तक) यह कुछ कटु भाषा है श्रीर इससे विदित होता है कि प्राचीन रीति मनु के समय में कैसी घृणा की हिण्ट से देखी जाती थी।

ऊपर जो कुछ लिखा गया है उससे देखा जायगा कि मनु की स्पृति कुछ मिश्रित गुणमय है। प्रन्थकार ने प्राचीन नियम को मानने का यल किया है। उसने बहुधा अपने समय की प्रचलित कहावतों और छुन्दों को उद्भृत किया है जिनमें से बहुत महाभारत में पाये गये हैं—श्रीर साथ ही वह आयों के लिये एक शुद्ध नियम प्रगट करने को भी उत्पुक है। ऐसे मिन्न-भिन्न विचारों को रखने के कारण मनु बहुधा नियमों को देने में अनिश्चित है परन्तु उसके नियम का साधरण अभिप्राय और उद्देश्य किसी सच्चे पाठक की समक्त में यथार्थ रूप से आए बिना नहीं रह सकता। यदि कोई पाठक इस स्पृति के उन सन्न अध्यायों और छुन्दों को ध्यान पूर्वक पढ़े जो कि स्त्रियों की अवस्था के विषय में हैं, तो कुछ बाधा डालने वाले वाक्यों के रहते हुये भी उसे मनु के समय में हिन्दू सभ्यता और चाल ब्यवहार की तथा स्त्रियों की उच्च अवस्था नि:सन्देह विदित होगी।

चाहिये। यदि स्त्री अपने पति की आजाओं का पालन करे तो केवल उससे ही वह स्वर्ग में जायगी।" (५, १४८—१५१, और १५४, १५५)।

## बयालीसवाँ ऋध्याय

#### राज्य प्रवन्ध

मनु राजाश्रों के नित्यकृत्य श्रौर घरेलू जीवन का वड़ा मनोहर वर्णन देता है।

अपनी प्रजा की रत्ता करना, पत्त्पात रहित होकर न्याय करना, अनुचित कार्य करने वाले को दंड देना, ये राजाओं के मुख्य कर्तन्य थे और स्वयं समाज का अस्तित्व इन्हीं कर्तन्यों के पालन पर निर्भर था। (७, २, १६—३५) मद्य, जुआ, स्त्री, और अहेर, ये राजाओं के सब से बड़े अवगुण थे (७, ५०)।

राजा रात्रि के श्रन्तिम प्रहर में उठता था श्रीर अपने शरीर की शुद्धि तथा श्रिम में हवन करने के उपरान्त वह प्रातःकाल सभा भवन में जाता था। वहाँ जो प्रजा उससे मेंट करने श्राती थी उसे वह प्रसन्न करता था श्रीर उसे विदा करके एकान्त में श्रपने मिन्त्रयों से सलाह करता था, जहाँ कि सर्वसाधारण नहीं जाने पाते थे। (७, १४५--१४७) सलाह हो जाने के उपरान्त राजा श्रपना नियमित व्यायाम करता था श्रीर स्नान करके भोजन के लिये महल में जाता था। नमकहलाल नौकर लोग भोजन तैयार करते थे जो कि पवित्र मन्त्रों के द्वारा शुद्ध श्रीर विष से रहित किया जाता था श्रीर भली भाँति जंची हुई स्त्रयां पंखे, जल श्रीर सुगन्ध से उसकी सेवा करती थीं। मोजन के विषय में जो सावधानी लिखी गई है वही राजा की गाड़ी, विछ्वीने, श्रासन, स्नान, १९ गार श्रीर श्रामूष्यों के सम्बन्ध में भी कही गई है श्रीर उससे विदित होता है कि राजाश्रों के गृह्य कार्यों में विष श्रथवा छल के द्वारा मृत्यु की दुर्घटना न होने का पूरा प्रवन्ध रहता था (७, २१६—२२०)।

भोजन के उपरान्त राजा महल में अपनी ित्रयों के साथ कुछ, समय व्यतीत करता था.परन्तु तीसरे पहर वह फिर राजसी वस्त्र पहन कर निकलता था और अपने योधाओं, रथों, पशुओं, शस्त्रों और युद्ध की सामग्रियों की देख भाल करता था। तव अपनी संध्या समय की पूजा करने के उपरान्त वह अपने जासूसों से वातें करता

अन्त में राजा बहुत अधिक कर न लगाने के लिए सचेत किया गया है। "उसे बहुत अधिक लालच से अपनी जड़ तथा दूसरों की जड़ भी न काटनी चाहिये क्योंकि अपनी अथवा दूसरों की जड़ काटने से वह अपने की अथवा दूसरों की अति दुखी बनाता है।" (७, १३०—१३६)

राज्य प्रवन्ध ऋौर कर लगाने के इन तथा ऋन्य नियमों से विदित होता है कि स्रव से दो हजार वर्ष पूर्व से लेकर १५०० वर्ष के भीतर भारतवर्ष में शासन की एक प्रणाली प्रचलित थी। इस देश में चीन श्रीर यूनान के जो ग्रन्थकार रहे ये उनकी साची से विदित होता है कि ये सब विचार केवल सिद्धान्तकारों श्रीर ग्रन्थकारों के ही नहीं थे वरन उन्हें राजा त्रौर कर्मचारी लोग व्यवहार में लाते थे। मेगास्थनीज चन्द्र-गुष्त के राज्य की बड़ी प्रशंसा करता है ऋौर फाहियान तथा व्हेन्तसांग जिन्होंने भारतवर्ष में कई वर्षों तक रह कर यहाँ के कई राज्यों को देखा था वे भी हिन्दु स्रों की राज्यप्रणाली की प्रशंसा करते हैं ख्रीर उन्होंने कहीं भी प्रजा पर अधिक कर लगाए जाने अथवा राजास्रों के मनमाने स्रत्याचारों से उनके क्लेश पाने स्रथवा भयानक युद्धों द्वारा उनके सत्यानाश का कहीं उल्लेख नहीं किया है। इसके विरुद्ध उन्होंने जो वर्णन दिया है उससे हम उन्हें एक सुखी ग्रौर भाग्यवान जाति पाते हैं जो कि ग्रपने राजा की वड़ी भक्त थी, स्त्रीर दयालु उपकारी तथा सम्य राज्य प्रणाली के सुखों को भोग रही थी। खेती सब जगह भरी पूरी थी, शिल्प की उन्नति हो रही थी, विद्या को हिन्दू ग्रीर वौद्ध दोनों ही समान रीति से बड़े परिश्रम के साथ पढ़ते त्र्यौर उसका सरकार करते थे। धर्म की शिद्धा मन्दिरों श्रीर मठों में विना किसी रोक टोक के होती थी श्रीर लोग विना किसी ऋत्याचार भ्रथवा हस्तचेप के ऋपना-ऋपना कार्य करते थे।परोपकारी राज्य प्रणाली के ये चि-ह स्मृति के कैसे ही उचित श्रीर दयालु नियमों की श्रपेत्। श्रधिक विश्वास दिलाने वाले हैं।

रत्ना के लिए किलों की बड़ी कदर की जाती थी और मनु कहता है कि "किलें में एक घनुष चलाने वाला युद्ध में १०० शत्रुओं का सामना कर सकता है"। (७— ७४) वह कहता है कि राजा को अपनी रत्ना के लिए एक किला अवश्य बनाना चाहिये और उसे वियावान, जल बृद्धों, खाई अथव वस्त्रधारी योद्धाओं के द्वारा रिच्चत रखना चाहिये, परन्तु वह पहाड़ी के किलों को सबसे उत्तम सममता है जो कि सब किलों से अधिक हद होते हैं। इन किलों को शस्त्र, द्रव्य, अन्न तथा वोभ होने वाले पशुओं और ब्राह्मणों, शिल्पकारों, यन्त्रों और स्ख़ी घास और जल से भली भांति भरा रखना चाहिये। (७, ७०, ७१, ७५) ऐसे पहाड़ी किलों की कदर भारतवर्ष के आधुनिक

जा सकती थी ग्रथवा कुछ लोग सुई की तरह एक पंक्ति में होकर लड़ सकते थे। वहुत से लोग वज़ के ग्राकार में सिज्जत किये जा सकते थे (७,१८७ ग्रीर १६१)। जव कोई शत्रु किसी नगर ग्रथवा किले में हो तो ग्राक्रमण करने वालों को उसके वाहर घरा डाल कर शत्रु की घास ग्रज लकड़ी ग्रीर जल नाश कर देना चाहिये, उसके तालाव, किले की दीवाल ग्रीर खाई को नष्ट करना चाहिये, रात्रि के समय उसको विना जनाए हुए ग्राक्रमण करना चाहिये ग्रथवा उसकी प्रजा ग्रीर उसके लोगों को वहका कर वलवा कराना चाहिये (७,१६५—१६७)।

जव कोई राजा श्रपने शत्रु को जीते तो उसे पराजित राजा के किसी सम्बन्धी को पराजित प्रजा की सम्मित्त के श्रनुसार गद्दी पर वैठाना चाहिये श्रीर उसके देश की रीतियों श्रीर नियमों को मानना चाहिये। (७, २०२, २०३) ये न्याययुक्त श्रीर दयाछु नियम हैं जो कि हिन्दू विजयी राजाश्रों के योग्य हैं।

## रोंतालीसवा अध्याय

# कान्त

मनुस्मृति में बारह ऋष्वाय हैं जिनमें २६८५ श्लोक हैं। इसके दो सबसे बड़े आगों में (८ वें श्रीर ६ वें भाग में) ७५६ श्लोक हैं श्रीर वे दीवानी श्रीर फीजदारी के कानून से सम्बन्ध रखते हैं। इनमें से बहुत से कानून प्राचीन स्त्रकारों के ही कानूनों के पुनरुल्लेख ऋथवा परिवातत रूप हैं।

प्राचीन भारतवर्ष में राजा न्याय का मूल था ऋौर मनु कहता है कि राजा को विद्वान ब्राह्मणों ऋौर अनुभवी मिन्त्रयों को साथ लेकर न्यायालय में जाना चाहिये और वहां न्याय का कार्य करना चाहिये। यदि राजा स्वयं इस कार्य को न करे तो उसे तीन एसेसर की सहायता से इस कार्य को करने के लिये विद्वान ब्राह्मणों को नियत करना चाहिये। "जहाँ राजा के नियत किए हुए वेदों के जानने वाले तीन ब्राह्मण और एक विद्वान न्यायकर्ता वैठते हैं वह ब्रह्मा की सभा कही जाती है।" (८-१, २, ६, १०, ११) सत्य वोलने के लिये, जो आज्ञा दी गई हैं वह ऐसी गम्भीर और कड़ी हैं जैसी कि किसी विरले ही समय अथवा देश में रही होगी।

"या तो न्यायालय में जाना ही नहीं चाहिये ऋथवा जाय तो सत्य वोलना

चुके हों श्रीर जो किसी पाप से कलिङ्कित हों, वे लोग साची देने के श्रयोग्य समभे जाते थे। राजा, श्रोत्रिय, वेद पढ़ने वाले विद्यार्थी तथा शिल्पकार श्रीर भाँड लोग साची देने से बरी थे। परन्तु यह स्पष्ट है कि ये नियम कठोरता से पालन किए जाने के लिए नहीं थे श्रीर श्रागे चलकर लिखा है कि उपद्रव, चोरी, व्यभिचार, वदनामी करने श्रीर मारपीट की श्रवस्थाश्रों में श्रर्थात् फीजदारी के श्रिभयोगों में साची की श्रायोग्यता के नियम का कठोरता से पालन नहीं करना चाहिये। ( ६, ६४, ६४, ७२ )

मनु समस्त मुख्य कानूनों को १८ भागों में वांटता है—ग्रार्थात् (१) श्राण, (२) धरोहर, (३) किसी सम्पत्ति के स्वामी हुए विना उसे वेचना, (४) साभा, (५) दान का फेर लेना, (६) वेतन न देना, (७) प्रतिज्ञा का पालन न करना, (८) विक्री ग्रीर खरीद की वस्तु को लौटाना, (६) स्वामी ग्रीर सेवकों के भगड़े, (१०) सोमा के सम्बन्ध के भगड़े, (११) मार-पीट, (१२) बदनामी करना, (१३) चोरी, (१४) डांका ग्रीर उपद्रव, (१५) व्यभिचार, (१६) पित ग्रीर पत्नी के कर्तव्य, (१७) उत्तराधिकार पाना, (१८) जुन्ना खेखना ग्रीर वाजी जगाना। यह विदित होगा कि ११ से लेकर १५ संख्या तक तथा १८ संख्या के कानून के फीजदारी से सम्बन्ध रखते हैं ग्रीर शेष सब दीवानी से। मनु ने इन विषयों को जिस कम में रक्खा है उसी क्रम से हम भी उनका वर्ण न करेंगे श्रीर प्रत्येक विषय में हमारा कथन ग्रावश्य ही वहुत संन्तित होगा।

(१) ऋग्ण—इस विषय में मनु श्रपने समय के प्रचलित तौलों की एक सूची देता है। यह सूची सबसे छोटे तोल श्रर्थात् त्रसरेग्रु से श्रारम्भ होती है। त्रसरेग्रु उस जरें को कहते हैं जो कि किसी खिड़की के द्वारा श्राने वाली धूप में दिखलाई देता है।

| ८ त्रसरेग्रु          | = | १ लिचा (ढील के ऋंडे)  |
|-----------------------|---|-----------------------|
| ३ लिखा                | = | १ राई                 |
| ३ राई                 | = | १ सरसों               |
| ६ सरसों               | = | १ यव                  |
| ३ यव                  | = | १ किश्मल ग्रथवा रिकका |
| ५ रक्तिका             | = | १ माशा                |
| १६ माशा               | = | १ सुवर्ग (            |
| ४ सुवर्गा             | = | १ पल                  |
| १० पल                 | = | १ घरन                 |
| २ क्रिश्मल (चाँदी का) | = | १ माशक ( चाँदी का )   |
|                       |   |                       |

का दंड लगाया जाता था ग्रीर यदि सम्बन्धी न हो तो उसे चोर की भाँति दंड दिया जाता था। (१८६,१६६)

(४) साम्ता—जान पड़ता है कि जो पुरोहित मिलकर किसी धार्मिक कृत्य को करवाते थे उनमें दान का वटवारा करने में बहुधा भगड़े उठते थे। मनु कहता है कि ग्रध्वर्यु को रथ, ब्राह्मण को घोड़ा, होत्री को भी घोड़ा ग्रीर उद्घातृ को गाड़ी लेनी चाहिये। यह स्मृतिकार कहता है कि इस सिद्धान्त के ग्रानुसार साथ मिल कर कार्य करने वालों में वटवारा होना चाहिए। इस सिद्धान्त का ग्राभिप्राय, जो कि कुछ ग्रस्पष्ट है, यह है कि प्रत्येक मनुष्य को ग्रपने कार्य के ग्रानुसार हिस्सा पाना चाहिये।

(५) दान का फेर लेना — यदि किसी पुण्य के कार्य के लिये कुछ दान किया जाय श्रीर यदि जिस कार्य के लिये द्रव्य दिया गया हो श्रीर उस कार्य में वह न लगाया जाय तो दान फेर लिया जा सकता था। (८, २१२)

- (६) वेतन न देना—इसके लिये कानून बहुत साधारण था अर्थात् मजदूर जव तक प्रतिज्ञा के अनुसार अपना कार्य पूर्ण न करे तब तक उसे वेतन नहीं दिया जाता था। (८, २१७)
- (७) प्रतिज्ञा का पालन न करना—प्रतिज्ञा करने के उपरान्त उसे भङ्ग करने के लिये बड़ा कड़ा दंड किया जाता था, ऐसा अपराधी देश से निकाल दिया जाता था, केंद्र कर लिया जाता था और उस पर चार-चार सुवर्ण के छु निष्क और चाँदी का एक श्रातमान दंड लगाया जाता था। (८, २१६, २२०)
- ( ) विकी स्रीर खरीद की हुई वस्तु को लौटाना—यह एक वड़ा स्रद्भुत नियम है कि खरीदने वाला स्रथवा वेचने वाला दस दिन के भीतर यदि चाहे तो वेची हुई वस्तु को लौटा सकता था। भाष्यकारों ने कहा है कि नियम केवल उन वस्तुस्रों के लिये था जो कि सहज में नष्ट नहीं हो सकती, यथा भूमि, तांवा इत्यादि। ( , २२२ )
- (६) पशुस्रों के स्वामियों और उनके दासों के भगड़े—पशुस्रों के स्वामी और उनके दासों। में सम्भवतः बहुधा भगड़े उठते थे और इस विषय के नियम कुछ सूद्दमता के साथ वर्णन किए गए हैं। दिन के समय पशु की रक्षा का उत्तरदाता चरवाहा होता था और रात्रि के समय उसका स्वामी। अर्थात् यदि रात्रि के समय वह स्वामी के घर में रहे। यदि चरवाहे को किसी प्रकार की मजदूरी न मिले तो वह दस में से एक गाय का दूध ले सकता था। जो पशु उसकी असावधानी से खो जाय उनके लिये वह उत्तर-दाता होता था। यथा यदि कोई भेड़िया वकरी और बकरों पर आक्रमण करे और

यदि वह किसी दिजाति के नाम श्रीर जाति की निन्दा करे तो उसके मुँह में दस श्रंगुल लम्बा लोहे का कील गरम करके डालना चाहिये। (८, २६८-२७१) यह नहीं समसना चाहिये कि वास्तव में दन्ड इस तरह पर दिया जाता था श्रथवा कोई बाह्मण न्यायकर्ता भी किसी श्रूद्र को, क्रोध में किसी ब्राह्मण को कटु वान्य कह देने के कारण इतना भारी दण्ड देकर श्रपने को कलंकित करता था। ब्राह्मण लोग वास्तव में जैसे थे उसकी श्रपेचा उन्होंने श्रपने को बुरा दिखलाया है श्रोंर कान्सन जो कि विचारे श्रूद्र के लिए निस्सन्देह कठोर था वह एकदम ऐसा जंगली नहीं था जैसा कि वह कहा गया है। ''निस इन्द्री से नीच जाति का कोई मनुष्य उच्च जाति के किसी मनुष्य को हानि करे उस इन्द्री को काट डालना चाहिये''—यह मनु की शिचा है (८, २७६)। परन्तु मनु का सत्कार करते हुए भी हम लोग इस बात में सन्देह कर सकते हैं कि उसके देश वासियों ने इस शिचा के श्रनुसार कार्य करके श्रपने को कभी कलंकित किया हो ?

वदनामी करने के लिए साधारण दण्ड १२ पण था (८, २६६) श्रीर प्रकार चोट पहुँचाने के लिये कि जिससे देह का चमड़ा कट जाय १०० पण । यदि माँस कट जाय तो उसके लिये ६ निष्क का दण्ड लगाया जाता था श्रीर हड्डी टूट जाय तो श्रपराधी देश के बाहर निकाल दिया जाता था। (८, २८४)

हानि करने के लिए जितने की हानि हो उसी के बरावर दर्गड लगाया जाता था परन्तु यदि हानि योड़े की हुई हो तो उसका पचगुना दर्गड लगाया जाता था! (२, २८८-२८६)

(१३ श्रीर १४) चोरी श्रीर डांका—चोरों को दण्ड देने के लिये बहुत ही श्रिधिक उपाय किए जाते थे क्योंकि यदि राजा "चोरों को दण्ड दे तो उसके यश श्रीर राज्य की बृद्धि होती थी" (८, ३०२) श्रीर जो राजा संपत्ति की रज्ञा नहीं करता श्रीर फिर भी श्रपना कर लगान श्रीर जुर्माना लेता है वह शोध नर्क में जायगा। (८, ३०७)

चोरों को भिन्न-भिन्न दण्ड लगाये जाते ये अथवा उनको शारीरिक उएड दिया जाता था एवं उनका हाथ काट लिया जाता था। जब चोरी स्वामी के सामने ( अर्थात् वलात ) की जातीं थी तो वह डांका कहलाता था। ( द, ३१६-३३२ ) बलात् चोरी करना एक वड़ा भारी अपराध समभा जाता था परन्तु जब कोई मनुष्य डकेतों से आक्रमण किया जाय तो उस अथवा ऐसी अन्य अवस्थाओं में उसे अपनी रक्षा करने का अधिकार था। ( द, ३४५-३५० )

(१५) व्यभिचार—यह त्रपराघ भारतवष में सदा सि बड़ी घृणा की हिन्ट से

बोने की त्राज्ञा देता था ग्रीर शूदों को दिजों की सेवा करने की ग्राज्ञा देता था।

गुलाम सात प्रकार के कहे गये हैं ग्रार्थात् गुद्ध के केंद्री, नित्य भोजन पर कार्य फरने वाले, गुलाम की सन्तान, खरीदे हुये ग्राथवा दूसरों के दिए हुए गुलाम ग्रीर वे मनुष्य जो दण्ड पाने के वदले गुलाम वनाये गये हों। (८, ३६८-४१५)

(१६) पित ग्रोर पत्नी—मनु इस विषय को श्वियों के मनुष्यों के ग्राधीन होने के वर्णन से ग्रारम्भ करता है ग्रीर उसने श्वियों के विषय में कुछ कहावतें भी दी हैं जो कि कदाचित् उसके समय में समभी जाती हों परन्तु वे मनु के लिये ग्रायोग्य हैं, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि सब बातों पर विचार कर मनु ने श्वियों को एक उच्च ग्रीर सत्कार योग्य स्थान दिया है।

हम देख चुके हैं कि मनु ने विधवा से सन्तान उत्पन्न करने की प्राचीन रीति के सम्बन्ध में किस भांति अपने ही वाक्यों का खण्डन किया है ग्रीर इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि सन् ईस्वी के वाद सर्व साधारण लोग इस रीति के कैसे विख्छ थे। हम यह भी देख चुके हैं कि विध्वा विवाह किस प्रकार घृणित होता जाता था, यद्यपि वह निस्सन्देह मनु के समय में भी प्रचलित था ग्रीर वाल विध्वा के विवाह के लिए सप्ट स्नाज्ञा दी गई है। (६,६६) फिर मनु इस प्राचीन नियम को लिखता है कि स्त्री को अपने पति के लिये, यदि वह धर्म कार्य के लिए गया हो तो ग्राट वर्ष तक ठहरना चाहिये ग्रीर यदि वह विद्या, अथवा यश के उपाजन के लिये गया हो तो उसे छः वर्ष तक ग्रीर यदि सुख के लिए गया हो तो तीन वर्ष तक ठहरना चाहिये। एक भाष्वकार लिखता है कि इस समय के उपरान्त उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए ग्रीर यही इस प्राचीन नियम का अभिप्राय भी जान पड़ता है।

स्त्री को मिदरा पीने वाले पित के साथ धृगा नहीं करनी चाहिये परन्तु पागल श्रयवा जाति से निकाले हुये पित श्रयवा किसी ऐसे पित से जो रोग से पीड़ित हो, पापों के दंड के कारण होते हैं वह घृगा प्रगट करती है। मिदरापीने वाली स्त्री. राजद्रोही श्रयवा रोगी स्त्री, ऐसी स्त्री जिसे कि सन्तान न होती हो श्रयवा केवल कन्या हो उसका पित दूसरा विवाह कर सकता था। (६, ७८-८१)। परन्तु इससे यह ताल्पर्य नहीं है कि वह उस स्त्री को विलक्कल त्याग दे वरन् उस स्त्री को उसे घर ही में रखना चाहिए श्रीर उसका पालन करना चाहिए (६,८३)

"परस्पर प्रीति तथा विश्वास मृत्यु तक होना चाहिए" यह पति श्रौर स्त्री के लिए सबसे वढ़ कर नियम है।

की भाँति दे दे त्रीर पार्सव त्रर्थात् ब्राह्मण का किसी शूद्ध स्त्री के साथ उत्पन्न हुन्ना पुत्र (६, १६७-१७८)।

इन वारहों प्रकार के पुत्रों में से प्रथम छः प्रकार के पुत्र सम्बन्धी ग्रीर उत्तरा-धिकारी समभे जाते हैं और ग्रन्तिम छुग्रों पुत्र केवल सम्बन्धी समभे जाते हैं (६, १५८) ग्रीर इन सब पुत्रों में से एक के न होने पर उसके उपरान्त की श्रेणी का पुत्र पैत्रा-धिकार पाता था (६, १८४)। सन्तान, पिता ग्रीर भाई के न होने पर मनुष्य की सम्पत्ति उसके सबसे निकटवर्ती सम्बन्धी को मिलती थी जो कि तीन पीढ़ी के भीतर हो ग्रीर ऐसे सम्बन्धी के न होने पर किसी सकुल्य को, ग्रथवा उसके उपरान्त धर्म के गुरु ग्रथवा शिष्य को ग्रीर उसके भी न होने पर ब्राह्मणों को मिलती थी। (६, १८७,१८८)

स्त्रीधन ऋथवा स्त्रियों की विशेष सम्पत्ति वह कही गई है जो कि विवाह की श्रामि के सामने ऋथवा विवाह में दी जाय ऋथवा जिसे पति श्रीति के चिन्ह की भाँति अथवा भाई माता ऋथवा पिता उसे दे। (६, १६४)

माता की मृत्यु के उपरान्त उस माता के सब पुत्र ख्रौर कन्या माता की सम्पत्ति को वरावर-वरावर वाँट लें। (६, १६२)

(१८) जूआ खेलना और वाजी लगाना इत्यादि—ये दोनों पाप राजाओं के राज्य को नाश करने वाले होते हैं इसिलये राजाओं को सम्मित दी गई है कि वे इन्हें अपने राज्य से दूर रक्खें। इस पाप के लिये शारीरिक दण्ड लिखा गया है (६, २२४) और इस पाप के करने वालों तथा नाचने वालों, गाने वालों और नास्तिक लोगों अर्थात् वौद्धों को देश से निकाल देने के लिये भी लिखा है। (६, २२५)

जाल से राज्य आशाओं को बनाने के लिसे, मिन्त्रयों को घूस देने के लिये, रित्रयों-वच्चों और ब्राह्मणों का वघ करने के लिये और राजद्रोह के लिये प्राण दण्ड कहा गया है। (६, २३२) गुरु की पत्नी के साथ व्यभिचार करने, मिदरा पीने, ब्राह्मण का धन चुराने अथवा ब्राह्मण का वध करने के लिये सिर के दागने का दण्ड लिखा है। जो चोर चोरी की वस्तुओं और सेंध लगाने के श्रीजारों के सहित पकड़ा जाय वह तथा जो लोग चोर को आश्रय देवें वे जान से मारे जा सकते थे (६, २७०, २७१)। डाकुश्रों, घर लूटने वालों, गिरहकटों तथा अन्य ऐसे ही लोगों के हाथ अथवा दो उद्गितयाँ काट ली जानी चाहिये। (६, २७६, २७७)

तालाबों की बाँध को नष्ट करने के लिये, प्राण, दंड ग्रथवा कोई दूसरा कठोर दंड कहा गया है ( ६, २७६) श्रौर जो वैद्य ग्रपने रोगियों की उलटी चिकित्सा करें उसके लिये श्रर्थ दंड लिखा है। (६, २८४) वाणिज्य की वस्तुश्रों में खोटी वस्तु मिलाने के लिये, श्रीर सब प्रकार की तुण्टता के लिये, श्रन्न की विकी में उनने के लिये, सुनारों की वेदमानी के लिये श्रीर खेती के श्रीवारों की चौरी के लिए सिन्न-सिन्न बंड कड़े राये हैं ( ६, २५८-२६३ )।

कान्त के विषय में अध्यायों के सिकाय मतु ने पाप के प्रायश्चित इत्यादि के लिए एक जुदा अध्याय दिया है और उसके विषय में बहुत थोड़ी बानों से विदित हो जायगा कि उस समय में भारी पाप कीन-कीन समसे बाने थे।

समस्त आयों का कान्त्न है और धर्म शास्त्र के भी विरुद्ध मनु अपने समय तक हिन्दू तिमूर्ति अथवा पौराणिक कथाओं को नहीं जानता, मूर्ति पूजा को नहीं मानता और मिन्दरों तथा पुजारियों को घृणा की हिन्द से देखता है और वैदिक विधानों और यज्ञों का मंडन करता है।

#### चवालीसवाँ ऋध्याय

#### ज्योतिष और विद्या

पूर्व अध्यायों में हम वीद्ध काल में हिन्दुओं के इतिहास, उनकी राजनीति की अवस्था, उनके शिल्प, गृहनिर्माण विद्या और उनके सामाजिक जीवन तथा नियमों का वर्णन कर चुके हैं। अब उस समय में उनकी घिद्या की उन्नति के विषय में हमें कुछ, वाक्य कहने हैं। दुर्भाग्यवश इस विषय में जो सामिग्रियाँ मिलती हैं वे बहुत हो थोड़ी हैं—कदाचित् प्राचीन हिन्दू इतिहास के अन्य किसी समय से भी थोड़ी हैं।

इसके कारण भी स्पष्ट है। पाँच श्रथवा छ शताब्दियों तक भारतवर्ष विदेशियों के श्राक्रमण श्रीर युद्ध का स्थान बना रहा श्रीर इस समय में साहित्य श्रीर शास्त्रों की जैसी उन्नति स्वाभाविक रीति पर होनी चाहिये न हो सकी। उस समय जो बातें विदित भी हुई उनमें से श्रिधिकांश बौद्ध प्रभाव के द्वारा हुई श्रीर इसके पीछे के हिन्दू लेखकों ने उन वातों को रिच्ति रखने में सावधानी नहीं की है। श्रन्त में इस समय में जिन शास्त्रों के जो ग्रन्थ बनाए गए थे उनका स्थान श्रिधिकतर इसके बाद के पीराणिक काल में बने हुये उत्तम ग्रन्थों ने ले लिया है। इन सब कारणों से बौद्ध काल के साहित्य श्रीर शास्त्रों का बहुत ही थोड़ा श्रंश श्रव प्राप्त है।

परन्तु फिर भी भारतवर्ष में बुद्धि विषय के उद्योग किस समय में भी नहीं छोड़े गए थे श्रीर हिन्दू इतिहास के किसी समय में भी ''विद्या सम्वन्धी श्रवकाश" कभी नहीं माना गया। बौद्ध समय में इस सम्बन्ध में जो उन्नति हुई थी उसके चिन्ह हम लोगों को श्रव तक मिलते हैं।

हम दार्शनिक काल के ष्टतान्त में हिन्दुश्रों के छ दर्शन शास्त्रों का वर्णन कर

| ११ | मनु सिद्धान्त | १५ | च्यवन | सिद्धान्त    |
|----|---------------|----|-------|--------------|
| १२ | श्रंगीरस "    | १६ | यवन   | 99           |
| १३ | रोगक "        | १७ | भृगु  | "            |
| १४ | पुलिश "       | १८ | सौनक  | श्रथवा सोम " |

इनमें से कुछ सिद्धान्तों के संचित्र विवरण से बौद्ध काल के शास्त्रों की उन्नित का बृतान्त विदित हो जायगा ग्रौर हम यह वात पहले से कह देंगे कि हिन्दुर्ग्नों ने इस काल में श्रिधकांश ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान यूनानियों से प्राप्त किया जिन्होंने कि इस शास्त्र की सफलता के साथ उन्नित की थी।

प्रोफेसर वेवर साहव कहते हैं कि हिन्दू ज्योतिषियों में पराशर सबसे प्राचीन है श्रीर समयक्रम से उसके उपरान्त गर्ग हैं। पराशर के विषय में हमें इसके श्रितिरिक्त श्रीर कोई बात विदित नहीं है कि उसका नाम वेद से सम्बन्ध रखता है। वह ग्रन्थ जिसमें पराशर की शिक्ताएँ दी हुई कही जाती हैं, पराशर तन्त्र के नाम से प्रसिद्ध था। पीराणिक समय में वह वड़े सत्कार को हिन्द से देखा जाता था श्रीर वाराहिमिहिर ने वहुधा इस ग्रन्थ के वाक्य उद्धृत किए हैं। इन श्रमेक उद्धृत वाक्यों को देखने से विदित होता है कि उनका श्रिधकांश, कम से कम उनका एक वड़ा श्रंश गद्य में लिखा है जो कि इस श्रेणी के ग्रन्थों के लिए एक विशेषता है। इसका वहुत-सा भाग श्रमुख्दुप छन्द में है श्रीर इसमें श्राधा छन्द भी है। भारतवर्ष के भूगोल जानने वालों के लिए उसमें एक पूरा श्रध्याय है जिसको कि वाराहिमिहिर ने केवल रूप बदल कर परन्तु ज्यों का त्यों रख कर बृहत् संहिता के १४ वें श्रध्याय में दिया है। पराशर ने पश्चिमी भारतवर्ष में यवनों श्रथवा यूनानियों के होने का उल्लेख किया है जिससे विदित होता है कि इस ग्रन्थ का समय ईसा के २०० वर्ष के श्रधिक पहले का नहीं है।

गर्ग के विषय में हमें इससे कुछ श्रिधिक वृतान्त विदित है श्रीर वह उन हिन्दू अन्यकारों में है जिससे कि हमें भारतवर्ष में ईसा के पहले दूसरी शताब्दी में यूनानियों के श्राक्रमण का कुछ वृतान्त विदित होता है। वह यून जाति के विद्वानों का भी सम्मान करता था यद्यपि वे ग्लेच्छ समभे जाते थे। उसका निम्निलिखत वाक्य प्रसिद्ध है श्रीर वह वहुधा उद्धृत किया जाता है — "यवन लोग (यूनानी लोग) ग्लेच्छ हैं परन्तु वे लोग इस शाक्त (ज्योतिष शास्त्र) को श्रच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए उन लोगों का ब्राह्मण ज्योतिषियों से कहीं बढ़ कर ऋषियों की तरह, सत्कार किया जाता है।"

त्रपने प्रन्थ के ऐतिहासिक श्रंश में गर्ग चार युगों का उल्लेख करता है जिसमें से महाभारत के युद्ध के समय से वह तीसरे युग की समाप्ति श्रीर चौथे युग का प्रारम्भ

सूर्य सिद्धान्त वड़ा प्रसिद्ध है परन्तु उस मूल ग्रन्थ में इतनी वार परिवर्तन हुग्रा है ग्रीर वह इतनी वार संकलित किया गया है कि मूल ग्रन्थ ग्रव हस लोगों को प्राप्त नहीं रह गया है। हम इस मूल ग्रन्थ के वनने की तिथि के विषय में इसके ग्रांतिरिक्त ग्रीर कुछ, नहीं कह सकते कि वह बौद्ध काल में बना होगा। यह ग्रन्थ ग्रान्तिम वार ग्राप्तने ग्राधुनिक रूप में कब बनाया गया इसके विषय में भी हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि वह 'पौराणिक काल में बनाया गया होगा।

वाराहमिहिर का भाष्यकार, उत्पल दसवीं शताब्दी में हुआ और उसने अपने समय के सूर्य सिद्धान्त से छ श्लोक उद्भृत किए हैं। डाक्टर कर्न साहव ने दिखलाया है कि उनमें से एक भी आजकल के सूर्य सिद्धान्त में नहीं मिलता। फिर भी आज कल का सूर्य सिद्धान्त उस ग्रन्थ का पुनरूप मात्र है जिसे कि वाराहमिहिर ने अपना एक प्रमाण माना है।

श्राधुनिक स्थ सिद्धान्त में १४ श्रध्याय हैं श्रीर उसमें ग्रहों के मध्यम स्थान श्रीर वास्तिविक स्थान, समय का विषय, सूर्य श्रीर चन्द्र ग्रहण, ग्रहों श्रीर नक्ष्रों के योग, ग्रहों श्रीर नक्ष्रों के प्रकाशवृत्तीय उदय श्रीर श्रस्त. चन्द्रमा की कला श्रीर उसके स्कन्धों के स्थान, सूर्य श्रीर चन्द्रमा की कान्ति, ज्योतिष सम्बन्धी यन्त्रों के बनाने की रीति, जगत की उत्पत्ति श्रीर भिन्न-भिन्न प्रकार के समय का उल्लेख है।

श्रलबरूनी विशिष्ठ सिद्धान्त को विष्णु चन्द्र का बनाया हुश्रा कहता है, परन्तु अह्मगुप्त कहता है कि इस प्राचीन ग्रन्थ को विष्णु चन्द्र ने किर से शोधा था श्रीर यह बात ठीक जान पड़ती है। श्राज कल विशिष्ठ सिद्धान्त के नाम से जो ग्रन्थ वर्तमान है -वह निसन्देह श्राधुनिक समय का है।

रोमक सिद्धान्त को ब्रह्मगुत ग्रीर ग्रालवरूनी दोनों ही, श्री सेन का बनाया हुन्ना कहते हैं। ग्रालकल एक जाली ग्रीर ग्राधुनिक समय का हुन्ना रोमक सिद्धान्त मिलता है जिसमें ईसा की जन्म पत्री, बाबर के राज्य का वर्णन तथा ग्राकवर के राज्य करने का बृत्तान्त दिया है ?

पुलिश सिद्धान्त त्र्रालवरूनी को विदित था। उसने उसकी एक प्रति ली थी श्रीर चह इस ग्रन्थ को यूनानी पुलिश का बनाया हुन्ना कहता है। प्रोफेसर वेबर साहब का मत है कि यह यूनानी पालिस वही है जो कि पोलस न्नालकजान्द्रोनस के नाम से प्रसिद्ध है न्त्रीर जिसने इसागाज नामक ज्योतिष का ग्रन्थ लिखा है। परन्तु डाक्टर कर्न साहब इस में सन्देह करते हैं पर उनका भी यही मत है कि पुलिस यूनानी था।

# पौराणिक काल

### [ ईसवी सन् ५०० से १००० ईसवी तक ]

#### पैतालीसवाँ ऋध्याय

## विक्रमादित्य महान् तथा उसके उत्तराधिकारी

जिन लोगों ने पिछले अध्यायों को ध्यानपूर्वक पटा है, वे स्वीकार करेंगे कि श्रव हम हिन्दू इतिहास के नाटक के श्रन्तिम श्रक पर पहुँच गये हैं तथा इस श्रंक का पर्दा उठने पर जो दृश्य देखने को मिलता हैं वह श्रृति भव्य एवं मनोहारी है। श्रनेक समरों का महान् विजेता पतनोन्मुख हिन्दू । धर्म का पुनरुद्धारक तथा संरच्चक साहित्य में जो फ़ुछ, सर्वोत्तम तथा सर्वाधिक सुन्दर है, उन सबके केन्द्र विक्रमादित्य महान् को हिन्दू लोग उतना ही मानते हैं, जितना फ्रान्स देश के निवासी शार्लमैन को, इङ्गलैंड की जनता श्रल्फेड को, वौद्ध जन श्रशोक को तथा मुसलमान लोग वगदाद के सर्वाधिक जन प्रिय खलीफा हारूँ रशीद को मानते हैं । हिन्दू चाहे शिक्तित ऋदे शिचित ही क्यों न हो, चाहे किव हो या कहानीकार, वृद्ध हों या विद्यालय का छात्र, उन सनका परिचय ऋनेक लोक कथाओं के नायक विक्रमादित्य से इतना घनिष्ठ है, जितना किसी भी देश की जनता का ऋपने राजकुमारों ऋथवा राजाओं से नहीं है। शकुन्तला या उर्वशी की मधुर कल्पनायें अनायास ही उस सम्राट की याद दिलाये विना नहीं रहती जिनेके पोषण का सहारा इन ग्रन्थों के रचियता कालीदास को प्राप्त था। हिन्दू ज्योतिषी लोग बाराहमिहिर के संरचक सम्राट का ग्रायन्त सम्भानपूर्वक स्मरण करते हैं। प्रत्येक हिन्दी कोष का रचिवता उस महान् व्यक्ति की स्तुति सी करते दिखाई पड़ता है, जिसने श्रमरकोष के रचयिता श्रमरसिंह को राजसम्मान एवं संरत्त्रण प्रदान किया था। हिन्दुश्रों की विशेषता है सम्माननीय व्यक्ति का कितना ही सम्मान वे क्यों न करें पर उनको जैसे सन्तोष ही न होता, इसीलिए ग्रानेक लोक कथात्रों में उन्होंने विक्रमादित्य एवम् उनकी स्मृति को ग्रामर बना दिया है। श्राति साधारण तथा निरन्तर हिन्दू भी विकामादित्य को इस प्रकार जानता है जैसे वे अभी कल ही राज्य कर रहे थे। स्राज भी किसी

द्वितीय ने शकों को पराजित कर उन्हें निर्मूण करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तो यही मालव सर्वत्सर विक्रमादित्य के नाम से पुकारा जाने लगा। नवीन मत के अनुसार विक्रम संवत्सर विक्रमादित्य द्वारा न तो चलाया हुआ है श्रीर न उसके राज्या-रोहण से प्रारम्भ ही होता है।

श्राज भी विक्रम संवत्सर के चलाने वाले सम्राट्का नाम श्रान्धकार में है श्रीर मैं इस श्रान्धकार को हटाने का भार भविष्य के उन विद्वानों पर छोड़ता हूँ जो कभी इस विषय में शोध करके श्रावश्यक सामग्री चुटाने में सफलता प्राप्त करेंगे। हम लोगों का प्रचलित विश्वास इस समय यही है कि कालिदास का श्राश्रयदाता विक्रमादित्य ईसा की छठवीं शताब्दी में हुशा। श्रव हम उन कारणों का संचित वर्णन करेंगे, जिनसे हमारा उक्त विश्वास पुष्ट होता है।

ब्हेनत्सांग भारत में सातवीं शतब्दी में श्राया । उसके श्रनुसार शीलादित्य प्रथम का समय ५८ ई० है स्त्रोर विक्रमादित्य शीलादित्य का पूर्ववर्ती था स्त्रर्थात् विक्रमादित्य के बाद शीलादित्य गद्दी पर वैठा । इतिहासकार कल्हण वारहवीं शताब्दी में हुये । उनके श्रनुसार किन्क तथा विक्रमादित्य के बाच में तीस राजा हुये । किनक्क का समय ७८ ईसबी पूर्व है । कल्हण तथा ब्हेनत्सांग के वर्णनों को यदि मिला कर देखा जाय तो हमारा यह विश्वास ठीक जान पड़ता है कि विक्रमादित्य ईसा की छठीं शताब्दी में हुत्रा ।

इसके पश्चात् यदि साहित्यिक कृतियों की श्रोर ध्यान देते हैं, तो हमें एक कृति ऐसी मिलती है, जो कम से कम एक हजार वर्ष पुरानी है, तथा जिसमें नों वड़े लेखकों को विक्रम के दरवार के 'नवरत्न' रूप में लिखा गया है। इनमें से वराहिमिहर, वररुचि तथा कालिदास मुख्य थे। इसके श्रनुसार वराहिमिहर ५०५ ई० में पैदा हुये थे, तथा डा० भाऊदाजी के श्रनुसार उनकी मृत्यु ५८७ ई० में हुई। वर्षिच ने भी श्रपना प्राकृत भाषा का व्याकरण पांचवीं या छुउवीं सदी से बहुत पहले नहीं लिखा होगा, क्योंकि इस समय से पहले प्राकृत भाषा का पूर्ण प्रचार ही नहीं हुआ था। कालिदास की कृतियों से पता चलता है कि उनका भी समय पांचवी या छुउवीं शताब्दी ही रहा होगा, जब कि हिन्दू धर्म का पौराणिक युग उन्नतिशील था। मन्दिरों एवम् मूर्ति पूजा का पूर्ण प्रचार था, तथा जब हिन्दुओं द्वारा निमूर्ति की पूजा हो रही थी। मनु के विपरित सरस्वती का यह वरद पुत्र त्रिमूर्ति पर पूर्ण श्रद्धा रखता था, मन्दिरों एवं मूर्तियों का श्रादर करता था तथा पञ्जाव में बसे हुए हिन्दुओं का भी वर्णन करता है। श्रतः वह मनु के बहुत वाद के समय में हुआ।

में नया बाना पहन कर फिर प्रतिष्ठित हुन्ना।

बौद्ध धर्म का श्रोत वेदिक धर्म ही था श्रोर सिद्धान्ततः मतभेद होते हुये भी वीद्धों -का हिन्दुओं से कभी वैरभाव नहीं रहा और चूं कि शताब्दियों से दोनों ही धर्म साथ चल रहे थे तथा इनके मानने वाले भी साथ ही जीवन यापन कर रहे थे ग्रातः इन दोनों धर्मावलिम्बयों में वैमनस्य न होकर एक प्रकार की साहिष्णुता सी एक को दूसरे के प्रति उत्पन्न हो गई थी। प्रत्येक प्रान्त, नगर ऋथवा गाँव में हिन्दू ऋीर बीद्ध साथ ही साथ -रहते थे । हिन्दू जनता भी त्रौद्ध-संघारामों तथा विश्वविद्यालयों में जाकर ज्ञानार्जन करती थी तथा कितने ही बौद्ध जिज्ञासु हिन्दू विद्वानों के चरणों में वैठ कर उनकी ज्ञानगरिमा से लाभान्वित होते थे। ऐसा भी होता था कि एक ही राजा के यहाँ दोनों धमों के विक्षानों को स्त्राश्रय मिलता था तथा वह राजा दोनों पर समान दृष्टि एवम् कृपा रखता था। गुप्त कुल के सम्राट् प्रायः शिव तथा विष्णु के पूजक थे, परन्तु वौद्ध विद्वानों, संघारामों तथा विश्वविद्यालयों पर उपहारों, में टे तथा कृपा की वर्षा सी करते थे। ऐसा भी होता था कि राजा वौद्धमतावलम्बी है स्त्रौर उनका ही भाई कट्टर हिन्दू है, यहाँ तक कि उसका स्वयं का लड़का भी हिन्दू वना रह सकता था। देश में एक ही घर में रहने वाले दो भाइयों में भी एक हिन्दू धर्म का मानने वाला तथा दूसरा वीद्ध हो सकता था। उनमें स्त्रापस में कभी भी संवर्ष की भावना नहीं पैदा होती थी। प्रायः प्रत्येक दरवार में दोनों ही धर्मों के उद्भट विद्वान राजा की छात्रछाया में रहकर ज्ञान की खोज में रत रहते थे। विक्रमादित्य का दरवार भी इस सिद्धान्त का ऋपवाद न था। ऋगि चलकर जब हम साहित्य एवं विज्ञान की चर्चा करेंगे तो इन विद्वानों के विषय में कुछ ग्राधिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे, परन्तु विक्रमादित्य के शासन का सभ्यक् वर्णन इन विद्वानों की संज्ञिप्त चर्चा बिना श्रधूरा ही रह जायगा।

संस्कृत भाषा में एक श्लोक प्रचलित है जिसमें विक्रमादित्य के नवरत्नों का नाम गिनाया गया है । यह श्लोक प्रायः सभी संस्कृतज्ञों को कंठस्थ है। बुद्ध गया में एक शिलालेख है, जो विक्रमीय सम्बत् १०१५ या ईस्वी सन् ६४८ का है। उस शिलालेख में लिखा है कि ''विक्रमादित्य वास्तव में संसर्ग प्रसिद्ध राजा था, श्रतः उसके दरवार में नौ उद्भट विद्वान रहते थे, जिन्हें 'नवरत्न' के नाम से जाना जाता है।" इस लेख से

<sup>\*</sup> विक्रमादित्य के नवरत्नों का नाम था धन्वन्तरि, च्रयण्क, अमरसिंह,शंकु, वैतालभट्ट, घटकर्यर, कालिदास, वराहमिहर तथा वररुचि ।

वराहिमहिर त्र्रार्थ भट्ट के पदिचन्हों पर चले। वे विक्रम के नवरतों में थे। उनका जन्म त्र्रवन्ती में हुन्रा था तथा उनकी मृत्यु ४८७ ई० में हुई।

वराहिमिहिर के ज्ञानाधिकारी हुये ब्रह्मगुप्त, जो छुटवीं शताब्दी के ज्ञन्त में अर्थात् ५६८ ई॰ में पैदा हुये थे, तथा ज्ञपना ग्रन्थ उन्होंने ज्ञपनी तीस वर्ष की ग्रवस्था में अर्थात् ६२८ ई॰ में लिखा। इनके पिता जी का नाम जिष्णु था ज्ञीर सम्भवतः वे वहीं विष्णु है जिनका वर्णन कालिदास के समकालीन के रूप में किया गया है।

विक्रमादित्य के शेष नवरतों में धन्वन्तिर भी थे जो एक सुप्रसिद्ध वैद्य थे तथा जिनका वर्णन दंडिन अपने 'दश कुमार चरित' में किया है। वैतालमङ् ने नीति प्रदीप की रचना की तथा वरक्चि व्याकरण के प्रख्यात् विद्वान् थे। धटकर्मर, च्रपणक तथा शंकु इतने अधिक प्रख्यात् नहीं थे तथा आने वाली पीढ़ी ने इन लोगों को वह सम्मान नहीं दिया, जो उन्हें विक्रम के दरवार में मिला था।

उपरोक्त वर्णनों के त्राधार पर हम विक्रमादित्य कालीन साहित्यिक क्रियाकलात्रीं के वारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं। इन्हीं किया कलाश्रों के कारण सम्राट के चतुर्दिक इस प्रकार का अमर प्रकाश फैला कि ग्राज तक उमकी चमक दमक ज्यों की त्यों है। विक्रमादित्य को गुजरे तेरह शताब्दियां बीत चुकी हैं, परन्तु ग्राज भी तत्कालीन प्रन्थों के ऋध्ययन से हम उस समय के हिन्दू मस्तिष्क का ऋनुमान लगा सकते हैं, जिसने पतनोन्मुख हिन्दू धर्म को नवजीवन प्रदान किया। एक से एक वद्कर विद्वान् हुये जिन्होंने ज्ञान के विभिन्न चेत्रों में खोज करके जिस साहित्य की सुध्टि की वह ग्राज भी प्रशंसनीय है तथा श्राज के विद्वान् भी उनसे सहायता प्राप्त करते हैं। हम भली भाँति यह कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार सदियों तक विदेशी ग्राकान्ताग्रों के सामने विवश होते रह कर, अनेक युद्धों से संत्रस्त रहने के पश्चात् राष्ट्र के मस्तिष्क ने शक्ति, महानता एवम् यश की त्रोर न केवल पग ही उठाया वरन इन सभी त्रेत्रों में उन्नति के उच्चतमू स्थान पर श्रधिकार कर लिया । तत्कालीन राष्ट्र को एक नेता की श्रावश्यकता थी, वह उन्हें विक्रमादित्य के रूप में मिला जिसने वर्वर एवं ग्रमाचारी विदेशियों को पराजित करके सम्पूर्ण उत्तर भारत को अपने अधिकार में ले लिया तथा विद्वानों को स्राश्रय प्रदान करके विद्या की अभूत पूर्व उन्नति किया। चाहे वे विद्वान् हिन्दू थे या बौद्ध, उसकां कोई विचार किये विना ही उसने सवका समादर किया। समय की मांग थी कि कोई महान् व्यक्ति पैदा हो, श्रीर सचमुच एक महान् व्यक्ति पैदा हो गया। समूचा राष्ट्र उसी एक व्यक्ति के चतुर्दिक खड़ा हो गया तथा ज्ञान, विज्ञान, कला एवं साहित्य में जो पथ प्रशस्त हुग्रा, वह श्रभृतपूर्व था।

इस प्रकार यदि हम इतिहास को सही तौर पर ख्रीर ठीक-ठीक पढ़ें, यदि हम लोक कथात्रों एवं गाथात्रों को ऋत्युक्ति से मुक्ति दिला सकें, तो हम भारतीय इतिहास के प्रत्येक काल को दार्शनिक रूप से समभ सकेंगे तथा प्रत्येक कार्य उसके कारण तथा परिणाम का सही श्रानुमान कर सकेंगे। इतिहास हमें बताता है कि विक्रमादित्य को यशस्वी एवं सफल बनाने का सारा श्रीय उन परिस्थितियों को है, जिनसे वह विरा हुआ था। कालिदास की कल्पनाओं की उड़ानें केवल तत्कालीन हिन्दू मस्तिष्क प्रतिविग्व मात्र हैं तथा उन्हें जानने का प्रयत करने वाले प्रत्येक विद्वान के लिए ग्रावश्यक है कि वह कालिदास की कृतियों को तत्कालीन जन भावना को पृष्ठ भूमि में एस कर पदे । वराहिमहिर एवम् अमरसिंह कं प्रयत्नों की प्रशंसा करने के पूर्व हमें विक्रमीय दरवार के उस विधानुरागपूर्ण वातावरण को देखना चाहिये जिसने इन विद्वानों को इस प्रकार श्रमवरत परिश्रम करने को प्रेरित किया। हमें हिन्दुश्रों एवम् बीढों के बीच निरन्तर श्रवाय रूप से चलती रहने वाली प्रतिष्ठा स्थापन की प्रतिद्वन्दिता के प्रकाश में हो इन विद्वानों की कृतियों को परखना चाहिये । यह वह समय था जब हिन्दुऋों एवम् बौद्धों में केवल मतभेद ही था, पर उनके ज्रापसी मत वैभिन्य ने श्रसहिष्णाता एवम् पर-धर्म-पीड़न का रूप नहीं ग्रहण किया था। वीद्ध धर्म पतनोन्मुख था तथा हिन्दू धर्म नव जागरण एवम् चेतना युक्त हो जन मन को अनुप्राणित कर रहा था।

दोनों धर्मों एवम् धर्मानुयायियों में प्रतियोगिता थी परन्तु वह स्वस्थ्य प्रतियोगिता थी श्रर्थात् उनमें वैर भाव को स्थान नहीं था। हिन्दू धर्म उन्नतिशील था श्राव-श्यक था कि उसमें श्रिधिक शक्ति श्रिधिक प्रतिभा एवम् श्रिधिक विद्या होती।

महान् विक्रमादित्य के पश्चात् शीलादित्य प्रतापशील उत्तरी भारत का राजा हुआ । यह वात सन् ५५० ई० की है। ब्हेनत्सांग के वर्णनों से पता चलता है कि उसका मुकाव बाद धर्म की श्रोर था। उसके दरवार में मनोरण का शिष्य वसुवन्धु चमका एवम् उसने राज दरवार में सम्मुख शास्त्रार्थ में हिन्दू पंडितों को पराजित किया। वशुवन्धु ब्राह्मण्पुत्र था एवम् प्रख्यात श्रासंग का भाई था। उसने काश्मीर में विद्याध्यन किया किर मगध लीटा, नालन्दा विश्वविद्यालय में पंडित (श्रध्यापक) वना एवम् नेपाल में उसकी मृत्यु हुई। उसके श्रतिरिक्त शीलादित्य के दरवार के किसी श्रन्य वड़े विद्यान का पता नहीं चलता।

शीलादित्य प्रथम का उत्तराधिकारी प्रभाकर वर्द्धन हुन्ना। यह वात शायद

सन् ५८० ई० की है। प्रभाकरवर्द्धन की वहन राज्यश्री गृहवर्मन को व्याही थी, परन्तु मालवा के साथ हुये गृद्ध में प्रभाकरवर्द्धन हार गया एवम् गृहवर्मन मार डाला गया।

६०५ ई० में प्रमाकरवर्द्धन का उत्तराधिकारी हुआ राज्यवर्द्धन । उसने मालवा के साथ युद्ध जारी रक्खा तथा अन्त में मालवा के राजा को मार डाला । व्हेनत्सांग के ही वर्णन से पता चलता है कि मालवा युद्ध में विजय प्राप्त करने के थोड़े ही दिन बाद राज्यवर्द्धन को पश्चिमी वंगाल-स्थिति कर्ण सुवर्ण के राजा शशांक नरेन्द्र गुप्त ने मार डाला ।

राज्यवर्द्धन की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई शीलादित्य द्वितीय, जिसे इम हर्षवर्द्धन के नाम से जानते हैं, ६१० ई० में गद्दी पर बैठा । उसे कुमार राजा भी कहते थे । वह एक महान् एवम् शक्ति शाली सम्राट था । व्हेनत्सांग न उसकी बढ़ी प्रशंसा की है । अपनी विजयों के कारण तो महान् था ही साथ ही अपने विद्यानुराग एवम् गुण आहकता के कारण भी वह विक्रमादित्य की याद दिला देता है । केवल ६ वर्षों में ही उसने समस्त पंजाब को जीत लिया, परन्तु महाराष्ट्र के राजा पुलकेशिन द्वितीय को वह कभी न हरा सका । मालवा का राजा फिर से परास्त हुआ और राज्यश्री को छुटकारा मिला । हर्ष ने कामरूप के राजा भास्कर वर्मन से मिशता स्थापित की । इस राजा को भी कुमार राजा कहते थे ।

ब्हेनत्सांग के अनुसार हर्ष की राजधानी कन्नीज या कान्यकुब्ज थी। प्रति पाँचवें वर्ष वह एक वड़ा धार्मिक उत्सव करता था जिसमें देश-देश के राजा श्रथवा लोग शामिल होते थे। उसी लेखक के वर्णानों के अनुसार हर्ष पक्का बौद्ध था, यद्यपि वह ब्राह्मणों को भी सम्मान की दृष्टि से देखता था।

हर्ष भी विद्या का महान् संरत्तक था। कुछ लोगों का कहना है कि वौद्ध स्त्रादशों से युद्ध नाटक 'नागानन्द' एवम् रत्नावली उसी की रचनायें हैं, परन्तु वह शायद इन दोनों में से किसी का भी रचियता नहीं था यद्यपि वे दोनों ही कृतियाँ उसी के दरबार में लिखी गयी। रत्नावली शायद वाग्यभट्ट की रचना है, जिसने कादम्बरी एवम् हर्ष चरित्र की रचना की है। हर्ष चरित में उसने हर्ष का चरित्र-चित्रण किया है। दशकुमार चरित के रचियता दंडी वाग्यभट्ट के पूर्ववर्ती परन्तु कालिदास के परवर्ती हैं। यह भी सम्भव है कि दंडी के जीवन काल में ही वाग्यभट्ट ने कादम्बरी की महान् गाथा की रचना की हो।

उस समय की दूसरी प्रख्यात पुस्तक है सुवन्धु को लिखी हुई वासवदत्ता । सुवन्धु भी वाणभट्ट का समकालीन था, यद्यपि सम्मावना इस वात की है कि वासवदत्ता वाण्भट्ट के ग्रन्थों से कुछ बाद की लिखी हुई है, क्योंकि सुवन्धु ने प्रायः वाण्भट्ट को उद्धृत किया है। इस प्रकार हमने संस्कृत की तीन महान् गाथाओं का समय जान लिया है।

वाण्भट्ट के नाम के साथ ही साथ मयूर का भी नाम त्राता है, त्रीर एक लोक गाथा भी ऐसी है, जिसके ब्रनुसार मयूर की पुत्री वाण्भट्ट को व्याही थी। इस पुत्री का नाम चंडी थी। मयूर ने मयूर शतक लिखा है।

इन सबसे श्रिधिक प्रसिद्ध नाम है भर्तृ हिरि का । जर्मनी के प्रोफेसर मेक्समूलर ने चीनी यात्री इस्सिंग का सहारा लेकर कहा है कि भर्तृ हिरि की मृत्यु ६५० ई० में हुई । इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वैराग्य शतक, नीति शतक तथा शृङ्कार शतक नामक तीनों शतकों का रचियता भर्तृ हिरि शीलादित्य द्वितीय का समकालीन था।

भट्टिकाव्य नामक एक ग्रीर भी ग्रन्थ इसी समय का है जो सरस एवम् सरल टंग से व्याकरण की शिक्षा देता है। निस्सन्देह भारतीय छात्र इस ग्रन्थ को शतकत्रय से ग्रियक जानते हैं। इस ग्रन्थ की टीका तीन विद्वानों ने किया है, कन्दर्प, विद्याविनोद एवम् श्रीधर स्वाभिन्। इन तीन लेखकों के ग्रानुसार इस ग्रन्थ के रचिता भर्मृहिर ही हैं। दूसरे लेखकों ने भी भर्मृ को पाली भाषा का भट्टि माना है ग्रीर इस वात की सशक्त सम्भावना हैं कि तीन शतक प्रवम् भट्टि काव्य का रचिता एक ही है, भट्टि या भर्मृ। मैक्सम्लर ने भी चीनी यात्री इस्सिंग का हवाला देकर इसी मान्यता को पुष्ट किया है।

शीलादित्य काल की साहित्यिक कृतियों का जो वर्ग न हमने ऊपर दिया है, उससे सम्राट् की महानता ही प्रगट होती है। कन्नीज का वह विद्यानुरागी सम्राट् प्रति पाँचवें वर्ग उत्तर भारत के समस्त जनों, जातियों एवम् राजाम्रों को समादर पूर्वक निमंत्रित करके महान् धार्मिक उत्सव किया करता था भ्रौर इस प्रकार वह करीव-करीव सारे उत्तरी भारत का भाग्य विधाता था। हम पहले ही देख चुके कि प्रसिद्ध ज्योतिर्विद्या विशारद ब्रह्मगुप्त भी इसी सम्राट् का समकालीन था।

शीलादित्य की मृत्यु सन् ६४८ या ६५० ई० के करीब हुई तथा पचास वर्षों वाद ही उसी गद्दी पर एक अति निर्वल राजा वैठा। कन्नोंज का यश अथवा वैभव समाप्त हो गया तथा निर्वोज के सम्राट् यशोवर्मन को काश्मीर के राजा लिलतादित्य ने युद्ध में परास्त किया। यद्यपि यशोवर्मन निर्वल सम्राट् था, फिर भी विद्या का दीप उसके दरबार में सदैव ही पूर्व की भांति प्रकाशित रहा। इस प्रकार दो सौ वर्षों तक कन्नोंज विद्या एवम् विद्वानों का केन्द्र बना रहा। भारत को अपने जिन सरस्वती के वरद पुत्रों पर

गर्व है, उनमें से एक ग्रार्थात् भवभूति भी इसी सम्राट् के दरवार में रहते थे। तत्कालीन भारतीय साहित्याकाश में जाज्वल्यमान जो नच्च पुंज दिखाई पढ़ा था, भवभूति उसके ग्रान्तिम सुप्रकाशित एवम् बहुप्र शिसत नच्च थे। यह सारा बच्चान्त हमें कल्हण की राजतर्रागणी से मिलता है, जिसने दो ग्रीर विद्वान लेखकों का नाम लिखा हैं, यद्यपि हम उन्हें शायद नहीं या बहुत कम जानते हैं। ये दोनों विद्वान ग्रार्थात् वाक्यपित एवम् राज्यश्री भी यशोवर्मन के ही संरच्ण में रहे। इनके लिखे किसी ग्रन्थ का वर्णन प्राप्त नहीं है।

इन तीन शतान्दियों का समय ( ग्रर्थात् सन् ५०० से ८०० ई० तक ) यदि संस्कृत साहित्य के विद्वानों एवम् तिल्लिखित सुप्रसिद्ध ग्रन्थों की दृष्टि से गौरवपूर्ण है, तो इसे एक ग्रौर वात का गौरव प्राप्त है। इस समूचे काल में ब्राह्मणों एवम् चौद्धों में तीन प्रतियोगिता रही, परन्तु उस प्रतियोगिता में स्वस्थता का पूर्ण समावेश था। यह प्रतियोगिता ज्ञान के द्वेत्र में थी, श्रागे बढ़ जाने के लिये थी परन्तु ग्रयने प्रतियोगी को गिरा कर, या विरोधी को पीड़न देकर ग्रागे वढ़ जाने की भावना का समावेश उस प्रतियोगिता में नहीं हुन्त्रा था। इस स्वस्थ प्रतियोगिता ने समय-समय पर ग्रानेक उत्तम विद्वान उत्पन्न किये, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम हैं शंकराचार्य का जो ईसा की ग्राटवीं शताब्दी के श्रन्तिम समय में उत्पन्न हुए थे। हिन्दुत्व के प्रवल पोषक तथा चौद्धों के प्रवल खण्डन कर्ता के रूप में ग्राज भी सारे भारत के विद्वानों में उनका नाम ग्राति ग्रादर से लिया जाता है।

श्राठवीं शताब्दों के बाद का काल श्रन्धकारमय है, तथा श्रगली दो शताब्दी में श्रथीत् सन् ८०० से लेकर १००० ई० तक भारत में साहित्य, विज्ञान तथा कला का एक भी ऐसा विद्वान् नहीं हुआ जो पिछले विद्वानों द्वारा जलाये गये ज्ञान दीप को यदि श्रीर श्रागे न बढ़ाता तो कम से कम प्रज्वलित तो रखता।

#### छियालीसवाँ ऋध्याय

### व्हेनत्सांग का भारत त्रिपयक वर्गान

भारत की महानता से त्राकिपत होकर त्रानेक सुदूरस्थ देशों से ज्ञानिपासु विद्वान इस देश में सदा से त्राते रहे हैं। चीन देश भी इसमें पीछे नहीं रहा। वहां से भी एकाधिक यात्री भारत में विभिन्न समयों में त्राये । जिस राजा या मम्राट के समय में जो यात्री त्राता था, उसके समय का वर्णन वह त्रवश्य करता था। हर्ष के समय में जो चीनी यात्री भारत में त्राया, उसका नाम था व्हेनत्सांग। तत्कालीन भारत का जो वर्णन उसने किया है, उससे सातवीं शताव्दी के भारतीय इतिहास की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उसने ६२६ ई० में चीन को छोड़ा तथा फरगाना, समरकन्द, बुखारा एवं वलख के रास्ते से भारत त्राया। वह यहां कई वर्षों तक रहा। भारत के त्रानेक स्थानों को देखता हुत्रा तथा त्रानेक विद्यालयों में विद्याध्ययन करता हुत्रा, उसने जो कुछ देखा, पढ़ा त्रीर सुना, उसे लेखबढ़ करता गया। ६४५ ई० में वह वापस चीन पहुँचा। त्रपने लेख के प्रारम्भिक त्रांश में उसने हिन्दुत्रों के शिष्टाचार, उनकी कला तथा उनकी परमरात्रों का वर्णन किया है, जिन पर त्रागे चल कर हम विचार करेंगे। इस समय हम उन हिन्दू राज्यों का वर्णन करेंगे, जिनको देख कर व्हेनत्सांग ने उनका वर्णन किया है।

"नगरहार, जलालावाद जिले की प्राचीन राजधानी थी, तथा उसका विस्तार चार मील का था। देश खाद्यात्रों एवं फलों से सम्पन्न था। लोगों का जीवन स्तर सादा था तथा वे ईमानदार थे। वे स्वभाविक रूप से भावुक, सुदृद तथा उत्साही होते थे। वीड धर्म ग्राधिक माना जाता था परन्तु हिन्दू धर्म मानने वाले लोग भी थे। नगर में पांच देव मन्दिर थे एवं उनमें एक सौ पुजारी रहते थे। नगर के पूर्व एक स्तूप ग्राशोक का बनवाया हुन्ना था जो तीन सौ फीट ऊँचा था तथा सुन्दर चित्रित तथा खुदे हुये पत्थरों का वना था। संघाराम कई थे, उनमें से एक नगर से दिच्या पश्चिम के कोने पर नगर से चार मील दूरी पर था। इसकी दीवारें बहुत ऊँची थी तथा कई-कई मंजिले ऊँची मीनारें पत्थर की वनी हुई थी यहीं पर दो सौ फीट ऊँचा एक स्तूप भी था।"

"गांधार राज्य की राजधानी पेशावर में थी। नगरहार एवं गांधार ये, दोनों राज्य हिन्दूकुश के समीपस्थ राज्य किपशा के ग्रधीन थे, तथा राजा के सहायकों द्वारा शासित होते थे। गांधार राज्य के गांव ग्रौर नगर वहुत ही कम वसे हुये थे। देश में खाद्यानों का बाहुल्य था। जनता उत्साह हीन परन्तु साहित्य में रुचि रखने वाली थी। देश में एक हजार संधाराम खंडहरों के रूप में थे तथा निर्जन पड़े हुये थे। हिन्दुन्त्रों के मन्दिरों की संख्या एक सौ थी।"

गांधार राज्य का वर्णन करते हुये व्हेनत्सांग ने एक घटना का वर्णन दिया है "मनोरथ एक प्रकांड बौद्ध विद्वान् था वह विक्रमादित्य की सुप्रस्थात राजधानी में रहता था, परन्तु चूंकि विक्रमादित्य हिन्दुत्व का प्रेमी था, मनोरथ को उसके दरवार में उचित तथा उसके पांडित्य के योग्य सम्मान नहीं मिला । एक वार वह ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ में पराजित भी हुन्ना, त्रातः वह घृणा पूर्वत्र यह कहता हुन्ना वहाँ से चला गया कि 'त्ल वंदियों के दलदल में न्याय नहीं रहता ।' विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी शीलादित्य स्वयं बौद्ध-धर्मानुयायी तो था ही, वौद्ध विद्वानों का संरक्तक भी था। उसने मनोरथ के शिष्य वसुवन्धु का सम्मान किया, जिसमें सम्मुख शास्त्रार्थ में ब्राह्मण विद्वानों को पराजित स्त्रथवा लिजा होना पड़ा।'' एक दूसरे स्थान पर मालवा का वर्णन करते हुये व्हेनत्सांग ने लिखा हैं कि शीलादित्य का शासन उसके (व्हेनत्सांग के ) समय से ग्राठ वर्ष पूर्व था। इस प्रकार उसका शासन काल ५८० ई० के ग्रास-पास होना चाहिये। शीलादित्य विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी था, त्रातः पिछुले न्नास्पाय में हमने विक्रमादित्य के समय को जो मान्यता दी है वह उस हिसाव से भी सही मालूम होती है।

व्हेनत्सांग के वर्णनों के अनुसार पौलुष नगरी के समीप एक पहाड़ी है जिसके शिखर पर भीमा देवी की मूर्ति नीले पत्थरों को काट कर बनायी गयी है। दूर-दूर से आवाल बृद्ध बनिता, धनी एवं निर्धन लोग आते हैं। देवी की प्रार्थना करते हैं तथा देवी के दर्शन कर अपने को कृतार्थ मानते हैं। इस पहाड़ी के नीचे माहेश्वर का मन्दिर है, जहाँ पशुपत सम्प्रदाय के लोग, समूचे शरोर पर भस्म लपेटे देवता के सामने बिलदान देने के लिये आते हैं। यहाँ से चलकर ब्हेनत्सांग सलातर पहुँचा, जो प्रसिद्ध व्याकरण-शास्त्रज्ञ पाणिन का जन्म स्थान है।

काबुल के त्रास-पास के देशों में पूर्ववर्ती चीनी यात्री फाहियान के त्रानुसार बीद धर्म प्रचलित था एवं उस भूखन्ड में त्रानेक संघाराम बने थे, परन्तु व्हेनत्सांग इन संघारामों को उजाड़ एवं निर्जन दशा में पड़ा पाया । वे स्थान-स्थान से टूटे हुये थे तथा उनमें वहुत थोड़े से बौद्ध भित्तु रहते थे। वहां हिन्दू मन्दिरों की संख्या बहुत कम थी।

सिंध को पार करके व्हेनत्सांग पहाड़ी दरों में होता हुन्ना तिब्बत के पिश्चमी भाग (Little Tibet) में पहुँचा। वह लिखता है कि सड़कें ऊँची-नीची चढ़ाई से युक्त हैं। पहाड़ियाँ एवं घाटियाँ ग्रन्धकार से पूर्ण हैं। कभी रस्सों के सहारे ग्रीर कभी लौह श्रृंखलान्त्रों के सहारे इन्हें पार करना पड़ता है, जो इन संकरी घाटियों के ग्रार पार वंधे रहते हैं। इन स्थानों में ग्रधर में लटकते हुये पुल मिलते हैं। इस प्रदेश से चलकर वह तक्शिला गया तथा सिंहपुर को देखा। ये दोनों ही प्रदेश उस समय काश्मीर राज के राज्य में थे। सिंहपुर में उसने जैनियों के दोनों मतों को मानने वालों ग्रधात् श्रेताम्बरों एवं दिगम्बरों को देखा। वह लिखता है कि—"इनके प्रायः सभी नियम व ग्राचार योद्ध ग्रन्थों से ही लिये गये हैं। ग्रपनी तीर्थकर महाबीर की मूर्ति भी उन्होंने उसी टरें पर बनायी है, जिस रङ्ग की मूर्तियाँ बुद्धदेव की मिलती हैं। ग्रन्तर केवल बस्तों का ही है, इनकी सौन्दर्थ मावना भी है बिल्कुल बौद्धों की-सी ही है।" इसमें कोई सन्देह नहीं है कि व्हेनत्सांग ने जैनियों को भी बौद्ध मतानुयायिग्रों की एक शाखा मात्र समका।

काश्मीर राज्य का विस्तार बहेनत्सांगों के अनुसार १४०० मील का था। इस प्रदेश की राजधानी ढाई मील लम्बी तथा एक मील चौड़ी है। उस प्रदेश की मूम में खाद्यान्न, फल एवं फूल बहुतायत से होते हैं। जलवायु ठण्डी तथा स्थायी है। यहाँ वर्फ प्रायः पड़ती रहती है तथा तेज हवायें प्रायः कम चलती है। यहां के लोग चमड़े की बनी तथा सफेद लिनेन के कपड़े पहनते हैं। वे सीधे और खिलाड़ी होते हैं परन्तु स्वाभाविक रूप से निर्वल एवं कायर होते हैं। देखने में वे अत्यन्त सुन्दर होते हैं परन्तु छलपूर्ण चालाकी उनमें बहुत हैं। वे शिक्तित और विद्या प्रेमी हैं। यहाँ की जनता में बौद्ध एवं हिन्दू दोनों हैं। इस प्रदेश में सी संघाराम तथा पाँच सहस्त्र बौद्ध भिन्नु हैं।

काश्मीर के प्रदेश में किनिष्क कालीन ऐश्वर्य का अवशेष अभी तक बचा था। इसीलिये प्रसंगानुसार व्हेनसांग ने किनिष्क के भी विषय में भी कुछ लिखा है। उस स्थल पर भी तथा कुछ अन्य स्थलों पर भी इस लेखक ने लिखा है कि "महात्मा बुद्ध का निर्वाण अशोक के सी वर्ष पहले हो चुका था। निर्वाण के चार सी वर्षों के बाद किनिष्क गद्दी पर वैठा तथा उसने दूर-दूर के प्रदेशों को जीत कर अपने राज्य में मिलाया।" उक्त वर्षन से हम यह सोच सकते हैं कि किनिष्क का समय अशोक के समय से ३०० वर्ष पीछे है, अर्थात् हमने जो किनिष्क का समय ७८ ई० लिखा है वह

प्रामाणिक है। इस वर्णन से शक सम्वत् का मेल भी वैठ जाता है।

किनिष्क सम्बन्धी वर्णन के ही प्रसङ्ग में ब्हेनत्सांग ने किनिष्क द्वारा ग्रायोजित वीद्धों की उस विशाल सभा का भी वर्णन दिया है, जिसका ग्रायोजन इसिल्ये हुग्रा था कि तथागत के उपदेशों की समुचित ब्याख्या की जाय। ब्हेनत्सांग के ग्रनुसार उस सभा में पांच सो वीद्ध विद्वान सम्मिलित हुये थे। उन लोगों ने विचार-विनिमय कर के तीन भूमिकायें प्रस्तुत की। स्त्र पिटक को सुनोध बनाने के लिये 'उपदेश-शास्त्र', बिनय पिटक को शान गम्य बनाने के लिये 'विनय विभास शास्त्र' तथा ग्रामधर्म को सरल बनाने के लिये 'ग्रामधर्म विभास शास्त्र' की रचना की गई। यह सभा किनष्क के वीद्ध-धर्मानुराग कंग द्योतिका है। किनष्क ने इस बात का सफल प्रयत्न किया कि निर्वाण के बाद की चार शताब्दियों में जो ब्यर्थ ग्राडम्बर धर्म में ग्रा गये थे, उनको ग्रलग करके धर्म की प्रवित्रता की रच्ना की जाय।

कि किनिष्क सम्बन्धी वर्णन करते हुये ब्हेनस्सांग इस वात की भी सूचना देता है कि किनिष्क-ग्रायोजित सभा के ग्रवसर पर चीन के करद राजाग्रों ने भी बहुमूल्य भेंट की सामग्री इस शिक्तशाली सम्राट को भेजा था। सम्राट ने भी इन ग्रागतों का स्वागत विशेष रूप से किया था तथा उनके रहने के लिये रावी तथा स्तलज के बीच का एक भूभाग ही दे दिया था। इस प्रकार इस भूखंड का नाम ही चीन पट्टी पड़ गया था। इस चार सौ मील में फैले हुये भूभाग को ब्हेनस्सांग ने स्वयं ही देखा था। इस प्रदेश की राजधानी का घेरा तीन मील था। उन लोगों ने इस भूभाग में पिपर तथा पीच नामक दो फलों का प्रचार किया, इसीलिये इन फलों का नाम यूनान तथा चीन राजपुत्र पड़ गया। जब लोग ब्हेनस्सांग को देखते थे तो उँगली का इशारा करके कहते थे—''कि यह ब्यक्ति उस देश का है, जहाँ हमारे पहले के सम्राट का निवास था।''

व्हेनत्सांग ने मिहिरकुल का भी वर्णन किया है, जिसने वौद्धों का ग्रानेक प्रकार से प्रयोदन किया। वह कहता है कि — "कुछ शताब्दो पूर्व मिहिरकुल ने रावी नदी के पश्चिम भाग में अवस्थित शाकल नगर में अपनी शक्ति स्थापित कर ली। उसने आदेश दिया कि पंचनद प्रदेश से सारे बौद्ध मिन्तुओं एवम् उपदेशकों को निकाल दिया जाय, वौद्ध धर्म का विहिष्कार किया जाय तथा इस धर्म का चिन्ह भी न रहने दिया जाय।" इस राजा ने मगध के शिक्तशाली सम्राट् बालादित्य पर आक्रमण किया था, परन्तु हरा दिया गया तथा वन्दी बना लिया गया। बाद में उसे छोड़ दिया गया। उसे बढ़ी लज्जा आयी तथा उसका बहुत अपमान हुआ। प्रतीदित होकर वह काश्मीर पहुँचा, शिक्त प्राप्त की, साथी इकट्ठा किये और काश्मीर के राजा को मार कर स्वयं

गद्दी पर वैठ गया । उसने गान्धार को भी जीत लिया तथा वहाँ के राज परिवार को भ्रामूल नष्ट कर दिया । वौद्ध धर्म का उन्मूलन तो किया ही साथ ही उनके विहारों एवं स्तूपों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, तथा तीन लाख के करीव मनुष्यों को मार हाला । व्हेनत्सांग स्वयं वौद्ध था भ्रोर मिहिरकुल वौद्ध धर्म का शत्रु था भ्रातः इस वर्णन को पढ़ते समय सम्भावित ग्रत्युक्तियों का भी विचार करके देखा जाय तो मानना पड़ेगा कि काश्मीर का मिहिरकुल प्रवल एवं भयानक बौद्ध प्रपीड़क था।

चार सी मील के विस्तार में फैले हुये शतद्रु के राज्य को देख कर व्हेनत्सांग वड़ा प्रसन्न हुन्ना था। इसकी राजधानी का विस्तार साढ़े तीन मील में था। इस देश में न केवल खाद्यान्नों एवं फल-फूलों की ही वहुतायत थी वरन् सोना, चांदी तथा वहुमूल्य जवाहरात की भी कमी न थी। यहाँ के लोग चमकदार रेशम के कीमती कपड़े पहनते थे। उनके न्नाचार मधुर एवं सर्व सह्य थे। वे धार्मिक थे तथा बौद्धधर्म में श्रद्धा रखते थे, परन्तु संधारामों के वड़े-बड़े कच् खाली पड़े हुये थे तथा उनमें बहुत कम भिन्तु लोग रहते थे।

मयुरा प्रदेश का विस्तार एक हजार मील का था तथा इसके प्रमुख नगर का विस्तार चार मील का था। जमीन उपजाऊ थी तथा देश में सफेद कपास तथा पीला सोना खूव पैदा होता था। लोगों के स्वभाव मधुर तथा मुसंस्कृत थे छीर वे पवित्रता का ब्रादर एवं विद्या से प्रेम करते थे। उस नगर में वीस संघाराम तथा दो सहस्त्र बौद्ध भिन्तु थे! वर्ष के प्रथम, पञ्चम तथा नवम् मास उपवासों के मास समक्ते जाते थे। इन मासों में ६ दिन विशेष पवित्र माने जाते थे। इन सभी दिनों में असंख्य जन इकहे होकर इन स्त्पों पर श्रद्धांजिल अपित करते थे। व्हेनत्सांग इन विशेष पवीं का वर्णन बड़े ही उत्साह पूर्ण शब्दों में करता है। उसका कहना है कि "वे हीरे जड़े भत्नडों को फैला देते हैं, कीमती कपड़ों से वनी छतिरयों का जाल-सा वन जाता है, ब्रगरू एवं धूप से सुगन्धित घुत्रां इतना ग्रधिक उठता है तथा वर्ष की व्ँदों के समान इतने श्रधिक फूल छितराये जाते हैं कि सूर्य ग्रीर चन्द्रमा नहीं दिखाई पड़ते। देश के राजा, मन्त्री, सेनापित सामन्त से लेकर दीनाितदीन व्यक्ति भी इन उत्सवों में समान उत्साह तथा प्रेम से सिमिलित होना ग्रपना कर्यव्य मानते हैं।"

थानेश्वर का राज्य चौदह सौ मील के घेरे में था तथा इसकी राजधानी का चतु-दिंक विस्तार चार मील का था। यहाँ की जलवायु सुन्दर तथा भूमि उपजाऊ थी, परन्तु मनुष्यों का स्वभाव रूखा तथा अविश्वासनीय था तथा वे विलासी थे। प्राचीन कुरुचेत्र के समीप ही इस प्रदेश की राजधानी थी। इस भूभाग के वारे में व्हेंनत्साङ्ग ने एक अलग ही कहानी कही है। उसके अनुसार दो राजाओं ने समृचे पंचनद प्रदेश को आपस में बाँट लिया तथा यह सम्मिलित घोपणा की कि सम्मुख युद्ध में को राजा हार जायगा तथा मारा जायगा, उसे मुक्ति मिल जायगी। आगे चलकर वह लिखता है कि दोनों देशों में घनघोर युद्ध हुआ, मुदों के टीले वन गये और तभी से उस भू भाग में चारों ओर हड्डी ही हड्डी दिखाई पड़ती है।

शु श (उत्तरी दोष्राव) का राज्य पूर्व में गङ्गा नदी तथा उत्तर में हिमालय पर्वत में सीमित था तथा इसका विस्तार १२०० मील का था। पाठकों को शायद यह याद न दिलाना पड़ेगा कि यही प्रदेश कुरुश्रं का था, जो व्हेनत्सांग के समय के २००० पूर्व हुये थे। गङ्गा को देखकर यह यात्री ग्राश्चर्य चिकत हो। उठा था। इसकी लहरों को उसने समुद्र की लहर मान लिया था छीर यह भी मान लिया था कि इसमें नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मितपुर (पश्चिमी रुहेलखन्ड) का वर्णन करने के पश्चात् लेखक ने मायापुर श्रर्थात् हरिद्वार का वर्णन किया है श्रीर इसे ही गङ्गा नदी का मूल कहा है। हरिद्वार का विस्तार इस यात्री के श्रमुसार चार मील का था। नगर के समीप ही गङ्गा के किनारे एक तालाव है जो एक नहर द्वारा नदी से मिलाया गया है। इस तालाव के चारों श्रोर पत्थर की एक सुदृढ़ दीवार है। पंचनद के लोग इस नगर को गङ्गाद्वार कहते हैं। इसी स्थान पर स्तान करने से मानव को सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। सहस्त्रों मील से चलकर लाखों लोग इस पवित्र स्थल पर स्तान करके पापों से छुटकारा पाने के लिये श्राते रहते हैं। उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट मालूम हो जाता है।कि सातवीं शताब्दी में ही हरिद्वार एक तीर्थस्थान वन चुका था तथा दूर-दूर से लोग स्नान करने के लिये वहाँ जमा होने लगे थे।

उपरोक्त वर्णन देने के बाद व्हेनत्सांग ब्रह्मपुर राज्य ( श्राजकल कुमायूँ तथा गढ़वाल ) का वर्णन करता है जहाँ सोना पैदा होता था, श्रीर "युगों से स्त्रियाँ ही शासिका वनती श्रायीं है, इसीलिये स्त्रियों का राज्य कहा जाता है। शासिका स्त्री का पित राजा श्रवश्य कहा जाता है परन्तु उसे शासक कार्य का कोई भी काम नहीं देखना पहता श्रीर न उसे इस रूप में कोई श्रधिकार ही प्राप्त होता है। मर्द केवल युद्ध तथा खेती वारी का काम करते हैं।" निस्संदेह यह वर्णन हिमालय की तराई में बसे उन प्रदेशों की परम्पराश्रों के श्रमुकूल है, जहाँ श्राज भी एक-एक स्त्री के कई-कई पित होते हैं।

कुछ दूसरे प्रदेशों को देखता हुन्ना व्हेनत्सांग कन्नीज में गया। यह वहीं

पुराना राज्य था, जिसे व्हेनत्सांग से २००० वर्ष पूर्व अपनी सभ्यता पर गर्व था। यहीं पर पांचालों ने अपनी सभ्यता विकसित की थी, जब मगध तथा उसके आस-पास के निवासी वर्वर अवस्था में थे। यद्यपि कालान्तर में मगध ने अजातशत्र, चन्द्रगुप्त तथा अशोक के शासन में इसके यश अथवा वैभव को अस लिया किर भी ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में ही इस प्रदेश ने गुप्त वंश का केन्द्र बन कर किर चमकना प्रारम्भ कर दिया था। व्हेनत्सांग के समय में सम्पूर्ण उत्तरी भारत का शीलादित्य द्वितीय कन्नीज की गद्दी पर था।

वेहनत्सांग कालीन कन्नीज राज्य का विस्तार ८०० मीलों में था, तथा धन श्रथवा वेमव से पूर्ण इस प्रदेश की राजधानी चार मील लग्नी तथा एक मील चौड़ी थी। शहर क चारो श्रोग एक गहरी तथा चौड़ी खाई थी तथा स्थान-स्थान पर ऊँची श्रोर सुदृढ़ मीनारें एक दूसरे की श्रोर मुँह किये खड़ी थी। हर तरफ बागों श्रीर फूलों, भीलों श्रीर तालावों की बहार थी, जिनके जल की पिवतता श्रथवा सफाई मनमोहक थी। इस नगर में श्रमूल्य तामानों का ढेर का ढेर दूकानों में हर समय विक्री के लिए तैयार रहता था। लोग धनी श्रोर सन्तुष्ट थे तथा इनके भवन मजबूत तथा सुन्दर थे। प्रत्येक स्थान फल-फूलों से भरा था। खेत उचित समय पर बोये तथा काटे जाते थे। जलवायु सुन्दर एवम् समशीतोप्णा थी। लोग ईमानदार तथा लगन वाले थे। देखने से ही वे लोग भले तथा सुन्दर लगते थे। पहनने के कपड़ों पर नाना प्रकार के तारों का काम किया जाता था। विद्याभ्यास ही उनका प्रमुख व्यसन था तथा उनके विवाद धार्मिक प्रश्नों तक ही सीमित थे। उनकी शुद्ध भाषा की ख्याति सुदूर देशों तक थी। बौढ़ों तथा हिन्दुश्रों की संख्या प्रायः समान थी। कई सौ राधाराम में दस सहस्त्र (भन्नुक रहते थे तथा दो सौ मन्दिरों में कई हजार हिन्दू पूजा करते रहते थे।

कर्नाज का वर्ण न करते समय पहली वार ही ब्हेनत्सांग ने ऐसा किया है कि उसने इस राज्य के इतिहास पर भी प्रकाश डाला है। अन्य किसी राज्य के इतिहास वर्ण न में नैसे उसकी रुचि ही नहीं थी। उसके अनुसार कन्नीज का राजा पहले प्रभाकर चर्ट न था। उसकी मृत्यु के वाद उसका वड़ा लड़का राज्यवर्द न गद्दी पर वैठा, परन्तु योड़े ही समय वाद कर्ण सुवर्ण के राजा शशांक नरेन्द्र गुप्त द्वारा मार डाला गया अतः उसके मंत्रियों ने बहुत कुछ, समभा बुमाकर उसके छोटे भाई हर्ष वर्द न को गद्दी पर वैठाया। गद्दी पर वैठे कर उसने शीलादित्य की उपाधि ग्रह्ण की। उसने ब्हेनत्सांग का वड़ा स्वागत किया। यह शीलादित्य द्वितीय या क्योंकि जैसा हम पिछले एष्ठों में देख चुके हैं तथा अगले एष्ठों में भी देखेंगे कि शीलादित्य प्रथम ब्हेनत्सांग के समय से साठ

साल पूर्व गद्दी पर था । शीलादित्य द्वितीय ने ६१२ ई० से ६५० ई० तक राज्य किया ।

शीलादित्य द्वितीय ने वड़ी तेजी से शक्ति संग्रह किया। शीन्न ही उसने ४,००० हाथी, २००० घुड़सवार तथा ५०,००० पैदल सेना इकट्ठी कर ली ग्रीर ६ वर्षों में ही उसने "समस्त पंचनद प्रदेश को ग्रापन ग्राधीन कर लिया।" उसकी निष्ठा बौद्ध धर्म में थी। उसने पशुविल बन्द कर दिया, स्त्पों का निर्माण कराया तथा ग्रापने समृचे साम्राज्य में सभी वड़े स्थानों पर ग्रास्पताल बनवा कर वहाँ वैद्य रख दिये। इन सभी ग्रास्पतालों में रोगियों को मुफ्त खाने पीने की एवम सुफ्त ग्रापिध की व्यवस्था थी। ग्रागे चल कर लेखक ने भी प्रति पाँचवे वर्ष में ग्रायोजित किये जाने वाले धार्मिक मेले का वर्णन किया है। तथा उसमें राजा द्वारा ग्रास्थिक दान का वर्णन किया है।

व्हेनस्सांग नालन्दा विद्यालय में कामरूप के राजा के संग रह रहा था, जव शीलादित्य का श्रादेश राजा के पास पहुँचा कि ''मेरी इच्छा है कि श्राप उस विदेशी यात्री के साथ श्रवश्य ही इस सभा में सम्मिलित हों, जिसका श्रातित्य भार श्रापने नालन्दा में श्रपने ऊपर ले रक्खा है।" इस श्रादेश को पाकर राजा कामरूप के साथ व्हेनस्सांग शीलादित्य के यहाँ श्राया तथा राजा ने ही सम्राट् से उसका परिचय कराया। सम्राट् ने चीनी यात्री से उसके देश के वारे में श्रनेक प्रश्न किया श्रीर यात्री द्वारा दिये गये उत्तरों से प्रभावित भी हुश्रा श्रीर प्रसन्न भी। जब उक्त मेले के समाप्त होने तथा सम्राट् के कन्नीज लीटने का समय श्राया तो उसने एक धार्मिक विद्वानों की सभा का श्रयोजन करने की घोषणा की तथा हजारों लोगों के श्रागे-श्रागे चलता हुश्रा सम्राट् गंगा के दिक्लनी किनारे के सहारे कन्नीज की श्रोर लीटा। कामरूप का राजा भी गंगा के उत्तरी किनारे के सहारे श्रपने देश को गया। सम्राट् ६० दिनों में श्रपनी राजधानी में पहुँचा।

जिन बीस देशों के राजा हों को धर्मिक सभा में ह्याने का निमन्त्रण दिया गया था, वे सभी ह्यपने-छपने साथ श्रमणों एवम् ब्राह्मणों का एक-एक दल लेकर राजधानी में इकट्टे हुये। ये सभी ब्राह्मण एवं वौद्ध लोग ह्यपने देश के विद्वानों में सर्व प्रमुख थे। इन देशों से कितनी ही सेना भी ह्याई थी तथा कितने ही न्यायाधीश भी ह्याये थे। वास्तव में यह सभा राजा ह्यों की ही सभा थी। गंगा के पश्चिमी किनारे पर समाट् ने एक विशाल एवम् भव्य संघाराम वनवाया, उसके पूर्व में थोड़ी ही दूर पर एक सौ फीट ऊँची मीनार बनाई गयी तथा दोनों के वीच में मानवाकार द्युद्ध की स्वर्ण प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई थी। वसन्त के बाद वाले महीने के पहली से लेकर इक्कीसवीं तारी ख

तक सम्राट् ने ब्राह्मणों तथा श्रमणो का समान रूप से सत्कार किया। संप्राराम से लेकर केवल इसी कार्य के लिये निर्मित सम्राट् के अस्थायी राजभवन तक स्थान-स्थान पर संगीतज्ञों के लिये सायेदार चवृतरे तथा उनके निवास स्थान बनाये गये ये जहाँ से निरन्तर संगीत की ध्विन आती रहती थी। महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी प्रतिमा का भव्य जुलून एक पूर्ण सुसिव्जत हाथी पर निकाला गया। बुद्ध जी के इस हाथी की बाई आर इन्द्र के से कपड़े में सजे हुये स्वयम् सम्राट् चल रहे थे तथा उतनी सज्जा से युक्त दायीं और कामरूप के राजा थे। दोनों की सेवा में पाँच-पाँच सौं सुसिज्जत हाथी चल रहे थे। प्रतिमा के आगे एक सौ सुसिज्जत हाथी चल रहे थे। सम्राट् शीलादित्य अपने चतुर्दिक स्वर्ण एवम् रत्न विखेरता चल रहा था। प्रतिमा को गंगा में स्नान कराकर सम्राट् ने स्वयम् अपने कंघे पर उठाया और ले जा कर मीनार पर रक्खा तथा वहाँ उस प्रतिमा को सुन्दर रेशमी वस्त्र पहनाये गये। बहुमूल्य अलंकारों से उसे सजाया गया। इसके बाद एक सहभोज हुआ जिससे निवृत्त होकर सभी विद्वान सभा में सिम-लित हुये। वहाँ अनेक प्रकार के शास्त्रार्थ हुए तथा संध्या होने पर सम्राट् अपने अस्थायी निवास को लीट गया।

यही कार्यक्रम नित्य चलता रहा। सभा के ऋन्तिम दिन उस मीनार से श्लाग की लपटें निकलने लगी। यदि व्हेनत्सांग की बात पर विश्वास किया जा सके तो यही मानना होगा कि ब्राह्मणों ने सम्राट् का वीद्ध धर्मानुराग देखकर न केवल श्लाग ही लगा दी, वरन् सम्राट् को भी मार डालने का भी प्रयत्न किया, जो भाग्वश सफल न हो सका, परन्तु व्हेनत्साग जैसे पक्के एवम् पच्चपात पूर्ण बौद्ध की बात को प्रामाणिक मानना बुद्धि-मानी की वात न होगी।

उपरोक्त वर्णन से यह पता चल जाता है कि सम्राट का किस प्रकार का स्त्रिधिकार उत्तरीं भारत के श्रन्य राजाश्रों पर था। श्रनेक राज्यों में विभाजन भारत की प्रकृति है। इसी वर्णन से यह भी पता चलता है कि हिन्दुश्रों की ही भाँति बौद्धों ने भी मूर्तिपूजा शुरू कर दिया था। इतने शानदार जुलूस जलसे के साथ उत्सव मनाना भी हिन्दुश्रों का प्रभाव था। वीसरी वात यह सिद्ध होती है कि तत्कालीन भारती राजा था। सम्राट् चाहे जो भी धर्म मानते रहे, परन्तु वे विद्वानों का श्रादर श्रवश्य ही करते ये तथा इसी करण दोनों धर्मों की प्रतियोगिता पर्याप्त सद्भावना पूर्ण थी। चौथी श्रन्तिम वात का पता भी इसी से चल जाता है कि किस प्रकार की ईप्यां की भावना से ब्राह्मण लोग बौद्ध धर्म का यह उत्थान देख रहे थे। उनकी

इसो स्वस्थ ईर्ष्या का परिगाम था कि ग्रगली दी शतान्दियों में ही उन्होंने फिर ग्रपना सिका जमा लिया।

व्हेनत्सांग ने अयोध्या राज्य का विस्तार एक हजार मीलों का पाया था। यह राज्य खाद्यानों फलों एवम फूलों से पट पड़ा था। जलवायु समशीतोष्ण एवम सुखकर थी, तथा लोग पवित्र भावना से युक्त थे। अन्य स्थानों को तरह इसमें भी हिन्दू तथा बौंद्र साथ-साथ प्रेमपूर्वक निवास करते थे। राज्य में एक सी संघाराम में तीन सहस्त्र बौंद्र अमण रहते थे।

प्रमुख राज्य से होता हुआ यह यात्री प्रयाग या इलाहावाद में आया इस राज्य का विस्तार एक हजार मील का था, जमीन उपजाऊ थी, खेती खूब होती थी तथा फलों की बहुतायत थी। यहाँ के लोग सीधे एवम् सन्तोपी थे। यहाँ वौद्धों का सम्मान कम था क्योंकि यहाँ श्रधिकांश कट्टर हिन्दू रहते थे। व्हेनत्सांग ने उस महान् यृक्त को भी देखा था जो उसे अन्त्यवट के नाम से दिखाया गया था।

गंगा एवम् यसुना के संगम पर प्रतिदिन सहस्तों नर नारी स्नान करते देखे जाते थे। व्हेनत्सांग के अनुसार इस देश के लोगों का विश्वास है कि यदि भोजन की मात्रा घटाते घटाते चावल के एक दाने तक लाया जाय और उस समय गंगा में प्राण विसर्जन किया जाय तो मोन्न मिल जाता है। इस नदी के बींचो वीच एक स्तम्भ बना हुआ था जिस पर बैठ कर लोग अस्तकालीन सूर्य को निहारा करते थे।

कौशाम्बी में महात्मा बुद्ध के उपदेश प्रायः हुआ करते। उस समय (व्हेनसांग के समय) भी इस राज्य की दशा अच्छी थी। राज्य का विस्तार वारह सौ मील था तथा इसमें चावल व गन्ना खूब पैदा होता था। यद्यपि लोगों का विश्वास था कि यहाँ के लोग कठोर होते हैं, परन्तु फिर भी ये लोग परिश्रमी और ईमानदार थे। उनका धर्मानुराग भी स्तुत्य था।

श्रावस्ती कोशल राज्य की पुरानी राजधानी थी, जहाँ गौतम के उपदेश हुन्ना करते थे। व्हेनत्सांग के समय में यह नगरी उजाड़ हो रही थी। देश का विस्तार वारह सौ मील था। यहाँ के लोग पवित्र, धर्मानुरागी एवम् प्रेमी थे। उनका विद्याप्रेम भी स्तुत्य था।

गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किपल वस्तु उजाड़ हो रहा था। देश में दस नगर थे जो सब उजड़ रहे थे। देश का विस्तार ब्राठ सौ मील का था। राजधानी का घेरा तीन मील का था, यद्यि नगरी उजड़ गयी थी। वह ईंटों का बना हुब्रा था। देश में कोई राजा नहीं था। हर नगर के लोग ब्रापने शासक मी नियुक्ति करते थे। लोग मधुर स्वभाव के तथा उपकारी थे। गीतम बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशी नगर भी उजाड़ हो चुका था तथा ईंटों की नींव का विस्तार था दो मील में।

इलाहाबाद एवं हरिद्वार का तरह ही बनारस भी हिन्दुओं का शक्ति केन्द्र था। व्हेनत्सांग के समय में भी यह नगरी उतना ही ब्रादर पा रही थी, जैसे कि पहले के समय में। देश का विस्तार ब्राठ सौ मील में था तथा यह नगरी चार मील लम्बी एवं मील भर चौड़ी थी। यहाँ के निवासी ब्रित सम्य, सुसंस्कृत एवं प्रेमी थे, साथ ही वे बहुमूल्य वस्तुओं के संग्रह के प्रेमी भी थे। उनका स्वभाव कोमल था वे ब्राध्यवनशील थे। यहाँ के ब्रिधकांश लोग दिन्दू थे तथा पूजा पाठ नैत्यिक रूप से करते थे। कुछ थोड़े से बीड भी थे, लोग उनका भी ब्रादर ही करते थे। नगर में तीस संगारामों में तीस हजार अमण रहते थे तथा एक सौ देवमन्दिरों में दस सहस्त्र पुजारी रहते थे। इसमें माहेश्वर शिव की पूजा होती थी। कुछ लोग ब्रयना सर मुझये हुये नंगे बदन रहते थे। सारे शरीर में भरम रमाये थे तथा भविष्य में पुनर्जन्म न हो, इसलिये वे नाना प्रकार की साधनायें किया करते थे।

वनारस शहर में बीस देवालय थे। जिनकी दोवारें पत्थर की थीं जिन पर सुन्दर खुदाई का काम था। इन देवालयों के विभिन्न कहों में लकड़ी के सुन्दर, कीशल पूर्ण काम देखने योग्य थे। मन्दिरों पर पेड़ों की छाया रहती थी तथा वे चतुर्दिक पानों से घिरे रहते थे। माहेश्वर की एक ताँवे को मूर्ति एक सी फीट ऊँची थी। "'देखने में यह ख्राति भव्य व गम्भीर है तथा जीवनमय ज्ञात होती है।"

शहर के उत्तर पूर्व में एक स्तूप है और इस स्तूप के सामने एक स्तम्भ हैं, वह आइने की भाँति चमकता है तथा उसका तल वर्फ की तरह चिकना व चमकदार है। वरुण नदी से दो मील दूर हिरन वाग है, जहाँ गीतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था। यह संघाराम आठ भागों में विभाजित था। कई मंजिल ऊँची मीनारें थीं जिसमें सुन्दर वारजे वने थे। ये सभी मीनारें आति सुन्दर एवं भव्य थीं। एक ऊँची चहार दीवारी के बीच में दो सौ फीट ऊँचा विहार बना था जिसकी छुत पर सोने के पत्र से मदा हुआ एक आप्रफल रक्खा था। विहार की नींव पत्थर की थी, परन्तु मीनारें तथा सीदियाँ ईटों की बनायी गयी थी। विहार के मध्य में महात्मा बुद्ध की एक मानवाकार प्रतिमा थी, जिसकी स्थापना इस भाँति की गयी थी, जैसे वह धर्म नक्क को चला रही हो। यहीं से गौतम ने अपना धर्मोंपदेश प्रारम्भ किया था, इसी तथ्य को यह प्रतिमा निर्देशित करती है।

व्हेनत्स ग विज्जियों के राज्य का पृथक् रूप से वर्णन करता है जिसका विस्तार उसने ब्राठ सो मील का बताया है। वास्तव में लिच्छिव तथा वज्जी एक ही थे या यह हो सकता है कि बिष्जियों की ग्राठ शाखात्रों में एक लिच्छिव लोग भी थे। यात्री ने वैशाली की सभा का भी वर्णन किया है, जो लेखक के ग्रानुसार तथागत की मृत्यु के ११० वर्षों वाद इसलिये ग्रायोजित की गयी थी कि विभिन्न वाह्याडम्बरों से धर्म के तत्व को मुक्त करके उसे ग्रुद्ध रूप में लाया जाय। इस सभा ने, उन उपदेशों का वास्तविक निरूपण किया, जिन्हें लोग भूल चुके थे तथा इस प्रकार धर्म तत्वों को शुद्ध रूप दिया।

तब इस यात्री ने नैपाल में पदार्पण किया। वहाँ के लोगों से वह विशेष प्रभावित नहीं हुआ। उसके अनुसार इस देश के लोग गलत ढंग के काम करने वाले तथा पड़यंत्र प्रेमी थे, तथा स्वामाविक रूप से वे कठोर तथा भयंकर थे। न तो वे सत्य का आदर करते थे श्रीर न स्वयं आदरणीय थे। उनका रूप ही विद्रोही था। नैपाल से व्हेनत्सांग वैशाली गया। वहाँ गङ्गा पार कर मगध पहुँच गया, जो उसके लिये पवित्र संस्मरणों का भंडार सिद्ध हुआ। इस लेखक ने कुल वारह पुस्तकें लिखी, इनमें से दो पुस्तकों की सम्पूर्ण सामग्री उसे मगध से ही प्राप्त हुई। यहाँ न तो लोक गाथायें ही कम थीं, न धार्मिक अवशेष ही कम थे और न आवश्यक दृश्यों का अभाव था। ये सब के सब उस राज्य में भरे पड़े थे।

मगध राज्य का विस्तार एक हजार मीलों में था। दीवालों से घिरी नगरियों में आवादी कम ही थी। छोटे-छोटे नगर खूब घने वसे थे। जमीन अच्छी थी तथा उससे अत्यधिक गल्ला पैदा होता था। देश की भृमि नीची और इसीलिये नम थी। अतएव नगर ऊँची जमीन पर वसे हुये थे। वर्षा काल में देश में चतुर्दिक पानी ही पानी दिखाई पड़ता था। ऐसे समय नावों द्वारा ही इधर-उधर आना जाना होता था। डाक का प्रवन्ध भी नावों के ही सहारे होता था यहाँ की जनता समृद्ध एवं सादे रहन-सहन वाली थी। उनमें ईमानदारी अधिक थी। वे विद्या एवं विद्वानों का आदर करते थे तथा उनकी अद्वा बौद्ध धर्म पर अधिक थी। राज्य में पचास संघारामों में दस सहस्त्र अमण लोग रहते थे, तथा दस देवालयों में कितने ही हिन्दू पुजारी उपासनानत रहते थे।

पाटलीपुत्र का पुराना नगर फाहियान के समय में पूर्ण समृद्ध तथा अत्याधिक घना वसा हुआ था परन्तु इस यात्री ने जब इसे देखा तो यह करीव करीव निर्जन हो चुका था। केवल नींव की दीवारें दिखाई पड़ती थी। यात्री को अरोोक तथा उसके भाइयों के विषय में वहुत कुछ लिखना था। बौद्ध विद्वान् नागार्जुन तथा अरवधोष के लेखों की विस्तृत विवेचना आवश्यक है। उसने अगिएत स्तृषों एवं विहारों तथा उनकी दीवारों पर खिचत महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तों को भी चित्रित करने का प्रयास

किया है। इन लेखों का वर्णन इस स्थल पर आवश्यक नहीं है। यात्री वहां से चल कर गया पहुँचा, जहाँ कुल एक सहस्त्र परिवार ही रहते थे। वहाँ से उसने बोधिवृद्ध का दर्शन किया। इस वृद्ध के पास ही एक विहार था जो एक सौ साठ या सत्तर फीट ऊँचा था, जिसकी दीवारों पर सुन्दर दृश्य चित्रित थे। कहीं कहीं पर गुथी हुई मोतियों के गुक्जों से सजावट हुई थी। स्थान-स्थान पर स्वर्गीय ऋषियों की मूर्तियां चित्रित की गई थीं। पूरा विहार आमलक के ऊँचे-ऊँचे बृद्धों से घरा हुआ था। इसके समीप ही लंका के राजा द्वारा बनवाया हुआ महाबोधि संघाराम इस विहार से भी अधिक भव्य था। इसमें ६ दोवारें थीं, तथा चतुर्दिक निरीद्धण के लिये तीन मंजिल ऊँची मीनारें थीं। यह पूरा का पूरा संघाराम तीस या चालीस फीट ऊँची दीवार से चतुर्दिक घरा हुआ था। "इस संघाराम में भवन निर्माण कला का सर्वोच्च कौशल प्रयोग में लाया गया है। भव्य एवं सुन्दर रंगों से इसकी भित्तियाँ चित्रित की गयी हैं। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा सोने चाँदी के। सिम्मरअण से बनी है तथा इसमें स्थान-स्थान पर वहुम्ल्य रत्न लगाये गये हैं। स्तूप बहुत ही ऊँचे हैं तथा एक दूसरे के पूर्ण समानुपात में हैं। इन पर की सजावट दर्शनीय है।"

वोधिवृत्त के त्रासपास की सारी भूमि ही व्हेनत्साँग के समय तक भी पिवत्र मानी जाती थी, तथा इसकी पिवत्रता तब तक कायम रही जब तक इस देश में बौद्ध धर्म का लबलेश भी रहा। भारत में प्रायः सभी वर्ग के लोगों का त्रावागमन शुरू हो जाता था तो दूर-दूर से हजारों की संख्या में त्राकर श्रमण्लोग इकट्ठे होते हैं लगातार सात दिनों तक वे इस स्थान पर निरन्तर त्रागरू, घूप जलाकर व्रत रखते हैं तथा प्रतिदिन नाना प्रकार की वस्तुएँ भेंट में प्रतिमा के त्रागे रखते हैं।" त्राज तो वौद्ध उत्सवों की परम्परा ही समाप्त हो गई है, परन्तु प्रत्येक इतिहास प्रेमी को इन उत्सवों की कल्पना उस पृष्ठ भूमि में करनी चाहिये, जिसमें त्रागे चल कर हिन्दुत्रों के महान् उत्सवों की महान् सब्जा के दर्शन होते हैं। उत्सवों की परम्परा इस प्रकार कायम रही कि हिन्दुत्रों से वौद्धों ने तथा वाद में बौद्धों से हिन्दुत्रों ने प्रेरणा ली।

वोधिवृद्ध के दर्शन करने के पश्चात् व्हेनसाङ्ग राजगृह ग्राया। यह नगर ग्रंजातरात्रु तथा विम्त्रसार के समय मे मगघ साम्राज्य की राजधानी रहने का गौरव प्राप्त कर चुका था। शहर की बाहरी चहार दीवारी ध्वस्त हो चुकी थी। भीतरी दीवारें ग्रंभी शेष थी यद्यपि वे भी भग्नावस्थाएँ में थीं। उनका विस्तार ४ मील था। उसने पत्थर का बना हुन्ना वह कलरा देखा जिसमें गीतम बुद्ध की मृत्यु के भीरन वाद ही बीद्धों का विराट सम्मेलन हुन्ना था। इस सम्मेलन की श्रध्यन्तता कर्यप ने की थी। व्हेनत्सांग के शब्दों में उसका कथन था कि "ग्रानन्द ने तथागत के सारे उपदेशों को सुना है ग्रतः वह उन्हें स्त्र पिटक में संग्रहीत करे। उपाली तथागत के द्वारा निरुपित किये गये धार्मिक तत्वों को श्रव्ह्यो तरह समभता है, ग्रतः वह विनय पिटक में उन तत्वों का संग्रह करे ग्रीर में स्वयम् श्राभनधर्म पिटक के लेखों को संगृहीत करूँगा। इस योजना के श्रनुसार वर्षा काल के विश्राम काल भर में ग्रार्थात् तीन ही महीनों में तीनों पिटक तैयार हो गये।"

इसके पश्चात् ब्हेनस्सांग नालन्दा विश्वविद्याल में उपस्थित हुग्रा। इस विद्यालय में कई सहस्व बौद्ध मिन्नु रहते थे जो ग्रपनो विद्या, ग्रपनी प्रतिभा तथा ग्रपने चिरत्र में वेजोड़ थे। "भारत के सारे राज्यों के लोग उन्हें मानते एवं सम्मान करते हैं तथा उनके श्रनुगानी हैं। मारा दिन बीन जाता है परन्तु शंका करके उनका समाधान पाने की इच्छा रखने वालों का क्रम समाप्त नहीं होता। सुबह से रात तक इस विद्यालय में धार्मिक वादाविवाद होता रहता है। यहाँ युद्ध तथा युवक एक दूसरे की सहायता करते रहते हैं। जो लोग त्रिपटक के सम्त्रन्ध में उटायी गयी शंकाग्रों का समाधान नहीं कर पाते उनका सम्मान कम हो जाता है। वे विद्वान लज्जा से प्रपना मुँह छिपा लेते हैं। दूर-दूर से बडे-बड़े विद्वान् ग्रपनी ग्रपनी शंकाग्रों का समाधान मात करने के लिए इस विद्यालय में उपस्थित होते हैं तथा यहाँ से ज्ञान विपासा को शाल करती रहती है। जिस किसी को भी ख्याति की इच्छा होती है, बही विद्यालय में होने वाले वाद विवादों में ग्रपनी धाक जमाना चाहता है। इसीलिये कितने ही विद्वान ग्रिव कत रूप से ग्रपने को नालन्दा विद्यायल का स्नातक कहने लगते हैं तथा इस प्रकार चतुर्दिक ग्रादर ग्रथवा सम्मान पाते हुये भ्रमण किया करते हैं।"

डा० फर्यु सन का कहना है कि जिस प्रकार मध्ययुगीन फ्रान्स में "लाखों विद्या के प्रसिद्ध केन्द्र थे उसी प्रकार भारत में नालन्दा समस्त विद्यास्त्रों का केन्द्र था। यहाँ की ज्ञान गंगा न केवल भारतवासियों की हो वरन सुदूरस्थ विदेशों की जनता की भी ज्ञान पिपासा शान्त करती है।" निस्सन्देह डा० फार्य्य सन का यह कथन उचित है। स्त्रागे चलकर वे कहते हैं कि "बौद्ध धर्म तथा ईसाई धर्म में जितनी समानता है, उतनी ही समानता विभिन्न देशस्थ इन विद्या केन्द्रों में भी है। दोनों धर्मों में इतना ही स्रतर है कि बौद्ध धर्म ईसाई धर्म से पाँच शताब्दी स्त्रागे है स्त्रन्यथा इनके नियम, उपनियम

व्यवस्थायें एवम् सामयिक उत्सव सब समान हैं।"

नालन्दा का विशाल विहार विद्यालय की महानता के अनुरूप ही था। ऐसा कहा जाता है कि इसके बनवाने में चार सम्राटों ने एक के बाद एक परिश्रम किया। इन सम्राटों के नाम थे, शुक्रादित्य, बुद्धगुप्त, तथागतगुप्त तथा बालादित्य। जब यह विहार बन कर तैयार हो गया तो दो-दो हजार मील चलकर लोग उस सभा में सम्मिलित होने के लिये आए, जो इस उपलच्च में आयोजित की गयी थी। पड़ोस में ही अन्य विहारों का भी निर्माण किया गया था। इन बिहारों को परवर्ती राजाओं तथा सम्राटों ने बनवाया था। बालादित्य का बनाया हुआ एक विशाल विहार बड़ा ही नेत्ररंजक था, तथा इसकी ऊँचाई तीन सी फीट थी। "अपनौ भन्यता विशालता तथा इस विहार में स्थापित की गयी बुद्ध प्रतिमा के कारण यह उस विहार की समानता करता है, जो बोधि-वृद्ध के पास बनाया है।"

मगध में कुछ समय तक रहने के बाद व्हेनत्सांग 'हिरण्य पर्वत' प्रदेश में श्राया, जो, जेनरल कर्निघम की राय में वर्तमान काल का मुंगर है। इस राज्य का विस्तार ६०० मील का था। मिट्टी उपजाऊ थी, खेती जोरों की होती थी, जलवायु सुन्दर थी तथा यहाँ के लोग सादे तथा ईमानदार होते थे। राजधानी के बगल में ही गरम पानी' के सोते थे, जिनसे अत्यधिक भाप एवम् कुहरा उठा करते थे।

व्हेनत्सांग के अनुसार अंग अर्थात् पूर्वी विहार की प्राचीन राजधानी थी चम्पा नगरी, जो आजकल के भागलपुर के सभीप ही बसी थी। राज्य का विस्तार आठ सी मील था। जमीन समतल तथा उपजाऊ थी तथा अधिकांश जोती जाती थो। ताप समशीतोष्ण था। राजधानी की चहारदीवारी कई दहाई फीट ऊँची थी एवम् इसकी कुर्सी इतनी ऊँची थी कि उसे देख कर दुश्मनों को निराशा होती थी, क्योंकि प्रत्येक आक्रमण को विफल बनाने में वह समर्थ थी।

कई अन्य स्थानों को देखता हुआ व्हेनत्सांग पौड़नगर में या पौड़ वर्द्धन में आया जा आजकल के उत्तरी वंगाल के रूप में जाना जा सकता है। इस यात्री के वर्णन के अनुसार इस राज्य का विस्तार ८०० मील था तथा यह समूचा प्रदेश अत्यधिक घना वसा हुआ था। यहाँ तालाव, जल कार्यालय एवम् फूलों के वगीचे कम से सजाये गये थे। जमीन समतल, उपजाऊ तथा हर प्रकार के खाद्यान्न के लिये उपयुक्त थी। इस राज्य में वीस संघाराम तथा तीन सौ अमण रहते थे। कुछ सौ को वंख्या में देव मन्दिर भी थे, जिनमें विभिन्न सम्प्रदाय वाले अपनी-अपनी मूर्ति की उपासना अपने ढंग से करते

थे। इन उपासकों में नंगे रहने वाले निर्मान्यों की ही संख्या श्राधिक थी।

पूर्वं की ग्रोर एक वड़ी नदी (ब्रह्मपुत्र ) के उस पार कामरूप देश था, जिसका विस्तार २,००० मील था। उस समय के कामरूप में ग्राजकल के ग्रासाम मनीपुर, कछार, मैंमनसिंह तथा सिलहट के प्रदेश सम्मिलित थे। जमीन उपजाऊ थी तथा ग्रिधिकांश भाग में खेती की जाती थी। यहाँ पर नारियल बहुतायत से होता था। नगरों के चारों ग्रोर या तो किसी नदी का पानी या किसी जलसंग्रह का जल भारा रहता था। जलवायु समशीतोष्ण तथा ग्रानन्द दायक थी। लोग सादे ग्राचार विचार के तथा ईमानदार होते थे। ग्रादिमयों की ऊँचाई ग्रन्य प्रदेशों की ग्रपेन्ता कम होती थी ग्रीर उनका रंग सांवलापन लिये हुये पीला होता था तथा उनकी भाषा से भिन्न थी। वे ग्रासिशाली होते थे तथा उनकी स्मरण शक्ति बहुत ही तीव्र होती थी। वे ग्रध्ययनशील भी बहुत होते थे।

इनका विश्वास बौद्ध धर्म में नहीं था। यहाँ सौ के करीव देवमन्दिर हूं थे जिनमें सदैव ही उपासना एवम विल का क्रम चालू रहता था। इस प्रदेश में बौद्ध संघाराम एक भी नहीं था। यहाँ का राजा जाति का ब्राह्मण था। उसका नाम भास्कर वर्मन था तथा वह कुमार की पदवी धारण करता था। पाठकों को स्मरण होगा कि इसी राजा ने यात्री व्हेनत्सांग का परिचय शीलादित्य से कराया था।

कामरूप के दिल्ला में समतल प्रदेश या वर्तमान पूर्वी वंगाल था। राज्य का विस्तार छुः सौ मील था। जमीन नीची, समतल तथा उपजाऊ थी छीर छिषकांश कृषिगत थी। खाद्यान एवम् फल बहुतायत से पैदा होते थे, राजधानी का विस्तार चार मील था। छादिमयों का कद छोटा एवम रंग काला था परत्तु वे खूब परिश्रमी थे तथा वे विद्या प्रेमी थे छौर विद्याप्राप्ति के हेतु वे कहा श्रम करने को सदेव तत्पर रहते थे। व्हेनत्सांग का यह वर्णन पूर्वी वंगाल के लोगों पर पूर्णतया घटित होता है। देश में वीस संघाराम तथा उनमें दो हजार साधु लोग रहते थे। देवमन्दिरों की संख्या कुल सी थी तथा निग्र न्य छायवा नंगे रहने वाले भी थे।

समतल प्रदेश का वर्णन करने भूके प्रश्चात् व्हेनत्सांग ने ताम्रत्लिप्ति राज्य का वर्णन किया है। यह त्राजकल का पश्चिमी वंगाल है तथा इसे तमलुक भी कहते थे। इसमें वर्तमान मिदनापुर भी शामिल था। राज्य का विस्तार तीन मील था तथा इसकी राजधानी वन्दरगाह भी थी। यहाँ के निवासी कठिन परिश्रमी श्रथवा बहादुर थे। तथा उनमें तेजी के साथ-साथ जल्दवाजीपन बहुत था। देश की सीमा समुद्र से निर्धारित थी

तथा यहाँ अनेकानेक बहुमूल्य वस्तुश्रों तथा जवाहरात का संग्रह था। लोग समृद्ध थे। राज्य में एक संघाराम तथा पचास देवालय थे।

इसके पश्चात् व्हेनत्सांग कर्णसुवर्ण राज्य का वर्णन करता हैं, जो त्र्राजकल पश्चिमी वंगाल का वह भाग है जिसमें मुर्रिदावाद भी शामिल है। पिछले पृष्ठों में हम देख चुके हैं कि यहीं के राजा शशांक नरेन्द्र गुप्त ने कन्नौज के सम्राट शीलादित्य द्वितीय के भाई राज्यवर्द्धन को हराया और मारा था। देश का विस्तार तीन सी मील था और वह अत्यधिक घना वसा हुआ था। लोग धनी, विद्या प्रेमी अथवा ईमानदार थे। जमीन वरावर जोती जाती थी। जलवायु आनन्द दायक थी। देश में दस संघाराम तथा पचास देवालय थे।

उपरोक्त वर्णन से पाठक सहज ही में देख सकेंगे कि आजकल का मुख्य बंगाल ( बिहार, उड़ीसा को छोड़कर ) उन दिनों पाँच बड़े राज्यों में बँटा हुआ था। उत्तरी वंगाल पाँड़ था, आसाम तथा उत्तरी पूर्वी वंगाल उस समय कामरूप था, पूर्वी वंगाल समतल के रूप में था तथा पश्चिमो वंगाल कर्र्णमुवर्ण कहलाता था। दिच्या पश्चिम वंगाल उस समय का कर्णमुवर्ण राज्य था। वंगाल के थर्णन के साथ बहेनत्सांग का उत्तरी भारत भ्रमण समाप्त होता है। अब हम उन वर्णनों को पढ़ेंगे जो उसने दिच्या के बारे में किया है।

उद्र अर्थात् वर्तमान उड़ीसा राज्य का विस्तार चौदह सौ मील था। इसकी राजधानी का विस्तार पाँच मील था। जमीन उपजाऊ थी तथा उसमें सभी प्रकार के खाद्यान तथा अनेक जड़ी वृदियाँ पैदा होती थी। यहाँ के लोग अधिक सम्य नहीं थे, सावलापन लिये हुये पीले वर्ण के थे, तथा मध्य देश वालों से !भिन्न भाषा बोलते थे। जब कि उत्तरी भारत के राज्यों में वौद्ध धर्म का प्रसार नहीं हो रहा था, तब भी इस देश में बौद्ध धर्म का पूर्ण प्रचलन था तथा बौद्धों का यह एक सुदृदृ दुर्ग था। यहाँ संघारामों की संख्या कई सौ थी, जिनमें दस हजार अम्प रहते थे। देवमन्दिरों की संख्या पचास थी।

उड़ीसा पहले से भी तीर्थस्थल बना हुआ था, यद्यपि तन तक पुरी का मन्दिर नहीं वना था। वहाँ पुष्पिगिर नाम का एक संघाराम था, जो राज्य की दिल्लिणी पूर्वी सीमा पर स्थित एक पहाड़ी पर बना था। यह कहा जाता है कि इसी संघाराम के एक पाषाण निर्मित स्त्प से एक विचित्र प्रकार का प्रकाश निकलता है। अति दूर-दूर से बौद्ध लोग यहाँ आते हैं तथा सुन्दर काम किये हुये छत्र भेंट में देते थे। वे उस छत्र को वहीं गाड़ देते थे। जगनाथपुरी में यह प्रथा भंडे गाड़ने के रूप में आज भी प्रचलित है।

यहाँ से दिन्त्रण पूर्व में एक बन्दरगाह था जिसे चिरत्र कहते थे। ब्हेनत्सांग के शब्दों में ''यहीं से व्यापारी लोग सीदों से लदे जहाज लेकर विदेशों को प्रस्थान करते थे। विदेशी लोग भी प्रायः वहाँ आते जाते व टहरते रहते हैं। नगर की दीवारें ऊँची तथा सुदृढ़ थी। यहाँ हर प्रकार के दुर्लाभ तथा बहुमूल्य सामान मिल जाते हैं।"

उद्दीसा के दिल्ल पूर्व में कन्योधा राज्य था, जो चिल्का की भील पर वसा हुग्रा था। यहाँ के लोग वहादुर व उत्साही होते थे, परन्तु उनका रंग काला होता था ग्रीर वे गन्दे होते थे। उनमें कुछ दर्जे तक नम्रता थी तथा साधारण रूप से वे ईमानदार थे। उनकी वर्णमाला मध्य देश की ही थी, परन्तु उनका उच्चारण भिन्न था। यहाँ वीढ धर्म की नहीं वरन हिन्दू धर्म की प्रधानता थी। यह जाति शालि शालिनी ी। उसके नगर सुदृद ग्रीर ऊँचे महलों से भरे पड़े थे। उनके सैनिक बहादुर व साहसी थे। वे पास के प्रान्तों पर श्रपनी शक्ति के कारण शासन करते थे। किसी में उतना साहस नहीं था कि उनको रोक सके। चूंकि यह राज्य समुद्र के किनारे था, इसलिये यहाँ के लोगों को ग्रनेक दुर्लभ एवं वहुमूल्य सामग्रियाँ प्राप्य थी। क्रय-विकय में वे या तो कीड़ियों को या मोतियों को सिक्के के रूप में ब्यवहार में लाते थे। यहाँ गाड़ियों को खींचने का काम हा थयों से लिया जाता था।

उक्त देश के दिल्ला पश्चिम में एक बहुत बड़ा जंगल था, जिसके उस पार कलिंग का प्राचीन राज्य था। राज्य का विस्तार एक सहस्त्र मील था। इसकी राजधानी का घेरा पाँच मील था। जमीन उपजाऊ थी तथा नियमतः जोती जाती थी। जंगल बहुत थे, जिनमें जंगली हाथियों की बहुतायत थी। यहाँ के लोग ऋशिष्टाचारी होते हुये भी बहादुर होते थे वे ऋपने दिये हुये बचनों का पालन करते थे।

वहेनत्सांग के समय में किलंग की यही स्थित थी, परन्तु यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के अनुसार उसके समय में किलंग की शक्ति एवं इस नाम धारी साम्राज्य का प्रसार समुद्र के किनारे-िकनारे वंगालं से लेकर गोदावरी के मुहाने तक था। इसकी महानता की यादगार अब भी बच रही थीं, क्यों कि व्हेनत्सांग कहता हैं कि "प्राचीन समय में किलंग राज्य अत्यिधक धना बसा हुआ था, राज पर्थों पर चलने नालों के कन्धे टकराया करते थे तथा इधर-उधर आने वालों रथों के धुरे आपस में टकरा जाया करते थे।" अब किलंग के वे दिन नहीं रहे थे। वंगाल, उड़ीसा में नये-नये राज्य की स्थोपना हो गई थी। ये नए राज्य प्राचीन किलंग के खण्डहरों पर स्थापित किये गये थे। भारत के इतिहास की यही प्रकृति रही है कि यहाँ प्रायः सदैव ही नये-नये राज्य बनते विगड़ते रहे हैं। नई-नई जातियों के नये-नये वंशज समय पाकर उभड़ते रहे हैं और कालान्तर में विस्मृति के गर्भ में लीन होते रहे हैं। प्रायः प्रत्येक राज्य के

उत्यान व पतन से धार्मिक उत्थान व पतन भी सम्बन्धित रहा । फिर भी भारत जातियों, राज्यों तथा धमों का विशाल संघ यह भारत देश अपनी जातीय एकता, राजनैतिक एकत्व तथा धार्मिक समन्वय को न केवल अन्तुण्ण रखता है, वरन् समय-समय पर उसने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति का बराबार विकास किया है । भारत की इसी एकता कायम रखने तथा सदैव विकास-तत्पर रखने की प्रवृत्ति ने उसे प्राचीन काल में अभूत पूर्व गौरव प्रदान किया था और आगो भी उसे गौरव मिलता रहैगा, यदि उसने अपनी इस प्रवृत्ति को छोड़ नहीं दिया तो ।

कलिंग के उत्तर पश्चिम जंगलों एवं पहाड़ियों से होता हुआ कोशल को रास्ता गया है, जिसे त्राजकल बरार कहते हैं। यह राज्य विस्तार में एक हजार मील था तथा इसको राजधानी ब्राठ मील में फैली हुई थी। कस्बे तथा गांव समीप-समीप वसे थे त्र्रथीत् त्रावादी ऋत्यघिक घनी थी । यहाँ के निवासी लम्बे, मांबले, तीव्र स्वभाव वाले, साहसी तथा बहादुर होते थे। इस राज्य में हिन्दू धम तथा बौद्ध धम मानने वालों की संख्या प्रायः समान ही थी। दिल्लाणी कोशल के लो में का वर्णन करते समय व्हेनसांग ने बीद लेखक नागार्जुन की चर्चा की है, साथ हो राजा सद् वाह का भी वर्णुन किया है, जिसने पहाड़ को कटवाकर एक गुफा में संघाराम का निर्माण कराया था। इस गुफा के ग्रान्तर्गत बने संगाराम को न तो फाहियान ने देखा था श्रीर न ब्हेनत्सांग ने, परन्त इसका वर्ण न दोनों ने किया है। अवश्य ही उनके सनयों में यह संघाराम महत्वपूरा रहा होगा। व्हेनत्सांग के शब्दों में 'राजा सद्वाह ने उस पहाड़ी को मध्य से खुदवा हाला तथा इसी गुफा में संघाराम की स्थापना की । उसने इस गुफा का दो मील लम्बी वनवायो तथा अन्त में एक ढंका हुआ द्वार बनवाया । इसमें इधर-उधर आने-जाने के मार्ग वनवाये गये थे तथा इसकी पांच मंजिले थी, जिनमें प्रत्येक में चार चार वड़े कक्त थे, जिनके संग में एक विहार संयुक्त था। इतिहास में कहा गया है कि इस संघाराम में रहने वाले बौद्ध साधुत्रों मे त्रापस में मतभेद हो गया, श्रतः वे सव निर्ण्य प्राप्ति के लिये राजा के पास गये। बाह्माणों ने इस अवसर का लाभ उठाया और उन्होंने संघाराम को नष्ट भ्रष्ट करके इस स्थान को श्रगम्य बना दिग्रा।

उसके पश्चात् ब्हेनत्सांग प्राचीन आंधों के देश में गया। यह प्राचीन काल में सशक्त राज्य रह चुका था तथा यहां के लोगों ने ईसा के कई शताब्दी पूर्व ही दिल्ला में सुरद साम्राज्य स्थापित करके अपनी सम्यता विकसित की थी तथा वे वाद में मगध तथा सम्पूर्ण भारत में महान् वन गये थे। जब उत्तर भारत में गुप्त वंश वालों ने उज्जयिनी के राजाओं के रूप में अपनी शक्ति वदा ली और इन लोगों ने आन्ब्रों

का स्थान ग्रहण कर लिया, तब सातवीं शताब्दी में आन्धों की शक्ति चीण हो गयी। इस राज्य की सीमा आठ सी मील की थी, तथा यहाँ नियम से कृपि होती थी। यहाँ के लोग शक्तिशाली, भावुक तथा भयंकर होते थे। इस राज्य में वीस संघाराम तथा तीस देवालय थे।

इस राज्य के दित्त्ण धान्य कटक देश था, जिसकी सीमा वारह सी मील थी तथा इसकी राजधानी का विस्तार ब्राठ मीलों में था। जहाँ ब्राज वेजवाड़ा नगर है, वहीं यह राजधानी थी। जमीन उपजाऊ थी, खाद्यान खूद्र पैदा होते थे, किन्तु देश में निर्जन भूभाग भी थे तथा कस्त्रों में ब्रावादी घनी नहीं थी। लोग सांवला रंग लिये हुये पीत वर्ण के थे, भयंकर हो चुके थे। केवल नब्दे संघारामों में कुछ श्रमण लोग रहते थे। देवालयों की संख्या सी के करीन थी जिनमें उपासकों का ब्राधिक्य था।

व्हेनत्सांग के अनुसार इस नगर के पूर्व में दो संघाराम हैं। इनके नाम हैं पूर्विशिला तथा अपरिशला। इन्हें किसी पूर्ववर्ती राजा ने तथागत के सम्मान में बनाया था। व्हेनत्सांग इस वर्णन के कम में कहता है कि उसने घाटियों को खुदवाकर सड़क बनाया, तथा पहाड़ियों को खुदवा कर गुफा बनवाया और इसमें छायेदार चबूतरे तथा गिलयारे बनवाये। गुफा की छत को रोकने के लिये बड़े-बड़े कमरों की योजना की गयी थी। डा० फार्युसन के अनुसार पश्चिम वाला संघाराम वही है जिसे १७७६ ई० में खोद कर निकाला गया था तथा इसे अमरावती नाम दिया गया था, परन्तु डा० वर्गेस के अनुसार अमरावती स्तूप ईसा की दूसरी शताब्दी में या तो बन कर तैयार हो गया था या वन रहा था।

वृहत् त्रान्ध के दिन्त् पिन्छिम में चोल राज्य पाँच सो मील में फैला हुन्रा था। च्हेनत्सांग के त्रानुसार उसके समय में यह निर्जन तथा जङ्गलों से भरा पूरा हो गया था। श्राबादी बहुत कम थी तथा ढाकुन्त्रों का भय सदैव तथा सर्वत्र व्याप्त था। यहाँ के लोग भी बड़े कठोर हृदय थे।

इसके भी दिच्या में द्रविड़ राज्य था, जिसका विस्तार बारह सी मील था। प्रख्यात नगर कांचीपुरम् इस राज्य की राजधानी था, इसे ही छाजकल कांजीवरम कहते हैं, जमीन उपजाऊ थी, कृषि क्यावस्थापूर्ण होती थी। लोग साहसी तथा वहादुर थे, सत्यवादी एवम विद्याप्रेमी तथा परिश्रमी छौर ईमानदार थे। इसमें एक सी संघारामों में दस हजार श्रमण रहते थे।

द्रविद राज्य के दूर दिवाण में मालक्ट राज्य था, जिसे डा॰ वर्नेल कि अनुसार

श्राजकल कावेरी का डेल्टा कहते हैं। यहाँ के लोग काले रंग के तथा सुदृढ़ चिरित्र के थे। इनमें विद्या के प्रति कोई प्रेम नहीं था। वे श्रिधकांश व्यापारी थे। इसके भी दिल्ला में सुप्रसिद्ध मलयिगिर (मलावार घाट की पहाड़ियों का दिल्ला। भाग) था, जहाँ चन्दन तथा कपूर की उत्पत्ति होती थी। इस पहाड़ी के पूर्व में पोतलक पर्वत था, जिस पर गांधाश्रों के अनुसार अवलोकितेश्वर जी कुछ दिन रहे। तिब्बत, चीन, जापान उत्तरीभारत के वौद्ध इन अवलोकितेश्वर जी को महात्मा करके पूजते थे।

व्हेनत्सांग लंका की त्र्योर नहीं गया था, फिर भी उसने उस द्वीप का वर्णन किया है। वह इस द्वीप की वनस्पति बहुलता, विस्तृत कृषि तथा घनी त्र्यावादी का वर्णन करता है। वह सिंह की, राज्ञ्चसों की तथा महेन्द्र की कथाएँ कहता है। व्हेनत्सांग के त्र्यात्मार महेन्द्र ने ही इस द्वीप में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। इस द्वीप में एक सौ संघारामों में वीस सहस्त्र श्रमण रहते थे। वह कहता है कि यहाँ के समुद्र में मोती पाये जाते हैं त्रीर इसके दिज्ञ्चण पूव में लङ्का नाम का पहाड़ है।

द्राविड़ राज्य से व्हेनत्सांग उत्तर की श्रोर घूमा, श्रौर कोंकण में पहुँचा जिसका वित्तार दस हजार मील था, जमीन उपजाऊ थी, खेती व्यवस्थित रूप से होती थी। लोग कृष्ण वर्ण के थे। उनका स्वभाव दृढ़ तथा भयंकर था, परन्तु वे विद्या को सम्मान का पद देते थे।

कोंकण के उत्तर पश्चिम में महाराष्ट्र का समृद्ध राज्य था। महाराष्ट्र एवम कोंकण के बीच लम्बे तथा भयानक जंगल पड़ते थे, जिनमें भयंकर जंगली जानवर बहुतायत से रहते थे। महाराष्ट्र का विस्तार एक हजार मील था। भूमि उपजाऊ थी, खेती नियमतः होती थी तथा लोग दढ़ चरित्र के तथा ईमानदार थे। वे वदला लेना तथा देना नहीं भूलते थे "अपने उपकारक के वे पूर्ण कृतज्ञ होते थे, परन्तु शत्रुओं के लिये ये उतने ही भयानक होते थे। यदि कोई उनका अपमान कर देता था तो उससे बदला लेने के लिये जान की वाजी लगा देते थे। यदि कोई उनसे आपित्त मे पड़कर मदद माँग बैठता था तो वे उसे सहायता देते समय खुद को भूल जाया करते थे। वे यदि वदला लेना चाहते तो पहले ही अपने शत्रु को चेतावनी दे देते थे। फिर दोनों ही सशस्त्र होकर आमने सामने खड़े होते हैं और फिर एक दूसरे पर भाले से आक्रमण करते हैं। यदि कोई सेनापित लड़ाई में हार जाता तो उसे कोई अन्य दंड न देकर वे उसे सित्रयों का कपड़ा पहना देते थे, और बाद में वह स्वयमेव आत्मघात कर लेता था। राजा चित्रय जाति का है और उसका नाम एलकेशी है। उसकी योजनायें

तथा कार्य दूर-दूर तक फैले हुए हैं, तथा उसके लोक रंजक कार्यों की प्रशंसा दूर-दूर तक सुनी जाती है। उसके सामन्त सहर्ष उसकी श्राज्ञा का पालन करते हैं। इस समय कन्नोंज के शीलादित्य महाराज ने पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी राज्यों को जीत लिया है, तथा उसकी सेनार्ये दूर-दूर तक गयी हैं। केवल इस देश के लोगों ने उसकी श्राधी-नता स्वीकार नहीं किया है। शीलादित्य ने समस्त भारत के सैनिकों को इकट्टा करके कई बार इन पर श्राक्रमण किया है, परन्तु वह इन्हें श्राज तक पराजित नहीं कर सका है।" शायद शीलादित्य के भाग्य में नहीं था कि वह पुलकेशी को हर सके। इसके विपरीत स्वयम पुलकेशी ने शीलादित्य को हराया तथा महाराष्ट्र की स्वतंत्रता कायम रक्खा। ठीक इसी तरह पुलकेशो की ही एक सन्तान (शिवाजी) ने मुगल शाहंशाह को हजार वर्षों वाद भी कम परेशान नहीं किया। उसने भी मुगल ग्रान को न मान कर श्राप्ती स्वतंत्रता की रक्षा की श्रीर जिस समय मुगल तथा राजपृत श्रंभेजों की गुलामी मान चुके थे, तव भी पुलकेशी के ही वंशाजों ने उनसे संघर्ष किया श्रीर भारत का स्वामित्व ग्राप्त करने की चेव्टा की।

महाराष्ट्र की पूर्वी सीमा पर एक पहाड़ था, जिसके शिलर बहुत ऊँचे थे. श्रौर उसका सिलसिला बहुत दूर तक चला गया है। इस पहाड़ की एक ग्रंधेरी घाटी में एक संपाराम है। इसकी दीवारें पहाड़ की ऊँचाई तक पहुँची हुई हैं। मंजिलों के बाद मंजिलें बनती चली गयी है। यहां श्रजन्ता की प्रख्यात गुफायें हैं, जो सीधी खड़ी पहाड़ियों को काट कर बनायी है। वर्तमान काल के पाठकों को इसका पता डा० फर्यु सन तथा बगेंस के लेखों से चल सकता है, जिन्होंने इस महान कलाकृति को श्रपने लेखों में श्रमर कर दिया है। श्रागे चल कर ब्हेनत्सांग कहता है कि यह बिहार एक सी फीट ऊँचा था तथा इसमें बुद्ध की जो प्रतिमा स्थापित की गयी थी, वह सत्तर फीट ऊँची थी। इसके ऊपर एक पत्थर का चँदोवा तना है जिसके श्राधार का पता देखने से नहीं चलता।

महाराष्ट्र के पश्चिम या उत्तर पश्चिम में भरुकच्छ या भरींच है, जिसका विस्तार पाँच सी मील है। यहाँ की भूमि में नमक ऋत्यधिक है ऋतः वनस्पतियाँ कम ही है। यहाँ के लोग समुद्री पानी को सुखा कर नमक तैयार करते हैं तथा ऋपनी जीविका ऋन्य ढंगों से समुद्र से उपार्जित करते हैं।

वहाँ से चल र व्हेनत्सांग प्राचीन काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध मालवा राज्य में पहुँचा। उसके शब्दों में "भारत में दो राज्य ऋपने विद्याप्रेम तथा विद्वानों के लिए प्रसिद्ध हैं; इनके नाम हैं मालवा, जो दिल्ला में है तथा मगध, जो पूर्व में है।"

त्रागे चल कर वह कहता है कि "इस देश में रिच्चत प्रलेखां का कहना है कि इसे शीला-दित्य महान के साठ वर्षों पहले एक श्रत्यन्त बुद्धिमान, विद्याप्रेमी, गुणाप्राहक तथा काव्य-कला-मर्में व्यक्ति हुन्ना है।" यही शीलादित्य प्रथम जिसका शासन काल शायद ५५० से ६०० ई० तक है न्त्रीर वही शायद विक्रमादित्य के बाद गही पर वैठा था। जिस सम्राट को ब्हेनल्सांग ने कन्नीज में देखा था तथा जो पुलकेशी को हराने के लिए न्नाक्रमण कर रहा था वह शीलादित्य द्वितीय था, जिसका शासन सन् ६१० से ६५० ई० तक है।

व्हेनत्सांग कालीन मालवा में दोनों धर्म समानरूप से माने जाते थे। उस देश में करीब एक सौ संघाराम तथा इतने ही देवालय थे।

वहां से चलकर व्हेनत्नांग ने श्रतली तथा कच्छ को देखा श्रीर फिर वलल्भी श्राया, जो प्रसिद्ध बल्लभी राजवंशी का स्थान था। "यहां की मिट्टी का गुण, जलवायु तथा लोगों के शिष्टाचार वैसे ही है, जैसे मालवा कि । श्रावादी घनी है। लोग सुख़ पूर्वक रहते हैं। यहां एक करोड़ की निधि रखने वाले लोग कई सी की संख्या में हैं।

इसके पश्चात् गुर्जर प्रान्त, सिन्ध तथा मुल्तान को देखता हुन्ना व्हेनत्सांग ने भारत को ऋन्तिम नमस्कार करके विदा देने के पूर्व ही हमें उसकी दैनिन्दिनी (डायरी) के कुछ पृष्टों को उत्तर-पत्तर कर देख लेना होगा, जिनमें उसने तत्कालीन शासन व्यवस्था तथा लोगों के रहन-सहन के दङ्क पर प्रकाश डाला है।

"चूँकि समूचे भारत में सभी के प्रति सहानुभूति एवं दया ही शासन प्रबन्ध का श्राधार है, श्रतः इस देश की कार्यकारणी व्यवस्था सादी है।...राजा की प्राथमिक तथा वैयक्तिक कर्तव्यसीमा को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। उसका प्रथम कर्च व्य है कि वह समस्त राज्य की जनता की सुख सुविधा की व्यवस्था को, शासन को गियंत्रण में रक्ते तथा देवताश्रों के 'लिये विल व्यवस्था प्रस्तुत करे। दूसरे भाग में यह उसका कर्च व्य है कि राजकीय कर्मचारियों एवं मिन्त्र परिषद के लोगों के लिये सुखपूर्ण जीवन विताने योग्य वृक्ति का प्रवन्ध करे। तीसरे कर्च व्य श्रपने जीवन वृत्ति बनाने का कार्य न करके लोक हितकारी कार्यों में रत हों। राजा का चौथा कर्तव्य यह है कि धार्मिक संस्थाश्रों को इस प्रकार का दान दे कि वे सुविधापूर्व क चलती रहे। इस प्रकार की कर्तव्य पूर्तियां ही जिस देश के राजा का लक्ष्य होगी, वहां कर श्रवश्य हल्के होंगे तथा राजा को साधारण जनता से काम लेने की वहुत कम श्रावश्यकता पड़ती होगी श्रीर यदि कमी पड़ती भी होगी तो वह काम बहुत कष्टप्रद न होता होगा। हर व्यक्ति

श्रपनी भौतिक वस्तु श्रों का श्राप ही स्वामी है तथा हर व्यक्ति ग्रपने जीवन यापन के लिये कृषि कार्य करता है। जो लोग राजकीय खेतों को जोतते हैं, वे श्रपनी उपज का है राजा को कर के रूप में देते हैं। व्यापार में लगे हुये लोग सुविधापूर्व क इधर-उधर श्राते जाते रहते हैं निद्यों को पार करने के लिये बनाये गये मार्गों पर तथा राजपर्यों पर जहाँ श्रावश्यकता पड़ती थी, वहाँ नाम मात्र का ही कर देना पड़ता था। जब कभी जन-कल्याण के लिये साधारण जनता से काम लेना पड़ता है, तो लिया जाता है, परन्तु उनका पारिश्रमिक श्रवश्य ही दे दिया जाता है। पारिश्रमिक तथा कार्य का श्रनुपात उदारतापूर्ण है।"

"सैन्य समृह सर्व दा सीमा रत्ता के लिये सीमान्त पर प्रस्तुत रहती है या विद्रोहियों को दर्गड देने के लिये जाया करती है। राजभवन के चारों छोर रात भर सैनिक लोग पहरा देते रहते हैं। ग्रावयश्कता के ग्रानुसार सैनिक भरती किये जाते हैं, तथा उन्हें वेतन दिया जातों है। स्वेदारों, मन्त्रियों, न्यायाधीशों तथा ग्रान्य उच्च कर्मचारियों को उनकी सेना के लिये वेतन के वदले में भूमि दी जाती है, जिसकी उपज से उनका जीवन यापन होता है।"

उपयोक्त वर्णन से पता चलता है कि समूचे साम्रांख्य में सभी ऊँचे कर्मचारियों को वेतन के वदले में भूमि दी जाती थी। प्राचीन भारत की यही व्यवस्था ग्रागे चलकर मुस्लिम युग में जागीरदारी के रूप में प्रगट होती है। व्हेनत्साङ्ग ने जो यह लिखा है कि राजकीय भूमि जोतने वाले को उपज का पष्ठांश राजा को देना पड़ता है, उसका शायद यही ताल्य है कि सारे देश की भूमि राजा की ही मानी जाती थी। केवल वही भूमि राजा की नहीं होती थी, जिसको राजा दान रूप में किसी व्यक्ति, मन्दिर या संघारामों को दे देता था। जो भूमि कर्मचारियों को उनकी सेवा के वदले में दे दो जाती थी, वह भी राजा की भूमि नहीं मानी जाती थी। राज्य के सारे कार्यों का व्यय, युद्ध कालीन तथा शान्ति कालीन सब प्रकार के कार्य तथा राजभवन का सारा व्यय भूमि की लगान से तथा ग्रज्य करों से पूरा होता था।

जहां तक भारतीय लोगों के जीवन कम का प्रश्न है, ब्हेनस्साङ्ग के वर्णन इस बात के प्रमाण है कि भारतीय लोगों का जीवन सादा होता था, परन्तु उनका चित्र अस्यन्त सुदृढ़ होता था। ब्हेनस्साङ्ग के शब्दों में—'यद्यपि भारतीय लोग किसी बात को अस्यिक गम्भीर रूप में नहीं ग्रहण करते, फिर भी वे सीधी बात करने वाले, तथा सीधी चाल चलने वाले होते थे। वे लोगों का सम्मान करते थे तथा स्वयं भी सम्माननीय होते थे। अधिक मामलों में उनमें छल-बल नहीं होता

या। न्याय पालन में उनका विवेक बहुत ऊँवा था। वे जा कुछ भी करित हैं, वह यह सीच कर करते हैं कि इसका परिणाम उन्हें अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। पुनर्जन्म में उनका हद विश्वास था और यही विश्वास उनको अनेक बुराइयों से बचाता था। इस जन्म का सारा हो समय वे अगले जन्म की तैयारा में विता देते थे। इस लोक का सुख उन्हें कम ही आकर्षित कर पाता था। न तो वे छली हैं और न घोखेवाज। अपने नित्य के व्यवहार में वे सत्य का आचरण करते हैं तथा अनुचित प्रकार के कार्यों से सदा दूर ही रहते हैं। यदि कभी कोई प्रतिज्ञा वे कर लेते हैं तो उसका यथा शक्ति पालन करते हैं। शपथ तथा प्रतिज्ञा उनके लिये प्राण से भी बढ़ कर हीते हैं।

जिस किसी विदेशी यात्री ने भारत एवं भारतीयों को देखा परखा है, वे सभी एक स्वर से हमारे वारे में यही कहते हैं। मेगस्थनीज से लेकर व्हेनत्सांग तक जितने भी यहां लोग स्त्राये, हिन्दुस्त्रों को उनके घरेलू व्यवहार में देखा, उनसे मिले जुले तथा उनके जीवन के विषय में जाना सुना, सब का एक ही मत है कि हिन्दू लोग हद दर्जें के ईमानदार तथा सत्य निष्ठ होते हैं। इसी प्रकार के ऋध्ययन करने वालों में वर्तमान युग के कर्नल स्लीमैंन साहव भी हैं, जो भारत में रहे, यहां के लोगों से मिले जुले तथा उनके स्त्राचार विचार का पूर्ण ऋध्ययन किया। उनके शब्दों में — "गाँव के लोग बड़े ही सभ्य-श्रेष्ठ हैं, स्वभावतः गाँव की पद्धायत में वे सत्य का पच्च ही ग्रहण करते हैं। मैंने ऐसे सैकड़ों मामलों को देखा सुना है, जिनमें थोड़ा सा भूठ वोल कर ऋत्यधिक लाभ उठाया ला सकता था, परन्तु गांव वालों ने तब भी सत्य को नहीं छोड़ा। वे तव भी भूठ वोलने को तैयार नहीं होते थे जब एक भूठ से उनकी जान वँच सकती थी।"

### सेंतालीसवाँ श्रध्याय

# वल्लभा वंश तथा राजपूत

जिस समय गुप्त वंशीय सम्राट उन्नित के शिखर पर थे, उस समय गुनरात 'पर उन्हीं का ग्रिधिकार था, ग्रीर जब पाँचवीं शताब्दी के उत्तराद में बल्लभी वंश का उदय हुग्रा तथा गुजरात में उन्होंने ग्रिपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया तो उन्होंने ग्रुप्तवंश का ही सम्वत् स्वोकार किया, जो कि ३१६ ई० से प्रारम्म होता है। गुजरात में बल्लभी वंश की शक्ति दिनोदिन बढ़ने लगी। जिन दिनों गुप्त सम्राटों की शक्ति दिन प्रतिदिन च्रीणता को प्राप्त होतो जा रही थी, उन्हीं दिनों गुजरात के एक सेनापित भट्टार्क ने गुजरात में ग्रपनी शक्ति बढ़ा ली थी तथा उसने ग्रपनी स्वतंत्रता की घोषणा भी कर दी थी। उसी भट्टार्क ने सीराष्ट्र में बल्लभी वंश की नींव डाली।

उस समय के कितने ही शिलालेख एवम् श्रन्य प्रकार के लेख प्राप्त हुये हैं जिनमें इस बंश की वंशावली पर तो पूर्ण प्रकाश पड़ता ही है साथ ही साथ उस वंश के इति-हास की भी जानकारी प्राप्त होती है। श्रतः पचास वर्ष पूर्व ( श्राज से १२२ वर्ष पूर्व ) गुजरात में खुदाई का जो कार्य हुश्रा था, उसमें ताम्रपत्र पर खुदे हुये दो लेख मिले थे। उन ताम्रपत्रों का प्रकाशन सन् १८३५ ई० में हुश्रा था। ये दोनों ही ताम्रपत्र इतिहास की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं।

वल्लभी वंश के संस्थापक मट्टार्क ने इतिहासकारों के शब्दों में जाकर सैकड़ों युद्धों में विजय एवम् यश प्राप्त किया। इतिहास इस वात का साली है कि जब भी किसी रायक की स्थापना हुई है तो उसका संस्थापक अवश्य ही कोई बीर पुरुष रहा। अतएव मट्टार्क को वीरता तथा योग्यता में संदेह करने का कोई कारण नहीं हैं। उसके चार पुत्र थे, धरासन, द्रोणसिंह, घ्रुवसेन, तथा धरापति। इन चारों पुत्रों में से क्येष्ठ पुत्र तो राजा की उपाधि न लेकर अपने को, केवल सेनापति ही कहता रहा। परन्त हितीय पुत्र द्रोणसिंह ने सम्राट (शायद कन्नीज के सम्राट) को प्रसन्न करके राजा की उपाधि घारण करने की स्वीकृति प्राप्त कर ली। उसे इतिहास में श्री महाराज द्रोणसिंह

भाइयों को श्री महाराज ध्रुवसेन अथवा श्री महाराज घरापति करके लिखा गया है।

धरापित का पुत्र गुहसेन था, जिसने शत्रुश्चों की ऋत्यधिक संख्या को परा-जित किया । उसका पुत्र धरासेन द्वितीय था. जो ऋपनी दानशीलता के लिये प्रसिद्ध है।

उन ताम्रात्रों में से एक के स्राधार पर धरासेन द्वितीय के उत्तराधिकारी इस प्रकार हुये —शीलादित्य खरग्रह, धरासेन नृतीय भूवसेन द्वितीय, धरासेन चतुर्थ, शीलादित्य द्वितीय (यहीं पर दो या तीन नाम पढ़े नहीं जा सके), खरग्रह द्वितीय, शीलादित्य नृतीय तथा शीलादित्य चतुर्थ। सन् १८०८ ई० में श्री ह्वीबुल्ला ने एक शिलालेख का पता लगाया था जो इस वंश के स्त्रन्य उत्तराधिकारियों का नाम वताता है। इस वंश का राजा शीलादित्य सप्तम्, स्त्राठवीं शताब्दी के स्त्रन्तिम काल में गद्दी पर था। इस प्रकार एक ही लेख से हमें उस वंश के सभी राजाश्रों का नाम मिल जाता है, जो एक के बाद एक तीन शताब्दी तक शासन करते रहे। भटाक ने पांचवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इस वंश को स्थापना की तथा शीलादित्य के शासन काल का समय स्त्राठवीं शताब्दी का स्त्रन्तिम समय है। इन सभी राजाश्रों के नाम तथा उनके शासन काल को नीचे एक वंश वृत्तं के रूप में पाठकों की सुविधा के लिये दिया गया है।

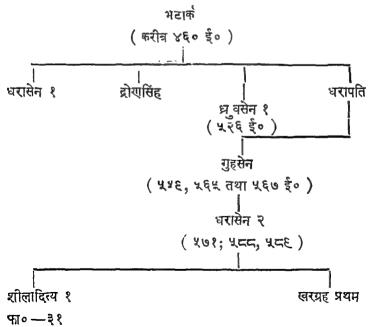

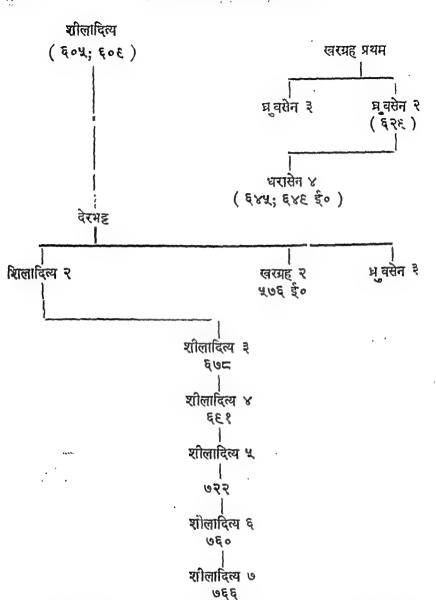

वल्लिभयों के विषय में इतना कहना श्रीर वाकी है, कि जब ब्हेनत्सांग ने इस देश को देखा तो पाया कि यहाँ के लोग श्रित समृद्ध, सशक्त एवं विकास-भावना युक्त थे तथा सौराष्ट्र इन्हीं के श्रिधिकार में था। दूर-दूर के देशों में पैदा होने वाली बहुमूल्य बस्तुएँ नाना प्रकार के संचार साधनों से श्रा श्रा कर इस देश की राजधानी, में इक्ट्रे

होते रहे हैं। इन सामानों के व्यापारी इस देश में उत्तम सामानों को लाकर यहाँ के

बाजार में उचित फायदा उठाते हैं। वल्लिमयों की व्यापार कुशलता से देश में धन धान्य तथा सुन्दर वहुम्त्य वस्तुओं का ढेर लगता जाता है। इतिहास इस वात का पता नहीं देता कि इस वंश के सम्राटों का पतन कैसे हुआ, परन्तु इतना तो निस्संदेह कहा जा सकता है कि इधर वल्लिभी वंश पतनोन्मुख हुआ और उधर पश्चिमी भारत में राजपूतों का उदय होना शुरू हो गया था। दोनों अपनी-अपनी दिशा में वरावर बढ़ते गये।

कई कारणों से राजपूतों को पिचमी भारत में वल्लभी वंश का उत्तराधिकारी उसी प्रकार कहा जा सकता है जिस प्रकार वल्लाभी वंश वाले गुप्त वश के उत्तराधिकारी कहे जाते हैं। राजपूतों में सबसे प्रसिद्ध वंश मेवाड़ के राना लोगों का है। इस वंश वाले श्रपने को वल्लभियों का वंशज कहते हैं। इधर वल्लभियों का स्थान गुजरात में राजपूतों ने लिया, उधर त्राठवीं शताब्दी के क्रन्तिम समय में वल्लभीपुर पर पट्टन का प्रभाव शुरू हुन्ना। इस नवीन उत्थान न्त्रयवा पतन का समूचा इतिहास क्रमबद्ध नहीं है। बीच-बीच में कोई क्रम कहीं टूट जाता है, कहीं फिर सामने आ जाता है। समूचे **उत्तरी भारत के भी इस युग का इतिहास तिमिरा**च्छन्न है। उत्तरी भारत में भी उज्जयिनी तया कन्नीज के सम्राटों के व'शुजों का नाम निशान तक नहीं रह गया था। दोनों का श्चरितत्व तक समाप्त हो गया था तथा वाकी रह गयी युगों तक गायी जा सकने योग्य उनकी महानता की स्मृति । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, त्राठवीं शताब्दी के त्रान्त तक उत्तर भारत में इन शक्तियों का अन्त हो चुका था। अतएव ६ वीं एवम् १० वीं शताब्दी का उत्तरी भारत का इतिहास एक दम श्रक्तित्व बिहोन सा है। दिच्या में चालुक्यों का वर्णन मिलता है, धुर उत्तर में काश्मीर एवम् उसके राजा का वर्णिन साहित्य में भी एवम् इतिहास में भी आता है। पूव में बङ्गाल उड़ीसा के भी तत्कालीन वर्ण न मिलते हैं, परन्तु हिन्दुत्रों की शक्ति एवम् उनका धार्मिक केन्द्र मध्य देश ( जो कन्नीज से लेकर मगध तक फैला हुन्ना है) का इतिहास कहीं भी प्राप्त नहीं है। इस बीच इस भूभाग में कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ, जो इतिहास में या लोक गायाओं में स्थान पा सके । कोई ऐसी महत्वपृर्ण घटना भी शायद इस काल में नहीं हुई जो उस समय के पढ़े लिखे व्यक्तियों की लेखनी को चलने की प्रेरणा देती, न तो कोई आक्रमण ही इस युग में ऐसा हुआ, जिसका वर्गान कहीं विलता हो और न कोई क्रान्ति ही ऐसी हुई, जिसका पता साहित्य से चल जाता है। इन दो शताब्दियों ने न तो इतिहास में अपनी छाया दिखाई है और न साहित्य में । स्थापत्य कला तथा विशुद्ध कला के भी कोई नम्ने त्र्याल तक नहीं पाये जा सके हैं। इस युग में वनी किसी इमारत का भी पता नहीं मिलता। इस के मध्यदेशीय इतिहास पर एक ऐसा भारी पर्दा पड़ गया है. जिसको उठा पाना आज तक के इतिहासकों एवम् इतिहासकारों के लिए अभाव सा रहा है।

दसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में जब यह अपार दर्शक पर्दा उटता है तो इतिहास के रंगमच्य पर सर्वथा नये दृश्य तथा सर्वथा नये अभिनेता अपना-अपना अभिनय करते दिखाई पढ़ते हैं। इस समय पीराणिक हिन्दू धर्म शिक्त प्राप्त कर चुका था। इस शिक्त प्राप्ति के साथ ही साथ तथा उसी के अनुरूप एक सर्व था नई जाति का उदय हुआ, जिसे इतिहासकार राजपूत कहते आये हैं। यह नवीन जाति वीरता के लिये, प्रतिज्ञा पालन के लिये, अपनी अत्यधिक स्मा के लिये जितनी प्रसिद्ध है उतनी ही प्रसिद्ध है अपनी आश्रित-रक्षा के लिये सर्व स्व गँवाने को तैयार रहने की भावना के लिये। ये राजपूत राजे अपनी मूल भूमि गुजरात से तथा दिक्षण से निक्ते और दिल्ली, कन्नीज, अजमेर तथा भारत के कोने-कोने में छा गये। वे नहाँ कहीं भी गये तथा जहाँ भी उनकी शिक्त स्थापित हुई वहां ही उन्होंने पीराणिक धर्म को अपनाया तथा उसे यथासाध्य प्रोत्साइन दिया। इस प्रकार उन आह्मणों की प्रतिप्ठा वृद्धि में सहायता दी। वदले में आहमणों ने भी उन्हों नये युग के स्त्री कह कर उनकी भी प्रतिष्ठा में वृद्धि कर दी। उसी के अनुसार इस नई जाति ने अपने को सिंह कहना शुरू किया।

उपरांक्त परिणामों को दृष्टि में रखकर हम ६ वी तथा १० वीं शताब्दी के उत्तरी भारत के इतिहास के बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं। इस अन्धकारावृत समय में यह सम्पूर्ण देश आपस के ही युद्धों में फँसा रहा, जिनके चक्कर में फँस कर कितनी ही पुरानी संस्थायें तथा व्यवस्थायें नष्ट अष्ट हो गई तथा कितने ही राजव शों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। प्राचीन राजव शों का पतन होता गया। यह पतन इस प्रकार का था कि या तो वे स्वयम् चीणता को प्राप्त हो गये या आपसी युद्धों ने उन्हें नेस्ताब्द् कर दिया और उनके स्थानों में नये-नये राजव शों की स्थापना हो गयी जिनका युद्ध में विजय के सिवा अन्य किसी प्रकार का कोई अधिकार किसी देश की गद्दी पर न था। इसी प्रकार की अव्यवस्था एक बार भारतीय इतिहास में और आ चुकी थी। इन दोनों शताब्दियों में भी मानों उन्हीं की पुनरावृत्ति हो रही थी। ईसा के पूर्व की चौथी शताब्दी में मगध की उस नवींन जाति ने प्राचीन राजव शों पर अपना खत्व स्थापित कर लिया, जिसे उस काल के लोगों ने अनार्य कहा है। केवल मगध पर ही अधिकार करके वे सन्तुष्ट न हो सके विलक उन्होंने अपनी सैन्य शिक के वल पर काशी, कोशल, कुकओं के देश एवम पांचालों के देश पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जिस समय मेगस्थनोज नामक यूनानी राजवृत्त भारत में आया तो

उसने पाया कि ये प्राच्य, श्रयवा मगध लोग उत्तरी भारत में सर्वाधिक शक्तिमान् थे। ठीक उसी प्रकार ईसा को आठवीं से लेकर दसवीं शताब्दी तक के तमसावृत्त इतिहास में, राजपूत जाति भी जिनकी गण्ना कभी भी ब्रायों में न हुई थी, उस समय में ख्याति में त्रायो, जिस समय देश को त्रानेक त्रार्य जातियाँ त्रापसी संघषों एवम् युद्धों में फँसी हुई थी । यह नवीन जाति ऋपनी वीरता के कारण धीरे-धीरे कन्नीज, दिल्ली, लाहौर तथा अन्य स्थानों पर ऋधिकार करती चली गयी, जो किसी न किसी कारण खाली पड़े थे। जिस प्रकार ईसवी पूर्व के चौथी शताब्दी में, ठीक उसी प्रकार ईसा की आठवीं से लेकर दसवीं <mark>शताब्दी में राजव शों का संघर्ष नहीं के बरावर रहा । यह संघर्ष वास्तव</mark> में जातियों का शक्ति प्राप्ति के लिये किया गया संघर्ष था न कि राजव शों का। प्राचीन राजव शों के स्थान में नई-नई जाति के लोगों ने ब्राकर उनके सभी स्थानों पर अधि-कार जमा लिया । उन राजनैतिक परिवर्तनों ने ऐसे सन्तुलन बनाये रखने के लिये प्रत्येक वार धार्मिक परिवर्तनों को भी जन्म दिया । ईसवी पूर्व की चौथी शताब्दी में मगध के नवीन शासकों के उदय ने जिस प्रकार बौद्ध धर्म को फलने फुलने का रास्ता साफ किया उसी प्रकार १० वीं शताब्दी की नव जागृत राजपूत जाति ने पौराणिक हिन्दू धर्म को पल्लवित पुष्पित करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी। राजनैतिक उथल पुथल ने न केवल पुराने राजव शों को ही समाप्त किया किया, वरन् उनके समय के प्रचलित धर्म को भी पीछे छोड़ दिया।

इस पुस्तक के परिचय वाले झंग में हम देख चुके हैं कि भारतीय इतिहास की झाठवीं से लेकर दसवीं शताब्दी ठीक इसी प्रकार की है, जिस प्रकार की यूरोपीय इतिहास की पांचवीं से लेकर दसवीं शताब्दी। भारत में भी झीर यूरोप में भी प्राचीन संस्थाओं, व्यवस्थाओं एवं राजवंशों का नाश हुआ और उनके स्थान पर नवीन संस्थामें, व्यवस्थायें तथा राजवंशों का उदय हुआ। यूरोप में इस प्रकार जिस नवीन जाति का उदय हुआ, वह जर्मन चाित थी। तथा भारत में जो नवीन जाित शिक्तार सम्पन्न हुई, वह राजपूत जाित थी, इन दोनों हो नवीदित जाितयों को आगे चल कर एक सर्वया नवीन वर्षर विदेशी शिक्त अर्थात् मुसलमानों का सामना करना पड़ा। इस नवींनतम् संवर्ष में यूरोप ने अपनी स्वतन्त्रता बचा ली। भारत ने भी संघर्ष किया परन्तु वह असफल रहा।

हम यह भी देख चुके हैं, कि भारत में जिस नवीन जाति का उदय हुत्रा, उस राजपूत जाति की गणना आयों में नहीं की जाती थी। कम से कम आठवीं शताब्दी के अन्त तक इन लोगों की गणना आर्य हिन्दुओं में नहीं की जाती थी। इनका वर्णन न तो किसी भारतीय साहित्य में श्राया है श्रीर न किसी विदेशी पर्यटक ने ही इनकी कहीं चर्चा की है। उनके सम्बन्ध में किसी प्राचीन संस्कृति का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता श्रतएव उनके मूलश्रीत के विषय में श्रनुमान लगाने के श्रतिरिक्त कोई चारा नहीं है। डा॰ विल्सन का मत है कि ये राजपूत लोग उन शक श्राकामकों की सन्तानें हैं, जो विक्रमादित्य के शासन के पूर्ववर्ती समय में प्रायः नियमित रूप से भारत पर श्राक्रमण किया करते थे। यद्यपि विक्रमादित्य ने उन्हें करारी हार दी श्रीर उनकी शिक्त को छिन्न-भिन्न कर दिया फिर भी वे सब के सब भारत से वापस लीट कर नहीं गये। उनको एक बड़ी संख्या भारत में ही यत्र तत्र विखर गयी। वे यहाँ को, विशेष कर दिल्लिणी तथा पिश्चमी भारत के देशों की साधारण जनता में मिल कर रहने लगे। पुराणों में इस बात के संकेत स्पष्ट नहीं मिलते हैं कि राजपूत लोग भारतीय नहीं थे, बिल्क वे बाहर से श्राये। एक जनश्रुति इस प्रकार कही जाती है कि महर्षि विशय्ट ने श्रावू पर्वत पर एक विशाल यज्ञ किया, जिसकी श्रिप्त से चार बीर पुरुष उत्पन्न हुये। इन्हों चारों वीर पुरुषों से परिहार, परमार, चालुक्य तथा चीहान।वंशों की प्रारम्भ की उत्पित हुई। कालान्तर में विभाजन होते-होते इन्हों चार जातियों से राजपूतों की छत्तीस जातियों का उदय हुश्रा।

चालुक्यों ने गुजरात में अपनी शक्ति स्थापित की। वहाँ उन्होंने पट्टन या पाटन नाम की नई राजधानी बसाई। गुजरात के बल्लभी लोगों की सत्ता को अपने ग्रधिकार में लाकर इन लोगों ने बल्लभियों की शक्ति को नष्ट मुद्द कर दिया। परभार शाला ने पश्चिमी मालवा को अपना केन्द्र बनाया तथा परिहारों ने मारवाड़ में अपनों शिक्त बढ़ा ली। चौहान लोग और भी पूर्व की ओर बढ़ कर दिल्ली तक जा पहुँचे। इन चार के अतिरिक्त और भी राजपूत जातियाँ थी, जिनके मूल ओत को लोजने के लिये विभिन्न कल्पनायें की गयी हैं भिवाड़ के रिग्म लें वंशन हैं। एकि दूसरी परम्परा के अनुसार मारवाड़ के राठौर लोग पौरागिक नायक हिरण्यकश्यप की वंशावली में हैं। इसी अकार इन राजपूत जातियों के मूल ओत की विभिन्न कल्पनायें की गयी हैं। इसी अकार इन राजपूत जातियों के मूल ओत की विभिन्न कल्पनायें की गयी हैं। इसी अकार इन राजपूत जातियों के मूल ओत की विभिन्न कल्पनायें की गयी हैं।

राजपूतों का मूलश्रोत चाहे जो भी रहा हो, श्रीर चाहे उनके विषय में कितने ही विवाद व कितनी हो कल्पनायें क्यों न की गयी हो, परन्तु यह निर्विवाद है कि नचोदित राजपूत जाति हिन्दू सम्यता व हिन्दू धर्म की देन नहीं हैं। वे यहाँ वाहर से से श्राये। किसी धर्म में जो लोग नये-नये प्रवेश करते हैं, उनके उत्साह की सीमा नहीं तेती। राजपूत जाति भी इस नियम का श्रपवाद नहीं थी। उन्होंने जिस धर्म में प्रवेश

किया उसे उन्नत एवं सर्वं प्राह्म बनाने में उन्होंने अपनी सारी शिक्तयां लगा दी। इन नये च्नियों की इस भावना का ब्राह्मणों ने लाभ उठाया। वे भी उत्साह पूर्वं क धर्मों नि में लग गये। च्नियों ने ब्राह्मणों को प्रधानता दी, सहायता दी आरों उनकी मन्त्रणा से कार्य करने लगे। इस उपकार का बदला ब्राह्मणों ने इस प्रकार दिया कि उन्हें वास्तविक च्नि की तरह हो मानने लगे। दसवीं शताब्दी के अन्त तक श्राते-श्राते चारों ओर पीराणिक हिन्दू धर्म का हो वोल वाला हो गया। इस राजनैतिक एवम् धार्मिक परिवर्तनों ने कन्नों ज, मथुरा एवं अन्य नगरों को इस प्रकार की समृद्धि तथा सीरभ प्रदान किया कि गजनी में वैठे हुये महमूद की जवान से राल टपकने लगी, श्रीर इसके परिणाम स्वरूप उसने भारत पर एक के बाद एक सन्नह आक्रमण किये तथा असंख्य धन जन की हानि की। इन नवीन राजाओं ने केवल अपने आपसी भगड़े के द्वाराङ्ग समय की सङ्गठित शिक्त को हो नष्ट नहीं किया, वरन् वे स्वयं भी अपने विनाश का चेत्र तैयार करने लगे। उनकी आपस में भी नहीं वनी और इसी कारण वे कभी एक हो कर दुशमन के मुकावले में भी खड़े न हो सके।

### श्रड्तालीसवाँ श्रध्याय

## वंगाल तथा उड़ीसा

प्राचीन भारत की सम्यता के इतिहास के द्वितीय काल जिसे हम ऐतिहासिक काव्य काल कहते आये हैं, मगध तथा अंग के राज्य, (विहार के दिल्ल्णी-पूर्वी भाग को अंग कहते हैं) आयों के आधिपत्य में नहीं थे। उसके बाद वाले काल में अर्थात ईसवी पूर्व की दसवीं शताब्दी के बाद ही मगध पूरा-पूरा आर्य सम्यता के विस्तार में आ-सका । उस समय मगध को शक्ति इस तरह बढ़ती गई कि एक समय ऐसा भी आ गया जव उसने गङ्गा के मैदान में बसे हुये आर्य राजाओं को भी आत्मसात् कर लिया। मगध ने गङ्गा के मैदान को राजनितिक रूप से अपने वश में अवश्य किया, परन्तु धार्मिक, आध्या-मिक एवं सांस्कृतिक हिन्द से उसने इस मैदान की ही अधीनता स्वीकार की। मगध में आर्य संस्कृति तथा सम्यता का प्रचार ज्यों-ज्यों अधिक होता गया, मगध का प्रकाश त्यों त्यों बढ़ता गया और धीर-धीर उसने बंगाल तथा उड़ीसा को भी प्रकाशित करना प्रारम्भ

कर दिया । इस प्रकार वंगाल तथा उड़ीसा में श्रार्य सम्यता की प्रथम किरण मगध के माध्यम से पहुँची ।

ईसा की चीथी शताब्दी में जब यूनानी लोगों ने भारत को देखा तो उस समय उड़ीसा में तथा बंगाल में शिक्त, प्रभुत्व एवम् गीरवपृर्ण राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। उन राज्यों को उन्होंने एक ही नाम से पुकारा। उसे वे लोग किलंग का राज्य कहते थे। ईसा के पूर्व की तीसरी शताब्दों में किलंग को श्रशोक ने जीत लिया। श्रशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि इस विजय ने बंगाल तथा उड़ीसा में बीढ मत के प्रचार एवम् प्रसार का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इतना ही नहीं उत्तरी भारत के सम्य एवम् मुसंस्कृत लोगों से इन लोगों का सम्पर्क भी इसी विजय के कारण हुआ।

घीरे घीरे श्रवाध एवम् श्रज्ञात रूप से वंगाल सम्यता में भी श्राँर महत्ता में भी निरन्तर श्रागे बढ़ता रहा। बौढ़-काल के श्रन्तिम समय तक श्राते-श्राते वंगाल की शिक्त को मान्यता मिलने लगी थी। गौड़ के समीपस्थ कर्णसुवर्ण के राजा शशांक (नरेन्द्र गुप्त) ने सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ काल में ही शीलादिस्य महान् के बड़े भाई राज्यवर्धन को युद्ध में परास्त किया था। जब ६४० ई० में बहेनत्सांग भारत में श्राया तो उत्तरी वंगाल में उसने सशक्त एवम् सुसम्य राज्यों को देखा। पूर्वी वंगाल का समतल, श्रासाम का कामरूप तथा दिल्ली वंगाल का ताम्रिलित राज्य तथा पश्चिम वंगाल में कर्णसुवर्ण का राज्य था। ये सभी राज्य उसी भूभाग में थे, जिसमें श्राज के राजशाही, ढाका, वर्दवान, श्रासाम तथा कलकत्ता है। इन सभी राज्यों का वर्णन पिछले श्रध्याय में दिया जा चुका है, श्रतएव यहाँ उनके वर्णनों को दृहराने की श्रावश्यकता नहीं है। इसके बाद नवीं शताब्दी के पूर्व तक फिर वंगाल का वर्णन नहीं मिलता।

उधर ताम्रपत्रों पर लिखे गये कुछ दान पत्र मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि जब मुसलमानों ने भारत विजय किया, उसके तीन सी वधों पूर्व तक बंगाल में पाल वंश तथा सेन वंश के लोगों का राज्य था। डा० राजेन्द्र लाल मित्र ने बड़े ही यतनपूर्व के खोज करके इस विषय की सूचनायें एकत्र की हैं, तथा उन्हें 'पाल तथा सेन वंश' नाम के निवन्ध में रक्खा है, जो उन्हीं की लिखी पुस्तक "इन्डो आर्यन्स" के दितीय भाग में छप चुका है। नीचे दी हुई राजाओं की सूची उसी निवन्ध से ली गयी है। डा० मित्र ने हर राजा के राज्य काल का श्रीसत २० वर्ष माना है।

#### वंगाल तथा उड़ीसा

### (पश्चिमी तथा उत्तरी बङ्गाल में पालवंश )

|                                          | •                             |  | **    | •           |      |  |
|------------------------------------------|-------------------------------|--|-------|-------------|------|--|
| राज                                      | गत्रों का नाम                 |  |       | सम्         | सम्य |  |
| १                                        | गोपाल                         |  | •••   | <b>二</b> ሂሂ | ई०   |  |
| २                                        | धर्मपाल                       |  | •••   | ८०५         | "    |  |
| ₹                                        | देववाल                        |  | •••   | 584         | 66   |  |
| 8                                        | विग्रहपाल                     |  | •••   | ६१५         | "    |  |
| પૂ                                       | नारायण्पाल                    |  | ***   | ६३५         | "    |  |
| ६                                        | राजपाल                        |  | •••   | ६५५         | 77   |  |
| O                                        | <b>त्रशा</b> त                |  | • • • | ६७५         | "    |  |
| 2                                        |                               |  | •••   | ४३३         | "    |  |
| 3                                        |                               |  | •••   | १०१५        | "    |  |
| १०                                       |                               |  |       | १०४०        | "    |  |
| ( सेन वंश-पूर्वां तथा समुद्रतटीय वंगाल ) |                               |  |       |             |      |  |
| १                                        | वीरसेन                        |  | •••   | <b>ह</b> ८६ | ई०   |  |
| २                                        | सामन्त सेन                    |  | •••   | १००६        | "    |  |
| Ę                                        | हेमन्तसेन ( पूरे वङ्गाल में ) |  | •••   | १०२६        | "    |  |
| ٧                                        | विजय सेन ( सुखसेन )           |  | •••   | १०४६        | "    |  |
| પ્                                       | वल्लाल सेन                    |  | •••   | १०६६        | "    |  |
| Ę                                        | त्तदमण से                     |  | •••   | ११०६        | "    |  |
| હ                                        | माधव सेन                      |  | •••   | ११३६        | "    |  |
| 5                                        | केशव सेन                      |  | •••   | ११३८        | 33   |  |
| 3                                        | लद्मर्णेय ( ऋशोक सेन )        |  | •••   | ११४२        | 23   |  |
|                                          |                               |  |       |             |      |  |

### मुसलमानों की विवय १२०४ ई० के करींव।

पाल वंशीय राजा श्रों ने श्रपनाया तो बीद पर्म परन्तु वे हिन्दु श्रों के प्रित सहिष्णु ही नहीं थे वरन् उदार भी थे। राज्य में हिन्दू धर्मानुयायी भी उच्च पदों पर रक्षे गए थे तथा हिन्दु श्रों को एवम् हिन्दू संस्था श्रों को भी राज्य की श्रोर से भूमि दान में दी गयी थी। पाल वंश वालों का श्राधिपत्य पूर्वी वंगाल पर तो कभी भी नहीं रहा, परन्तु डा० मित्र के श्रनुसार उनका शासन भागीरथी के पिन्छिमी तट पर वहाँ तक था जहाँ तक विहार की सीमा थी। शायद इससे भी कुछ श्रागे तक यह राज्य रहा हो श्रयांत् सारा प्राचीन मगध इनके श्राधिपत्य में रहा हो। उत्तर की श्रोर वर्तमान तिरहुत,

मालदा, राजशाही, दिनाजपुर रंगपुर तथा वागुरा तक का भूभाग इनके शासन में था। ये सभी प्रदेश प्राचीन काल के महान पुंथवर्द्धन राज्य के श्रंग थे। गंगा का डेल्टा प्रदेश शायद उनके राज्य के वाहर था

प्रथम पाल वंशीय राजा गोपाल का नालन्दा में एक छोटा सा शिलालेख मिला है, जो यह सिद्ध करता है कि इस महान् राजा ने मगध को जीत लिया था। इस वात की पुष्टि तारा नाथ जी द्वारा भी हो जाती है, जिनका कहना है कि-"गोपाल ने वंगाल में शासन करना प्रारम्भ किया तथा वाद में मगध को भी जीत लिया।" जनरल कनिंघम के ग्रमुसार गोपाल ने ८१५ ई० में शासनाधिकार ग्रपने हाय में लिया। डा० मित्र के अनुसार गोपाल का शासन ८५५ ई० में प्रारम्भ हुन्ना । दोनों विद्वानों द्वारा मान्य तिथियों में चालीस साल का अन्तर है। गोपाल के उत्तराधिकारी धर्मपाल ने ग्रपने साम्राज्य को वृहत्तर किया। उसने प्रवल की पुत्रो कन्या देवी से व्याह किया। प्रवल "कई देशों का राजा" था। धर्मपाल का उत्तराधिकारी था देवपाल, जो महान् विजेता था। कुछ शिलालेखों के श्रनुसार उसने कामरूप तथा उड़ीसा की भी विजय किया, परच्तु तारानाथ जी के अनुसार देवपाल ने हिमालय तथा विध्याचल के बीच के समूचे उत्तरी भारत को ग्रापने ग्राधीन कर लिया था। एक ग्रान्य शिलालेख के अनुसार देवपाल के समय में जितनी भी युद्ध यात्रायें हुई, उन सबका नेतृत्व उसके भाई जयपाल ने किया था, जिसके पुत्र विग्रहपाल ने दो एक ऋल्पकाल तक ही गद्दी पर वैठने वालों के बाद स्वयम् राज्यारोहरा किया। इन ग्राल्यकालीन राजाग्रों का नाम डा॰ मित्र की सूची में छूट गया है। भागलपुर में प्राप्त ताम्रलेख के अनुसार विम्रहपाल ने हैहय राजकुमारी से व्याह किया। यह विश्वास किया जाता है कि हिहय लोग भी राजपूत थे। इन दोनों के संयोग से उरवन्न राजकुमार नारायण पाल श्रपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ । इसी नारायंग वाल का पुत्र राज्यवाल उस समिय पूरे उत्तरी भारत पर शासन कर रहा था, जब १०१७ ई० में महमूद अर्जनबी अपनी विसाली बोहिनी के साथ कन्नोज के द्वारे पर त्रा खड़ा हुन्ना । इस हिंसाव से डॉ॰ राजेन्द्र लॉल तिमन द्वारा भानी गयी तिशिक्षिमान्य महीं हो। सकती, हिंद है। अल्लाहर राज्ये हैं। इसका । गाँउ । अल्लाहर राज्ये हैं।

राज्यपाल के उत्तराधिकारियों के वारे में कुछ । अधिक जानकारी देने वाली हिमामग्री का अभाव है । महिपाल ने तार नाथ के अनुसार वावन वालों तक राज्य किया था और इसी लिए जेनरल किनियम ने भी महिपाल का शासन काल सन् १०२० से १००० ई० तक माना है । एसा वहा जाता है कि उड़ीसा का शावितशाली राजा महिपाल का करद था। महिपाल का जो भी

उत्तराधिकारी हुन्ना, उसी के समय में पूर्वी वंगाल में सेन राजान्नों की शक्ति वढ़ने लगी न्त्रीर धीरे-धीरे उन्होंने पूरे पूर्वी वंगाल प्रदेश को ही पालवंश के त्र्रधिकार में कर लिया। इस प्रकार पालवंशीय राजान्त्रों का त्र्राधिपत्य केवल मगध पर ही शोष रहा, जहाँ वे सन् ११७⊏ ई० तक शासन करते रहे। उस वर्ष के वाद एकाएक हो उनकी शक्ति का खात्मा हो गया।

डा० राजेन्द्र लाल मित्र के मतानुसार सेन वंश का प्रथम राजा वीरसेन ही वह स्रादि सूर है, जो कन्नीज से पाँच ब्राह्मण तथा पाँच कायस्य इसलिये ग्रपने साथ लाया था कि वंगाल में शिच्तितों की भी कमी थी, विद्वानों की तो वात ही नहीं थी। ग्रादि सूर ने इन्हीं दस व्यक्तियों के द्वारा वंगाल में विद्या प्रचार की योजना बनाई थी। जेनरल किनंघन का मत है कि वीरसेन उन सेन राजान्त्रों का सुदूर पूर्वज था जो वगाल में वाद में स्थापित हुये ग्रीर वीर सेन का शासन काल सातवीं शताब्दी में था। ऐसा सोचना ग्रस्वाभाविक भी नहीं है, क्योंकि जो दस ब्यक्ति कन्नीज से ग्राये थे, उननी संख्या न्यारहवीं शताब्दी तक इतनी बढ़ गयी कि बल्लालसेन को उन्हें ग्रन्य लोगों से ग्रलग करने के लिये नियम बनाने पड़े। जेनरल किनंघम के मतानुसार सामन्त सेन से लेकर लद्मणेय तक जितने भी सेन राजा हुये, वे सब के सब सन् ६७५ से लेकर ११६८ ई॰ के बीच में हुये।

सामन्त सेन तथा उसके पुत्र हेमन्त सेन के बारे में प्रायः कुछ भी नहीं ज्ञात है। हेमन्त सेन का उत्तराधिकारी हुआ विजयसेन उपनाम सुखसेन, जो समूचे वंगाल का मालिक था। विजय सेन का ही पुत्र हुआ वल्लाल सेन, जो वड़ा प्रतापी तथा गौरवशाली हुआ।

त्रादिस्र ने जिन आहागों की स्रायात किया था वे ही समय पाकर इतने स्रिधिक वह गये कि यह मालूम हीने लिंगा कि कन्नीज के ब्राह्मणों, कायस्थी तथा बंगाल के ब्राह्मणों कायस्थों में कोई मेद ही नहीं रह जायगा। इस स्रश्नांका को दूर करके के लिये वल्लाल सेन ने नियम बना दिय। कि बंगालियों एवम् कन्नीजियों में वैवाहिक सम्बन्ध न हों। बल्लाल का विचार था कि कन्नीजियों की शुद्धता कायम रक्षी जाय। बल्लाल तथा उसके उत्तराधिकारियों ने कितने ही उल्फान पूर्ण नियम बनाये स्रोर इस प्रकार उन लोगों को भी ऊँचा उटाने का प्रयत्न किया, जो किसी तरह इन कन्नीजियों के संसर्ग में स्त्रा चुके थे। एक सम्भावना इस बात की भी है कि ये नियम उपनियम स्वयम नवागतों (कन्नीजियों) ने ही बनाये हो स्त्रीर बल्लाल ने उन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया हो।

लद्मण्सेन बल्लाल का उत्तराधिकारी हुन्ना । ह्लायुध उसका प्रधान मंत्री था, जिसने 'ब्राह्मण्-सर्वस्व' नामक ग्रन्थ की रचना की । मुसलमान इतिहासकारों के म्रमुसार इस राजा ने गौड़ नगर की खूब उज्जत किया । लद्मण् सेन के बाद उसके दो पुत्र ग्र्यात माधवसेन तथा केशवसेन उत्तराधिकारी हुये । इसके पश्चात् ग्रांतिम राजा हुन्ना लद्मणेय, जिसके समय में बिख्तयार खिलजी ने बंगाल को जीत लिया । यह घटना एक मत से सन् १२०४ ई० में तथा दूसरे मत से सन् ११६= ई० हुई ।

सेन परिवार की राजधानी विक्रमपुर में थी जो ढाका के समीप है। ग्राज भी जब कोई यात्री वंगाल के दर्शनीय स्थलों को देखता हुग्रा ढाका के पास पहुँचता है तो वहाँ उसे वल्लाल के महलों के ग्रवशेप दिखाये जाते हैं। जिस प्रकार पाल वंशीय राजा लोग सब के सब बीढ़ थे, उसी प्रकार सेन वंशीय सभी राजा हिन्दू मतानुयायी थे। मने की बात यह है कि ज्यों-ज्यों इस प्रदेश में राजनैतिक परिवर्तन होते गये त्यों-त्यों धार्मिक परिवर्तन भी चालू रहे तथा इस प्रकार बीढ़ धर्म का ग्रम्तु त्या लाल वंशीय ग्रम्त के साथ ही हुग्रा तथा हिन्दू धर्म का ग्रम्भु दय सेन वंशीय ग्रम्भु दय के साथ ही हुग्रा। वास्तव में राजवंशों के उत्थान ग्रयवा पतन की यह प्रकिया देखने सुनने में जितनी सरल है, उसके कारण उतनी ही ग्रिधिक गम्भीर हैं। किसी भी देश के इतिहास में यह विरोधाभास ग्रवश्य ही परिलक्षित होता है। भार। में प्रवीं, हवीं तथा दसवीं शताब्दी में पीराणिक हिन्दू धर्म बीढ़ धर्म के शव पर ही खड़ा हुग्रा।

पाल तथा सेन वंशीय राजा लोग किस जाति तथा वर्ण के थे, इस प्रश्न को लेकर इतिहास जानने वाले विद्वानों में पिछले वर्षों बड़ा वादाविवाद उठा था। श्रनेक मत के विद्वान अपने अपने मतों को सही सिद्ध करने के लिये अनेक प्रकार के तर्क दे रहे थे। इस वादाविवाद में भाग लेने वाले विद्वानों में डा॰ राजेन्द्र लाल मित्र तथा जेनरल किम्पम मुख्य थे। इस वादाविवाद के विस्तार में जाने की हमकों आवश्यकता नहीं है अतएव हम केवल उन परिगामों पर ही विचार करेंगे, जो हमारे काम के लिये विश्वासनीय प्रतीत होते हैं।

वंगाल में पालवंशीय राजा लोग उसी समय में राज्य कर रहे थे, जिस समय में पिश्चमी भारत में जयपाल तथा अनंगपाल सुबुक्तगीन तथा महमूद गजनवी के आक्रमणों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। यदि हम यह मान लें कि पाल तथा सेन वंशीय राजा लोग उसी नवीन जाति में से थे, जिन्होंने भारत के स्थान-स्थान पर अपने नये राज्य नवीं तथा दसवीं शताब्दी में स्थापित किये थे, तो हमारा ऐसा अनुमान लगाना अनुचित न होगा। वे चृत्रिय थे, परन्तु इन्हें चृत्रिय केवल इसलिए ही कहा जाता है

कि उन्होंने राज्य स्थापित किये थे तथा युद्धों में विजय प्राप्त की थी। श्रतएव वे राजा जाति के थे ध्रर्थात् च्हित्रय थे। भारतीय वर्ण व्यवस्था में राज्य करना, प्रजा की रच्चा करना च्हित्रों का हो काम माना गया था, श्रतः जो भा राजा हुये उन्होंने स्वयम् को च्हित्रय तो कहा, दूसरे लोगों ने भी उन्हें च्हित्रय ही कहना प्रारम्भ किया। इसी के श्रनुसार राजपूतों ने श्रपने को सिंह कहना प्रारम्भ कर दिया। श्रीर भी ध्रागे चलकर मराठा राजा शिवाजी ने भी श्रपने को च्हित्रय ही कहा है।

वंगाल के सेन वंशीय लोग वहीं हैं, जिन्हें आजकल वैद्य कहा जाता है, अर्थात वे श्रीषधोपचार करने वाली जाति के हैं। इसी तर्क के बल पर यह माना जाता है कि सेन वंशीय राजा लोग भी इसी शाखा के थे। उस मान्यता को मान लेने के पहले यह भी जान लेना त्रावश्यक है कि भारत में दिख्या तथा पश्चिम के भूभागों को छोड़ कर ग्रन्य किसी भी स्थान में स्रीपधोपचार करने वालों की कोई जाति विशेष नहीं होती थी। स्रतएव सेन वंशीय राजा लोग भी यदि वैद्य जाति के थे तो वे स्रवश्य ही दिवाण पश्चिम भारत से त्राये होंगे। हमने पीछे इस वात को दिखाया है स्त्रीर स्त्रागे भी दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि मनु के समय में भी तथा कई शताब्दियों बाद तक वैद्यों की कोई अलग जाति नहीं थी । यही दशा कायस्थों की थी ऋर्थात् उनकी भी ऋलग जाति नहीं थी । लिपिक का कार्य करने वाले लोग भी श्रीर वैद्यों का काम करने वाले समूची श्रार्य जाति के अन्तर्गत जो चत्रिय एवम् वैश्य वर्ण के लोग थे, उन्हों में से होते थे। उनका अलग चर्ण विभाग तो बहुत वाद में हुन्ना। तब हम यह कैसे मान सकते हैं कि सेन वंशीय न्तोग वैद्य जाति के थे। जहाँ तक सूचनायें प्राप्त हैं, वंगाल ही भारत का एक ऐसा स्वा है, जहाँ वैद्य नाम की एक ऋलग जाति हैं। ऐसी दशा में यह कैसे माना जा सकता हैं कि सेन वंशीय राजा लोग वैद्य जाति के थे। जहाँ से यह लोग वंगाल में स्त्राये थे, वहाँ वैद्यों की कोई ऋलग जाति होती ही नहीं थी।

वास्तविकता यह है कि सेन वंशीय राजा लोग दिल्एणी पश्चिमी भारत के किसी राज घराने के ही उत्तराधिकारी थे, जो किसी न किसी कारण से अपना देश छोड़ कर वंगाल की ओर चले आये थे। यह भी सम्भावना है कि वे लोग सीराष्ट्र देशीय चल्लभी सेन वंशा से हों या दिल्एण के किसी भी अन्य राज में सेन वंशीय कोई मूल पुरुष रहता रहा हो। इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं होना चाहिये कि वंगाल के सेन वंशीय राजा किसी लड़ाकू जाति के अवश्य रहे होंगे। इनके पूर्व जों ने चूँ कि राज्य स्थापना की थी, और राज्य करना भारतीय वर्ण व्यवस्था के अनुसार च्रियों का ही काम था, अतः ये लोग भी अपने को च्रिय ही कहने लगे और इन्हीं के अनुसार अन्य लोग भी इन्हें ऐसा

ही कहने लगे। ये लोग वल्लभी व'श के भी हो सकते हैं श्रीर राजपृत तथा वैश्य जाति से भी हो सकते हैं।

पूर्वी वंगाल के जो निवासी सेन वैद्य जाति के हैं, वे अपना सम्बन्ध वड़ी आसानी से एवम् सफलता पूर्व क वल्लाल सेन या उसके उत्तराधिकारियों के साथ स्थापित कर सकते हैं, परन्तु प्राचीन सेन व'शीय लोगों को हाम में चूर्ण एवम् मलहम लेकर वंगाल में आया हुआ मानने से अधिक समक्त में आने वाली तथा इतिहास समत तो यह मान लेना होगा कि प्राचीन वेश्यों के व'शज या सेन व'शीय [च्त्रिय राजाओं के व'शज अब वंगाल कीं वर्तमान वैद्य जाति में समाहित हो गये हैं।

हर विषय के विचार से यह वात भी महत्वपृर्ण है कि इसी स्थान पर हम यह भी विचार कर लें कि वंगाल के लोग किस जाति के हैं। वंगाल में भूत काल में भी श्रीर श्राज भी युद्ध श्रार्थ रक्त रखने वालों की संख्या तुलनात्मक दृष्टि से बहुत थोड़ी है । यहाँ के ब्राह्मणों का रक्त शुद्ध आयों का है, परन्तु वर्ण ब्राह्मण उनसे ग्रलग हैं। ये वर्ण ब्राह्मण जिस जाति की उपासना पदःति व्रपनाते हैं, उसी जाति के हैं,। कायस्य भी त्रार्थ रक्त के हैं, परन्तु छुद्र-कर्मा तथा कृषि-कर्मा लोग नैसे भन्डारी इत्यादि इनसे श्रलग हैं। ये लोग श्रपने को कायस्थ ही कहते हैं, परन्तु वास्तविक रूप में ये शूद्र हैं। वैद्य लोगों की संख्या धुकेन्द्रित एवम् वहुत कम है, तथा उनका रक्त शुद्ध भ्रायों का है। ये लोग प्राचीन वैश्यों के वंशज है। व्यापारी वर्ग में से सुवर्ण विनिक तथा कुछ अन्य लोग आर्य रक्त के ही हैं। कुम्हार, जुलाहे, लोहार सुनार और अन्य कारीगर लोग वास्तव में प्राचीन वैश्यों की सन्तान हैं। विभिन्न पेशा श्रपनाने के के कारण विभिन्न नामों से पुकारे जाने लगे हैं। यहाँ यह वात भी ध्यान में रखना चाहिये कि उप जातियों में कितने ही वे पराजित ग्रादि वासी भी घुस ग्राये हैं, जिन्होंने वही काम करना त्रारम्भ कर दिया, जिन्हें विजेता त्रायों का त्रादेश मिला। जिस त्रादि वासी ने जो काम सीखा वह उसी काम को पीढ़ी दर पीढ़ी करता गया ग्रौर घोरे-धीरे उसके वंशज उसी प्रकार का कार्य करने वाले आयों में मिलते चले और एक दिन वे पूर्ण रीति से उसी उपजाति के अंग वन गये। इनके अतिरिक्त इस देश में कृषि कार्य करने वाले, पशु चराने वाले चरवाहे, शिकार करके जीवन यापन करने वाले न्याप, श्रीर मछली मार कर जीवन निर्वाह करने वाले मघुवाहे, कैवर्त, चांडाल तथा कृषि-कार्य रत मुसलमान लोग निस्तन्देह अनार्य जाति के हैं या यों कहना ठीक होगा कि वें वंगाल प्रान्त के आदि वासियों की सन्तान हैं। और भी आगे जाने पर वागदी, वौरी, डोम तथा हारी जाति के लोग हैं जो स्रादिवासियों के व शज तो हैं, परन्तु स्रभी वे पूर्ण रूपेण हिन्दू संस्कारों को नहीं अपना सके हैं।

त्रव हम श्रपना ध्यान उड़ीसा के इतिहास पर केन्द्रित करते हैं। वंगाल की ही तरह त्रार्य लोग उड़ीसा में भी दार्शनिक काल में वसे। वंगाल में प्राचीन श्रायों के स्मारक नहीं पाये जाते, परन्तु उड़ीसा की पहाड़ियों में वनी हुई गुफार्ये तथा उन्हीं में निर्मित राज महल स्त्राज भी उन प्राचीन स्त्रायों की स्मृति वरवस दिला देते हैं, जो त्र्यति सुदूर त्र्रातीत में इतस्ततः भ्रमण करते हुये उड़ीसा में त्र्याकर बस गये। बीद प्रचारकों के दल के दल इस प्रदेश में सद्धर्म का प्रचार करने के लिये श्राये तथा यहाँ की गुफाओं को निवास स्थान बना कर श्रपने जीवन को शान्ति की खोज तथा गम्भीर चिन्तन में लगाया। इन गुफाओं का यदि पुरातत्व की दृष्टि से अध्ययन किया जाय तो पता लगेगा कि इनमें से कितनो ही गुफायें श्रशोक महान् के पूर्ववर्ती काल की प्रतीत होंगी । कटक तथा पुरी के बीचोबीच दो बालुका निर्मित पहाड़ियाँ स्रचानक जंगल से निकली हुई भालूम होती हैं। इन्हें खण्डगिरि तथा उदयगिरि कहते हैं। इनकी चोटियों पर तथा दलानों पर स्रनेक वर्गाकार तथा स्रठपहलू कोठिरयाँ तथा कितने ही बड़े-बड़े भवन बने हुए दिखाई पड़ते हैं। इनमें से जो सर्वाधिक प्राचीन हैं, वे अकेली कोठरियों के रूप में हैं। वे शायद हो निवास योग्य जान पड़ती हैं। हाँ, वे लोग स्रवश्य इनमें रह सकते होंगे, जिन्होंने जीवन के सारे सुखों को लात मार कर एकान्त जीवन में ही सुख शान्ति की खोज करने के इच्छुक रहे हों। समय बीतने के साथ ही साथ यहां बृहद से बृहहत्तर गुफा भवन वनते रहें। पहले की गुफार्ये सादी ही यी, स्रर्थात् उनकी दीवालों पर न तो चित्रकारी ही थी स्त्रीर न खुदाई का काम ही, परन्तु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, त्यों-त्यों इन महलों के त्राकार प्रकार में तो वृद्धि हुई ही, साथ ही साथ सजावट में भी वृद्धि होती गयी। यहाँ तक कि सबसे बाद में बनाये गये भवन तो राज सभात्रों एवम् राजा रानियों के निवास योग्य हैं। दीवालों तथा द्वारी पर श्रद्भुत खुदाई के काम किये गये हैं। इसमें सन्देह नहीं कि श्रशोक द्वारा कलिंग विजय के वाद हो इन सुन्दर बीद कला कृतियों को अवतारणा हुई। हम पहले ही कह चुके हैं कि उड़ीसा में श्रशोक के कई शिलालेख पाये गए हैं।

उड़ीसा के बौद्ध युगीन इतिहास की हमें बहुत ही कम जानकारी है। इस स्थान के इतिहास पर सर्व प्रथम मि० स्टर्लिङ्ग का ध्यान ग्राकिषत हुग्रा, जिसने ग्रपने ग्रपार परिश्रम के फल को एशियाटिक रिसर्चेंज के पन्द्रहवें भाग में प्रस्तुत किया। उस कृति के कारण डा० राजेन्द्र लाल मित्र एवम् इन्टर जैसे—दो एक यूरोपीय ग्रनुसन्धान कर्ताश्रों ने इस कार्य की ग्रोर ध्यान दिया।

ईसा की पांचवीं शताब्दी के तीन चरणों में यहाँ जिन लोगों का राज्य रहा वे

चौद्ध मतानुवायी थे, जिन्हें सन् ४७४ ई० में केशरी राजवंश के संस्थापक अर्थात् ययाति केशरी ने निकाल बाहर किया तथा इस भूभाग में केशरी वंश की नींव डाली, राजवंश के परिवर्तन ने धार्मिक परिवर्तन को भी जन्म दिया, अर्थात् केशरी वंश वाले बौद्ध धर्म को छोड़ कर हिन्दू धर्म को मानने लगे छोर उनके शासन में वरावर हिन्दू धर्म को ही प्रश्रय मिलता गया। इस राजवंश ने कुल मिलाकर सात शताब्दियों तक राज्य किया छीर उन्हीं की स्थापना के बाद से उड़ीसा प्रान्त का अधिक इतिहास 'प्रारम्भ हुआ। नीचे लिखी वंशावली मि० हन्टर को देन है, जिसे देखना पाठक पसन्द करेंगे:—

| 1             |       |             |           |       |          |           |        |            |
|---------------|-------|-------------|-----------|-------|----------|-----------|--------|------------|
| २ ययाति       | केशरी | ४७६         | ई ०       |       | मधुस्दन  | केशरी     | ४०३    | इ०         |
| २ सूर्द       | >>    | प्रइ        | 33        | २४    | धर्म     | "         | ६२०    | 55         |
| ३ ग्रनन्त     | "     | ५८३         | <b>77</b> | ર્પ્  | जन       | 33        | ६३०    | "          |
| ४ ग्रलावू     | 23    | ६२३         | 93        | २६    | नृप      | 23        | १४३    | 33         |
| ५ कनक         | 22    | ६७७         | "         | २७    | म्कर     | "         | ६५३    | "          |
| ६ बीर         | 33    | ६९३         | <b>33</b> | ₹⊏    | त्रिपुर  | <b>33</b> | ६६१    | "          |
| ७ पद्म        | 55    | 908         | 21        | 35    | माघव     | 21        | १७३    | 53         |
| ⊏ वृद्ध       | 23    | ७०६         | "         | 30    | गांविन्द | 11        | 323    | 33         |
| ६ वट          | 23    | ७१५         | 53        | ₹ १   | नृत्य    | 27        | 333    | "          |
| १० गज         | ,,    | ७२६         | 23        | 32    | नरसिंह   | 53        | १०१३   | 33         |
| ११ वसन्त      | "     | ७३८         | ,,        | ३३    | कूर्म    | 31        | १०२४   | 33         |
| १२ गन्धर्व    | 33    | 080         | "         | ४६    | मत्स्य   | "         | १०३४   | "          |
| १३ जन्मेजय    | ,,    | ७५४         | 22        | રૂપ્ર | वाराह    | 33        | १०४०   | 27         |
| १४ भरत        | "     | ७६३         | <b>33</b> | ३६    | वामन     | ,,,       | १०६५   | "          |
| १५ काली       | ,,    | ७७८         | 22        | ३७    | परशु     | >>        | १०७८   | 37         |
| १६ कमल        | "     | ७६२         | "         | ₹⊏    | चन्द्र   | 53        | १०८०   | "          |
| १७ कुण्डल     | "     | <b>=</b> 22 | ,,        | 38    | युजन     | 33        | १०६२   | "          |
| १⊏ चन्द्र     | .53   | नरह         | "         |       | सालिनी   | ,,        | 3308   | <b>?</b> 7 |
| १६ वीरचन्द्र  |       | ८४६         | "         |       | पुरंजन   | 22        | ११०४   | >3         |
| ∙२∙ श्रमृत    | "     | ८६५         | "         |       | विष्णु   | >>        | ११०७   | "          |
| २१ विजय       | 99    | 504         | 27        |       | इन्द्र   | "         | १११६   | >>         |
| २२ वन्द्रपाल  |       | 560         | 23        |       | सुवर्ण   | १११६      | -१११२  | 37         |
| - ११ पाप्रपाए | '     | -100        |           |       | 3.,      |           | वंश सम |            |
|               |       |             |           |       |          |           |        |            |

इन केशरी राजाश्रों की राजधानी थी भुवनेश्वर, जिसे इन राजाश्रों ने अनेक भव्य एवम् विशाल भंदिरों तथा सुन्दर भवनों से अलंकत किया। इन मंदिरों एवम् प्रासादों के खंडहर हिन्दू भवन निर्माण कला के उच्च ख्रादशों के नमूनों के रूप में ख्राज भी अपनी कहानी कह रहे हैं। समूचा स्थान इन भग्नावशेषों से भरा पड़ा है, ख्रीर ये ख्रवशेष ख्राज भी केशरी राजाश्रों को कला एवम् सौन्दर्थ प्रियता का गान करते दिखाई देते हैं। उनके वैभव का, उनको सम्पन्नता का प्रमाण इन खंडहरों के रूप में ख्राज भी दर्शनीय हैं। ख्रपने समय में यह नगर अपने भव्य भवनों तथा विशाल मन्दिरों के लिए ख्रवश्य ही दूर-दूर तक प्रसिद्ध रहा होगा।

प्रथम केशरी राजा ययाति ने इस नगर को वसाया। इस नगर के नाम से ही पता चलता है कि वह राजा हिन्दू धर्म का मानने वाला तथा शिव का उपासक था। उड़ीसा समस्त धर्म प्राण् हिन्दु खर्म का मानने वाला तथा शिव का उपासक था। उड़ीसा समस्त धर्म प्राण् हिन्दु खर्म का मानने वाला तथा शिव का उपासक था। इस राज्य का दूसरा नगर जयपुर भी ययाति केशरी का वसाया हुआ था, जिसमें स्थापित देवताओं की मानवाकार प्रतिमायें केशरी राजाओं के वैभव की गवाही दे रही हैं। स्थान-स्थान पर निर्मित विशाल शिवालय इन राजाओं की शिवभिक्त का प्रमाण उपस्थित करते हैं। नृप केशरी ने ६४१ ई० तक राज्य किया था। कहते हैं कि उसी ने कटक नगर को वसाया था।

केशरी राजवंश की समाप्ति सन् ११३२ ई० में हुई । उसके स्थान में एक सर्वथा नवीन राजवंश की स्थापना हुई, जिसे इतिहासकार 'गंगा वंश के नाम से पुकारते हैं । इस वंश का मूल श्रोत त्रव भी विवाद ग्रस्त है, परन्तु परिवार का नाम तथा मानी जाने वाली परम्परायें उस बात की त्रोर संकेत करती हैं कि यह वंश बङ्गाल से सम्बन्धित था त्रीर इस वात की प्रवल सम्भावना है कि ये लोग प्राचीन ताम्रलिप्ति द्राथवा तमलुक देश के त्रासपास से त्राये होंगे । जिस प्रकार केशरी वंश की स्थापना के साथ धार्मिक रहो बदल भी हुत्रा था, उसी प्रकार गंगा वंश की स्थापना के समय में भी एक धार्मिक कान्ति हुई । केशरी वंश वालों ने वौद्ध धर्म के स्थान पर हिन्दू धर्म को त्रपनाया तथा उसे यथा शक्ति प्रश्रय दिया, त्रौर गंगा वंश वालों ने केशरी वंश द्रारा नुपूजित शिव के स्थान पर विप्णु को उपासना प्रारम्भ किया, परन्तु जिस प्रकार कि उपासना के प्रचलन से बौदों का नाम निशान नहीं मिटा, उसी प्रकार विप्णु की उपासना प्रचलित हो जाने से शिवोपासको का सम्पूर्ण विनाश नहीं हो याया । उपरोक्त तर्क का तात्पर्य यह हुत्रा कि गंगा वंश की स्थापना के साथ विष्णु की उपासना राजवंश में तथा उनके कृयापात्रों में ही प्रचलित हुई होगी । शेष जनता तो स्वतंत्र ही थी कि वह चाहे जिस उपसना पद्दित को त्रपनार्थे । यह वात त्रौर है कि जिस धर्म को राजधर्म होने का गौरव

प्राप्त हो जाता है, उस धर्म का प्रचलन सरलता से राजा के कृपापात्रों में भी प्रचलित हो जाता है तथा कृपाकां चियों में भी। सारांश यह कि यह कोई ख्रावश्यक नहीं है कि राजधर्म हो जनधर्म भी हों जाय। इस प्रकार गंगा वंश वालों के शासन काल में उड़ीसा में बौद्ध भी थे, शिवोपासक भी थे ख्रीर विष्णु के उपासक भी। ये तोनों ही मत ख्रपनी-ख्रपनी स्वतंत्र धारा में साथ-साथ समानान्तर से चल रहे थे। डा० हंटर ने अप-पूर्व क गंगा वंश की वंशावली का ख्रतुसन्धान किया है, जो पाठकों की जानकारी के लिये नीचे दी जाती है:—

| 4 4 | रा जाता ६ • —  |          |                     |               |
|-----|----------------|----------|---------------------|---------------|
| 8   | चारे गंगा      | ११३२ ई०  | १३ शंखभमुर          | १३३० ई०       |
| 7   | गंगेश्वर       | ११५२ »   | १४ शंख वामुदेव      | १३३७ ॥        |
| ą   | एक जातकमदे     | व ११६६ " | १५ वाली "           | १३६१ ॥        |
| 8   | मदन महादेव     | ११७१ ग   | १६ वीरा "           | १३⊏२ ॥        |
| પૂ  | ग्रनङ्ग भीमदेव | ११७५ ग   | १७ काली "           | १४०१ ॥        |
| Ę   | राजराजेश्वर वे | व १२०२ » | १८ नयंगतन्त         | १४६४ n        |
| ৩   | लांगुह्य नरदेश | र १२३७ " | १६ नेत्रवासुदेव     | १४२६ ॥        |
| 5   |                |          | २० कपिलेन्द्र देव   | १४५३ "        |
| 3   | केशरी "        | १२⊏२ "   | २१ पुरुषोत्तम देव   | १४७६ "        |
| १०  | प्रताप "       | १३०७ "   | २२ प्रताप रुद्र देव | १५०४ "        |
| ११  | प्यटकंठ "      | १३२७ "   | २३ कलिंग देव        | १५३२ "        |
| १२  | कपिल "         | १३२६ "   | २४ कलरगदेव          | र्प्रइन्न्४ ॥ |
|     |                |          | winns :             | ⇒'क ≈ी आपंदि  |

गंगा व'श की समाप्ति

इस व'श के कुछ प्रारम्भिक राजा लोग वड़े ही प्रभावशाली थे। गंगेरवर (११५२-६६) का राज्य गंगा से गोदावरी तक विस्तृत था। ग्रानंग भीमदेव (११७५-१२०२) भी बड़ा प्रतापी राज। था। कहा जाता है कि वर्तमान जगन्नाथ जी के मन्दिर को उसी ने बनाया था। ग्रागे चल कर पुरुषोत्तम देव (१४७६-१५०४) ने दिल्ला के कांची के राजा को युद्ध में पराजित किया था ग्रीर उसकी लड़की से ब्याह किया था। जिस समय सुप्रसिद्ध वैष्ण्व संत श्री चैतन्य ने उड़ीसा में पदार्पण किया था, तो प्रताप रुद्ध गद्दी पर था।

गंगावंश के त्रान्तिम राजा कलरुगदेव को गोविंद विद्याधर ने मार डाला त्रीर स्वयम् गद्दी पर वैठा। वह सन् १५३४ से १५४१ ई० तक गद्दी पर रहा। उसके समय में ही उसका संघर्ष मुसलमानों से शुरू हो गया। उसके बाद चार राजा गद्दी पर वैठे। चक प्रताप (१५४१-१५४६) नरसिंह जन (१५४६-१५५०) रघुराम चोत्र (१५५०-१५५१) तथा मुकुन्द देव (१५५१-१५५६)। राजा मुकेन्द देव के ही समय में प्रसिद्ध मुसलमान सेनापित काला पहाड़ ने उस प्रान्त पर हमला किया। उसने राजा को हराया श्रीर मार डाला। यह युद्ध जयपुर के निकट हुआ था। उसने जगन्त्राथ पुरी को बुरी तरह लूटा श्रीर वर्बाद कर दिया तथा हिन्दू राज्य का अन्त कर दिया।

मुसलमानों ने उत्तरी भारत तथा वंगाल को जिस समय जीता था, उसके चार सौ वधों वाद तक ग्रपनी स्वतंत्रता बनाये रखने के वाद सन् १५६० ई० में उड़ीसा मुसलमानों के हाथ में चला गया।

### उनचासवाँ ऋध्याच

## काश्मीर तथा दिच्या भारत

किसी पिछले ऋध्याय में हमने काश्मीर के उस समय तक के इतिहास का चित्रण किया है, जिस समय मातृगुत वहाँ का शासक था, श्रौर जो महान् विक्रमा-दित्य का समकालीन तथा उसका मित्र था। मातृगुत के उत्तराधिकारी काश्मीर शासकों का नाम बारहवीं शताब्दी के मध्य तक मिलता है, श्रौर उसी समय कल्हण की राज तरंगिणी का विवरण भी समात हो जाता है। प्रसन्नता की वात है कि राजतरंगिणी के लेखक के कार्य को कुछ श्रम्य लेखकों की श्रम्य कृतियाँ ग्रागे बढ़ाती हैं, श्रीर इस प्रकार कल्हण का विवरण कम भंग नहीं होने पाता।

यहाँ हमें फेवल इस बात का परिचय देना है कि मातृगुप्त की सातवीं पीढ़ी में दुर्लभ वर्द्धन काश्मीर की गद्दी पर था। उसके शासन के वाद को जितनी ऐतिहासिक तारीखें कल्हण ने दी हैं, वे सभी पूर्ण विश्वासनीय हैं। दुर्लभ वर्द्धन का शासन ५६८ ई० से प्रारम्भ होता है। कल्हण के अनुसार मातृगुप्त के वाद तथा दुर्लभ वर्द्धन के बीच में ६ साजा और हो चुके हैं और यदि इस प्रत्येक राजा का औसत शासन काल पन्द्रह वर्षों का मान लें तो मातृगुप्त का शासन काल छुठवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में पड़ता है।

कल्हण को शक सम्वत् के कारण कुछ भ्रम हो गया। उसने समभ लिया या कि मातृगुत तथा विक्रमादित्य शक सम्वत् के प्रारम्भिक वर्षों में शासन कर रहे थे, इस लिये मातृगुत एवम् टुर्लंभ वर्षों न के बीच वाले ६ राजाश्रों के शासन काल को तोह मरोड़ कर उसने पाँच शताब्दियों तक खींचा है। इसो लिये उसने इसवंश के एक शासक विशेष को तीन सी वर्षों तक गद्दी पर वैठाल रक्ष्या है। यह शासक रणादिल था। इस विचार से देखने पर टुर्लंभ वर्षों न के शासन काल की पूर्ववर्ती तारीखें पूर्णस्प से श्रविश्वसनीय हैं।

| मातृगुप्त ने राजकाज छोड़ा | । ५५० ई० संकट                    | ६०४ ई०                                          |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| प्रवरसेन                  | सुगन्धा ( रानी )                 | 4 803 ·                                         |
| युधिष्ठिर ।               | पार्थ                            | <b>દ</b> ૦६ #                                   |
| नरेन्द्रादित्य            | ५० से ५६८ ई० निर्जित वर्मन       | ६२१ ॥                                           |
| रणादित्य                  | चक्र वर्मन                       | ६२२ ॥                                           |
| विक्रमादित्य              | सुरवर्म <i>न</i>                 | ٤३३ <i>n</i>                                    |
| वालादित्य )               | पार्थ द्वितीय                    | £ ₹ ४ "                                         |
| दुर्लभवद्ध न कल्ह्या के   | ग्रनुसार ५६८ » चक्रवर्मन द्वितीय | とがれ 2                                           |
| चन्द्रापीड़               | ६३४ » उन्मत्तवन्ति               | e sign                                          |
| तारापीड़                  | ६८४ » सुरवर्मा                   | <b>" 3</b> ई.3                                  |
| ललितादित्य                | ६६३ » यशकार                      | . 383                                           |
| कुवलयापीड़                | ६६७ ः वर्नत                      | ERC 11                                          |
| वज्रादित्य                | ७३४ » संग्राम                    | E82 ii                                          |
| पृथिब्यापीड्              | ७४१ » पर्वगुप्त                  | E82 ii                                          |
| संग्रामापीइ               | ७४५ » चेमगुप्त                   | Eron                                            |
| जयापीड़                   | ७४५ » त्राभिमन्यु                | ्रभूद्र "                                       |
| ललितापीड़                 | ७७६ n निदगुप्त                   | ६७२ ग                                           |
| संग्रामापीड़              | ७८८ » त्रिभुत्रम गुप्त           | " ह७३ "                                         |
| चिप्पत जमापीड़            | ७९५ » भीमागुप्त                  | १ ५५ १                                          |
| त्र्राजितापीड़            | <b>८१३</b> % रानी दिहा           | رد ه کار در |
| <b>ग्रनंगपी</b> ड़        | ८४६ ॥ संग्राम                    | १००३ ग                                          |
| उत्पल पीड़                | ८५२ » हरिराजा                    | १०२८ ॥                                          |
| श्रवन्ति वम न             | <b>८५५</b> » त्रानन्तदेव         | १०२८ ॥                                          |
| शंकर वम न                 | <b>८८३</b>                       | १०६३ ॥                                          |
| गोपाल वर्म न              | ६०२ ॥ उत्कर्ष                    | १०८६ "                                          |
|                           |                                  |                                                 |

| ह्ष`     | १०८६ ॥ | सस्सल ११२१ »                       |
|----------|--------|------------------------------------|
| उच्चल    | ११०० " | सेनदेव ११२७ "                      |
| रुद्र    | ११११ " |                                    |
| सल्हन    |        | इस राजा के शासन के सत्ताईसवें वर्ष |
| सुस्सल   | १११२ " | तक का वर्णन राजतरङ्गरणी में है।    |
| भिद्याचर | ११२० " |                                    |

कल्हण तथा उसकी राजतरंगिणी के ऋनुवादक ऋवश्य ही धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इतिहास जिज्ञासुस्रों को इतनी सुरुचिपूर्ण सामग्री प्रदान की | जितने भी राजास्रों का उल्लेख किया गया है, उनमें से मातृगुप्त की कहानी सर्वाधिक रंजक है | कहा जाता है कि वह विक्रमादित्य का दरवारी मित्र तथा राजकिव था । उसी दानवीर राजा ने ऋपने मित्र किव को काश्मीर का राज्य पुरस्कार में दे दिया था । हमें यह तो नहीं मालूम कि मातृगुप्त ने शासन किन प्रकार किया, परन्तु वह ऋपने राजा को इतना प्यार करते थे कि उसकी मृत्यु का समाचार सुन कर उसने भी सन्यास ले लिया तथा धर्मान्येषण के लिये वनारस चला गया ।

मातृगुत का भतीजा था, प्रवरसेन, जिसने मातृगुत के वाद राज्यारोहण किया श्रीर जाते-जाते मातृगुत ने प्रवरसेन द्वारा वनाये गये वितस्ता के पुल को ग्रपनी काव्यमय लेखनी द्वारा ग्रमर बना दिया। श्राज न तो वितस्ता का पुल है श्रीर न उसका निर्माता प्रवरसेन, यदि इनके सम्बन्ध में कुछ श्रवशिष्ट है तो वह है किव मातृगुत द्वारा किया गया उस सेतु का भावमय वर्णन, जो ग्राज भी पाठकों ये हृदय को गुदगुदा कर रख देता है। प्रवरसेन एक सशक्त राजा हुआ। उसने श्रपना राज्य सीराष्ट्र तक बढ़ाया ग्रीर यह कहा जाता है कि उसने शिलादित्य प्रथम को हराया था, जो विक्रमादित्य की गद्दी पर था। इस विजय के फल स्वरूप वह उज्जयिनी से उस राजसिंहासन को वापस लाया, जिसे विक्रमादित्य ने काश्मीर विजय के परिणाम स्वरूप ले जाकर उज्जियनी में रक्खा था। कल्हण द्वारा प्रस्तुत इस विवरण से भी व्हेनस्तांग द्वारा लिखी गयी इस बात की पुष्टि हो जाती है कि विक्रमादित्य के बाद शीलादित्य गद्दी पर वैठा।

मातृगुप्त के वंश में दूसरा प्रभावशाली राजा हुन्ना लिलतादित्य। उसने ६६७ ई० में शासन भार संभाला तथा छुत्तीस वर्ष तक शासन करता रहा। उसने दूर-दूर के देशों को जीता तथा कन्नीज के समकालीन राजा यशोवर्मन को पराजित किया। यहीं उसकी भेंट भवभूति नामक किव से हुई जो कालिदास के वाद भारत का सबसे बड़ा माना जाता है। राजा भवभूति को कन्नीज से हटा कर स्त्रपने साथ ले गया। इसके वाद

द्वितीय श्रिश्रयान में लिलतादित्य ने फिलिंग, गीड़ श्रीर यहाँ तक कि कर्णाट की भी श्रिपने श्रधीन करके छोड़ा। इसके बाद "उसने एक द्वीप से दूसरे द्वीप होते हुये समुद्र को पार किया।" हम इतना निर्णय दे सकने की स्थिय में नहीं है कि इसमें से कितना श्रितिशयोक्ति है। इसके बाद विन्याचल को पार करके स्वदेश को लीटते हुए वह श्रवन्ती में श्राया उसने श्रपनी राजधानी में श्रमेक भव्य भवन वनवाये। कहा जाता है कि उसने हिमालय को पार करके श्रशात उत्तर प्रदेश को जीतने की इच्छा की थी, श्रीर इसी इच्छापूर्ति के प्रयास में हिमालय पार करते समय ही उसकी मृत्यु हुई।

उपरोक्त विवरण से यह तो स्पष्ट ही हो गया कि लिलतादित्य सुप्रसिद्ध किंव भवभूति का समकालीन था। इतिहासकारों का यह भी मत है कि दूसिन्य को जीतने वाले सुहम्मद विन कासिम का भी वह समकालीन था। कहा जाता है कि उसने तुरुकों को हराया ग्रीर सिंध के शासक को भी पराजित किया था। यदि हम लिलता दित्य द्वारा सिंध के शासक का हराया जाना स्वीकार कर लें तो यह मानना पड़ेगा कि सिंध का यह शासक खलीका का कोई प्रतिनिधि रहा होगा। ऐसी दशा में यह भी मानना होगा कि सिंध में सुसलमानों का ग्राधिपत्य ग्राटवीं शताब्दी में भी था।

वज्रादित्य ने सन् ७३४ से ७४१ ई० तक राज्य किया। "उसकी कितनी ही पितनयाँ तथा उपपितनयाँ थीं। उसने कितने ही व्यक्तियों को म्लेक्तों के हाथ बेंच दिया स्त्रीर म्लेक्तों की कितनी ही खराव स्त्रादतों को सीखा।"

सशक्त राजा जयापीड़ ने सन् ७७६ ई० तक श्रयांत् इकतीस वर्षों तक राज्य किया। उसने कितने ही विद्वानों को इस कार्य के लिये नियुक्त किया कि वे लोग पाणिनि द्वारा लिखे प्रसिद्ध व्याकरण प्रन्य पर प्रस्तुत पतंजिल के भाष्य का संप्रह करें। कहा जाता है कि उसने गौड़ देश जाकर वहाँ के राजा जयंत से भेंट की थी तथा उसकी पुत्री कल्याणी देवी से विवाह किया था। महत्वाकांचा के चक्कर में उसने नैशल पर चढ़ाई की, वहीं वह पराजित तथा वन्दी हुआ। किसी प्रकार वहाँ से निकल भागने में सफल हुआ। श्रपने राज में वह ब्राह्मणों की श्रपेन्। कायस्थों की वात श्रपिक मानता था। शायद इसीलिये एक ब्राह्मण इतिहासकार ने लिखा है कि राजा की मृत्यु एक ब्राह्मण के ही शाप से हुई।

श्रवित्त वर्मन् ने सन् ८५५ ई० में नये राजवंश का प्रारम्भ किया। उसने सन् ८८३ तक राज्व किया। उसके शासन काल में निदयों के भयानक वाढ़ से श्रात्यधिक हानि हुई। कहा जाता है कि उसी राज्य के सुच्चू नामक एक देश भक्त नागरिक ने देश के जल को बाहर इस प्रकार निकाल देने का सफल प्रयास किया कि श्रातिरिक्त जल से देश की कोई हानि न होने पावे। उसने वितस्ता नदो से भी कुछ नहरें ऐसी निक्लों, जिससे बाढ़ का अतिरक्त जल देश को बिना हानि पहुँचाये देश से बाहर वह जाय। वाई अोर सिन्ध बहती थी और दाई ओर वितस्ता। इन दोनों नादेयों को एक नहर के द्वारा वैन्यस्वामित नामक स्थान पर मिला दिया गया। वितस्ता के जल को इस प्रकार निकास का मार्ग देकर उसने महापट्म नामक भील के जल को रोकने के लिये एक ऊँचा तथा सुदृढ़ वांध बनाया और इस प्रकार इस बात का सफल प्रयत्न किया कि यदि भील में पानी बढ़ जाय तो वितस्ता नदी उसे खींच ले और ले जाकर सिन्ध में गिरा दे।

हमने श्रभी तक जितने राजाश्रों का वर्णन दिया है, उसमें श्रवन्ति वर्मन पहला राजा था जो वैष्णव था। उसका उत्तराधिकारा रांकर वर्मन महान् विजेता हुश्रा। उसने श्रपना विजयध्वज गुजरात तक फहराया। वह भी श्रार्थिक विषयों में कायस्यों की राय को श्रधिक महत्व देता था, श्रतः ब्राह्मण वर्ग उससे संतुष्ट नहीं रहता था। उसकी मृत्यु सन् ६०२ ई० में हुई तव उसकी रानी सुरेन्द्रवती दो श्रम्य रानियों के साथ सती हो गयो थी।

शंकरवर्मन की एक भ्रन्य रोनी भी थी। उसका नाम सुगन्धा या। वह वड़ी दुराचारिणी थी। उसने स्वयं ६०४ से ६०६ ई० तक शासन किया। शासन में धार्मिकों के दो वर्ग अर्थात् तांत्रिक तथा एकांग लोगों की ही प्रधानता रही । तांत्रिकों ने ही रानी को गद्दों से उतार दिया। इसके वाद तांत्रिकों ने राजगद्दी को खिलवाड़ बना दिया।। जिस किसी ने द्रव्य दिया या उनकी खुत्र खुशामद कर दी, वही राजा बना दिया गया। इसके बाद हमें जिन राजाश्रों का वर्णन मिलता है, वे प्रायः सभी निर्यात, दुराचारी तथा विलासी थे । च्रेमगुप्त (६५० से ६५८ ई०) इनमें सर्वाधिक निर्लज्य तथा कामुक था। उसका लड़का स्रिभिमन्यु एक निर्दोष निश्छल एवम् निष्पाप राजा हुआ और उसने चौदह वर्षों तक राज्य किया । अभिनन्यु के बाद थोड़े-थोड़े समयों के लिये तीन राजा गद्दी पर वैठे। उसके वाद रानी दिद्दा का शासन व्यारम्भ हुन्ना, जो सन् ६८० ई० से १००३ ई० तक ग्रार्थात् तेईम वर्षो तक चलता रहा । इस रानी ने एक एक करके तीन बालत्वितियों की हत्या की ख्रीर इसके बाद स्वयं गद्दी पर बंटी। जिन दिनों इस राज्य में इन प्रकार के खिलवाड़ हो रहे थे, उन्हीं दिनों भारत के धन, धान्य, धर्म का महान् शत्रु एवं मूर्ति भंजन का महान तथा सफल स्रभिनेता महमूद गजनवी पास में ही था। अभी रानी दिहा का राज्य काल समाप्त भी न हुआ कि उसके श्रमियानों वा दौर शुरू हो गया।

रानी दिहा के उत्तराधिकारी चेमपति ने तुरुष्क श्राकामक हम्मीर ( वायद

महमूद से तात्पर्य है) का सामना करने वाले शाह राजा की ममद में एक सेना भेजी। प्रवल आक्रामक ने दोनों की सम्मिलित वाहिनी को पराजित करके 'शाहिराज्य को श्रपने राज्य में मिला लिया। इसके वाद एक दूसरी सेना भी उसका सामना करने के लिये भेजी गयी, परन्तु वह भी विजेता मुसलमान का सामना न कर सकी छीर भाग छायी।

राजा श्रनन्त ने पैंतीस वर्षों तक शासन करने के बाद श्रपने कामुक पुत्र रणादित्य के हक में गद्दी छोड़ दिया। रणादित्य ने छुन्त्रीस वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु सन् १०८६ ई० में हुई। रणादित्य का उत्तराधिकारी हुश्रा उत्कर्ष, जिसे उसके सशक्त एवम् योग्यतर भाई हर्ष ने नुरन्त गद्दी से हटा दिया श्रीर स्वयं वारह वर्षों तक (१०८६-११०१) शासन करता रहा। देश में इस राजा ने जिस गृहयुद की श्राग भड़का दी यी उसने श्रावश्यकता से श्रिधिक श्राहृति लिया एवं स्वयं उसी के रक्त से उसकी पूर्णांहुति हुई।

काश्मीर की ग्रलग ग्रलग स्थित ने हर्प के कुछ दिनों बाद तक भी काश्मीर की स्वतन्त्रता को बनाये रक्खा, परन्तु इस काल में कोई ऐसी बात नहीं हुई, जिसमें पाटकों की रुचि हो। यह देश मुसलमान ग्राकामकों का निशान बना ग्राँर ग्रन्त में श्रक्वर ने इसे ग्रपने साम्राज्य का ग्रंग बना लिया। ग्रव हमें दिस्ए भारत का विवरण देना है।

हम देख चुके हैं कि दिन्निण भारत में हिन्दू सभ्यता का प्रचार एवं प्रसार दार्श-निक काल में आयों द्वारा ही हुआ। यह प्रचार ईसा पूर्व की दसवीं शतान्दी के बाद हुआ। हमने उसी काल में आन्धों के महान राज्य की स्थापना का विवरण देखा है साथ ही हमने यह भी देखा है कि सूत्र निर्माताओं के कितने ही नियमों की स्थापना भी दिन्तिण में ही हुई। ईस्वी सन् के प्रारम्भिक वर्षों में आंधों ने अपनी विजय पताका मगध तथा उत्तरी भारत में फहराया और शताब्दियों तक सर्वोधिक शिक्तमान रहे। जब आन्धों एवं गुप्त वंश वालों का पतन हो गया, तो गुजरात पश्चिमी भारत के स्वामी वने वल्लभी वंश वालो, जिनके उत्तराधिकारी हुये राजपूत लोग।

करीब-करीब उसी समय में राजपूतों की एक शाखा ग्रर्थात् चालुक्यों ने दिल्लिं में ग्रपनी शक्ति की स्थापना की, जिसमें गुजरात में बल्लभी लोगों का उदय हो रही था। चालुक्यों ने नर्वदा तथा कृष्णा निद्यों के बीच के समूचे प्रदेश पर ग्रिधिकार जमा लिया। दिल्लिं में चालुक्यों की शक्ति स्थापना पांचवीं शताब्दी के ग्रन्त समय में हुई तथा वह बराबर बारहवीं शताब्दी के ग्रन्त तक चलती रही, ग्रर्थात् चालुक्यों की

शक्ति दिल्लाण में उस समय तक भी थी, जब उत्तरी भारत को मुसलमानों ने पादाक्रांतः कर लिया था। चालुक्यों की पिक्चिम में फैलने वाली शाखा कोंकण तथा महाराष्ट्र प्रदेश तक के देश को स्वतन्त्र किया था एवमू कल्याण को श्रपनी राजधानी बनाया था। चालुक्यों की पूर्वी शाखा दिल्लाण के पूर्वी प्रदेशों पर राज्य करती थी तथा राजमहेन्द्री उनकी राजधानी थी, यह नगरी गोदावरी के मुहाने के समीप थी। सर्व प्रथम सन् १८५८ ई० में सर वाल्टर इिलट ने इन दोनों शाखात्रों की नीचे लिखी नामावली प्रकाशित की थी श्रीर तब से कितने ही इितहास लेखकों ने उसका उदाहरण दिया है।

#### चालुक्य राज्य वंश पूर्वी शाखा राजधानी राजमहेन्द्री पश्चिमी शाखा राजधानी कल्याग १ जयसिंह विजयादित्य १ विष्णु वर्द्धन द्वितीय ६०५ ई० प्रथम ४७० ई० २ राजसिंह, विष्णु वर्द्धन २ जयसिंह प्रथम ३ विजयादित्य द्वितीय ३ इन्द्र राज ४ विष्णु वद्धंन तृतीय ४ पुलकेशिन प्रथम ५ कीर्ति वर्मा प्रथम ५ नंग युवाराज ६ मंगलीश ६ जयसिह द्वितीय ७ सत्याश्रम पुलकेशिन द्विदीय ६०६ ई० ७ कोविकलि भाई-माई थे । ⊏ विष्णु वर्द्ध न चतुर्थ हर्ष तथा व्हेनत्सांग का समकालीन ६ विजयादित्य प्रथम 🗲 ग्रमर ६ ऋादित्य १० विष्णु वर्द्धन पंचम १० विक्रमादित्य प्रथम ११ नरेन्द्र मृगराज १२ विष्णु वद्धंन षष्टम ११ विनयादित्य १३ विजयादित्य द्वितीय (कलिंग को १२ विजयादित्य तृतीय १३ विक्रमादित्य द्वितीय १४ जीता था ) १५ चालुक्य भीम प्रथम १४ जीतिं वर्मा द्वितीय १५ कीर्ति वर्मा तृतीय ७०६ ई० १६ विजयादित्य तृतीय १६ तैलप प्रथम १७ ग्रम्म राज १७ भीम राज १८ विजयादित्य चतुर्थ

तैलप

१८ कोर्ति वर्मा चतुर्थ

१६ विजयादित्य (चतुर्थं)

पश्चिमी शाखा राजधानी कल्याण २० विक्रमादित्य तृतीय या तैलप द्वितीय ६७३ ई०

२१ सत्यश्रय द्वितीय २२ विक्रमादित्य चतुर्थ २३ जयसिंह २४ सोमेश्वर प्रथम २५ सोमेश्वर द्वितीय २६ विक्रमादित्य पंचम २७ सोमेश्वर तृतीय ११२७ ई० ११३८ ई० २८ जगदेक २६ तैलप नृतीय ११५० ई० ११८२ ई० ३० संभिश्वर चतुर्थ सोमेश्वर को कलचुरि वंशीय वीजल ने गद्दों से उतार कर उत्तरी भाग को श्रपने कब्जे में कर लिया तथा दक्तिणी भाग पर मैसूर के बल्लालों ने ग्रिधिकार लिया ।

पूर्वी शाखा राजधानी राजमहेन्द्री

१६ विजयादित्य पंचम

२० युद्ध मल्ल

२१ राजभीम द्वितीय

२२ श्रम्मराज "

२३ धर्नार्ग्य (इसके बाद २७ वर्षों तक जैसे कोई राजा ही नहीं रहा)

२४ कोर्ति वर्मा २५ विमलादिख

२६ राजनरेन्द्र

२७ राजेन्द्र चोल

२८ विक्रमदेव चोल

२६ राज राजा चोल ( एक वर्ष तक राजकीय प्रतिनिध रहा)

३० वीरदेव चोल (१०७६ से ११३५ ई०) इसके वाद वारंगल के काक-तीय राजाग्रों ने इस प्रदेश पर ग्राधिकार कर लिया ग्रीर राजवंश राजा के रूप में समाप्त हो गया।

किसी देश का इतिहास उस देश के राजाग्रों की सूची मात्र से नहीं पूरा होता। हमारा दुर्माग्य है कि चालुक्यों के विषय में उपरोक्त सूची के सिवा हमारे पास कोई ग्रन्य सामग्री नहीं है। पश्चिमी शाखा का संस्थापक इतिहासकारों के कथनानुसार वरलमी वंश के संस्थापक भटार्क सेना पित से सम्बन्धित था। इस वंश का चौथा राजा पुलकेशिन प्रथम था, जिसने व्हेनत्सांग के समय से करीव एक सी वर्ष पहले श्रमरावती के वीद्धमठ को तोड़ फोड़ डाला तथा देश के उस भूमाग में से वीद्धधम को एक दम ने हटा कर ही दम लिया था। उसी ने चोल राज्य को जीता था, कांजीवरम को जलाकर वर्बाद कर दिया तथा पल्लव को दिच्छा से निकाल वाहर किया। चालुक्यों के उदय के पूर्व दिच्छा में इन्हीं पल्लवों को शक्ति का ग्राधान्य था। सातवीं पीढ़ी में पुलकेशिन द्वितीय हुग्रा जो कत्नीज के राजा शीलादित्य द्वितीय का समकालीन तथा उसका सफल प्रतिद्वन्दी था। व्हेनत्सांग के प्रदत्त विवरणों को प्रस्तुत करते समय इस राजा का जिक ग्रा चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह राजवंश

सन् ७५० ई० के आसपास अपनी शक्ति के उच्चतम् शिखर पर था इसके पश्चात् कुछ दिनों के लिये इस राजवंश की शक्ति कुछ निवंल पड़ गयी और यह निवंलता तव तक वनी रही जब तक तैलप द्वितीय गद्दी पर नहीं बैठा, जिसये सन् १५३ ई० के आस-पास फिर से अपनी शक्ति का विकास किया तथा अगली दो शताब्दियों तक पुनः यह गज-वंश एक प्रधान शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित रहा। इसके वाद इस वंश का अन्त हो गया तथा इसके अधीनस्थ भूभाग के उत्तरी भाग पर कलचुरि वंशीय राजा बीजल ने अधिकार जमा लिया तथा दिल्ली भाग को मैस्र के बल्लाल नंशीय राजाओं ने अपने अधिकार में कर लिया।

पूर्वी शाखा जालों ने उत्तर में कटक तक अपना अधिकार वाढ़ाया और राज महेंन्द्री को अपनी राजधानी बनाया, जिसे आजकल लोग राज मुंही कहते हैं। इस राजवंश को अपने शासन काल में एकाधिक कातियों का सामना करना पड़ा, परन्तु इस वंश वालों की प्रतिष्ठा दोनों कान्तियों में बनी रह गयी। इसी वंश की एक राजकुमारी चौल राजेन्द्र को ब्याही थी और इसी लिये यह राज्य उत्तराधिकार के परिणाम स्वरूप राजेन्द्र चौल के हाथों में चला गया। दिच्या में चौलों की शक्ति वैसे ही अत्यधिक बढ़ी हुई थी। इधर चालुक्यों का भी राजा मिल जाने से इस वंश की शक्ति को चार चाँद लग गये। राजेन्द्र चौल के ममय में इस वंश की शक्ति को चार चाँद लग गये। राजेन्द्र चौल के ममय में इस वंश की शक्ति सर्योंच्च शिखर पर थी।

जिस प्रकार उत्तरी भारत के राजपून राजाओं ने हिन्दू धर्म को ही प्रश्रय दिया उसी प्रकार दिल्ए में चालुक्य राजाओं ने हिन्दू धर्म की रत्ना की। इतना ही नहीं उन्होंने यथा शक्ति बौद्ध धर्म का विनाश भी किया। इस व श वालों ने भारत की यह निर्माण कला में कितना योग दिया, उसका वर्णन हम किसी अपले अध्याय में करेंगे।

श्रव य द हम कृष्णा नदी के दिल्ला की श्रोर चलते हैं, तो हमें प्राचीन द्रविड़ देश मिलता है, जिसका विस्तार दिल्ला में केप कमीरिन तक है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब इस देश में श्रार्य-सम्यता का प्रचार एवम् प्रसार हुश्रा, उसके पूर्व इस देश में द्रविड़ सम्यता का बोल बाला था। हम पांडयों के विषय में पहले ही कह चुके हैं। उन्होंने श्रपनी शक्ति धुर दिल्ला में स्थापित की थी श्रीर उनका समय ईसा से कई शताब्दी पूर्व था। स्ट्रै शे के कथनानुसार पांडियोन राजा का एक राजदूत श्रागतदस के के दरवार में गया था, उसके श्राधार पर यह श्रनुमान किया जाता है कि वह राज दूत पांडियोन नहीं वरिक पांड्य राजा के दरवार से ही गया था। पिरिक्तस के समय में पांड्य राज्य का विस्तार समूचे मलावार तट पर था श्रीर चूँ कि श्रनंक

पश्चिमी शाखा राजधानी कल्याण २० विक्रमादित्य तृतीय या तैलप

दितीय ६७३ ई० २१ सत्यश्रय द्वितीय २२ विक्रमादिख चतुर्थ २३ जयसिंह २४ सोमेश्वर प्रथम २५ सोमेश्वर द्वितीय २६ विक्रमादित्य पंचम ११२७ ई० २७ सोमेश्वर तृतीय ११३८ ई० २८ जगदेक २६ तैलप नृतीय ११५० ई० ३० सोमेश्वर चतुर्थ ११८२ ई० संमिश्वर को कलचुरि वंशीय वीजल ने गहीं से उतार कर उत्तरी भाग को श्रपने कब्जे मं कर लिया तथा दिल्ला भाग पर मैसूर के बल्लालों ने ग्राधकार कर लिया ।

## पूर्वी शाखा राजधानी राजमहेन्द्री

१९ विजयादित्य पंचम

२० युद्ध मल्ल

२१ राजभीम द्वितीय

२२ श्रम्मराज

२३ धर्नार्ग्य (इसके वाद २७ वर्षों तक जिसे कोई राजा हो नहीं रहा)

२४ कीर्ति वर्मा २५ विमलादित्य २६ राजनरेन्द्र

२७ राजेन्द्र चोल

२८ विक्रमदेव चोल

२६ राज राजा चोल ( एक वर्ष तक राजकीय प्रतिनिाध रहा )

राजकाय प्रातानाघ रहा।

३० वीरदेव चोल (१०७६ से ११३५
ई०) इसके वाद वारंगल के काकतीय राजाग्रों ने इस प्रदेश पर
ग्राधिकार कर लिया ग्रीर राजवंश
राजा के रूप मं समाप्त हो गया।

किसी देश का इतिहास उस देश के राजाश्रों की सूची मात्र से नहीं पूरा होता। हमारा दुर्भाग्य है कि चालुक्यों के विषय में उपरोक्त सूची के सिवा हमारे पास कोई श्रम्य सामग्री नहीं है। पिश्चमी शाखा का संस्थापक इतिहासकारों के कथनानुसार वल्लभी वंश के संस्थापक भटार्क सेना पित से सम्बन्धित था। इस वंश का चौथा राजा पुलकेशिन प्रथम था, जिसने व्हेनस्सांग के समय से करीव एक सी वर्ष पहले श्रमरावती के बौदमठ का तोड़ फोड़ डाला तथा देश के उस भूभाग में से बौद्धधर्म को एक दम ने हटा कर ही दम लिया था। उसी ने चोल राज्य को जीता था, कांजीवरम को जलाकर वर्वाद कर दिया तथा पल्लव को दिन्त्य से निकाल वाहर किया। चालुक्यों के उदय के पूर्व दिन्य में इन्हीं पल्लवों की शक्ति का ग्राधान्य था। सातवीं पीढ़ी में पुलकेशिन द्वितीय हुश्रा जो कन्नीज के राजा शीलादित्य द्वितीय का समकालीन तथा उसका सफल प्रतिद्वन्दी था। व्हेनत्सांग के प्रदत्त विवर्त्यों को प्रस्तुत करते समय इस राजा का जिन्न श्रा चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह राजवंश

सन् ७५० ई० के ब्रासपास ब्रपनी शक्ति के उच्चतम् शिखर पर था इसके पश्चात् कुछ दिनों के लिये इस राजवंश की शक्ति कुछ निवंल पड़ गयी ब्रौर यह निवंलता तव तक वनी रही जब तक तैलप द्वितीय गद्दी पर नहीं वैठा, जिसये सन् १५३ ई० के ब्रास-पास फिर से ब्रपनी शक्ति का विकास किया तथा ब्रगली दो शताब्दियों तक पुनः यह राजवंश एक प्रधान शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित रहा। इसके वाद इस वंश का ब्रान्त हो गया तथा इसके ब्रधीनस्थ भूभाग के उत्तरी भाग पर कलचुरि वंशीय राजा बीजल ने ब्रिधिकार जमा लिया तथा दिल्ली भाग को मैसूर के बल्लाल वंशीय राजाब्रों ने ब्रपने ब्रिधिकार में कर लिया।

पूर्वी शाखा जालों ने उत्तर में कटक तक अपना अधिकार वादाया और राज महेंन्द्री को अपनी राजधानी बनाया, जिसे आजकल लोग राज मुंट्ठी कहते हैं। इस राजवंश को अपने शासन काल ने एकाधिक कातियों का सामना करना पढ़ा, परन्तु इस वंश बालों की प्रतिष्ठा दोनों कान्तियों में बनी रह गयी। इसी वंश की एक राजकुमारी चौल राजेन्द्र को ब्याही थी और इसी लिये यह राज्य उत्तराधिकार के परिणाम स्वरूप राजेन्द्र चौल के हाथों में चला गया। दिल्ण में चौलों की शिक्त वैसे ही अत्यधिक बढ़ी हुई थी। इधर चालुक्यों का भी राजा मिल जाने से इस वंश की शिक्त को चार चाँद लग गये। राजेन्द्र चौल के समय में इस वंश की शिक्त पर थी।

जिस प्रकार उत्तरी भारत के राजपूत राजाओं ने हिन्दू धर्म को ही प्रश्रय दिया उसी प्रकार दिल्ए में चालुक्य राजाओं ने हिन्दू धर्म की रत्ता की। इतना ही नहीं उन्होंने यथा शक्ति बौद्ध धर्म का विनाश भी किया। इस व श वालों ने भारत की यह निर्माण कला में कितना योग दिया, उसका वर्णन हम कि भी ग्रागले ग्रध्याय में करेंगे।

श्रव य द हम छल्णा नदी के दिल्ण की श्रोर चलते हैं, तो हमें प्राचीन द्रविड़ देश मिलता है, जिसका विस्तार दिल्ण में केप कमीरिन तक है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब इस देश में श्रार्य-सम्यता का प्रचार एवम् प्रसार हुश्रा, उसके पूर्व इस देश में द्रविड़ सम्यता का बोल बाला था। हम पांड्यों के विषय में पहले ही कह चुके हैं। उन्होंने श्रपनी शक्ति धुर दिल्ण में स्थापित की थी श्रोर उनका समय ईसा से कई शताब्दी पूर्व था। स्ट्रेश के कथनानुसार पांडियोन राजा का एक राजदूत श्रागतदस के के दरवार में गया था, उसके श्राधार पर यह श्रनुमान किया जाता है कि वह राज दूत पांडियोन नहीं विलक्ष पांड्य राजा के दरवार से ही गया था। पिरिप्लस के समय में पांड्य राज्य का विस्तार समूचे मलावार तट पर या श्रीर चूँकि श्रनेक

प्राचीन लेखकों ने पांड्य राज्य का नाम लिया है, इससे श्रनुमान होता है कि यहं देश ईसा के पूर्व वर्ती नमय में पूर्ण सुसम्य था श्रीर इसवी नाद की कुछ शताब्दियों तक उनकी सम्यता कायम रही। पश्चिमी देशों के साथ इस देश के व्यापारियों का घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध था। इस राज्य की राजधानी दो नार वदली गयी श्रीर अन्त में मदूरा शहर को राजधानी वनने का गीरव प्राप्त हुग्रा। टालेमी के समय में मदूरा ही इस देश की राजधानी थी, श्रीर बाद में बहुत वर्षों तक यही नगरी राजधानी बनी रही।

पांड्य राज्य भारत के धुर दिल्ल में स्थित या, जिसमें श्राजकल के तिनीवली तथा मदूरा के जिले शामिल थे। इंसा क पूर्व काल में ही इस राज्य के उत्तर में एक नये तथा सुसम्य राज्य का उदय हुआ, जिसे चाल राज्य कहते थे! कावेरी नदों के किनारे किनारे उसके उत्तर भाग में स्थित था। काची इस देश की राजधानी थी, जो बहेन सांग के समय में श्रपनी विद्या के लिये श्रांत विख्यात थी, तथा यहां संस्कृत साहित्य के बड़े-बड़े विद्वान रहते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस नगर के विद्वानों का विचार विनिमय उत्तर भारत के कन्नीज तथा उज्जियनी के विद्वानों से हुआ करता था। श्राठवीं तथा उसके बाद की शताब्दी में चोल राज्य के प्रभाव में कर्णाट् तथा तेलगाना तक के प्रदेश थे।

एक तीसरा प्राचीन राज्य ग्रीर या, जिसे चेर राज्य कहते थे ग्रीर इसमें ग्रीज कल के मालवार, त्रावणकोर तथा कोयम्बट्टर के प्रदेश शामिल थे । टालेमी ने इसका वर्णन किया है, इससे प्रतीत होता है कि यह राज्य ईसा का पूर्व वर्ती था। मलावार तथा कनारा को मिलाकर प्राचीन केरल राज्य बनता था जो या तो पांड्य राजाग्री द्वारा ही शासित होता था यह उन्हीं के संरच्या में था।

इस बात का अनुसन्धान किया गया है कि अशोक की दितीय घोषणा में चोल, पदा तथा करेलपुत्र देशों का नाम आया है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये नाम चोल राज्य, पांड्य राज्य तथा चेर राज्य के हैं। इस प्रकार ऐका मालूम होता है कि प्राचीन हिन्दू राज्यों की यह त्रिमूर्ति ईसवी पूर्व की तीसरी शताब्दी में सुविख्यात थी। जो भारत के सुदूर दिल्णी भाग में अवस्थित थी।

इन राज्यों की सीमा विभिन्न वंशों एवम् राजास्रों के सभय में घटती बढ़ती रहती थी। इनमें पांड्य लोग सर्वाधिकार प्राचीन हैं, परन्तु ईसवी काल में कांची के चोल राजा ही स्रधिक विख्यात हुये। उनकी शक्ति भी खूब बढ़ी हुई थी। इन लोगों का युद्ध चालुक्यों की पूर्वी शाखा से प्रायः चला ही करता था। पाठकों को मालूम होगा कि चालुक्यों की पूर्वी शाखा में राजेन्द्र चोल तथा उसके तीन

उत्तराधिकारियों का भी नाम स्राया है। क्योंकि तब वे ही उस देश के राजा थे।

ईसा के दसवीं शताब्दी के ऋन्तिम वर्षों में मैस्र में एक महान राजपूत वंश का उदय हुआ, जिन्हें हम वल्लाल वंश के नाम से जानते हैं। न्यारहवीं शताब्दी में उन्होंने समूचे कर्णाटक को जीत लिया तथा जैसा हम पीछे देख चुके हैं, उन्होंने चालुक्यों की पश्चिमी शाखा के राजाओं से उनके राज्य का दिल्ला भाग लिया था। यह वंश तब तक दिल्ला की सर्वोच्च शक्ति बना रहा, जब तक कि मन् १३१० ई० में मुसलमानों ने इसको बिजय न कर लिया।

श्रव केवल एक श्रीर हिन्दू राज्य का विवरण देना शेष है। यह राज्य भी दिल्ल में ही था तथा इसका समय मुस्लिम काल में पहता है। कर्णाटक के बल्लालों का पतन होने पर, उसी के स्थान पर एक नये राज्य की स्थापना हुई। इस नये राज्य के १३४४ ई० विजय नगर को राजधानी बनाय। ऐसा कहा जाता है कि इस राज्य के सस्थापक दो राजपूत हरिहर तथा बुक्क राम थे, जिन्होंने माध्य विद्यारण्य नानक एक ब्राह्मण को भी सहायता ली थी। बुक्काराम का सर्वप्रथम दिया गया दान एक ताम्रपत्र पर है जो सन् १३७० ई० का है। माध्य, जिसे सायण भी कहा जाता है, उसका प्रधान मंद्रो था। यह भारत म नर्वाधिक प्रसिद्ध प्राचीन धर्मग्रन्थों का सुप्रसिद्ध भाष्यकार था। चौदहवीं शताब्दी में इस हिन्दू राज्य को स्थापना के साथ ही हिन्दू विद्यास्त्रों को एक वार पुनः शक्ति प्राप्त हुई। यद्यपि वह पुनर्जागरण श्रस्थायी ही रहा. फिर भी वेदों के महत्यूर्ण भाष्य, दार्शनिक प्रणालियो, स्मृतियां के भाष्यों तथा व्याकरण के भाष्यों के लिये हम स्थाज भी सायण के कृतज्ञ हैं तथा ग्राज के विद्रान भी सायण कृत विविध भाष्यों को पूर्ण मान्यता हो नहीं तेते, वरन उनसे पद प्रदर्शन करते हैं।

प्रायः दो सौ वर्षो तक विजय नगर राज्य उन्नित-पथ पर श्रविराम गित से श्रागे बढ़ता गया। यह राज्य दिल्ण के उन मुस्स्लिम राज्यों के समकल् था, जो, दिल्ण में कभी संधियों द्वारा तथा कभी युद्धों द्वारा घटने बढ़ते रहते थे, इस प्रदेश में हिन्दू तथा मुसलमानों में जो मेंल इस समय देखने में श्राया, वैसा पहले कभी देखा सुना नहीं गया। दिल्ण का बहमनी राज्य मुसलमान राज्य था, परन्तु उनके राज्य में उनके श्रिष्कांश सैनिक राजपृत थे तथा विजय नगर के हिन्दू राज्य की मेना में मुसलमान सैनिकों की संख्या ही श्रिष्क थी। मुसलमान सरदारों को जागीरें मिली हुई थीं तथा मसजिदें भी वनवायी गयी थीं।

कालान्तर में बहमनी राज्य का पतन हो गया तथा उस राज्य की कत्र पर पाँच मुस्लिम राज्य कायम हो गये । इनमें से गोलकु डा, त्र्रहमद नगर तथा बीलापुर के मुसलमान शासक हिन्दू राज्य विजय नगर के विरोध में संगठित हो गये। सन् १५६५ ई० में कृष्णा नदी के किनारे ताजीकोट के मैदान में बढ़ा घनधोर बुद्ध हुन्ना, जिसमें विजय नगर का राजा मारा गया तथा मुनलमानों की विजय हुई। घृद्ध तथा वहादुर राजा के मारे जाने के बाद उसका सर ले जाकर बीजापुर में विजय चिन्ह के रूप में रक्खा गया।

इस प्रकार विजय नगर राज्य का अन्त हो गया। यह दित्त् भारत का प्रमुख हिन्दू राज्य था। इस विजय से भी मुसलमानों का समस्त दित्त् विजय का स्वप्न पूरा नहीं, हुआ। दित्त् में कर्णाटक त्रांवनकार इत्यादि छोटे-छोटे सरदारों के राज्य तब भी बने रह गये, जा प्रायः अपने पहाड़ी दुगों में रहते थे। जिस समय अपने जाति कर्णाटक में लड़ रही थी, तब भी इन राज्यों का अस्तित्व था।

विजय नगर के मृत राजा का भाई चन्द्रगिरि में रहने लगा श्रीर उसी के एक उत्तराधिकारी ने सेटंजार्ज (मद्रास ) को वस्ती वसाने के लिये श्रंमे जों कों पट्टा दिया था। यह वात सन् १६४० ई० की हैं। यह छोठा सा पट्टा हो भूत कालीन इतिहास को भारत के वर्तमान कालीन इतिहास के वीच की एक शृखला है।

# पचासवाँ श्रध्याय धर्म

वौद्ध धर्म के पहले भारत में जिस हिन्दू धर्म का |प्रचार था, उसे सभी लोग वैदिक धर्म के नाम से स्मरण करते हैं और बौद्ध धर्म के पराभव के बाद जिस हिन्दू धर्म का प्रचार अथवा प्रसार हुआ उसे लोग पीराणिक धर्म के नाम से जानते हैं। वैदिक धर्म एवं पौराणिक धर्म में दो मुख्य अन्तर पाये जाते हैं। इनमें से प्रथम तो सेद्धान्तिक अन्तर है और दूसरा प्रयोगात्मक।

श्रित प्राचीन काल में श्रार्य लोग प्रकृति के साहचर्य में जीवन व्यतीत करते थे। प्रकृति के सभी तत्वों से प्राप्त सुखी एवं दुखों का उनको प्रत्यच्च श्रनुभव था। इसी सुख दुख की प्रेरणा से जो वाणी श्रार्य श्रृपियों के मुख से निकली, वेद उन्हीं का संग्रह मात्र है। प्राकृतिक तत्वों को ही प्रार्थनीय समक्तते थे श्रीर इसीलिये चैदिक धर्म संवंत्र तात्विक देवताश्रों का ही प्राधान्य है। इन्द्र, श्राग्न, वरुण मरुत, श्राश्विन तथा श्रन्य कितने ही देवो की कल्पना उन्होंने की श्रीर उनकी प्रार्थना में श्रु तिमधुर वैदिक पदो की रचना की। बाद में वेदो उपनिषदों के प्रणेताश्रों को इन ताविक

देवों से भी अधिक सशक्त श्रीर व्यापक देव की कल्पना हो गयी थी, फिर भी वे प्राचीन तात्विक देवों को सेवा में बिलयों की अयोजना करते रहते थे। इस प्रकार की बिल श्रायोजनायें राजा रंक तक सभी अपनी-अपनी समार्थ्यानुसार करते थे। ये योजनाएँ प्राय: उन्हों देवों को सेवा में होती थी, जिनके प्रति की गयीं प्रार्थ नायें ऋग्देव में संकलित हैं। पौराणिक धर्म ने भी इन देवों को मान्यता प्रदान की, इनकी मूर्तियों की भी रचना की श्रीर साथ ही उपनिषदों में प्रतिपादित परब्रह्म परमात्मा की कल्पना को भी मान्यता दी परन्तु उन्होंने उसी श्रादि शक्ति को तीन श्रपर व्यक्तियों के रूप में कल्पना की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जिस शक्ति के द्वारों समस्त गोचर श्रमार की सर्जना की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जिस शक्ति के ह्वारों समस्त गोचर श्रमार की सर्जना की कल्पना की गई, उम शक्ति को ब्रह्मा के रूप में मान्यता दी गई। उसकी जिस शक्ति से स्रष्टि को पालन पोषण होता है, उसे विष्णु नाम दिया गया तथा श्रिल्ल स्रष्टि की संहारकारिणी कि को शिव नाम से सम्बोधित किया गया। इन विदेवों की मान्यता हो पौराणिक धर्म की विशेषता है। ऐसी दशा में यह शंका न करना ही श्रसम्भव है कि हिन्दुश्रों ने इन त्रिदेवों की मान्यता में वौदों का श्रमुकरण किया है।

जपर को पंक्तियों में वैदिक धर्म तथा पौराणिक धर्म का सैद्वान्तिक अन्तर प्रगट हो गय। । स्त्रव हमें प्रयोगात्मक स्त्रन्तर पर ध्यान देनो चाहिए । वैदिक धर्म में तात्विक देवतात्रों को मान्यता मिल चुकी थी, उनकी विविध प्रकार से की गई प्रार्थ नाश्रों के फल स्वरूप वेदों की रचना भी हो चुकी थी, उन देवताओं के नाम पर बलि प्रदान भी होता था, प्ररन्तु उन देवों की साकार कल्यना नहीं की गयी थी, वे ग्रव भी तत्वों के ही रूप में विद्यमान थे। इसके विपरीत पीराणिक काल में त्रिदेवों की साकार कल्पना की गई, उनकी मूर्तियाँ वनायो गयीं तथा उन मूर्तियों की पोड्शोपचार पूजन की विधिवत् व्ववस्था की गयी। वैदिक धर्म में जितनी भी विल दी जाती थी, वह चाहे जिस देव को दी जाती थी, परन्तु बिल समर्पित होती थी ग्राग्निदेव को ही। यहाँ तक की दार्शनिक काल में भी राजा, पुरोहित से लेकर तुच्छातितुच्छ गृहस्य भी श्चीनदेव को बिल समर्पित करता या, जो विभिन्न देवताश्चीं के नाम होती थी। मूर्ति पूजा का कहीं भी श्रीर तिनक भी प्रचलन नहीं था। बीड धर्म में मिच्याइम्बरी के प्रवेश से बढ़-प्रतिमा की उपासना की जाने लगी थी। यह बात ईसा काल के प्रयम शताब्दी की है । बीड धर्म के पतन के बाद ही पौराणिक धर्म का उदय हुआ । ऐसी दशा में इस बात की प्रवल सम्भावना है कि हिन्दुओं की भूति पूजा बीदों की मृतिपूजा का अनुकरण मात्र हो है । यह निश्चित है कि जब बौद्धयुग में मनुस्मृति की रचना की गई, उसी समय से मूर्ति पूजा का बीजारोपण हो गया था श्रीर मन ने इनकी निन्दा

भी की थी। मूर्तिपृजा का ऋंकुर वद्ता ही गया ऋरीर दिन ऐसा भी श्राया कि वही मूर्तिपूजा हिन्दू धर्म का एवं हिन्दु श्रों के उत्सर्यों का सर्वाधिक श्रंग वन गयी। इस काल में श्राग्निदेव की विल समर्पण करना भूत काल की वात वन जुकीं थी।

हिम्बचों के वैदिक धर्म द्योर पौराणिक धर्म का सैद्रान्तिक एवम् प्रयोगात्मक न्त्रन्तर इतना ही है। सामान्य हिन्दू श्वर्म की यह विशेषता है कि जब भी उसमें परिवर्तन व परिवर्द्ध न होते हैं तो वे इस प्रकार किये जाते हैं. जिससे उनमें नवीनता की प्रतीत न हो। पोराणिक काल क लेखकों ने इसी परम्परा का सहारा लिया। उनका प्रयत्न यह रहा कि कहीं ऐसा न प्रतीत होने लगे कि धर्म में कुछ नवीनताओं का समावेश विया गया है। इसी चेप्टा के फलस्वरूप अपने त्रिदेवों के नाम उन्होंने वैदिक काल के तात्वक देवों में से लिया है। ऋग्देव में ब्रह्मस्पति की प्रार्थनायें थीं ऋौर जब उपनिषयों के प्रणेता ऋषियों ने सर्व व्यापिका शक्ति की कल्पना की तो उन्होंने उस शक्ति का नाम करण किया ब्रह्मन । ब्रह्मच्य यही नाम सुव्हि के विधाय के लिये सर्वाधिक उचि था। अपनेक में सूर्य को विष्णु कहा गया है जो सब जद चेतन मत जगत का जीवन-श्रीत तथा दाता है, इसिल्ये जिस शक्ति की कल्पना पीपक रूप में की गई, उसके लिये विष्णा नाम ही सर्वाधिक उचित प्रतीत हुआ। अपवेद में बादलों के गर्जन के देवता छ थे श्रीर संहारिका शक्ति के लिये किसी भयानक नाम की श्रावश्यकता थी श्रतः तीसी शक्ति नाम रुद्र रक्खा गया। एक बार जब इन मूर्तियों की कल्पना साकार होकर सामने आ गयी तो इनके व्यक्तित्व व चरित्र वन जाने में क्या बाधा थी। ईसा के प्राम्भिक काल में मनुस्भृति के प्रणेता को इन सर्जंक, पालक तथा संहारक देवी का पती नहीं था, परन्तु कालिदास का समय त्राते-त्राते ये त्रिदेव हमारे देश की राष्ट्रीय निधि वन चके थे।

एक वार जब दैवी शक्ति की तीनों शाखाओं अर्थात् तीनों देवों की कल्पना पुर्ण हो गयी तो आगे चलकर उनके लिये पिलयों को खोज का प्रारम्भ हुआ, अतः इन वीनों देवों को प्रेरणा देने वाली शिक्तयों अर्थात् तीन देवियों की भी कल्पना करना आवश्यक हो गया। ब्रह्मा की पत्नी के रूप में सरस्वती की कल्पना की गयी। सरस्वती की कल्पना का आधार यह हुआ कि अप्रुग्वेद में ब्रह्मा प्रार्थनाओं के देवता ये और प्रार्थना के लिये वाणी की आवश्यकता होती हैं, अतः सरस्वती को कान्य की देवी अथवा वाणी की देवी वनाया गया। विष्णु के लिये एक नवीन साधिनी की कल्पना की गयी, उन्हें लद्मी का पता अवश्य ही प्राचीन संस्कृत साहित्य में नहीं मिलता। हाँ एक सम्भावना यह हो सकती है कि हल के फार से बनी हुई पंक्तियों का वर्णन

ऋग्वेद में हैं, सीता की उत्पत्ति खेतों में बनी हुई उन्हीं पंक्तयों से हुई है, सीता रामायण की नायिका ऋषीत राम की पत्नी हैं और राम विष्णु के ही अवतार हैं, अतः सीता विष्णु की पत्नी हुई। उसका नाम करण सीता के बदले लद्मी करके उन्हें अन्न की देवी मान लिया गया। अब रह गये रुद्र, उनके लिये चुनी गयी केनो निषद् की उमा, जो एक रहस्यमयो स्त्री थी तथा जिन्होंने इन्द्र को ब्रह्मशान का उपदेश दिया था। शतपथ ब्राह्मण में अभित्रका रुद्र की भिगनी हैं। मुंडकोपनिषद् में काली कराली आदि अभिनदेव की सात जिन्हांनों के नाम हैं तथा स्वयं रुद्र ही अपिन तथा वज्र हैं। इन तमाम विखर हुई सामित्रयों के आधार पर पौराणिक काल के लेखकों ने उमा, अभिवका, दुर्गा तथा काली का सर्वसंहारक देव रुद्र, शिव तथा महादेव की पत्नी के रूप में कलिपत किया।

परन्तु इन तीन देवता श्रों की पत्नियों का वर्णन कर चुकने के वाद भी श्रभी वर्तमान हिन्दू धर्म के विषय में बहुत कुछ कहना शेष है। इन त्रिदेवों में से पालक देव विष्णु द्वारा धारण किये गये श्रवतारों के रूप में गाया श्रों का संसार ही भरा पड़ा है। दशरथ के पुत्र राम रामायण महाकाव्य के नायक हैं, तथा उन्हे श्रवतार करके माना जाता है। महाभारत के श्रन्तिम समय में देवकी के गर्भ से कृष्ण की उत्पत्ति हुई, जिनकी ख्याति इतनी वढ़ी कि वे विष्णु के श्रवतार माने जाने लगे। च्यों ज्यों उनकी ख्याति बढ़ती गयी, उनको नायक मान कर गाई जाने वाली गाया यें भी बढ़ती ही गयी एवम् श्रन्त में बृन्दावन की गोपियों के साथ विभिन्न प्रकार की की द्वाशों के माध्यम से पुराणों में श्रनेक कथा श्रों का वर्णन किया गया है। वे एक यादव सरदार ये तथा छान्दोग्य उपनिषद के श्रिष्य श्रीर श्रांगिरस के शिष्य थे।

जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, कृष्ण का नाम संस्कृत साहित्य के लिये वहुत प्राचीन नाम है, परन्तु पौराणिक काल से, अयांत् विक्रमादित्य के समय में तथा उड़ीसा में केशरी वंशीय राजाओं के समय में शिवोपासना का अधिक प्रचलन हो गया था। कृष्ण के अवतारा व्यक्तित्व के साथ अनेक कथायें उनके जन्म के विषय में, कंश वध के विषय में जितने निरपराधियों की हत्या की थी, अनेकानेक विषयों में लिखी गयी। इन कथाओं के प्रकाश में तथा भगवद्गीता के साथ बाइविल के साम्य ने अनेक योरपीय विद्यानों को इस बात के लिये प्रेरित किया कि वे यह सोचने लगे कि हिन्दुओं ने ये कथायें वाहविल से लेकर उन्हें कृष्ण के नाम के साथ जोड़ दिया है। इंडियन ऐंटीक्लेरी के पृष्ठों में एक बार इस विषय पर पूरा विवाद ही उठ खड़ा हो गया था।

सन् १८६६ के ग्रासपास लिखते हुये डा॰ लारिसनर ने दावा किया या कि श्रीमद् भगवत की कथात्रों के लिये हिन्दू लोग वाइविल के ग्राभारी हैं। वम्बई के मि॰ तैलंग तथा हीडेल वगं के डा॰ बिन्डिंग ने इस ग्रामार को व्यर्थ वताया। डा॰ भन्डारकर ने कहा कि महाभाष्वों का समय ईसा को दूसरी शताब्दी हैं तथा उनमें ही कृष्ण को देवल्व मिल चुका था। इसी प्रकार डा॰ वेयर ने भी डा॰ लारिन्तर के प्रयत्न को ग्रामावश्यक कष्ट की संज्ञा दी।

पहले शिव की ख्यांति विष्णु के समान नहीं थी, परन्तु पीराणिक काल में शिव की प्रतिष्ठा में उत्तरीत्तर वृद्धि होती नथी। इस काल में अनेकानेक विद्वान हुने जिन्होंने अनेकों शिवस्तो त्रों की रचना करके शिव की प्रतिष्ठा में चार चाँद लगा दिया। लोग विष्णु को भूलने ने लगे। पीराणिक गाथाओं में शिव की पत्नी के सम्बन्ध की गाथायें भी अत्यधिक हैं। सतपथ-त्राहाण में दत्त प्रजापित द्वारा किये गये यह का वर्णन है, परन्तु इस यह से दत्त कन्या तथा शिवप्रिया सती का भरम होना पीराणिक कालीन कल्पना है। केनोपनिषद् में उमा हेमवती द्वारा इन्द्र को दिये गये ब्रह्मज्ञानोंपदेश का वर्णन है। इन दोनों कथाओं को एक स्त्र में लाने के लिये पीराणिक काल में यह कल्पना की गयी कि सती ही इस जनम में हिमालय पर्वत की पुत्री उमा के रूप में अवतित्त हुई। उमा ने शिव को पति रूप में पाने की आकांत्ता की, किस प्रकार की तपस्या की और अन्त में किस प्रकार उस देवता ने उमा को स्वीकार किया, इन सब वातों का वर्णन पीराणिक काल के लेखकों की भावमय कल्पना का सुन्दर उदाहरण है। कालिदास इन प्रतिभावानों में सर्वप्रथम थे।

हिन्दू त्रिदेवों की यही धार्मिक गाया है जिन तात्विक देवों की प्रार्थना न्तुन्वेद में की गयो है, पौराणिक काल में देवता माने जाते रहे अवश्य, परन्तु वे गौण अँणी में आ गये थे। मुख्यतः इन्हीं त्रिदेवों की थी। फिर भी इन्द्र के दरवार में वैदिक देवताओं अग्नि, वायु इत्यादि की भीड़ लगायो गयी थी।, उनके पास देव सेना थी, देवरथ था, देवगज ऐरावत था, देववृद्ध कल्पतरु था, नाचने वाली अप्सरायें थीं, गाने वाले गन्धर्व थे अवश्य, परन्तु उन सत्रकी विशेषतायें परिवर्तित हो गयी थीं। पौराणिक काल के इन्द्र अब सोमपान करने वाले वे इन्द्र नहीं रह गये थे जो वैदिक काल में आदिवासियों के विरूद्ध युद्ध में आयों की सहायता करते थे। समय वदल गया था और समय के साथ हो वदल गयी थी विचार धारा। पौराणिक काल के इन्द्र एक वैभव सम्पन्न राजा हैं जो अपने विलास के लिये प्रसिद्ध है तथा जिनके दरवार में संगीत एवम् नृत्य की अजस्त धारा सदैव ही प्रवाहित होती रहती थी। इन्द्र की पत्नी शवी

या इन्द्राणी में ऋति सुकोमल एवम् पित्र भावनात्रों का संकलन हुआ है, जिनका स्रादर सभी देवगरा करते थे। वेद की स्राप्तरास्रों ने सीन्द्र्यपूर्ण व्यक्तित्व धारगा कर लिया था, तथा रम्भा, तिलोत्तमा एवम् उर्वशो अत्र इन्द्रलोक की कलाकार वन गयी घीं, जो इन्द्र को अवकाश के समय मनोरंजन प्रदान करती थी। यह माना जाता है कि इन्द्र ने यह उच्च पद अपनी कठिन तपस्या द्वाग प्राप्त किया है, और वे सदैव इस विचार से भयभीत रहते हैं कि कहीं पृथ्वी का कोई अन्य मर्त्य मानव तपस्या द्वारा ही उस उस्च पद पर ग्रपना ग्राधिकार न स्थापित करले । इसलिये जहाँ कहीं किसी व्यक्ति के कठिन तपस्या करने का समाचार इन्द्र को मिलता है, प्रायः स्वर्गीय अप्सरावें इन्द्र द्वारा पृथ्वी पर भेजी जाती हैं। योगियों की कठिन तपस्या को भङ्ग करना ख्रीर अपने श्रपराजेय श्राकर्षण से उनके हृदय को दृष्ति करना ही इन श्रप्सराश्रों का मुख्य उद्देश्य होता है। असुर भी सदैव ही इन्द्र को चिन्तित किए रहते हैं। यद्यपि ये असर स्वर्ग से निस्काषित कर दिए गये हैं, फिर भी वे प्रायः शक्ति एकत्रित करके, श्रीर श्राक्रमण करके तथा भयानक युद्ध करके स्वर्भ को फिर जीत लेते हैं। ऐसे श्रवसरों पर इंद्र ऋपने ऋनुभाइयों सहित ब्रह्मा, विष्णु या शिव जैसे उच्चतर देवताओं से परामर्श करने के लिये दौड़ते हैं। ये उच्चतर देवता असुरों के विरुद्ध इन देवताओं की प्रत्यन्न सहायता करने के लिये कभी खड़े नहीं होते। वे इतना ग्रवर्य करते हैं कि ये इन पराजित देवतात्रों को सांत्वना देते हैं, साथ ही उनको श्रपने खोये हुये पद श्रथवा म्रिधिकार को पुनः प्राप्त करने का उपाय भी बताते हैं, इसी प्रकार के एक ग्रावसर पर इन देवता ह्रों ने शिव ह्योर पर्वत कन्या उमा का विवाह करने का परमर्श दिया। इस दम्पति से एक पुत्र पैदा हुत्रा जो दुमार, स्कन्द या कार्तिकेय के नाम से विख्यात है। कार्तिकेय ने स्वर्ग से निष्कापित देवतात्रों को विजय प्राप्त कराकर उन्हें स्वर्ग का त्र्याधकार वापस दिलाया । कुमार (काति केय या स्कन्द) श्रौर उनके हाथी के सिर वाले भाई गरोश का वर्णन पुराने हिन्दू धर्म में कहीं नहीं है। ये दोनो भाई पुरार्णों की स्टिट है।

इत प्रकार साधारण जन इन पौराणिक देवताओं पर नम्बन्धित गायाओं पर ही पिश्वास रखते हैं इन देवताओं की संख्या ३३ करोड़ मानी जाती है जो कि स्पन्धतः तैंतीस वैदिक देवताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है इसके दिश्शत बुडिमान एवं विद्वान व्यक्ति उपनिषदों के इसी मीलिक सिहान्त पर विश्वास रखते हैं कि ईएकर केवत एक है और देवता, असुर और मानव पूरा ब्रह्माड-उसी परमात्मा के अस है असे उसी परमात्मा में वापस मिल जाएँगे।

पुण्य कार्यं करने पर लोगों को स्वर्ग में, कम या ग्राधिक समय तक के लिये निवास करने का ग्राधिकार प्राप्त होता है। इसके विपरीत पाप पुण्य कार्य न्यूनाधिक काल के लिये नरक की यातना श्रों का मार्ग दिखाते हैं अपने कर्मी का फल भोग लेने के पश्चात् स्रात्मा फिर चेतन शरीगें में पुन नन्म लेती है। पुन नन्म का सिदानः हिन्दुस्रों के मस्तिष्क में ठीक उसी प्रकार से जड़ जमाए हुं है जिस तरह इसाइयों के मस्तिष्क में ईसा द्वारा पुनर्जीवित हो जाने का विश्वास वर किये हुए है। एक कुछ न जानने वाला हिन्दू भी किसी नवजात शिशु या पशु पित्यों में भी, किसी सम्मानित सम्बन्ध या रक्त सम्बन्ध का ग्रानुमान करता है कि किमी पित्रुले जनम में शायद वह स्वयम् ही ऐसा रहा हो, या शायद किसी ग्रागले जन्म मं वह फिर वैसा ही शरीर प्राप्त करे । केवल पवित्र विचार, ज्ञान, पुण्य तथा सत्कार्य एवम् सभी सांसारिक भाव-नात्रों तथा वासनात्रों से मुक्ति द्वारा ही त्रात्मा इस सांसारिक बन्धन से मुक्त हो सकनी है श्रीर परमात्मा में लीन हो सकती है। श्रात्मा को परमात्मा में लीन हो जाना ही हिन्दुओं को दिष्ट में परम मोक् है। मोक् का यह विचार नर्वत्रथम उपनिषदों द्वारा प्रारम्भ हुन्रा, तत्पश्चात् इसका रूपान्तर बुद्ध धर्म के निर्वाण के सिद्धान्त के रूप में हुश्रा । इसके वाद पुनः यह विचार वेदान्त धर्म छीर श्राधुनिक या पीराणिक हिन्दू धर्म के मूल सिद्धान्त के रूप किया गया। इसलिये विद्वान एवं वुद्धिमान व्यक्तियों को यह राय दी गई है कि वे यह न समर्भें कि अपने सत्कायों द्वारा इन्द्र के स्वर्ग में स्थान पा जाने ही से मोच्च हो जाता है, बलिक सांसारिक वासनाम्रों एवं कामनाश्रों से मुक्ति पाकर परमात्मा में लीन हो जाना भी स है श्रीर इसी प्रकार पुर्न जन्म अर्थात आवागमन् से छुटकारा मिलता है

हिन्दू धर्म में इसके बाद हुई प्रगति में भी एक ही ईश्वर हैं के श्रस्तित्व की मान्यता दी गई है। इस एक ईश्वर के लिये हिन्दू धर्म के विविध पन्थों में विविध नाम चुने गये हैं। डाक्टर विल्सन ने हिन्दु श्री के धार्मिक वर्गों पर एक पुस्तक लिखी है। इसमें इन्होंने विभिन्न वर्गों की गणना की है श्रीर उनका वर्णन भी किया है। इसके श्रनुसार वैष्णुश्रों या विष्णु के श्रनुयाइयों की उन्नीस शाखाएं हैं, शैवों या शिव के श्रनुयाइयों की ग्यारह शाखाएं हैं। श्रीर शक्त या शक्ति के उपासकों की चार शाखाएं हैं। इनके श्रतिरक्त कुछ श्रन्य वर्ग भी है।

वैष्णव धर्म, श्रापने कुछ श्रंगों की दृष्टि से केवल बौद्ध धर्म का नवीन संस्करण ही प्रतीत होता है। इसमें भी सभी मनुष्यों तथा जातियों की सेद्धांतिक एकता पर जोर दिया गया है श्रीर पशु पित्त्यों के विनाश करने पर प्रतिबन्ध रखा गया है। लेकिन इन सिद्धान्तों को केवल एक ईश्वर विष्णु के प्रति श्रद्धा से सम्बन्ध निधत किया गया है। विष्णु प्रायः सामान्य लोगों द्वारा कृष्ण के रूप में पूजे जाते हैं। पौराणिक काल से ही, वृन्दावन की गोपियों के साथ कृष्ण की प्रेम लीला सम्बन्धी कथाओं ने जन्म लिया है श्रीर जन साधारण में फैली हुई है। भारत के सबसे प्रसिद्ध श्रीर श्रग्रगामी लेखक बंकिम चन्द्र ने इस बात को पूर्णरूपेण सिद्ध कर दिया है कि महाभारत में कहीं भी इन कथाओं का वर्णन नहीं है। शिव तथा शक्ति के उपासकों में श्रीर भी भ्रष्ट सिद्धान्तों एवं क्रिया कलाश्रों का समावेश हैं।

श्राधुनिक हिन्दू धर्म के विभिन्न वर्गों के प्रमुख सिद्धान्त, श्रापने विविध श्रंगों सिहत यही हैं। लेकिन किसी राष्ट्र का चिरत्र निर्धारण करने में धार्मिक सिद्धान्तों की श्रपेचा धार्मिक रीतियों एवं कर्मकान्डों का श्रिधिक महत्व होता हैं, श्रीर जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, धार्मिक रिवाजों श्रीर कर्मकान्डों की दृष्टि से वैदिक काल में तथा इस काल में वहुत श्रन्तर पड़ गया है।

वौद्ध स्नान्दोलन के पहले हिन्दुस्रों में, मन्दिरों में मूर्तियाँ रख कर उनकी पूजा करने की प्रथा प्रचलित नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मूर्ति पृजा उस समय प्रचलन में स्नाई जब बौद्ध धर्म ही मुख्य धर्म था। हम पहले ही देख चुके हैं कि मनु स्वयम ही धार्मिक कर्मकान्डों की हिंद से कट्टर पुरातन पन्थी थे। उन्होंने घर की श्रग्निवेदी पर ही स्नाहुति करने की पुरानी प्रथा प्रचलित रक्खा था। उन्होंने बहुत ही घृणापूर्वक मंदिर के पुजारियों को मिदरा तथा मांस विके तान्नों के वर्ग में रक्खा था। फिर भी मिदरों स्नोर मूर्तियों ने जनसाधारण के हृदय में स्नपना स्थान बना लिया था स्नोर हुठीं रातान्दी तक इन मूर्तियों स्नथवा मिदरों को श्रद्धा एवं विश्वास की हिंदर से देखा जाने लगा था। छुठीं राताब्दी तक मूर्ति-पूजा ने ईश्वर पूजा के प्राचीन ढंग का स्थान काफी सीमा तक ले लिया था। ईसो के पश्चात् छुठीं तथा स्नाठवीं राताब्दी के बीच के साहित्य में किटनाई से ही स्नाहुति स्नथवा यज्ञ का कहीं वर्णन मिलता है, ऐसे यज्ञों एवं स्नाहुतियों का वर्णन स्नवश्य हैं जो राजा सम्पन्न कहाते थे। इसके विपरीत कालिदास तथा सन्य किवयों ने देवालयों तथा उनमें पूजी जाने वाली मूर्तियों का पर्याप्त वर्णन किया है।

इस प्रकार से, यह परिवर्तन निश्चित रूप से गलत दिशा में हुआ। मूर्ति पूजा किसी भी देश के निवासियों के मिस्ताब्क पर कोई उच्जस्तरीय प्रभाव नहीं डालती, परन्तु भारत में, इस मूर्ति पूजा के साथ कुछ अन्य बुराइयों का भी समावेश हो गया। मनु के समय तक, वैश्य या जनसमूह अपने देवताओं की पूजा अपने ही ढंग से कर सकते थे, साथ ही अपने घर की अगिन वेदी पर ही वे आहुति भी दे सकते थे। जब पूजा का स्थान घर न हो कर देवालय हो गया, तब इन मन्दिरों के पुजारियों की शक्ति बद गई।

जन साधारण के मित्तिष्क पर उनका प्रभाव वद गया, श्रीर उन्होंने जनता की गर्दन एक घोले की शृखला से जकड़ दिया। लोगों की कल्पना शानदार धार्मिक मञ्य भवनें तथा चमकती दमकती सजावट में हो बंध गई श्रीर उनमें श्रन्थिवश्वास का बीज पनपने लगा। किवता, कला, शिल्पकला मृतिकला, तथा संगीत ने इसमें सहयोग प्रदान किया। इस प्रकार छुछ हो शताब्दीयों में राष्ट्र का धन श्रनुष्टानों पर् व्यय किया जाने लगा तथा उन शानदार उत्सवों जिनके द्वारा जनता श्रपने श्रसीम श्रीर प्रगाद धार्मिक उत्साह, भिक्त कम तथा श्रदा का बाहरो दिखावा करती थी। तीर्थ यात्राष्ट्रं, जो श्रत्यन्त प्राचीन काल में बहुत प्रचित्तियी या हम कह सकते हैं कि इनका श्रस्तित्व ही नहीं था, श्रव वृहद् स्तर पर संगठित की जाने लगी थी। मन्दिरों की सहायता के लिये भूमि तथा द्रव्य का दान दिया जानेलगा। धीरे-धीरे इन मृतियों तथा इनके पुजारियों के प्रति श्रन्धभिक्त का स्व धारण करने लगा। भारत वर्ष के बड़े-बड़े नगर देवालयों से पट गए। नए-नए देवताश्रें श्रीर नई नई मूर्तियों ने पत्थर के देवालयश्रों में स्थान ग्रहण किया, साथ ही बुद्धिहीन भक्तों श्रथवा पुजारियों के मित्तिष्क पर भी श्रयना श्रिकार जमाया। श्रगले श्रथ्याय में हम पौराणिक धार्मिक साहित्य के संज्ञित्त विवेचन द्वारा वौराणिक हिन्दू धर्म की उस व्याख्या का स्पष्टी करण देने का प्रयास करेंगे, जिसे हमने पिछुती पंक्तियों में प्रस्तुत किया है।

## इक्यवनवाँ ऋध्याय

# धार्मिक साहित्य

## धर्म शास्त्र

गौतम, वशिष्ठ, वौद्धायन तथा त्रापस्तम्ब के धर्म ख्त्रों में हमें दार्शनिक काल रीति रिवाजों तथा नियमों के सम्बन्ध की काफी जानकारी प्राप्त है। मनु के धर्मशास्त्र ने भी वौद्ध काल के हिन्दुक्रों के जीवन के विषय में उतने ही महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण दिया है। सीमाग्य से धर्मशास्त्रों की यह शृङ्खला पौराणिक काल में भी प्रचलित रही। याज्ञ वल्क्य हमे २० धर्मशास्त्रों की सूची प्रदान करते हैं। ये निम्नलिखित हैं:—

| १ मनु      | ५ याज्ञवल्क्य | ६ त्रापस्तम्ब | १३ पराशर | १७ दत्त    |
|------------|---------------|---------------|----------|------------|
| २ श्रित्रि | ६ उसनस        | १० सभ्वर्त    | १४ व्यास | १८ गीतम    |
| ३ विष्सु   | ७ श्रंगिसर    | ११ कात्यायन   | १५ शंख   | १६ शातातप  |
| ४ हारीत    | □ यम          | १२ वृहस्पति   | १६ लिखित | २० वशिष्ठ, |

पराशर भीं इन्हीं वीस धर्मशिक्षियों की सूची प्रस्तुत करते हैं परन्तु उसमें विष्णु के स्थान पर कश्यप, व्यास के स्थान पर गर्ग तथा यम के स्थान पर प्रचेतस के नाम हैं। इन बीस धर्मशास्त्रों में से गौतम, आपस्तम्ब, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं दार्शनिक काल में वर्तमान थे और मनु बौद्ध काल के हैं। शेष छोलह धर्म शास्त्री भी प्राचीन धर्मशास्त्रों पर आधारित हैं, परन्तु अपने वर्तमान स्वरूप में वे पौराणिक काल के या मुसलमानों द्वारा भारत की विजय के कुछ शताब्दी बाद के प्रतीत होते हैं।

श्रीर यहीं पर हमारी कठिनाई सामने श्राती है। पीराणिक युग की रीतियों का वर्णन करते समय हम विना किसी शंका के इन सोलह धर्मशास्त्रों की नहायता नहीं ले सकते, क्योंकि हमें इसका निश्चित शान नहीं हैं कि इनमें से कीन-कीन प्रन्य पीराणिक युग के हैं श्रीर कीन पीराणिक काल के बाद लिखे गये हैं। निस्सन्देह, उनमें से छुछ पीराणिक युग के ही हैं, या उससे भी पहले के हैं। परन्तु कठिनाई यह है कि उनमें भी

मुस्लिम विजय के बाद कुछ श्रंश बाहर से जोड़ दिये गये हैं। श्रन्य प्रन्यों की भी कई प्रतिलिपियों हैं, श्रीर जिन प्रतिलिपियों का भारतवर्ष में प्रयोग किया जाता है, वे पुरानी नहीं, विल्क श्राधुनिक प्रतिलिपियों हैं जो कि मुस्लिम शासन काल में लिविवद की गई हैं। कुछ श्रन्य धर्मशास्त्र, इस मुस्लिम शासन काल में पूर्णरूपेण लिखे गये प्रतीत होते हैं। इस प्रकार, यदि हम धर्मशास्त्रों के श्राधार पर हिन्दुश्रों के श्राचारों एवं रीतियों का कोई विवरण देना चाहें तो वह विवरण मुस्लिम काल का हो गया न कि पौराणिक काल का. श्रोर इस समय हमें श्रावश्यकता पौराणिक काल में हिन्दुश्रों के श्राचारों एवं नियमों की है। इन सोलह धर्शशास्त्रों पर कुछ विस्तार में विचार करने पर यह बात स्पष्ट हो जायगी।

१ त्रिनि—जो प्रतिलिपि हम लोगों ने देखी हैं, वह एक छोटा ग्रन्थ है जिसमें चार सी से अधिक श्लोक नहीं है। यह लगातार एक हो छुन्द में लिखा गया है। यह पुरातन वेदों के साथ-साथ आधुनिक शास्त्रों का भी अध्ययन करने पर जोर देता है (११) यह फाल्गु नदी में स्नान करने तथा गदाधर देव को यात्रा करने का परामर्श देता है (५७) उस जल का पान करने का भी निर्देश देता है जिससे कि विप्सु एवं शिव के चरण धोये गये हों, अर्थात् इनके चरणामृत पान का आदेश देते हैं। यह ग्रन्थ सभी म्लेच्छों के प्रति घृणा प्रकट करता है (१८०, १८३), विधवाओं के सती होने की प्रया की तरफ भी संकेत करता है (२०५)। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि यह शास्त्र मुक्तिम विजय के पश्चात् लिखा गया है यह संशोधित किया गया है।

र विष्णु—ऊपर गिनाये गये सोलह धर्म शास्त्रों में से, केवल यही धर्म शास्त्र गद्य में लिखा गया है, इसिलये यह अधिक पुराना माना जा सकता है। डाक्टर जोली ने काठक कल्पसूत्र के गृह्य सूत्र से इसि निकट समानता की श्रोर संकेत किया है श्रीर इसमें कोई सन्देह नहीं कि काठक कल्पसूत्र दार्शनिक—काल में लिखा गया है। डाक्टर खुलहर (Buhlar) की तरह डाक्टर (Jolly) भी मानते हैं कि बिष्णु धर्म शास्त्र का पर्यात भाग वास्तव में उसी कल्पसूत्र का प्राचीन धर्म शास्त्र का ही है। जो भी हो, ऐसा प्रतीत होता है कि यह पुराना धर्म शास्त्र किर से संशोधित एवं रूपान्तरित किया गया है। डाक्टर खुलहर मानते हैं कि यह पूरा प्रन्थ विष्णु के किसी उपासक श्रथवा शिष्य द्वारा पुनः संशोधित किया गया था। वे वह भी मानते हैं कि श्रान्तिम एवं प्रारम्भिक श्रध्याय, जो कि पद्य में हैं, किसी श्रन्य तथा कुछ श्रीर वाद के किसी लेखक द्वारा लिखा गया था। जिस काल में यह धर्म शास्त्र इस प्रकार दो वार संशोधित किया

### घामिक साहित्य

गया वह ईसा के पश्चात् चौथी शताब्दी से ग्यारहवीं शताब्दी के बीच में माना जा सकता है।

इस प्रकार चैसी आशा को जा सकती है, इस ग्रन्य का स्वरूप बहुत ही मिश्रित प्रकृति का है। इसमें ऐसे अध्याय भी हैं जो कि दार्शनिक काल के शास्त्र कर विशिष्ठ एवं वौद्धायन द्वारा उद्धृत किये हुये दिखाये गये हैं। साथ ही इसमें ऐसे अंश भी है जो कि हरिवंश एवं अन्य आधुनिक ग्रन्थों से उद्धृत किये गये हैं। ६५ अध्याय में पुराने और शुद्ध काठक मंत्रों का समावेश है जो वैज्याव कर्मकांड के अनुसार बदल दिये गये हैं। इस ग्रन्थ का ६७ वाँ अध्याय सांख्य तथा योंग दर्शन का वैष्याय धर्म से सम्बन्ध करने का प्रयत्न करता है, अध्याय द्यूप में आधुनिक साप्ताहिक दिवसों (रिववार से शनिवार तक) तक की गर्याना को गई हैं जिनका प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में से कहीं भी कोई संकेत नहीं मिलता। वोसवें अध्याय (३६) और ३५ वें अध्याय में विधवाओं के सती होने की ओर संकेत हैं। दर वें अध्याय में म्लेच्छों के राज्य में आद्ध करने पर प्रतिवन्ध लगाया गया है और द्यूप वा अध्याय लगभग ५० आधुनिक तीर्थ स्थानों का विवरण देता है। इस धर्म-के शास्त्र का प्रारम्भिक अध्याय क्रिक रलोकों में लिखा गया है। इसमें लदमी के साय द्वीरसागर में शयन करते हुये विष्णु के समन्त पृथ्वी का एक सौन्दर्यमयी नारी के रूप में उपस्थित होने का वर्णन है। सम्भवतः इस धर्मशास्त्र के सी अध्यायों में से यह भाग सबसे वाद में लिखा गया।

इस प्रकार हमारे धर्मशास्त्र प्रत्येक नए धर्म तथा आधुनिक रीतियों के कारण परिवर्तित या संशोधित होते गए हैं। इस क्रिया से ऐसे धार्मिक लोगों की आस्मित्रिक भले ही हो गई हो पर इतिहासश के हाथ तो निराशा ही लगती है।

३—हारीत—यह भी एक प्राचीन धर्मशास्त्र हैं नो आधुनिक समय में पूर्णतः परिवर्तित रूप में प्राप्य है। हारीत का उल्लेख बीदायन, पिष्ठ आप-स्तम्ब हारों किया गया है जो कि दार्शनिक काल के धर्मशास्त्र थे। मितान्तरा और दाय-माग में प्राप्य हारीत के उद्घृत अंश शूकिमय गद्य में हैं। परन्तु हारीत के धर्मशास्त्र की जो प्रतिलिपि हम लोगों ने देखा है, वह श्लोक के रूप में है, इसकी विषय वस्तु भी आधुनिक है। पहले अध्याय में लक्सी के साथ विष्णु के न्तीर सागर में शेष नाग की शैष्या पर शयन करने की पौराणिक कथा का वर्णन किया गया है। इस अध्याय के अनुसार विष्णु की नामि से एक कमल उत्पन्न हुआ। इसी कमल से द्वहा की उत्पत्ति हुई जिन्होंने स्पिट की रचना की। दितीय अध्याय में नृतिह देव की पूजा का वर्णन किया गया है। चतुर्थ अध्याय विष्णु की पूजा का वर्णन करता है, जब कि सातवें या अन्तिम अध्याय

में योगशास्त्र का वर्णन किया गया है।

याशवल्क्य \*—स्टेलर तथा लायेन के मतानुसार याशवल्क्य विक्रमादित्य के पूर्ववर्ती हैं, परन्तु बीद्ध धर्म के उदय काल के परवर्ती है। पिछले वर्षों में प्राचीन भारत के इतिहास पर विभिन्न जनों ने जो अनुसन्धान किया है, उससे लोगों ने इसे मान लिया है कि मनु या तो ईसा के पूर्व वाली शता दी में या वाद वाले शता दी में हुये। चूँ कि याशवल्क्य मनु के वरवर्ती थे अतः इनका समय ईसा की पांचवीं शताव्दी में होना चाहिये या यों कह सकते हैं कि याशवल्क्य का समय पीराणिक युग के प्रारम्भ का समय है। याशवल्क्य द्वारा प्रस्तुत विपयों से हमारी यह मान्यता पुष्ट होती है। उन्होंने बौद भिन्नुणियों का भी वर्णन किया है, अन्य कितने ही स्थलों पर बीद्ध आचारों तया सिद्धान्तों का भी वर्णन प्रसङ्गभेद से आया है। मनु के अनुसार ब्राह्मण को चारों वर्णों की किशों में विवाह करने की स्वतन्यता है, परन्तु याशवल्क्य ने इस प्राचीन नियम पर आपित्त प्रगट की है। वैसे भी कई वातों में याशवल्क्य मनु के समीपतर हैं न कि परवर्ती धर्म शास्त्रों के। अपने सम्पूर्ण विवर्गों में याशवल्क्य पूर्णत्या पीराणिक काल के प्रतिनिधि प्रतीत होते हैं। इनका अन्य तीन अध्यायों में है तथा उनमें करीब एक सहस्र स्लोक है।

५—उसनस—जिस रूप में यह प्रन्य ग्राज उपलब्ध है, वह ग्रित ग्राधुनिक की कृति प्रतीत होती है। यह हिन्दुन्त्रों के त्रिदेवों का वर्णन करता है। इसमें सती- अथा का वर्णन है, समुद्र पार की यात्रा करने वालों की निन्दा है तथा पापियों के लिये पानी या श्राग से ग्रात्महत्या का निर्देश है। इस प्रन्थ में उना देने वाले कितने ही विधि, निपेधों का समावेश है तथा श्रानेकानेक प्रायश्चितों का वर्णन है। इन सव पर विचार करने से यह प्रन्थ श्रपेचाकृत ग्राधुनिक जान पढ़ता है। इसमें नी ग्रध्याय तथा करीब छः सी श्लोक हैं।

६ — ग्रांगिरस—इस नाम की जो कृति हमारे सामने है, उसमें तिहत्तर श्लोकों का एक ग्रध्याय है। यह कृति ग्रित ग्राधुनिक है जिसके ग्रनुसार उच्चवर्ण के लोगों के लिये नील की खेती करना वर्षित है।

७-यम- दार्शनिक काल के विशिष्ठ ने इसकी चर्चा की है, परन्तु जो यम-

<sup>\*</sup> पाठकों को समरण रखना चाहिये कि याज्ञवल्क्य दो हैं। एक तो प्राचीन, जो जनक के पुरोहित वे तथा दूसरे यह हैं, जिन्होंने धर्भ शास्त्र का संकलन किया है।

स्पृति या त्राजकल प्राप्य हैं, वे ब्राधुनिक काल की प्रतीत होती हैं। ऐसी दशा में विशिष्ठ ने जिस स्मृति की चर्चा की है वह स्मृति यह नहीं मालूम होती। हमारे सामने केवल ग्रठहत्तर श्लोकों की एक छोटो-सी पुस्तिका है। ग्रंगिरस की चर्चा भी इसमें है। इसके ग्रांतिरक्त इसने धोवी, चमार, नर्तक, कैवर्त ग्रीर भीलों को ग्रछूत माना है।

प्—सम्वर्त — यह एक ग्राधुनिक कृति है जिसमें दो सी से ग्रिधिक श्लोक हैं, जो महत्वपूर्ण नहीं होते । यम स्मृति की चर्चा करते हुये इस पुस्तक ने भी उपरोक्त कर्म करने वालों को श्रळूत माना है ।

ह —कात्यायन — (पाठकों को स्मरण रखना चाहिये कि ये यह कात्यायन नहीं है जिन्होंने पाणिनों की झालोचना की है ) दार्शनिक काल का विवरण देते समय हमने गोभिल द्वारा प्रस्तुत गृह्यसूत्र की चर्चा की है । इन सूत्रों में जिन वर्तों का वर्णन हुन्ना है झ्रथवा ऐसे नियम जो छूट गये हैं, उन सबकी जानकारी देने का प्रयन्न कात्यायन ने किया है । कात्यायन का धर्मशास्त्र झ्रतीत काल का है, इसमें उन्नीस ग्रथ्याय है, जिनमें पाँच सी श्लोकों को संजोया गया है । इस धर्मशास्त्र में गर्णेश तथा मातान्नों की उपासनान्नों का वर्णन है । मातान्नों में गौरी, पद्मा, शची, मावित्री, जया, विजया हत्याद हैं । इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इनकी मूर्तियों या उज्वल मोटे वस्त्र पर बने हुये चित्रों को उपासना की जानी चाहिये । इसका वारहवाँ ग्रथ्याय गद्य में है, जिसमें हिन्दुन्नों की त्रिमूर्ति की चर्चा है । उन्नमर्वे ग्रथ्याय में उमा का नाम भी ख्राया है । इसके बीसवें ग्रथ्याय में वह कथा दी गयी, जिसमें सीता के बनवाम में होने के कारण राम ने सीता के स्थान पर उनकी स्वर्णमूर्ति प्रतिष्टापित करके यग्न किया था ।

११ — वृहस्पति — इस ग्रन्थ का केवल श्रास्मी श्लोकों का एक छोटा मा ग्रन्थ हमारे सामने हैं, जो श्राधुनिक प्रतीत होता है श्रीर इसमें ब्राह्मणों को भूमिदान देने के महत्त्व का वर्णन है। इसमें पाठकों के मस्तिक में यह बात विटाल देने का प्रयाग किया गया है कि ब्राह्मण का क्रोध भाजन होने से वड़ा श्रामर्थ हो। सकता है। वृहस्पति के ग्रन्थ का एक प्राचीन श्रानुवाद मिलता है जो "पूर्व की पवित्र ग्रन्थ माला" के श्रन्दर्गत प्रकाशित की गयी है।

१२ पाराशर निश्चय रूप से यह प्रत्य आधुनिक काल का है। इसका संकलन कर्ता स्वयम ही स्वीकार करता है कि मनुस्मृति सत्ययुग के लिये, गीतम रमृति केता के लिये, शांख और लिखित को स्मृति द्वापर के लिये तथा "कर्ली पाराशरस्मृतिः" अर्थात् कलियुग में पाराशर स्मृति ही मान्य है। इसमें जहां एक आर हिन्दू जिमृतियाँ

की चर्चा है, वहीं विधवाश्रों के सती हो जाने की भी चर्चा है, यद्यिष इस काल में विधवा विवाह का भी विवरण मिलता है। पाराशर इस प्रकार की व्यवस्था भी देते हैं। उन्होंने कहा है कि यदि किसी स्त्री का पित लापता हो गया हो, मर गया हो, साधु हो गया हो, देश से निकाल दिया गया हो या नपुंसक हो तो वह पुननिर्वाह कर सकती है। इस प्रन्य में वारह श्रध्यायों में करीव छः सी श्लोक है।

१३—व्यास—व्यास पाराशर से भी श्रधिक श्राधुनिक हैं। यह सत्य है कि इसमें हिन्दू त्रिदेवों का वर्णन है फिर भी सती प्रथा का निर्देश इसकी श्राधुनिकता का प्रमाण है। श्रम्य धर्मशास्त्रों में श्रञ्जूतों की गणना गिनायी गई है परन्तु व्यास की तत्सम्बन्धी गणना सर्वाधिक सम्पूर्ण है। मुस्लिम काल में हिन्दुश्रों की जीवन चर्चा तथा सामाजिक दशा का चित्र खींचने के लिये पर्याप्त सामग्री इस ग्रन्थ में मिलती है। यह एक छोटा सा ग्रन्थ है, जिनमें चार श्रध्याय तथा दो सी श्लोक हैं।

१४-- शाख — विष्णु की तरह यह धर्म ग्रन्य भी प्राचीन है, परन्तु निकट भूतकाल में ही इसे फिर पद्म बद्ध किया गया है, यद्यापे दो विवरण द्माव भी गद्य में है। डा॰ खुहलर का मत है कि यह गद्य भाग मूलतः शांख मूल संस्करण पर से लिये गये वास्तिक स्त्रों से ही सम्बन्धित है। शांख का यह मूल संस्करण दार्शनिक काल में ही लिखा गया था त्रीर सम्पूर्णतः स्क्तियों के रूप में ही था। विना किसी सन्देह के, यह माना जा सकता है कि यह ग्रन्थ ग्रपेच्हाकृत नया है। इसके तीसरे श्रध्याय (सात) में हम देवालवों तथा शिव की मूर्ति का उल्लेख पाते हैं। चौथे ग्रध्याय (नौ) में ऊंची जातियों के पुरुषों को शूद्ध स्त्रियों से विवाह करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है जब कि इस प्रकार के विवाह के लिये मनु श्रनुमित देते है। सातर्वे श्रध्याय (२०) में शास्त्रकार विष्णु के एक ग्रीर नाम, वासुदेव का उल्लेख करता है। चौदहवें श्रध्याय (४) में म्लेच्छों के देश में यात्रा करने या श्राद्ध करने का निषेध किया गया है। परंतु इस नवीन ग्रन्थ में भी विधवा विवाह की श्रनुमित दी गई है (१५ वॉ श्रध्याय-१३)। यह ग्रन्थ १० श्रध्यायों में विभाजित किया गया है श्रीर इसमें तीन सी श्लोक सम्मिलित हैं।

१५ — लिखित — जिस रूप में यह हमें प्राप्त है, यह ६२ श्लोकों का एक छोटा-सा श्राधुनिक प्रन्थ है। इसमें देवताश्रों के देवालयों (४), वनारस में निवास करने (११) तथा गया में पिंडदान करने का उल्लेख मिलता है।

१६—दत्त —यह भी सात ऋध्यायों का एक ऋाधुनिक ग्रन्थ है। यह पुरुषों

्पर्व िस्रयों के घरेलू जीवन तथा कर्त्त व्यों का मोहक चित्र प्रस्तुत करता है यद्यपि यह चित्र विभवात्रों के सती होने (ऋष्याय ४, २०) की प्रथा के उल्लेख से कुछ गन्दा सा हो गया है।

१७ शातातप — ग्रपने वर्तमान स्वरूप में यह ग्रन्थ भी, व्यास की तरह ही १६ धर्मशास्त्रों में से एक है । यह त्रिनेत्रधारी रुद्र (अध्याय १७, १६) का, विप्णु की पूजा का (स्त्रध्याय १,२२), चार मुख वाले ब्रह्मा की मृति का (दूसरा ऋध्याय ५) तथा हाथ में दंड लेकर भैंसे पर त्रासीन यम की मूर्ति (दूसरा ग्रध्याय १८) का ठल्लेख करता है। इस ग्रन्थ के स्त्रनुसार विष्णु की पूजा श्री वस्सलाहत वामुदेव, तथा जगन्नाय स्त्रादि से भो की जाती है। इसके स्रतुसार विष्णु की स्वर्ण की मूर्ति वनवाकर इसे स्राभूषणों से सजाना चाहिए श्रौर पूजा के वाद इस मूर्ति को ब्राह्मणों को दान के रूप में दे देना चाहिए (ऋध्याय २, २२, २५)। मरस्वती, जो कि ब्रह्मा की स्त्री हैं, भी पूजा पाने का ऋधिकार रखती हैं ( ऋध्याय २, २二)। यह प्रन्य इस वात की राय भी देता है कि पापी से मुक्ति पाने के लिये हरिवंश एवम् महाभारत का पाठ सुनना चाहिए (ऋध्याय २, ३०, व ३७) । इसके पश्चात् हमें गगोश, (२.४४) अश्विमी कुमार, (४, १४) कुवेर. (५, ३), प्रचेतम १५, १०) श्रीर इन्द्र की (५, १६) प्रतिमास्रों का उल्लेख पाते हैं। इन सभी देवता हों को स्वर्ण प्रतिमाएं वनवाकर तया पूजा कर केवल ब्राह्मणों को ही देना चाहिए, ऐसा निर्होन इन धर्मशास्त्र द्वारा होता हैं। निस्तन्देह इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणी का श्रिधिकाधिक दान पाने की व्यवस्था करना हो है। इस प्रन्थ के अप्रतुसार ऐसे दाना से सभी तरह क पार धुल जाते हैं ऋौर समस्त दैदिक, भौतिक, दैविक तथा पारिवारिक वियत्तियों सं मुक्ति मिल् जाती है। यह प्रनथ मुस्लिम विजय के बाद के हिन्दू धर्म के रूप का एक चित्र प्रस्तुत करता है, श्रीर इसका महत्व इसी कारण से श्रिधिक है।

इस प्रकार इन प्रन्थों के संदित अध्ययन से यह स्वय्य हो जाता है कि पीराणिक काल के हिन्दू समाज की रीति रिवालों का चित्र प्रस्तुत करने को हिन्दू समाज की रीति रिवालों का चित्र प्रस्तुत करने को हिन्दू से, याज्ञवलक्य ठथा एकाध और ग्रन्थों को छोड़कर, ये सोलहों के धर्म शास्त्र लगभग महत्व्यशन मिद्ध होते हैं। इनमें से कुछ प्रस्थ इसलिये भी महत्वपूर्ण है कि वे मुस्लिम शासन के अंतर्गत हिन्दुओं के धर्म एवं रीति रिवालों का चित्र प्रस्तुत करता है।

जिस रूप में आजकल पुराणों की प्रतियां प्राप्त हैं। वे भी कम या अधिक इसी कोटि के हैं। उससे हमें हिन्दू जन जीवन की प्रकृतियों एवम् जीवन के बारे में इतनी जानकारी नहीं मिलती, जितनी विभिन्न देवों की सुख्यता के लिये किये गये सामिक विवादों की । हम जानते हैं कि मुसलिम काल में इस प्रकार के विवाद श्रधिक प्रचलित थे । श्रव हमें थोड़ा विचार पुरागों पर भी कर लेना चाहिए ।

### पुराग

विक्रमादित्य महान के दरवार में रहने वाले महान की पकार श्रमर सिंह के विषय में हम पीछे पढ़ श्राये हैं। उन्होंने पुरागों के पाँच लच्चगा वताए हैं। प्रायः सभी विद्वान इस विषय पर सहमत हैं कि ये पाँचों लच्चगा इस प्रकार हैं:— १-सिष्टि का प्रारम्भिक ज्ञान श्रयवा ब्रह्मविज्ञान; २—सिष्टि का दितीय चरण, श्रयांत् नित-नये संगरों का उदय, विकास श्रयवा विनाश, ३—देवताश्रों का वंश वर्णन तथा परिवार में पिता की प्रधानता; ४—मन्वन्तरों का विवरण श्रीर ५—स्पर्वंशियों का वर्णन श्रीर उनकी वर्तमान सन्तानें। जिस रूप में श्राजकल के ये पुराण प्र'त हैं, उससे तो शायद ही उपरोक्त पाँचों "लच्चगों" की पृति होती है।

पुराणों में तीन वर्ग हैं। कुछ पुराण अठारह हैं, इन्हें ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु के तीन वर्गों में विभाजित किया जाता हैं। उनके नाम तथा उनमें लिये गये उन श्लोकों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है, जिनका योग करीव चार लाख के हैं।

| वैष्ण्य |               | रीव     |                | व्रह्मा     |        |
|---------|---------------|---------|----------------|-------------|--------|
| विष्णु  | २३,०००        | मत्स्य  | १४,०००         | त्रह्मांड   | १२,००० |
| नारद    | २५,०००        | कूर्म   | १७,०००         | ब्रहावैवर्त | १८,००० |
| भागवत   | <b>15,000</b> | लिंग    | ११,०००         | मारकन्डेय   | 8000   |
| गरुड़   | १६,०००        | वायु    | 28,000         | भविष्य      | १४,५०० |
| पद्म    | ५५,०००        | स्कन्द  | <b>≒</b> १,१०० | वामन        | १०,००० |
| वाराह   | २४,०००        | श्रग्नि | १५,४००         | ब्रह्म      | 20,000 |

उपरोक्त अठारहों पुराणों के सामने लिखी हुई श्लोक तंस्याओं को ही देल कर पाठक इनके वृहदाकार का अनुमान लगा सकते हैं। इस छोटी-धी पुस्तक में उन पुराणों का संविप्ततम् विवरण दे पाना भी एक असम्भव कार्य है। प्राचीन काल के विद्वानों ने इनमें सताव्दियों का अम लगा दिया है और परिणाम स्वरूव इन विशाल अन्यों में अति प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक एवम् पारम्परिक गाथाओं का समावेश किया है तथा कितनी हो आधुनिक कालीन जातियों, व्यवस्थाओं, रीति रिवाजों एवम् विश्वासों का अनुपम विवरण प्रस्तुत किया है। अतएव हम उनमें विणंत मुख्य विपयों की नामावली मान ही वर्णन कर सकने की स्थिति में हैं।

१— ब्रह्म पुराण—प्रारम्भिक अध्यायों में सब्दि का वर्णन देने के पश्चात् स्यं वंशीय एवं चंद्रवंशीय राजाओं की वंशावली का वर्णन कृष्ण के समय तक का दिया गया है। इसके बाद मंमार का वर्णन दिया गया है, किर उड़ीसा का वर्णन है, जिसके सुन्दर बागों, सूर्य शिव तथा जगन्नाथ जी के मन्दिरों का वर्णन है। इसके आगे कृष्ण का जीवन वृत्त दिया गया है, जो विष्णु पुराणों में दिये गये तत्सम्बन्धी विवरण से शब्दशः मिलता है। इस पुराण की समान्ति योग के वर्णन से होती है।

२-पदम पुराण-स्कन्द पुराण के बाद सर्वाधिक विशाल पुराण पद्म पुराण ही है। इसमें पाँच भाग हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं (१) स्विट, (२) भूमि, (३) स्वर्ग, (४) पाताल तथा (५) उत्तराखराद । सुन्टि खन्ड में ब्रह्म विज्ञान का वर्णान करने के पश्चात् पितृसत्ताक परिवारों का वर्णन तथा राजवंशों का इतिहास है श्रीर इसके बाद श्रजमेर स्थित पुष्कर भील की पवित्रता का वर्ण न करने के पश्चात् इस तीर्थ की यात्रा का निर्देश किया गया है। भृमि खन्ड में एक सी सत्ताइम अध्याय है, जिनमें मुख्य रूप से तीयों का महातम्य वर्णित है। इन वर्णनों में अनेकानेक श्रद्धास्पद व्यक्तियों के नाम भी श्राये हैं। साथ हो तीर्यायोग्य स्थानों का निदे रा है। इसके बाद हमारी पृथ्वी का वर्णन हैं। स्वर्ग खन्ड में वैकुन्ट को विष्णु का स्थान मान कर उसे सबसे ऊँचे स्तर पर स्थित माना गया है। इनमें विभिन्न वर्ग के लोगीं के लिये तथा विभिन्न आश्रय के लोगों के लिये शिष्टाचार तथा जीवन कम निर्देशित किया गया है, साथ ही कितनी ही गाथायें भी दी गई है, जा अधिकांशतः अधिनक है। पाताल खन्ड में हमें नाग लोग का पश्चिय निलना है। इस खन्ड में रोप नाग ने स्वयम् ही रामकथा का वर्णान किया है, जिसके वाद कृष्ण की इस पुराण का उत्तरखन्ड शायद ग्रपेन्न। कृत नया है, इनका मुकाब स्वय्य हो वैष्ण्यो की श्रीर श्रिधिक है, विष्णु-भक्ति प्रवित्त क्या है या विष्णु में किम प्रकार की श्रद्धा रवनी चाहिये वैष्णव को किस प्रकार का तिलुक तथा शरीर पर किसी प्रकार के चिन्हों का प्रयोग चाहिए, विष्णु के विभिन्न ग्रवतारों की गाधायें हैं तथा इस बात की व्यवस्या दी गई है कि विप्णु को मूर्तियां किस प्रकार बनायी जानी चाहिए। यह सभी बाने शिय के द्वारा उनकी प्रिया पार्वती को सुनाई गयी है। ब्रान्त से वे दोनो ही विप्रा उपानना करते हैं तथा इसके बाद इन विशाल प्रन्थ की समान्ति ही जाती है। इन प्राण् में यह भी कहा गया है कि विवेदों में से केवल विष्णु ही अड़ेय छीर उपान्य है। इस प्रकार के वर्ण न त्रवश्य ही सुस्लिम विजय के बाद जोड़े गये हैं, ऐसा प्रवात होता है । उस पुराण के प्रारम्भिक विवरणों में भी लेवों का नाम श्राया है श्रीर कहा गया है कि भारत में म्लेवों को उन्नित हो रही है । डा॰ विल्सन के श्रनुसार इस पुराण का उत्तर खन्ड पन्द्रहवीं या सीलहवीं शताब्दी में लिखा गया है।

३---विष्णु पुराग-यह पुराग छः भागों में विभानित है। पहले भाग में विष्णु एवम् लद्दमी के सम्बन्ध में अनेक गाया दी गयी है। ये इन गायाओं में घुव तथा प्रहलाइ की भी कथायें दी गई है । द्वितीय भाग में सप्तद्वीप तथा सप्तसमुद्र सहित इस पृथ्वी का वर्णन दिया गया है जिसमें भारतवर्ष तथा उसके दिल्ला के भूभागों का भी विवरण दिया गया है। इसके पश्चात् सूर्य, चन्द्रमा तथा रोप ग्रहों का विवर्ण है। तृतीय भाग में वेद की चर्चा है तथा यह बतलाया गया है कि द्वापर युग में कृष्ण द्वी बापन ब्यास ने बेद को चार भागों में विभाजित कर दिया। फिर ग्राटाहरीं पुरागों की नामावली देकर चत्रवर्ण के लोगों द्वारा किये जाने योग्य कार्यों का विवर्ण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही चारों स्राश्रमों के करने योग्य ब्रतों, उपासनाख्रों एवम् श्राद्ध-कर्मादि का विस्त वर्ण न िया गया है। त्र्यन्तिम त्र्यथ्याय में बौद्धों एवं जैनियों की निन्दा है। चतुर्य भाग में सूर्यव शी एवं चन्द्रव शी राजाश्रों का वर्ण न है तथा श्रन्त में मगध के राजाश्रों की वहीं सूची दी गई हैं, जिसे हम चतुर्थ काल ऋर्यात् बौद्ध काल के तृतीय ऋष्याय में दे चुके हैं। पांचवें भाग में कृष्ण के वाल चरित्र गोपियों के सङ्ग में को गई स्रानेक क्रीडात्रों एवं उनके जीवन के त्रनेक ग्रन्य पत्तों का सविस्तार वर्णान किया गया है। छठवें भाग में ( जो अन्तिम भाग भी है ) यह व्यवस्था दा गयी है कि विना जाति वय का विचार किये ही कोई व्यक्ति केवल विप्सु की भक्ति द्वारा ही मोत्त प्राप्त कर सकता है। योग के वर्ण न एवं मुक्ति की व्यख्या के साथ इस पुराण को समाप्त किया गया है।

४ वायु पुराण-इस पुराण को शिव पुराण श्रीर शैवपुराण भी कहते हैं। यह पुराण चार भागों में विभक्त है पहले भाग में सुष्टि का उद्भव एवं जीवधारियों के विकास की कथा है। द्वितीय भाग में भी थे विषय चालु रहते हैं, जिसमें विभिन्न कल्यों का वर्ण न करते हुये अनेक पितृसत्ताक परिवारों का वर्ण न दिया गया है। साथ ही इस ब्रह्मोंड का एवं अनेक मवन्तरों की गाथाओं का वर्ण न दिया गया है। साथ शिव की प्रशंसा में भी अनेक कथाओं को प्रस्तुत किया गया है। तृतीय भाग में विभन्न जीवों का विवरण है, जिसके साथ-साथ सूर्य स्वम् चन्द्रवंशी राजाओं के विवरणों के साथ अनेक अन्य राजाओं का भी विवरण दिया गया है। चतुर्थ या अन्तीम भाग में योग की

महत्ता के वर्णन के वाद कहा गया है कि दोगि जन का परम साध्य है शिव में लीन हो जाना।

५--श्रीमद्भागवत पुराण - इस पुरण्ण को लोग प्रायः भागवत पुराण ही कहते हैं । यदि सारी हिन्दू जाति नहीं तो कम से कम वैष्णवों की हिन्दू में यह पुराण सर्वाधिक पवित्र पुराण् है। सभो पुराणों को तरह इसका भी प्रारम्भ सृध्ट के उद्भव से होता है। इसके अनुसार बासुदेव ही सर्व शक्तिमान् एवम् सर्वक है, यह सारी रचना उन्हीं की माया है। यह पहला पुराग है जो सभी हिन्दू जातियों के साथ-साय म्लेकों को भी बासुदेव की भक्ति का अधिकारी कहता है। वैष्णवां का यही परम सिद्धान्त हैं। तृतीय रकन्ध में ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्गान है, विष्णु घृत वाराहावतार का वर्णन हैं। तथा लाख्य दर्शन को प्रतियादित करने वाले कपिलावतार का वर्णन हैं । चतुर्थ नवम् पंचम स्कन्ध में ध्रुव, वेरापु, प्रियु, तथा भारत के लोवन वृत्त दिये गये हैं । छुठवें स्कन्ध में विष्णु को उपासना का प्रचार किया गया है तथा समम स्कन्य में प्रहलाद की कथा प्रस्तुत की गई है। ऋष्ठम स्कन्य भी विविध गायास्रो का भण्डार है। नवम् स्कन्ध में सूर्य तया चन्द्रवंश का वर्णन है। दशन् स्कन्य ही इस पुरास का सर्वाधिक मुख्य भाग है , जिसमें कृष्ण का जीवन ब्राद्योपान्त दिया गया है । एकादश स्कन्य में यादवों के विनाश एवम् कृष्ण के वैकुन्ट वास की कया प्रस्तृत की गयी है। द्वादश स्कन्ध में राजाक्रो की नामावली विष्णु पुराग् को ही तरह दो गयी है छीर यही इस पुराण का ग्रान्तिम स्कन्ध है।

६—नागद पुराण—-इस पुराण में विष्णु के अनेक स्तयन हैं और ऐसी गायांवें दी गई हैं जो हिर के प्रति समर्पण की भायना को जम्म देती है। इसी से मिलती जुलता एक अन्य कृति भी है, जिसे वृहद् नारदीय पुराण कहने हैं। इसमें विष्णु की अनक स्तुतियाँ हैं तथा धार्मिक आचारों एयम संस्कारों के पालन के करें निरंग हैं, साथ सी अनेक गाथायें भी सनाविष्ट हैं। ये दोनों ही कृतियाँ आधुनिक प्रतीत होती है। डा॰ विल्सन का भत है कि ये कृतियाँ वे नहीं हैं जिनकी गणना अध्यादग्र प्रराणों में है।

७—मारकन्डेय पुराण — इस पुराण में अधिकांश गाथावें ही गाथावें हैं। वृत्रा-सुर वध की कथा, बल्देव के प्रायश्चित की कथा, बरिश्चन्द्र की कथा तथा विशिष्ट और विश्वामित्र के विमनस्य एवन् संवर्ष की समूची कथा देने के पश्चात उन्म, मरण्, पाप तथा नरक का विवरण दिया गया है। इसके पश्चात सुष्टि के उद्भव का एवम मन्वन्तरों का विवरण दिया गया है। भविष्य में आने वाले मन्वन्तर के वर्णन में दुर्गा के क्रिया कलाणों का वर्णन सविस्तार दिया गया है और इसी के माध्यम मे चंडी या दुर्गा की उपासना करने की प्रेरणा दो गयी है। दुर्गा सन्तशती इस पुराण का ही एक ग्रंश है जिसका पाठ भी हिन्दुश्रों के घरों तथा मन्दिरों में पायः होता रहता है।

□ च्रिनिपुराण—इसके प्रारम्भिक पृथ्वों में विष्णु के ख्रवतारों का वर्णन

 ऎ । इसके बाद धार्मिक कृत्यों का वर्णन दिया गया है, जिनमें से श्रिविकांश कृत्य तांतिकों

 के हैं छोर शेष शैवों के हैं । इसमें पृथ्वी छोर ब्रह्मांड का भी वर्णन दिया गया है । इसके

 पश्चात् राजा के कर्तव्य निर्देशित किये गये हैं, युद्ध के नियम बताये गए हैं, विधियों

 का वर्णन है छोर बाद में वेदों छोर पुरागों का विवरण दिया गया है । वंशावित्याँ

 सैचित रूप में ही दी गई हैं । इन विषयों के श्रितिरिक्त इस पुराग में छोपियों की

 चर्चा भी है छोर पिंगल शास्त्र की भी ।

E—भविष्य पुराण—सृष्टि के उदाव के वर्णन के वाद संस्कारों का वर्णन देकर विभिन्न वर्ण के लोगों के कर्तव्य एयम जीवन क्रम सम्बन्धी निर्देश दिये गये हैं। इन सब में तिहाई श्रंश समाप्त हो गया है। इसके बाद का विवरण कृष्ण, उनके पुत्र साम्ब, विशिष्ठ, नारद तथा व्यास के वार्तालाप के रूप में है जिसमें सूर्य के महत्व का दिग्दर्शन कराया गया है। इसे भविष्योत्तर पुराण भी कहते हैं जो भविष्य पुराण की ही भौति है।

१० — ब्राह्मवैवर्त पुराण — इसके चार भाग हैं, जिनमें ब्रह्म, देवी, गणेश तथा कृष्ण के कावों का वर्णन है। इस पुगण की मूल व्यवस्था को जैसे उलट पुलट दिया गया है। इसका वर्तमान रूप साम्प्रदायिक है। इसमें कृष्ण को ही सर्वाधिक मान्यता दी गयी है। पुराण के अधिकांश पृष्टों में वृन्दावन का वर्णन है। कृष्ण की असंख्य स्तुतियाँ हैं। राधा एवम गोपियों के प्रेम का उवा देने वाला विस्तृत वर्णन है।

११—िलंग पुराण - यह कृति सृष्टि के उद्भव वर्णन से प्रारम्भ होकर, शिव को स्रष्टा मानती हुई श्रागे वदती है। सृष्टि के श्रवकाश स्त्रण में लिंग का उदय होती है तथा ब्रह्मा श्रीर विष्णु इसके सम्मुख विनत होते हैं। लिंग से ही वेद उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा तथा विष्णु चमत्कृत होकर शिव की महानता स्वांकार करते हैं। फिर सृष्टि श्रागे वदती है, भागवत पुराण के चौवीस श्रवतारों के समान ही शिव के श्रहाईस श्रवतारों का वर्णन है, फिर ब्राह्मांड का वर्णन दे कर कृष्ण के समय तक के राजवंशों का वर्णन है। धार्मिक रीतियों, कृत्यों; स्तवनों तथा गाथाश्रों को प्रस्तुत करने के पश्चात पुराण समाप्त होता है तथा सर्वत्र ही रहस्यवाद एवम श्रथ्यात्मवाद से श्रोत-प्रोत है।

- १२ वाराह पुराण यह सारा पुराण हो विष्णु की स्तुतियों तथा उनके प्रति सर्वस्वार्पण की भावना हों से भरा पड़ा है, बीच-बीच में घामिक गाथायें ह्याती गयी हैं। वैष्णव तीथों के वर्णन के पश्चात् इस कृति की समाष्ति होती है।
- १३—स्कंद पुराण विशालतम पुराण है, तया छोटे-छाटे टुकड़ों में वँटा हुन्ना है, योग जिनका इक्यासी सहस्त्र श्लोकों का है। काशी खंड में वनारस के शिवालयों का वर्णन है जिसमें शिवोणसन विधि को गाथाओं के माध्यम से समकाया गया है। उत्कल खंड में जगन्नाथ जी सहित उड़ीसा का माहात्म्य है। जो वैष्ण्य विद्वानों द्वारा वाद को जोड़ा गया ज्ञात होता है। स्कंद पुराण मूलतः शैवों का है, परन्तु यह वर्णन वैष्ण्वों के पुराण से सम्बन्धित हैं। इसमें इन खंडों में कितनी ही संहितायें तथा अनेक महान्स्य दिये गये हैं।
- १४—नामन पुराण—विष्णु के वामनावतार का विवरण प्रस्तुत करता है, लिंग-पूजन का भी विधान है, परन्तु इसका मूल उद्देश्य तीथों की महानता प्रदर्शित करना ही है, श्रतएव इस पुराण में श्रिधकांश माहात्म्य ही दिये गये हैं। दक्त के यह माहात्म्य, मदन-दहन के वृत्तान्त के वाद उमा का शिव के संग विवाह के वर्णन कम में कार्तिकेय जन्म का वर्णन किया गया है। विल की महानता तथा विष्णु द्वारा उनके नियंत्रण की कथा में श्रनेक तीथों का माहात्म्य भी सम्मिलित है।
- १५ कूर्म पुराण में मूलतः कूर्मावतार का वर्णन है, फिर भी वर्गाकरण में यह शैव पुराणों के अन्तर्गत आता है, क्योंकि इसके अधिकांश भाग में शिव तथा दुर्गा- पूजन का विधान है। प्रथम भाग में सुध्टि के वर्णन के बाद, सूर्य एवमू चंद्रविश्यों का इतिहास है जो कृष्ण के समय तक का है। इसके बाद ब्राह्मण वर्णन के साथ-साथ मन्वन्तरों का वर्णन है। वीच-बीच में माहेश्वर के स्तवन हैं और किन्नी ही श्विय गाथायें हैं। द्वितीय भाग में वैदिक रीतियों से शिव- सान्निस्य की प्राप्त का दम बताया गया है।
  - १६ मस्य पुराण मस्यावतार से प्रारम्भ होता है। शत्य प्रवित्त की वाथा इसमें भी है जो श्रीलड देस्टामेंट' की निंग श्राहर की नावा ने मितती उनती है। इसमें विष्णु ही मनु को तथा सृष्टि के बीजों को मन्य रूप धारण करके प्रचार है। मस्य एवम् मनु का वार्तालाप प्रारम होता है तथा मस्य ही इस पुराण था वर्णन करता है। सृष्टि के उद्भव के साथ-साथ राजवारी वा भी वर्णन है तथा विभिन्न सम्यदायों की रीतियों का भी वर्णन है। वैष्णुय गाथान्नी को प्रमहत करने के बाद सुह्य माहात्म्य भी किये गये हैं, विनने नर्मदा महात्म्य भी है। विकियी एवं नैतिज्यान्नी के

वर्णन के बाद मूर्ति रचना का विधान बनाया गया है तथा राजात्रों द्वारा दिये गये दान की महानता का वर्णन है।

१७—गरु पुराण—सृष्टि के संज्ञिप्त वर्णान ने प्रारम्भ होकर, धार्मिक कृत्यों का विधान वर्णान करती हुई यह कृति, तांत्रिकों द्वारा की गयी प्रार्थनाओं का वर्णान करती है तथा ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र तथा ग्र्योपिध इत्यादि का विवरण दिया गया है। यद्यपि इसका नाम गरुड पुराण है, फिर भी गरुड़ के जन्म का इसमें कोई विवरण नहीं दिया गया है, इससे यह सम्भावना पानी जाती है कि यह मूल पुराण नहीं है।

१८ - ब्रह्मांड पुराण स्कन्द पुराण के हो समान यह पुराण भी डकड़ों में ही प्राप्त है। इसीलिये कितने हो लेखकों ने बीच-बीच में अपना वल लगाया है। विद्वानों का कहना है कि अध्यात्म रामायण इसी पुराण का अंश है।

ऊपर की पंक्तियों में ब्राटाहरों पुराखों का जो संवित विवेचन प्रस्तुत किया गया है, उससे इन पुराणों की प्रवृत्ति का ग्रनुमान तो लग ही जाता है। ये ग्रअरहों कृतियाँ या तो मूलतः पौगिएक काल में लिखी गयीं या इसी काल में नवीन संस्करण शताब्दी में भारत में त्राया तां उस समय ये सभी पुराण प्राप्त थे। परन्तु इसमें काई सन्देह नहीं कि उस समय के बाद भी इनमें ऋत्यधिक संशोधन एवम् परिवर्द्धन हुआ है। शैवों श्रीर वैष्णुवों ने इस पिवर्द्धन में श्रत्यधिक योग इसिलये दिया कि उनके देव विशेष ही प्रमुख माने जाँय । इस काल में वैसे भी शिव का प्राधान्य निर्विवाद या, क्योंकि सर्वत्र इनके ही स्तवन, इनका ही माहात्म्य तथा इनके ही शिवालय मिलते हैं। कृष्ण को तो शायद कालिदास, भःरिव, भवभूति तथा वाणभट्ट इत्यादि देवरूप में जानते भी नहीं थे। विन्या की प्रमुखता तो बाद में स्थापित हुई। माघ एवम् जगदेव ने ग्यारहवीं तथा वारहवीं शतान्दी में उनका यश गान किया और इस प्रकार समूरे मुस्लिम काल में कृष्ण ही का प्राधान्य वना रहा । गोपियों के साथ कृष्ण की कीड़ा तथा तांत्रिक पद्धति से शिवोपासना का प्रचार भी मुस्लिम काल की देन है। इसीलिये इन पुराणों में प्रस्तुत विवरण के श्राधार पर पीराणिक कालीन हिन्दू-जन जीवन का वर्णन करना भ्रमपूर्ण होगा।

इन ऋष्टादश पुराणों के साथ-साथ इतने ही उपपुराण भी बताये जाते हैं, परन्तु इस विषय में विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचियाँ मतभेद पूर्ण हैं। ये उप-पुराण सम्भवतः मुस्लिम काल की देन हैं। इन उपपुराणों में प्रमुख हैं 'कालिका' जो शिव की स्त्री से सम्मन्धित है और शाक्तों का पुराण है। इसमें दत्त के यह में सती के भस्म होने का वृत्तान्त वर्णित है, जिसमें कहा गया है कि शिव श्रयनी स्त्री का शव लेकर सारे संसार में घूमे तथा उनका श्रंग प्रत्यंग स्थान-स्थान पर गिरता गया, इसीलिये ये स्थान विशेष पिवत्र माने गये हैं। श्राज भी इन द्वादश ज्योर्तिलिंगों के स्थलों पर प्रतिवर्ष लाखों तीर्थ यात्री पुण्यार्जन के हेतु श्राते जाते रहते हैं। वेद गान करने वाले श्रृषियों के सन्तानों की धार्मिक प्रणालियां एवम् रीतियाँ इसी प्रकार की हैं।

#### तन्त्र

मुस्लिम कालीन हिन्दू प्रवृत्ति इससे भी श्रिषिक कुपंच का श्रवलम्बन करती है। दार्शनिक काल की योग साधना का स्थान तंत्र साधनों ने ले लिया, जिसमें नाना प्रकार के श्रनैतिक यौन सम्बन्धी कामों को श्रविवेक पूर्ण ढंग से श्रपनाया गया। तांत्रिकों ने सुरा-सुन्दरी के उपभोग द्वारा भी सायुज्य प्राप्त की बात को श्रागे बढ़ाया। भवभूति ने भी कुछ इस प्रकार का वर्णन श्राठवीं शताब्दी में किया था परन्तु इस समय तक इस पन्थ में श्रव्यधिक विकृति श्रा गयी थी। ये तंत्र विदेशी शासन के कुपरिणाम स्वरूप वड़े ही श्रविवेक पूर्ण ढंग से हमारे सामने श्राते हैं। श्रमानवीय शक्तियों की प्राप्ति के लिये जो विभिन्न पंथ श्रपनाये गये, वे सबके सब स्वय्टतया गटित हैं। श्राश्चर्य तो यह है कि ये सब श्रविवेकतायें हुई शिव तथा उनकी पत्नी शक्ति के नाम पर। तंत्रों की संख्या चौसट कही जाती है। हमने उनमें से कुछ को देखा जो करकत्ते से प्रकाशित हुई हैं।

श्रज्ञान ही विश्वास है श्रीर निर्वलता हो शक्ति के पीछे दीवती हैं श्रीर जय श्रंधिवश्वास पूर्ण श्रज्ञानता एवम् तज्ज्ञिनत निर्वलता शक्ति प्राप्ति का प्रयक्त करती है तो ऐसे ही श्रन्थों की सुध्टि सम्भव होती है। ईश्वर ने जिन साधनों को पाने का श्रिविकार केवल सशक्तों, समधों एवम् ज्ञानियों के ही लिये मुरक्ति रक्खा है, उन्हें प्राप्त करने का प्रयक्त जब निर्वलों, श्रसमधों एवम् श्रज्ञानियों द्वारा प्रारम्भ होता है, तब ऐसा ही श्रन्थ उपस्थित होता है। मुस्लिम कालीन हिन्दुश्चों की तंत्र साधना उस विश्वत मतिष्क का परिचायक है, जो श्रज्ञानता, श्रंधिवश्वास एवम दासता की वेहियों में सकदा हुश्चा था, परन्तु प्राधान्य शित की इच्छा रखता था। इस प्रकार की विश्वति तभी सम्भव होती है जब राष्ट्रीय जीवन समाप्त हो जाता है, राज्ञेतिक सागृति छम हो सावी है तथा शन का दीर बुक्त जाता है।

### वामनवाँ श्रद्याय

## वर्ग

पिछले भाग में हम देख चुके हैं कि राजाश्रों एवम् पुरोहितों के श्रातिरिक्त जो भी श्रार्थ भारत में थे, वे श्राप्ती संगिटित श्रावस्था में थे। वीद्ध काल तक यही श्रावस्था रही श्रार्थ शायों का विभाजन पेशे पर श्राधारित उपजातियों में नहीं हुश्रा था। पीराणिक काल में विभाजन की प्रवृत्ति को वल मिला, क्योंकि इसी काल के साहित्य में विभिन्न उपजातियों के बीच स्पष्ट विभाजन रेखार्थे दिखाई पदती हैं। फिर भी इस काल का साहित्य यह नहीं कहता कि उपजातियों का यह विभाजन पूर्णता को पहुँच चुका था। हम यह कह सकने को स्थिति में हैं कि श्रार्थ जाति तब भी दुसंगिटत थी। ब्राह्मण पौरोहित्य का कार्थ करते थे, चित्रय राजकाज देखते थे, तथा वैश्य लोग नाना प्रकार के व्यवसायों में रत रहते थे। व्यवसाय जिनत जातियाँ तो मुसलिम विजय के बाद के समय में श्रास्तित्व में श्रार्थों, जब हिन्दुश्रों का राजनैतिक तथा राष्ट्राय जीवन नष्ट-श्रष्ट हो गया।

कहने की श्रावश्यकता नहीं है कि हम इस ग्रध्याय में याशवलक्य के श्रांतिरिक उन्हीं दो एक धर्म शास्त्रों का सहारा लेंगे, जो पौराणिक काल के हैं। मुस्लिम कालीन धर्म शास्त्रों पर भरोसा करना युक्ति युक्त नहीं होगा।

पौराणिक काल के सभी धर्म शास्त्र चार वर्णों की ही बात करते हैं अर्थात् ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य श्रीर शर्द्ध। प्रथम तीनों वर्णों के लोगों को श्रव भी सम्पूर्ण धार्मिक कृत्यों को करने का पूर्ण श्रधिकार था श्रीर वे तीनों ही वेद का श्रध्ययन कर सकते थे। ब्राह्मणों, चित्रयों श्रीर वैश्यों का कार्य कमिक रूप से यह या कि वे वेद पढ़े पढ़ावें, युद्ध कार्य तथा राजकाज देखें, जानवर पालें श्रीर कृषि कार्य व व्यापार कार्य करें। उनके जीवन के क्रम का यह श्रादर्श था कि ब्राह्मण भिन्ना द्वारा, जीवन यापन करके श्रपने जीवन को परोपकार के कार्यों में लगावें, चित्रय लोग सबको शान्ति व सुरह्म प्रदान करें श्रीर वैश्य लोग सबका भरण पोषण करें। (विष्णु पुराण २) सदों का श्रादर्श था कि वे सब की सेवा करें श्रीर श्रपना जीवन विभिन्न प्रकार के कला कीशल पूर्ण व्यापार से करें।

याज्ञवल्क्य ने वतलाया है कि विभिन्न वर्णों के स्त्री पुरुषों के संयोग से किस प्रकार

नई-नई उपजातियों का निर्माण हुन्ना । उनके द्वारा तेरह उपजातियों का विवरण इस प्रकार है:--

| पिता            | माता            | के संयोग से जो उपनाति श्रस्तिल में |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| ब्राह्मण्       | च्त्रिय         | <b>मूर्घामिषि</b> क                |
| 97              | <b>चे</b> श्य   | श्रम्बप्ठ                          |
| "               | शूद्र           | निषाद या पारशव                     |
| च्चिय           | वैश्य           | माहिप्य                            |
| "               | श्र्द           | उम्र                               |
| वैश्य           | श्रद्र          | करन                                |
| च्चित्रय        | ब्राह्मण्       | स्त                                |
| वैश्य           | "               | वैदेहक                             |
| श्रद            | 27              | चांडाल                             |
| वैश्य           | <b>च्</b> त्रिय | मागध                               |
| श्रद            | "               | च्त्री ( च्त्रिय नहीं )            |
| <b>&gt;</b> > . | वैश्य           | न्त्रायोगव                         |
| माहिप्य         | करन             | र्धकार                             |

इस स्थल पर यह कहना आवश्यक ही है कि यही उपजातियाँ आज की व्यावसायिक जातियाँ हैं। यह दूसरी बात है कि वाहर से आयी हुई अन्य जातियों के संसर्ग से और भी अनेक जातियों का उद्भव सम्भव हो सका, भले ही उनकी गणना आयों में नहीं की गयी। ऐसा प्रतीत होता है कि याधवल्क्य को इस प्रकार के सम्मिश्रणों का पता या क्योंकि उपरोक्त वर्गोंकरण के तुरन्त बाद ही वें कहने हैं कि निम्न यर्गाय जातियाँ अपने कर्मानुसार पाँचवें या सातवे युग (पीट्रां) में उच्च वर्ग में स्थान पा सकती हैं।

इस प्रकार की मिश्रित उपजातियों से हमें व्यवसाय जनित उपजातियों के उद्भव का पता नहीं चलता । इस विषय का पता ता पुराणों के अध्यान से ही चल सकता है।

मनुस्मृति में कायस्थों का कोई वर्णन नहीं मिलता, शायद इसलिये कि बीढ़ काल में यह आवश्यक नहीं था कि प्रत्येक न्यायालय में लियिक (क्लर्क) लोग नियुक्त ही किये जायँ। कार्यालयों में भी प्रति लियिकार आवश्यक नहीं थे। पीरालिक काल में लियिकों एवं प्रतिलिपकारों को संख्या अत्यधिक एवं प्रभाव पूर्ण थी। न्यायालयों में न्यायाधीशों के साथ, में सरकारी प्रपत्रों को प्रमाणित करने के लिये समृर्ण विधि विधान

का पालन करने कराने के लिये उनकी श्रावश्यकता होती थी। श्रव ऐसे लोगों को ऊँचे पद भी मिलने लगे थे। विशेष कर श्रार्थिक विषयों में, प्रजा पर कर लगाने में, राज्य का, लेखा विभाग सँभालने में तथा वर्तमान के राजस्य मन्त्री की सारी जिम्मेदारियों को सँभालने के लिये उनकी श्रावश्यकता पढ़ा करती थी। मुच्छुकटिक में न्यायाधीश के लिपिक का वर्णन श्राया है। कल्हण ने काश्मीर में लगान वसल करने वाले कायस्थों की चर्चा की है। ब्राह्मण लोग कायस्थों से रूप्ट रहा करते थे क्योंकि कर वसल करने में वे किसी की भी रियासत नहीं करते थे। फल्हण स्वयं भी कायस्थों की निन्दा करता है। चाहे इनका मूल जो भी हो, पौराणिक साहित्य में कायस्थों की गणना प्रभावशाली वर्ग में की गयी है। हो सकता है कि ये कायस्थ पहले के क्विय या वश्य रहे हों, क्योंकि ब्राह्मण लोग उन दिनों ऐसे पढ़ों को स्वीकार ही नहीं करते थे। मुस्लिम विजय के बाद कायस्थों की एक सर्वा नवीन उपजाति ही बन गयी।

याज्ञवल्क्य ने राजधर्म का विवरण करते हुये कहा है कि राजा को चाहिये कि वह चोरों, ठगों, लुटेरों से विशेष कर कायस्थों से प्रजा को सुरत्ता प्रदान करें। ऐसी दशा में कायस्थों को लगान वस्ल करने वालों का ही ग्रर्थ प्रह्म करना ग्रधिक उचित हो गया, वयोंकि ग्राज भी लगान वस्ल करने वाले प्रजा के प्रेमपाय नहीं होते। याज्ञवल्क्य ने ग्रपनी मिश्रित उपजातियों की स्ची में भी कायस्थों का वर्णन नहीं किया है इन सब वातों से पता चलता है कि कायस्थ कार्य विशेष करने वालों का वर्ग था, न कि कोई भिन्न उपजाति।

विष्णु पुराण में राजकीय प्रवशें के तीन वर्ग वताये गये हैं (१) राजाद्वारा प्रमाणित (२) सान्तियों द्वारा प्रमाणित तथा (३) श्रप्रमाणित । लेखक का मत हैं कि वही प्रपन्न राजा द्वारा प्रमाणित माना जाता या जो राजा द्वारा नियुक्त कायस्य के हार्यों लिखा गया हो तथा उस पर स्वयं उसके हस्तान्तर हों। इस स्थल पर भी कायस्य एक पद मात्र होता है, न कि कोई उपजाति । डा० जोली ने कायस्य शब्द को क्लर्क के श्र्यं में ग्रहण किया है।

श्रव वैद्यों की स्थित पर विचार करना है। पौराणिक धर्मशास्त्र इन्हें भी कायस्यों के समान ही निन्द्य मानता है। यदि याज्ञवक्त्य ने कायस्थों को चोरों, डाकुश्रों के वर्ग में रक्खा है तो वैद्यों को भी ठगों एवं वेश्याश्रों के समान श्रविश्वासनीय माना है। याज्ञवल्क्य ने उपजातियों की स्ची में वैद्यों को भी नहीं रक्खा है, जिससे पता चलता है, कि वैद्य एक प्रकार के व्यवसायी थे न कि उपजाति। कुछ लोग वैद्यों को श्राम्बष्ट रूप से प्रहण करने की चेष्टा करते दिखाई देते हैं। विशष्ठ श्रम्बष्टों को बाह्मण, चुन्नी

का मिश्रित रक्त मानते हैं यथा मनु श्रीर याजवल्क्य के श्रनुसार वे ब्राह्मण पित श्रीर वेश्य माता की सन्तान हैं। श्रामे चलकर विशप्ठ कहते हैं कि श्रम्बण्ठ लोग श्रीषि का व्यवसाय करते हैं। इसका श्रर्थ तो यह हुश्रा कि श्रायों का तब तब श्रीषधोपचार नहीं प्रारम्भ हुश्रा, जब तक कि एक ब्राह्मण युवक ने वेश्य कन्या के रूप पर मोहित हो उससे सन्तान उत्पन्न नहीं किया श्रीर श्रम्बण्ठों के श्रस्तित्व के पूर्व श्रायों को श्रीषि विशान की जानकारी ही नहीं थी। मुविश पाठक विना किसी हिचिकचाहट वे यह मान लेंगे कि वेश लोग वेश्यों में से ही थे जिन्होंने श्रीषि विशान को जीवन बना लिया। यह भो हो सकता है कि राज्य श्रष्ट राजवंशों ने भी इसी विशान के जीवन साधन बना लिया हो।

ऐसी स्थित में यह मानना पड़ेगा कि यद्यपि अभी व्याववसायिक उपजातिय नहीं बनी थीं, परन्तु कुछ ऐसे व्यवसायों का उद्भव हो चुका था, जिन्हें अपनाने बाले अद्धेय नहीं माने जाते थे। वास्तव में बात ऐसी थी कि पुरोहित वर्ग का प्रभाव पीराणिक काल में इतना वढ़ गया था कि वे अपने सिवा अन्य सभी व्यवसायिकों के नीचा समभने लगे थे। यह वास्तविकता न केवल मनु के धर्मशास्त्र से वरन् याप्रवत्तक के भी धर्मशास्त्र से प्रमाणित होती है। याज्ञवलक्य ने तो कितने ही व्यवसाय करने वालों की निन्दा की है। इनमें वेंद्य, स्वर्णकार लोहार, युनकर, शस्त्र निमाता, तेलं वर्ग के लोग चोरों और वैश्याओं को श्रेणी में गिने गये हैं। इस प्रकार पीराणिव काल की जाति व्यवस्था दुहरा लच्य लेकर चलती है। प्रथम तो उसने आर्थ अपनि के वर्गों में विभाजित कर मनुमुटाव पैदा किया और दूसरे इस व्यवस्था न पुरोहितों के महान बनाने के लिये सारी आर्थ जाति को निम्त्तसर दना दिया।

### तिरपनवाँ श्रध्याय

# हिन्दू भवन निर्माण एवं मृतिकला

पिछले किसी श्रध्याय में बौद्धों के भवन निर्माण कला की चर्चा की गयी है। पाँचवी शताब्दी के साथ ही बोद्धों की हस कला का श्रन्त हो जाता है तथा ५०० ई० के बाद उनकी इस कला का शायद हो कोई नमूना देखने में श्राता हो। इसके विपरीत हिन्दुश्रों की भवन निर्माण कला का श्रारम्भ इसी समय से होता है ग्रीर वह मुस्लिम विजय के पश्चात् भी चालू रहती है। कला सम्बन्धी ये स्थायी तथ्य पत्यरों पर श्रंकित हैं जो बीद कला एवम हिन्दू कला के समयों के बीच की विभाजन रेखा को प्रमाणित करते हैं।

### उत्तर-भारतीय-शैली

हिन्दू देवालय निर्माण कला के प्रारंभिक नमूने ५०० ई० के बाद से मिलने प्रारम्भ होते हैं। इनका सर्व शुद्ध रूप तथा इनकी सर्वाधिक संख्या उद्दीसा में प्राप्त है। यदि किसी छात्र ने उद्दीसा का भुवनेश्वर मन्दिर श्रध्ययन की दृष्टि से देखा है, तो इस कला का कितना भी विस्तृत वर्णन उसे सन्तुष्ट नहीं कर सकेगा।

उत्तर-भारतीय शैली की कुछ विशेषतायें हैं, जो उत्तर भारत में विखरे शताधिक विशाल देवालयों को देखने मात्र से स्पष्ट हो जाती हैं। इन देवालयों के विमानों की वाह्य रेखायें वक होती हैं तथा विमान के शिखर पर ग्रामलक के स्वरूप का कंगूरा होती है। वाहर से देखने पर यह पता नहीं चलता कि देवालय कितनी मंजिलों का है। इनमें स्तम्भों की भी व्यवस्था नहीं होती। डा॰ फर्यु सन का मत है कि ग्राज के बनारस के मिन्दि के विमानों की रचना ठीक उसी शैली की है, जिसमें बारह शताब्दी पूर्व में उड़ीसा के

मन्दिर बनाये गये थे। स्मर्ग्णीय है कि बनारस का कोई भी शिवालय सौ वर्ष से ऋधिक पुराना नहीं है।

कहा जाता है भुवनेश्वर में कई सी मन्दिरों का निर्माण किया गया था, जिनमें कुछ अब भी अवशिष्ट हैं, जिन्हें देखकर आश्चर्य चिकत नह जाना पहता है। इनमें सुख्यतम है भुवनेश्वर का मन्दिर, जो छः सी सबह तथा छः मी सत्तावन इसवी के बीच बना था। इसका मूल भाग एक नी साठ फीट लम्बा है। वारहवीं शताब्दी में इनमें नट मन्दिर तथा भोग मन्दिरों का निर्माण किया गया। मंदिर का अन्तरंग छाउठ फीट वर्ग का है। बाह्य भाग खुदाई के कामों से सिज्जत है। प्रत्येक पत्थर पर कुछ अवश्य ही खुदा हुआ है। अनुमान है कि मन्दिर के निर्माण का तिगुना ब्यय केवल खुदाई के कामों पर हुआ होगा। वास्तिवकता यह है कि उस समय के हिन्दू अपनी अद्धा का प्रदर्शन शिवालय की विशालता से उतना नहीं करने थे जितना अम एवम कीराल पूर्ण कमों से। उनका विचार उचित रहा हो अयवा नहीं, परन्तु इतना अवश्य है कि कोई भी दर्शक इसे 'सुन्दर' ही कहेगा।

कोगार्क का प्रख्यात काले पत्थरों का बना मन्दिर शायद बारह मी इकातालीस ईसवी में बनाया गया था। परन्तु डा॰ फर्यु सन का मत है कि इसका निर्माण मन् स्प्र॰ या स्७३ ई॰ में किया गया। इसकी फर्य चालीस फीट वर्ग है, छन भीतर की स्रोर मुकते-मुकते बीस फीट तक जा पहुँचती है। बाद्य भाग पत्थर की खुदाई के कामों से पटा पड़ा है। इसके पश्चात् जगन्नाथ जी का मन्दिर खाता है, तो विष्ण्यों का मुख्य तीर्थस्थल है। इस मन्दिर का बिमान केन्द्र पचाली फीट है तथा एक मी बानये फीट केंचा है। सामने के बरामदे को मिलाकर मन्दिर की छुल लम्बाई एक मी पचपन फीट होती है। इसमें यदि नट मन्दिर खीर भोग मन्दिर को भी मिला दिया जाय तो यह तीन सी फीट लम्बा होगा जो मुबनेश्वर के बराबर होगा। दैम्ह्य मन्दिर को देखने मात्र से यह प्रमाणित हो जाता है कि इस काल में न केंवल विस्तार में ही कमी छा गयी थी, बल्कि कला भी पतनोन्मुखी हो रही थी।

बुन्देल खरड का भूभाग प्राचीन मन्दिरों एवम् शिवालयों के हिमान ने उदीना के बाद श्राता है। खजुराहों करीव चीन मन्दिरों का एक ममृह है निनमें सभी मन् ६५० तथा १०५० ई० के बीच के बने हैं। यह वहीं समय है जिनमें अन्यवार युग के बाद राजपूर्तों का उद्भव प्रारम्भ हुआ था। इन मन्दिरों की रीली उदीना की ही दिन्वित खेली हैं। इसमें बड़े-बड़े विमान के चतुर्दिक कई होटे-होटे विमान बने होते हैं। इसका

श्राधार ऊँचा है जिसके चतुर्दिक विभिन्न मूर्तियों से सिज्जत तीन विक्तियाँ बनी हैं। इसकी ऊँचाई एक सी सोलह फीट है श्रर्थात धरातल से इसकी ऊँचाई श्रष्टांसी फीट है। वाह्य भाग भी मूर्तियों से पूर्ण सुसिज्जित है।

भोपाल में एक मन्दिर ग्यारहवीं शताब्दी का है। मालवा के एक राजा ने इसे सन् १०६० ई० में बनवाया था इसका विमान चार सजे हुई भित्तियों से विरा है तथा ख्रामलक पर पच्चीकारी को गयी है। खुदाई का काम भी ख्रति कुशल हाथों की खुदाई से सज्जित है।

इसके वाद राजप्ताना का नम्बर श्राता है। कुम्भा की रानी द्वारा निर्मित मन्दिरों को हम चित्तीर के भगनावशेषों में देख चुके हैं। महाराणा कुम्भा एक महान् विजेता थे। वे जैनो थे। उन्होंने साद्रि का जैन मन्दिर तश्रा चित्तीं ह का विजय स्तम्म वनवाया था। उनकी स्त्री मीगवाई एक सनातनीं हिन्दू थी। उन्होंने भी दो मन्दिर वनवाये थे, जो श्रव भगनावस्था में हैं। इनके विमानों तथा वरामदों की शैली उड़ीसा के श्रनुरूष है।

महाराष्ट्र प्रदेश में भी प्राचीन मन्दिरों के नम्ने पाये जाते हैं, परन्तु न तो वे उड़ीसा के मन्दिरों के समान अलंकत ही हैं और न इनकी संख्या ही उतनी इविक हैं। इन मन्दिरों में द्राविड़ शैली का प्राधान्य सर्वथा स्पष्ट है। महाराष्ट्रीय लोग स्वयम् द्राविड़ों की सन्ताने हैं तथा आर्य जाति के सम्पर्क से उन्होंने उत्तर भारत को शैली भी अपनायी है। अतः इन मन्दिरों की शैली में द्राविड़ शैली तथा उत्तर भारतीय शैली का सन्मिश्रण है।

प्रश्न होता है कि जब मालवा, राजपूताना, भोपाल, बुंदेलखंड, उड़ीक्षा श्रीर यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी इन मन्दिरों के नमूने प्राप्य हैं तो क्या कारण है कि श्रायों के मुख्यतम् वासस्थान गङ्गा जमुना के भूभाग में ये मन्दिर नहीं पाये जाते ? उत्तर भी स्पष्ट है। इस भूभाग को मुसलमानों ने जीता, मन्दिरों एवं शिवालयों को तोहकर इसके पत्थरों से मसजिदें एवं मीनारे बनवायों, जिसके कारण यहाँ के हिन्दुश्रों ने श्रापे भी देवालयों का निर्माण नहीं कराया। राजनैतिक रूप से जायत जीवन के श्रमाव में कला की उन्नति वैसे भी श्रसम्भव है। राजपूताना, मालवा इत्यादि स्थानों के हिन्दू तब तक स्वतन्त्र थे, इसीलिये यहाँ इन मन्दिरों का निर्माण सम्भव हो सका। इसीलए उक्त भूभागों में प्राचीन मन्दिर भी पाये जाते हैं श्रीर नये मन्दिरों का निर्माण होता रहा।

मानसिंह ने चृन्दावन में जो एक विशाल एवं भव्य मन्दिर वनवाया था, वह

इस लिये सम्भव हो सका कि उस समय श्रकवर जैमा सहिष्णु वादशाह गद्दी पर था। कहा जाता है कि इस मन्दिर के ऊँचे कंग्रों ने श्रीरग जेव के मस्तिष्क में ईप्यी उत्पन्न की इसीलिये यह मन्दिर तोड़वा डाला गया। बाद में वृटिश नरकार ने इसका जीगोंद्धार करवा दिया था।

इसके बाद के समयों में भी देवालयों का निर्माण होना रहा, परन्तु उनमें सुस्लिम शैलों का प्रभाव स्वण्ट परिलक्षित होता है। इस मिश्रित शैली का दर्शन हमें बनारम के विश्वेश्वर के शिवालय में होता है। उड़ीना शैली के विमान इन मिन्दरों में छोटे कर दिये गये हैं तथा बेन्द्रीय विमानों के चारों छोर छोटे विमानों की एक वड़ी संख्या बनायी गयी है तथा उड़ीमा के कं जीय रचनाछों के बदले इनमें बड़े गुम्बद मिलते हैं, जो मुस्लिम शैली की देन है। बंगाल में माधारण एड्स्थों के भवनों की शैली में ही मिन्दरों का भी निर्माण हुछा। उत्यरों में बने देवालय बंगाल में दिखाई ही नहीं पड़ते। यहाँ के देवालय इं टों के हैं, जिनकी होने गुन्स्यों के भवनों ही समान दोनों छोर टालुआ हैं। कुछ मिन्दरों की भिक्तियों पर कलापृण् डिजाइनें बनी हैं। नुकाले मेहराब मुस्लिम शैली की देन हैं। ताल्क्यं वह है कि वंगाल के शिवालयों की शैली उत्तर भारतीय शैली से सर्वथा भिन्न है।

जैनियों ने उत्तर भारतीय शैंली में बने उड़ीसा के मन्दिरों का शनुकरण किया, परन्तु बाद में उन्होंने भी मुस्लिम गुम्बदों को श्रपना लिया । मन्दिरों का समूरीकरण जैसा जैनियों ने किया है बैसा किसी भी मत के श्रनुयायियों न नहीं निया। साधारण धनी गृहस्थ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मन्दिरों का निर्माण करते चले गये हैं । उत्यि इनमें हिन्दू देवालयों की भव्यता नहीं है, फिर भी जैन मतानुयायियों के नगर में इनके मन्दिरों का श्राकर्षण कम नहीं है। गुजरात में दने हुये जैन मन्दिर प्रायः न्यारहवीं शताब्दी के हैं। एक घाटी के दोनों किनारों की पहादियों के वन मन्दिरों का हश्य श्रात भव्य हैं।

गिरनार भारतीय इतिहास का एक उज्बल पृष्ट है। यहाँ ह्यशांक का भी शिलालेख है छीर शाह तथा गुप्त बंशीय राजाछो का भी। दल्ही शहादी है यहाँ जैन मन्दिरों का निर्माण प्रारम्भ हो गया था। इनमें ने एक मन्दिर दो भारयो ह्ययांत तेज पाल तथा वास्तुपाल द्वारा बनवाया गया है। इन्होंने ह्याहू का सुम्ह्यात हैन मन्दिर भी बनवाया था। गिरनार से थोड़ी ही दूर पर महमृद् गजनवी हारा ध्यन्त सोमनाथ का भी मन्दिर है।

नैन मन्दिरों में सर्वाधिक गौरव प्राप्त है ब्रान् के दो सुभव्य मन्दिरों को । ये दोनों

ही मन्दिर सफेद संगमरमर पत्यर के बने हैं, जो श्रवश्य ही तीन सी मील से लाया गया होगा । इनमें से एक को मन्त्री विमल शाह ने सन् १०३२ ईं० में बनवाया तथा दूसरे को पाल बन्धुश्रों ११६७ तथा १२४७ के बीच बनवाया । इसके स्तम्भों पर एवं गुम्बद के भीतरी भाग पर खुदाई के मुन्दर काम हैं।

## द्विण भारतीय शंली

श्रव हमें द्राविड़ रीली पर विचार करना है, जो उत्तर भारतीय रीली से खप्ट तथा भिन्न है। विरोप कर कृष्णा नदी के दिन्त्ण के मन्दिर इसी रीली के हैं।

इन मन्दिरों में न तो वौद्ध शैली के दश न होते हैं छीर न उत्तर भारतीय शैली के । उड़ींसा के प्रारम्भिक देवालयों में भी वीद्ध प्रमाव परिलक्तित नहीं होता । इन मन्दिरों की शैली का प्रारम्भ इन्हीं मन्दिरों के ऐसा मालूम होता है।

द्राविड़ शैली में बीद्ध शैली का पूर्ण प्रभाव सपट रूप से दिखाई पड़ता है। द्राविड़ों के प्राचीन मन्दिर पहाड़ों को खोद कर बनाये गये हैं, 'जिनमें उनकी प्रवृत्ति स्पष्टतया परिलक्षित होती है।

एलोरा कृष्णा नदी से उत्तर की श्रोर काकी दूर पर है। इस स्थान के भजनों पर एवं देवालयों को देखकर यही कहना पड़ता है कि ये द्राविद्ध रीली में है। कैलाश मन्दिर ⊏ वां या ६ वीं शताब्दी म बनाया गया है। ऐसा सांचा जाता है कि चालुक्यों के पतनकाल में चोलों का राज्य विस्तार इस स्थानतक रहा होगा क्योंकि श्रन्य दशा में कृष्णा नदी के उत्तर में इतनी दूर द्राविड़ शैली के दर्शन कैसे होते। दो सां सत्तर फीट लम्बा एवं एक सौ फीट चौड़ा गदा खोद कर बनाया गया है, जिसके केन्द्र भाग में यह मन्दिर है, जिसका विमान श्रस्ती से नब्बे फीट तक ऊंचा है। इसके चतुर्दिक सोलह स्तम्भ पर श्राधारित बरामदा है तथा श्रागे बदकर इसका गोपुर एवम् सुख्य द्वार है। इसकी रचना श्रन्य मन्दिरों को सी ही है, परन्तु इसकी विचित्रता इस बात में है कि यह समूचा देवालय खोद कर बनाया गया है न कि जोड़ कर। इसकी टढ़ता, विशलता एवम् भव्यता सभी मनोहारी हैं। चतुर्दिक बनी हुई कोठरियाँ वौद्धों की श्रनुकृति हैं। इन सात कोठरियों में प्रत्येक में एक एक हिन्दू देवताश्रों की मूर्तियाँ हैं, इससे प्रतीत हाता है कि जैसे बौद शैली में हिन्दू शैली निकली श्रा रही हो।

जब हम अपना ध्यान दिन्ए में खोदे गये मिन्दरों की ओर आकि त करते हैं तो पता चलता है कि ये मिन्दर अत्यधिक प्राचीन नहीं हो सकते। यहाँ की सारी स्थापल कला मुसलमानो द्वारा विजित किये जाने के वाद की ही प्रतीत होती है और ये निर्माण उस समय भी शायद चल रहे थे, जब कर्णाटक में अंग्रेज तथा फ्रांससीसी शक्ति-प्राप्ति के संघषों में उल्फे हुये थे। इन मन्दिरों में तंजोर के पगोड़ा का स्थान सर्व प्रमुख है, जो किसी भी प्रकार चौदहवीं शताब्दी के पहले का नहीं हो सकता छीर ऐसा माना जाता है कि इसे कांजीवरम के राजा ने वनवाया होगा है। इसका लम्बाकार ख्राधार दो मंजिलों का है, जिसके ऊपर बनाया गया मन्दिर मिश्र के विरामिडों का सा दिखाई पड़ता है, जो तेरह मंजिल ढंचा होकर ख्राकाश से बातें करता प्रभीत होता है। इसका शिखर गुम्बदनुमा है तथा कहा जाता है कि यह एक ही पत्थर का है। इस मन्दिर की कुल अंचाई एक सी नब्बे फीट है तथा इस मन्दिर का वैभव एवम सीन्दर्य प्रभावकारी हैं। यद्यपि इसकी रचना खुदे हुये मन्दिरों की रचना से भिन्न है तह भी दोनों ही की शैली एक है, ख्रर्थात् दोनों ही द्राविड़ शैली में बनाये गये हैं।

सर्वाधिक श्रादरणीय एवम् प्राचीन मन्दिर है चिल्लाम्बरम् का जो सागर तट पर कावेरी के मुहाने से घोड़ी दूर पर उत्तर की न्योर है। इस मन्दिर का प्रारम्भ ग्रवश्य ही ग्यारहवीं शती का है, परन्तु इसका श्रिधकांश माग पन्द्रहवीं सोलहवीं एवम् सबद्वीं शतान्दी में बनाया गया है। इन शितयों में इस मन्दिर के गोपुर बने, मुख्य द्वार बना, पार्वती का मन्दिर बना तथा एक सहस्त्र र मों का एक विशाल कन् बना। पार्वती मन्दिर कां बरामदा श्रिति भव्य है तथा कन् का पत्येक स्तम्भ एक ही परयर का बना है जिस पर सुन्दर खुदाई का काम किया गया है।

तंजीर के समीप श्रीरंगम् में एक प्राचीन भव्य मदिर है, जो ख्राटार्सी स्ती की एक ख्रात सुन्दर कृति है ख्रीर जिसकी निर्माण प्रगति उस संघर्ष के वास्ता कक गई जो विचनापल्ली में शक्ति-प्राप्ति के लिये ख्रेष्ठे जो एवम क्रांसीसियी के बीच निरन्तर दस पर्यो तक चलता रहा था। इसमें एक के बाद एक जो चीदह या पन्द्रत फाटक बने हैं थे दूर से देखने पर बड़े ही चित्ताकर्षक प्रतीत होते हैं। इसके केन्द्रस्थ भाग में जो मन्दिर है, वह शोप भाग के समान ही ऊंचा है। यह बात प्रायः दिस्त्रित के नकी मन्दिरों में दिखाई पदती है।

महूरा में भी एक मुन्दर मन्दिर है जो सोलहबी शारी में प्रारम्भ शिया गया था छाँर नवहबी शताब्दी में विमुल्ल नायक हारा नम्ह्ण्रित को प्राप्त हुआ। यह मिन्दर छाठ सी चालीस पीट लम्बा तथा ७२० पीट चीड़ा है, जिसमें नी नीपुर तथा सहस्र स्तरमी था एक विशाल बस्त्र है। इस विशाल मन्दिर का प्रत्येक भाग छानी मुन्दरदा में इस श्रीगी के सभी मन्दिरों से बहुकर है।

लंबा को भारत से मिलाने वाले छनेय हीतो में ने एक पर रामेश्याम का सुरुख्यात मन्दिर है, जिसमें द्राविण शैली छाउने शिखर पर पहुँची हुई प्रतीत होती है। इसका भी विमान अधिक ऊँचा नहीं है। इसका निर्माण शायद सबहवीं शतीमें किया गया था। इसके चतुदि के आठ सी अइसठ फीट लम्बी तथा छ: सी वहत्तर फीट चौड़ी चक दीवाल का घेरा है और सब ब बीस फीट गिलवारे हैं, जिनकी चौड़ाई बीस से तीस फीट तक है तथा ऊँचाई सब ब तीस फीट है। मि० फर्युंसन के अनुसार स्वयम उनके देश में इस प्रकार की कृति एक भी नहीं है।

कांजीवरम या कांची में भी यानेक मन्दिर हैं जो यापनी निर्माण कला में इधर के किसी भी मन्दिर से टक्कर ने सकते हैं तथा इनकी विशालता भी कम नहीं है। इन मन्दिरों में यानेक मन्दिर यानि विशाल हैं, जिनमें यानेक गोपुर विशाल कज़ तथा सीढियों सहित तालाव बने हुये हैं।

हमारे पाठकों को स्मरण होगा कि दिव्या का विजयनगर राज्य ग्रान्तिम हिन्दू साम्राज्य था जो ग्रापनी स्वतन्त्रता दों सी वर्षों तक कायम रख सका था। यहाँ जिस प्रकार विद्या की उन्नति हुई थी, उमी प्रकार कला की भी उन्नति हुई ग्रीर समृचे भारत में शायद ही कोई ऐसा नगर हो जहाँ प्राचीन वैभव के इतने ग्राधिक भग्रावशेष पाये जा सकें, जितने विजयनगर में मिलते हैं।

विटोग का मन्दिर अपनी कलापूर्ण सजावट तथा विशालता में श्रदितीय है तथा कितने ही श्रन्य मन्दिरों के भग्नावलेप विजयनगर के राजाश्रों का यश गाया गा रहे हैं। इन राजाश्रों को सभी कृतियाँ नगर तक हो सीमित नहीं हैं। विजयनगर के सी मील दिशाण पूर्व में तरपुत्री नाम के स्थान में इन राजाश्रों द्वारा निर्मित अनेक देवालय हैं। एक भग्न मन्दिर के दो गोपुर श्रव भी श्रन्छी दशा में हैं उनमें से एक तो सम्पूर्ण है तथा दूसरे के केवल स्तम्भ मात्र ही वन पाये थे। मि० फर्यु सन के श्रनुसार द्रविड़ शैली में इनका जोड़ मिलना कठिन है।

श्रव यदि दिल्ला में जैन मिन्दरों को देखा जाय तो पता चलता है कि धीरे वे भी द्रिवड़ रोली को उसी प्रकार श्रपना रहे थे, जेसे उड़ोसा के जैन मिन्दरों में उत्तर भारतीय रोली श्रपनाई गई थी। चन्द्रगिरि पहाड़ी पर जैनों के पन्द्रह मिन्दरों की एक समूह है। इन सभी के सामने ही एक सभा भवन है जिसके पीछे, मुख्य मिन्दर हैं, जिसमे उनके तीर्थंक र की मूर्ति स्थापित की गई है। इन मिन्दरों के श्रितिक जैनियों ने स्थान-स्थान पर तीर्थंकरों को प्रतिमाएँ स्थापित की हैं, जो उत्तर भारत में कहीं भी नहीं दिखाई पड़तों। लोगों के कथनानुर ये बुद्ध राजा की प्रतिमायें हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे के इन लोगों के मिस्तब्क में गौतम के राजा होने की एक श्रस्पब्ट कल्पना है, जिसके श्रनुसार ये प्रतिमायें बनायी गयी हैं। इन्हीं प्रतिमाशों में से एक ने श्रार्थर वेलेसली का ध्यान उस समग श्राकिष ति किया था जब वह श्रीरङ्गपृक्ष

## हिन्दू भवन निमांग एवं मूर्तिक है

घेरे के लिये सेनापित हो कर जा रहा था। इस प्रतिमा को ऊँचाई सत्तर काट तान इच थी, जो एक समूची पहाड़ी को काटकर बनाई गई थो। मि॰ फर्यु सन के अनुसार भिश्र के सिवा इतनी अधिक शानदार प्रतिमा कहा देखने को नहीं मिल सकती यद्यित मिश्र की भी काई प्रतिमा इतना अधिक ऊँची नहीं है।"

## दिच्या शैली

पिछली एंकियों में हम भवन-निर्माण कला की दो शैलियों का विवरण दे चुके हैं। उनमें उनमें उत्तर भारतीय शैली का प्रकार विध्याचल के उत्तरस्य भ्माण में था तथा इविण शैली का प्रचार कृष्णा नदी के दिक्तण में व्यवस्थित भ्माण में था। एक तृतीय शैली भी हैं. जिसे डा॰ फर्य्युंसन चर्छक्य शैली कहते हैं, जो विध्याचल के दिनिण तथा कृष्णा नदी के उत्तर वाले भूमाण में प्रचलित थी। इसी प्रदेश को हम दिल्ण कहते हैं। एक तो इस भूमाण में निरम्तर कई शताब्दियों तक मुरल्यमानों का प्राधिक्य रहा और दूसरे निजाम शासित हैंदराबाद भूमाण वा ज्याच तक पूर्ण श्राध्ययन नहीं किया गया। इसिलिय यह कहना पढ़ना है कि प्रायद नी हम प्रदेश में निर्देश मन निर्माण कला का कोई अवशेष दिखाई पर्वे एक्टन्स मैंपूर प्रदेश में वो एक नमृते अवश्य विचे हैं। यह प्रान्त यद्यि त्रुपणा के दिल्ला में हैं। किर शी उक्त देवालयों में चाछक्य शैली का प्रभाव परिलक्तित होता है।

इस शैली की विशेषता यह है कि इन मिन्दिरों का छाधार बहुभुत होता है या सितारों के छाधार का । भित्तियों कुछ दूर तक साथों जायर पिरामिहों की भांति भीतर की छोर भुक कर एक विन्दु पर पिरामिहों की भीति मिल दाता है। याउयों को समरा होगा कि मैसूर तथा कर्ना इक प्रदेश में सन् १००० ने १२१० दें । याउयों को समरा होगा कि मैसूर तथा कर्ना इक प्रदेश में सन् १००० ने १२१० दें । या यस्त्रा था राज्य रहा है। सोमनाथपुरम का मिन्दर वीएएदिया दस्त्राल ने बनवाया । इस मिन्दर की छाँचाई केवल तोस फोट है, परन्तु इसकी महन्ता इसका प्रभाव एवस सीप्तर की जाँचाई केवल तोस फोट है, परन्तु इसकी महन्ता इसका प्रभाव एवस सीप्तर के ने बनवाया । इसमें सुख्य मिन्दर के चारों छोर चार वाँच मिन्दर छीर हने हैं तथा कितने ही सहायक भदन बने हैं । यह समूचा समृद एक जाँची भित्ति से विशा है, दिसमें दो गोपुर हैं इसमें छाड़ाइस खिड़कियों हैं, को बड़े ही कन्तपूर्ण देंग से बनादी गयी हैं । हा० फार्यु नन के छानुसार पिद इस मिन्दर का बिस्तृत एवस पूर्ण दिवरण देना सम्भव

होता तो लोगों की समक्त में यह बात सरलता थे थ्रा जाती कि भारतीय कारीगरों का कौशल किस सीमा तक थ्रागे बढ़ा हुथा था। देशी प्रकार हलविद के दोहरे मिन्दर के बारे में डा॰ साहब का मत है कि यह दोहरा मिन्दर तैयार हो गया होता तो हिन्दू कल को प्रचार की थ्रावश्यकता ही न रह जाती। दुर्भाग्य वशा सन् १३१० ई॰ में यह प्रदेश मुसलमानों के श्रिथकार में चला गया, जिसके कारण इस छिपासी वर्ष से निरन्तर बनते रहने वाले मिन्दर का कार्य बीच में ही कक गया। बस प्रकार की श्रंकन कला भारतीयों ही की घरोहर है। उपरोक्त लेखक थ्रागे चल कर कहता है कि यदि मिन्दर कलापूर्ण छितयों से मुसज्जित न किया गया तो उसे हिंदू मिन्दर की संज्ञा देना ही श्रनुचित कार्य होगा।

इस प्रसंग को क्ष्मपूर्णता से देने के लिये हम एक बार किर हा फ्रयुंसन का सहारा लेंगे। "यदि यह सम्भव होता है कि हम इस मन्दिर को शब्दों में बांध सकते तथा उसकी एक-एक रचना को शब्दों का रूप दे पाते तो पाठकों की समक्त में यह बात सरलता से ह्या जाती कि इम विवरण की तुलना एयेन्स के पार्थेनन से करना कहाँ तक उचित है। यह बात नहीं है कि इन दोनों भवनों में साम्य है, इसके विपरीत तथ्य हैं कि इन दोनों में से उत्तरी तथा दिल्ली ह्रुव का द्रांतर है। इनमें से एक यदि प्रथम ह्रुचर है तो दुसरा ह्रुन्तिम । दोनों कुत्याँ दो छोर पर हैं ह्रीर इन्हीं के बीच सम्पूर्ण संसार की भवन निर्माण कला समाई हुई है।"

उपरोक्त विचारपूर्ण एवम् दार्शनिकता पूर्ण विवरण भारतीय इतिहास में रुचि रखने वाले छात्रों के लिये अवश्य प्रेरणा-प्रद होंगे। हमको यह सोचना पड़ेगा कि फर्यु सन ने ऐसा क्यों कहा कि भारतीय भवन निर्माण कला में । सर्वत्र ही । ग्रुढ प्रतिभा का अभाव हिंदगोचर होता है। यह प्रश्न उटता है कि इस कला में एक ही कलाकृति में कल्पना तथा ग्रुढि अनुभूति को मिश्रित क्यों किया गया। इनकी भित्तियों पर जीवित प्राणियों की म्रितयों को उरेहने की इतनी उद्दाम प्रवृत्ति का दर्शन सर्वत्र ही क्यों होता है। इन धार्मिक कृतियों को भित्तियाँ जनसाधारण के दैनन्दिनीय कार्ये व्यापारों, भावनात्रों, युद्धों, विजयों यहां तक कि पापों एवं वासनात्रों को भी अंकित करने का क्या ताल्प्य था।

प्रथम 'प्रश्न' का उत्तर देना तो सरल है। कपिल तथा कालिदास के देश में शुद्ध प्रतिभा का श्रमाव तो हो ही नहीं सकता ,परन्तु देश का टुर्भाग्य था कि भारत

में शारीरिक श्रम के कार्यों को कभी भी इतना महत्व नहीं दिया जा नवा कि प्रतिभावान् लोग इस च्रेत्र में स्राते । स्रागे चल कर जब वर्ग-व्यवस्था मुद्दइता को प्राप्त हो गई तो यह एक प्रकार का विधान ही हो गया कि ऊँचे वर्ग के लोगों को शारीरिक श्रम का काम करना चाहिये। ऐसी दशा में यह ब्रसम्भव था कि ब्राह्मग् तथा चित्रय जैसे उच्चवर्णीय विचारक भवन निर्माण एवम मृति निर्माण के कामीं में लगते। इस लिये भारत को सम्पूर्ण प्रतिभा इस चीत्र से अलग ही रह गयी। उन भारतीय वर्गों में जो यह सब काम करते ये उनमें सब्जा की कोमल एवम् प्रवल भावना का पूर्ण विकास हुन्ना था, जिसका दर्शन हमें मन्दिरों में मिलता है। इन कार्यों में जिस अनुपम कौशल का प्रयोग हुआ है वह भारत की वर्गा-व्यवस्था में ही सम्भव है श्रन्यत्र नहीं। श्रम की कितनी भी मात्रा उसके लिये श्रधिक न घी श्रीर डिजाइन की कोई भी वारीको उनके हाथों को ऋषाध्य नहीं लगती थी। ये क़राल व्यक्ति प्रारम्भ में भी कारीगर । रहे ब्लौर ब्रन्त में कारीगर रहे । हिन्दु राजा बने ब्लौर बिगट गये, फिर भी उनकी रियति में कोई परिवर्तन नहीं आया । पीटी दर पीटी अपरिवर्तित रियति में ही रह कर वे पत्थरों में प्राण-संचार करते रहे. जहाँ भी हाय लगा, पत्थर का होरा बन गरा, परन्तु कारीगर वेचारे कारीगर ही ग्रह गये। परधरों में जान हाल देने वाले खुद निर्जीव ही बने रह गये । जिन कृतियों के लिये भारत प्रयुक्त का पान है हमें स्मरण रखना चाहिये कि उनके लिये न हम राजाओं के घानारी हो सकते हैं छीर न पुरोहितों के । हमें ह्याभार मानना पड़ेगा, उन रा जिन्होंने प्रश्ने एन के पर्माना गना कर इन पत्थरों को श्रमर कर दिया है। इन कृतियों में न ता प्रतिरालगी अ श्रीर न रचनात्मक मस्तिष्क । इन्हें तो हाथों ने बनाज है, जे की सी में एक वे काम करते-करते अत्यधिय कुशल दन गरे थे। डो प्रतिमा राम एउस् प्रीम 🐇 संगममंर को मिली, उस प्रतिभा का भारतीय कृतिये। में सर्देषा अमाय है। भारत से न तो फीदियस ही हो सकता था छोर न मह्वेल एन्डेली ही।

सकती हैं। इसके विपरीत मिन्दरों की श्रपिरिमत भित्तियों पर श्रसंख्य मूर्तिया खोदकर वनायी गयी हैं। जिनमें न केवल देवी देवताश्रों की मूर्तियाँ हैं वरन् सारा ब्रह्मांड ही हथीड़ों की चोट में उभर श्राया है। इस श्रिखल ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो वास्तिक श्रीर कल्पनीय है। भारतीय कारीगरों ने सभी पर सफलता पूर्वक श्रामी छेनी चलाय है। इनमें श्रपने दैनिन्दन कार्य व्यापार म लगी जनता भी है, उनके युद्ध भी हैं श्रीर उनकी विजय स्मृतियाँ एवम् जुलूस भी। भारतीय कारीगरों की श्रावश श्रमधारा ने गन्धवों, श्रप्तराश्रों, नर्तिकयों, श्रश्वों, गर्जों, मिहों तथा लताश्रों श्रीर तक्श्रों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने जो कुछ देखा, सुना, श्रनुभव एवम् कल्पना किया, ख उनकी छेनियों के माध्यम से परथरों पर श्रोंकत होता गया।

हिन्दुस्रों के लिय इस समस्या का समाधान स्त्रीर हो है। योरप में धर्मका ख्रादरा भगवान् की महत्ता, ईसा के उपदेश, चर्ची में धर्मी पदेश एवम् धार्मिक कार्यों तक हो सीमित है। हिन्दुयों का एक-एक तुच्छातितुच्छ कार्य भी धर्म से सम्बन्धित है। केवल नैतिक कार्य ही नहीं विलक सामाजिक एवम् गृहस्य जीवन के कभी नियम धर्म के ही ग्रंश हैं। उनका भोजन, पार ग्रन्य वन्युत्रों एवं प्राणियों की समूची व्यवहार पढित धर्मनिर्देशित है, योडाग्रों का युद्ध, नर्तकी या नृत्य, वैश्य का व्यापार, ब्राह्मण का विवेक एवं किसान की कृषि सभी धार्मिक व्यवस्था के हो ग्रंश हैं । हिन्दुग्रो की ब्रह्म-कल्पना ही समप्र सुष्टि को एक कर देती हैं, 'सब वहीं से श्राये हैं, सब वहीं जायेंगे' की भावना प्रत्येक वस्तु में ऋपनत्व स्थापित करने की प्रेरणा देती हैं। जैसा धर्मशास्त्री में हमें समभाया गया है, धर्म शब्द रिलीजन या मजहब का समानार्थी नहीं है। धर्म शब्द का अर्थ अति व्यापक है, इतना अधिक कि समृचा मानव-कर्तव्य, मानव जीवन, उसके व्यवसाय, उसकी प्रवृति तथा उसके सभी नैत्यिक कर्म उस ज्यापकता में समाहित हो जाते हैं । धर्म ही उनके ग्रय्ययन की व्यवस्था देता है, उनके वाखिज्य व्यवसाय को निर्धास्ति करता है यहाँ तक कि उनके खानपान एवं मनोरंजन के नियमों का भी निर्देश करता है। धर्म ही हमारे सामान्य प्रशासन तथा श्रपराध के दंह की उग्रवस्था देता है, वही उत्तराधिकार के नियम निर्धारित करता है, वही मानव, दानव, पशु एवं वनस्पति नगत का भी नियन्ता है। इतना व्यापक है हमारा 'धर्म' शब्द कि वह निर्जीव पदार्थों के लिये भी ब्यवस्था देता है। श्राग का धर्म हैं जलाना, पेड़ों का धर्म है बदकर छाया प्रदान करना तथा पानी का धर्म हैं नीचे धरातल की श्रीर बहना। यद्यपि स्राज का हिन्दू कारण विशेष से ऋपने धर्म से दूर जा पड़ा है फिर भी उसका प्रत्येक काम धर्म से नियंत्रित होता रहता है। हिन्दूओं का धर्म उनके गृहस्य, सामाजिक, राजनैतिक राष्ट्रीय एवं श्रन्तर्राहीय

जीवन को नियंत्रित किये हुये है स्नतः धर्मनिरिष्त्ता की बात हिन्दुस्त्रों के समक्त में स्ना ही नहीं सकती, स्नानी भी नहीं चाहिये। उसके लिये धर्म की व्यापकता ही उसकी मुविधा भी है स्नीर वाधा भी स्नीर इन्हीं मुविधा बाधा के बीच वह न नाने कब से नीवित चला स्नारहा है।

हिन्दुओं की धार्मिक भावना इतनी नमपँग्मय है और इसी भावना को नितित करने का सफल प्रयास इन पत्थरों पर किया गया है। मन्दिरों के पिवत्रतापूर्ण वातावरण में कुछ, भी परिहार्य नहीं समक्ता जा सका, यहाँ तक कि दैनिक पानिश्रमिक पर काम करने वाले श्रमिकों का व्यवसाय भी इन लोगों ने इस योग्य समक्ता कि उसे भी इन भित्तियों पर स्थान दिया जाय। चिन्ता हुछ, शोक, वासना यहाँ तक कि पाप को भी नंगा करके रख दिया गया है। मारी सुध्टि ही उसी देव से निःस्त है, जिनको मूर्ति इस मन्दिर में प्रतिष्टित है और जहाँ तक उनका श्रम व कौशल उन्हें ले जा सका, वे वहाँ तक चलते गये हैं और समग्र सुध्टि को ही इन देवालय की मिन्तियों पर लोद दिया है। गौरव पृग्णि तथा तुन्छ, नियंत्रित एवम् अनियंत्रित, चर या राज्य को कुछ भी परमान्मा ने बनाया है श्रीर जो कुछ भी सोचने, समक्तने, विश्वास करने, द्यानुभव, व फल्पना करने का श्रवसर दिया है, वह सब का सब भारतीय कारीगरों ने हायने निरस्तर अस, उद्योग व श्रध्यवसाय की नहायता से इन कटोर परधरों पर छमर कर दिया है गौर इस श्रमरता का पूरा श्रीय उनकी श्रद्धा व विश्वास को है।

### चीवनवाँ श्रध्याय

## ज्योतिष, बीज गणित तथा अंक गणित

कोलबुक पहला योरोपियन लेखक है, जिसने हिन्दू द्रांक तथा बीदगणित द्रीर ज्योतिपशास्त्र की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया द्रीर हम यह कह सकते की स्थिति में है कि झाज तक किसी भी ऐसे निष्मन्न तथा सावधान लेखक ने इस विषय पर लेखनो नहीं उठाया, जिसकी तुलना कोलबुक की सावधानी एवम् निष्मन्ता से की जा सके, यद्यपि इस विषय पर झव तक झनेक बार तर्क बिटर्क हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम इस विषय की चर्चा करते समय कोलबुक की उस हाति से उदाहरण हैं, तो शायद श्रतुचित न होगा, जो श्राज से प्रायः एक सी चालीस वर्ष पृर्व हिन्दी बीजगणित पर प्रस्तुत की गयी थी।

'जिन दिनों ग्रीस में विशान का का का पदाया जा रहा था, उसके बाद ही भारतीयों ने विशान में महत्वपूर्ण प्रगति कर लिया था। हिन्दुक्रों को गणित के ग्रुद क्रिंकों की सुविधा प्राप्त थी तथा यूनानियों को खराब किस्म के खंकों की अमुविधा का सामना करना पढ़ रहा था। चूँ कि बीजगणित के श्रुद्ध का गांगत से घनिष्ट सम्बख है, ग्रतः जहाँ ग्रुद्धगणित में श्रुर्व्छी प्रगति हो गयी हो, वहाँ बीजगणित में प्रगति करते की ख्रिधक मुविधा होती है। ऐसी कीई स्वाग नहीं मिलती जी यह बता सकती क गणित की यह दोहरी प्रणाली कैसे विकसित हुई। वैसे एन दोनों शाखाग्रों के स्वतंत्र विकास की सम्भाधना है।

'यदि यह मान भी लिया जाय कि वीजगणित का प्रथम बीज यूनान से भारत में आया तो यह भी साथ ही मानना पड़ेगा कि वह बीज भारत में आते ही यहाँ की उपजाऊ मिट्टी में तुरन्त ही अंकुरित, पल्लिवत, पुष्पित एवम् फलित हो गया। अव चाहे यह माने कि वह वीज सीधे निकन्दिया से भारत के गणितशों के पास पहुँचा या वैक्ट्रिया होकर तव भारत में आया।'

यदि इस भारतीय नक्त्य-शास्त्र पर कोलब्रु क का वर्ण न पढ़ें, तो उचित ही होगा। "भारतीयों ने समय निर्धारण के लिये जितनी प्रगति की ग्रावश्यकता होती है, ज्योतिष में उत्तनी प्रगति बहुत पहले ही कर ली थी। उनके धार्मिक एवम् सामान्य समय विभाजन यदि पूर्ण तया नहीं तो मुख्यतया सूर्व ग्रीर चन्द्रमा की गांत पर श्रवलिन्त थे। वे निरन्तर निरीक्ण द्वारा चन्द्रमा की पारिग्पिरक गति को समक्त चुके थे तथा उनकी गणना यूनानियों की गणना से श्रधिक टीक थी। इन लोगों ने चन्द्रमा के भ्रमण पथ को सत्ताइस या श्रष्टाइस मागों में विभाजित किया, श्रथात् उन लोगों ने अपने सतत् निरीक्षण द्वारा यह शात कर लिया था कि चन्द्रमा का एक चक्कर सत्ताईस या श्रष्टाईस दिनों में पूरा होता है। यह ज्ञान भारतियों का निजी ज्ञान था न्त्रीर यहीं से श्रवरव के लोगों ने सीखा। इस ज्ञान-प्राप्त ने उन्हें ग्रीर भी निरीक्षण करने की प्रेरण दी। उन्होंने रात में स्थिर तारों का श्रध्ययन करके स्यौंदय काल का ज्ञान प्राप्त किया, श्रथात् किसी निश्चित तारे को देख कर तथा उसकी स्थिति का श्रनुमान करके वे जानने लगे थे कि स्यौंदय काल समीप है श्रथवा दूर। वेदों में सूर्य की न्त्रित के साथ श्रन्य ग्रहों की स्तुति है श्रीर धार्मिक भावना से श्रोतप्रोत होकर उन लोगों ने गगन स्थित

तारागण का निरीक्षण एवम् ऋध्ययन प्रारम्भ किया घा । शुक्र का भ्रमण काल भी भारतीयों की हो देन है।"

यह सत्य होते हुये भी कि भारतीय ज्योतिए वेदों के इतना ही प्राचीन है, हमको यह मानना पड़ेगा कि ईसा की शताब्दियों में इस विज्ञान की अधिकांश वातें यूनानियों की देन है। विछ्नेत भाग में हम बता चुके हैं कि बीड लोगों के 'सिद्रान्त' के लिये वे यूनानियों के आभारी थे।

उदाहरण के लिये हिन्दु श्रों ने जो हुएय ग्राजाश को वारह भागों में हाँड रस्ता है, वह यूनान की देन है, क्योंकि इन हादश राशियों के नाम तथा उनके प्रतीक एक-दम से वहीं है, जो यूनानियों के । इस स्थिति में हम कह नकते हैं कि यद्यी दिन्दु झों का ज्योतिष का ग्रादि शान निजी है, परन्तु ईसा कान में ये यूनानियों से नत्मम्बद्धी स्चाश्रों को लेने लगे थे।

ज्योतिष तथा बीजगणित पर कुछ लिखने वाले आर्यमह प्रथम भारतीय थे। स्वयम् अपने ही अनुसार उनका जन्म ४७६ ई० में हुआ था। उन्होंने लायंभरीय नामफ अन्य लिखा था, जिसमें गीतिकापाद, गणितापाद, कालिका गर्य तथा गलायद नामफ चार खंड हैं। डा० कर्ण ने इन्हें प्रकाशित किया है। इस नृति में पृष्पी का आपनी काली पर धूमने का सिंडान्त प्रतिपादित किया गया है तथा यह भा बताया गया है कि सूर्य तथा चन्द्र प्रह्ण क्यों और कैसे होते हैं। ध्रायंभर का खन्म देना है कि जिस प्रकार एक जहाज में चलते हुये यात्री को जहाज के बाहर का खन्म वन्त्रमें प्रयोग दिया में चलित प्रतीत होती हैं, उसी प्रकार हम लेकर चलती हुई पृष्पा के कारण प्रमाल के गनी तारा और ग्रह पूर्व से पश्चिम का जाते देख पहते हैं। ऐसा प्रतीत हाता है कि आर्यमर का यह सर्थ ग्रहण एवम् चन्द्र ग्रहण का सिद्धान्त उनके ही समय में सर्वनायरण में भात हो चुका था, क्योंकि स्वयम् कालिदास ने इस निद्धान्त का उपयोग अपना एक उपना में किया है। रखुवंश में उन्होंने लिखा है कि चन्द्रमा पर पृष्वी को लो होता पर उपना में किया है। रखुवंश में उन्होंने लिखा है कि चन्द्रमा पर पृष्वी को ले होता पर प्राप्त कर निमा है। उसने मालिका को निष्कलंक मानते हैं। अपने मालवाद में आर्यभर्ड ने वारह गणिया कर नाम दिया है।

श्रार्थभष्ट का जन्म पाटलिएव में हुन्या था, जहाँ ब्रह्मांक महान् वी राहदानी थीं तथा उनका लेख हुट्वी शताब्दी के प्रारम्भिक काल का है। उस समय उत्तर भारत में बिद्या का पुनर्जन्म उर्जन से प्रारम्भ हुन्या, वह धीरे-धीरे समस्त देश में देत गया यदापि इसका पूर्ण और उर्जायनी तथा विक्रमादित्य को ही है।

ज्योतिष विद्या में श्रार्थभष्ट के उत्तराधिकारी हुये वाराहिमिहिर को श्रवन्ती के ज्योतिषी श्रादित्य दास के पुत्र ये। डा॰ हन्टर तथा श्रलवरूनी ने उजियनी के विद्यानों की जो सूची प्रकाशित की है, उसमें वाराहिमिहिर का काल ५०५ ई॰ माना है। हम भी पहले कह चुके हैं कि वाराहिमिहिर विक्रमादित्य के नवरत्नों में थे। डा॰ भाऊदा जी ने यह निश्चित कर दिया है कि श्रार्थभष्ट की मृत्यु सन् ५८७ ई॰ में हुई।

वाराहमिहिर ने ग्रापनी पंचित्रद्वान्तिका में पांच प्राचीन निदान्तों का वर्णन किया है, जिन्हें हम पिछले भाग में देख चुके हैं। उन्होंने गृहत् वाराही संहिता भी लिखा है, जिसका प्रकाशन डा० कर्ण ने किया है। इसमें एक सी छः ग्रध्याय हैं, जिनमें विविध विपय विणित हैं। प्रथम बीस ग्रध्यायों में ग्र्य, चन्द्रमा, पृथ्वी तथा ग्रहों का वर्णन है। इक्कीस से उनतालीस ग्रध्यायों में वर्णा, वायु, भ्याप तारे, इन्द्रधनुप, विजली इत्यादि का वर्णन है। चालीस, इक्तालीम एवम् वयालीसवें ग्रध्यायों में पीवां एवम् वनस्पतियों का विवरण है, तें तालीसवें से साटवें ग्रध्यायों में भविष्य-वाणियाँ, भवन-निर्माण, वागवानी, मन्दिर इत्यादि का वर्णन है। इक्तस्ट से ग्रटहत्तर तक विविध पशु पुरुष एवम् स्त्रियों का वर्णन किया गया है। उन्यासी से पचानी तक रत्नादि तथा कच्च सज्ञा का वर्णन है, छियासो से छियानये तक विविध शक्तों का विवरण हैं तथा सत्तानवे से एक सी छः तक विभिन्न विषय जैसे विवाहों, राशिचकों इत्यादि का वर्णन है।

उपरोक्त विषय गणना से यह प्रतीत होता है कि यह एक महन् कृति है। न केवल अपनी ज्योतिष सम्बन्धी शान के लिये ही यह ग्रंथ महान् है वरन इस कृति में जो साधारण स्वनायें दो गयी हैं, वे इतिहासकारों के लिये अमूल्य है। अध्याय चौदह में पूरे भारत के भूगोंल का वर्णन है जिसमें अधिकांश स्वों तथा प्रदेशों के नाम दिये गये हैं। अध्याय इकतालीस एवम् वयालीस में कितनी ही वनस्पतियों एवम् बनायी जाने वाली जीवनोपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया गया है। विभिन्न पशुओं तथा रलों से लेकर दतुअन तक का वर्णन इस पुस्तक में है। हमारे लिये अध्याय अद्वावन विशेष महत्व का है, क्योंकि इसमें विभिन्न देवों तथा महापुरुषों की मूर्तियों को बनाने के नियम भी निर्देशित किये गये हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध का वर्णन करते हुये उन्हें सर्वोपकारक एवम् शान्तात्मा कहा गया है। इस प्रकार के अदर पूर्ण वर्णन से ईसा की छठवीं शताब्दी में भारतीयों की धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है।

श्रमली शताब्दी में ब्रह्मगुत ने श्रपना प्रत्य रफुट सिद्धान्त लिखा, विसमें इक्कीस श्रध्याय है। प्रयम दस श्रध्यायों में ज्योतिषीय व्यवस्थाएँ दी गई है, विनमें प्रहों की स्थिति का निर्माण किया गया है तथा सूर्य एवम् चन्द्रप्रह्ण सम्बन्धी गणनायें दो गयी हैं। श्रमले दस श्रध्याय इन्हीं के पूरक में तथा श्रन्तिम श्रध्याय में ज्योतिष की प्रणाली के श्रन्तर्गत गोलकों का सिद्धान्त समकाया गया है।

ब्रह्मगुत के बाद राजनैतिक उथल पुघल युक्त तमसावृत्त काल ब्राता है जो दो शताब्दियों से भी ब्राधिक समय तक भारत के इतिहास पर छाया रहा। राजवृतों के उदय के साथ जब यह ब्रान्थकार थोड़ा हटा तो प्रख्यात गणितज्ञ भाष्कराचार्य का नाम चमक उटा। इनका जन्म १११४ ई० में हुब्रा था तथा इनका विशाल ब्रन्थ सिटान्त शिरोम्मिण सन् ११५० में पूरा हुब्रा। इसके प्रारम्भिक ब्रंग बीजगणित तथा लीलावती है तथा गोलाध्याय में गोलमिति एवम् विकोण्यिति व्या वर्णन है।

कितनी ही ऐसी समस्यात्रों को आफराचार्य ने बारहवीं राताबदी में लिय कर लिया था जिनको यूरोप वाले सबहवी तथा इंग्डरहर्वी राताबदी में भी नहीं सिंद कर पाये। भारत में बीजगणित ने खूब उद्यति की। उ्यामित प्रवस उपेतिप में बीडों का प्रयोग करके उन्हें सरलतम् बना देना भारतीयों का ही क्यम है। प्रारचके ने कि जिम भारत का गणित तथा ज्योतिष हतना उद्यत नहां वहाँ ज्यामिति को क्यों की प्रयाग यहां की वेदियों को बनाने में हिन्दू इंग्डियों ने विभिन्न स्वाक्यों की प्रोश की थी स्ववस्य, परन्तु पौराणिक काल में मन्दियों के माध्यम से धर्म साधना होने सुगी तथा इस प्रकार वेदियों का प्रचलन हो बन्द हो गया ह्यीर साथ ही स्वयस्त हो गया ज्यामित की उन्नति का मार्ग।

अरबी लेखकों ने हिन्दू बीजगणित के प्रंथों का अनुवाद किया और इस प्रकार यह विद्या आठवीं शती में अरब का पहुँची। पीता के लियानाई ने योग्य में इसका प्रथम प्रचार किया। त्रिलोक्पिति भी हिन्दू विद्वानों की ही देन है। अक गणिन में दश मलय के आविष्कार के लिये सारा संतार ही हिन्दुओं का आनगी है।

# पचपनवाँ श्रध्याय श्रायुवे द

भारत में विशान की अनेक शाखायं जब पर्याप्त रूप से आगे बढ़ गयी थीं तब भी आयुर्वेद बहुत पीछे था। मन् १८२३ में प्रोफेसर विल्सन ने 'श्रोरियन्टल मेगेजीन' में भारत य आयुर्वेद का एक विवरण प्रकाशित कराया था। जनवरी १८३५ के एरियाटिक सोसाइटी के जर्नल में 'सोमा डी कोरोन' ने इसी विषय में एक लेख लिखा था। मि० हीन तथा ऐन्स्ली ने भी भारतीय आयुर्वेद से सम्बन्धित अनेक तथ्य एकित किया था। १८३७ ई० में किंग्स कालेज लन्दन के डा० रायल ने उपरोक्त सभी विवरणों से प्राप्त स्वनाय इकट्टी कीं, स्वयम् भी कितनी ही खोजें कीं और सभी की सहायता से उन्होंने तत्सम्बन्धे एक निवन्ध प्रकाशित किया। बंगाल के सुप्रसिद्ध विद्वान् मधुसूरन गुत ने शल्य विज्ञान के प्राचीन प्रसिद्ध ग्रन्थ सुश्रुत का प्रकाशन किया और सिद्ध किया कि भारतीयों ने इस विज्ञान में भी पर्याप्त प्रगति की थी। बंगाल मेडिकल सर्वित के स्वर्गीय डा० वाइज ने भारतीयों की प्राचीन ऑपयोपचार प्रणाली पर एक व्याख्या प्रस्त की। इसके बाद कई भारतीय विद्वानों का ध्यान इधर आकर्षित हुआ और देशमक वैद्य अविनाश चन्द कविरत्न ने चरक और सुश्रुत (१८६० ई०) का प्रकाशन प्रारम्भ किया।

यूरोप में त्राज भी लोगों का परिचय प्राचीन भारतीय आयुर्वेद से उतना नहीं है। उनकी प्रकृति यही रही है कि वे प्रत्येक शान में भारतीयों को यूनानियों का अनुगामी मानते आये हैं। इसलिये भी कि वे निष्पन्न होकर तथ्यों की खोज नहीं कर पा रहे हैं। डा० वाइज के शब्दों में, श्रोषधि विज्ञान के तथ्यों की खोज करने के लिये सर्व-प्रयम यूनानियों की हो ओर देखने की प्रवृत्ति के कारण यूरोपीय विद्वानों के लिये वे सभी रास्ते वन्द हो गये हैं जो यूनान से नहीं निकलते। ऐसी स्थित में हमारा कर्तव्य है कि नये तथ्यों के प्रकाश में हम पुरानो मान्यताओं को वदलने के लिए सदैव तलर हों, जिससे हम सही रास्ते पर लग सकें। यूनानियों ने स्वयम इस वात का दावा नहीं किया कि सब प्रकार के विज्ञानों में वे ही अग्रयणी हैं। स्वयम यूनानी विद्वानों का ही कथन है कि कई शताब्दियों तक उन्हें साँप काटने की ही हवा नहीं मालूम थी, परन्तु भारत में ऐसी दवाइयाँ अति प्राचलित थीं। डायोकार्डज की मैटोरिया मेडिका अत्यन्त धासद हैं और डा० रायल के अनुसार उसका अधिकांश हिन्दू मैटोरिया मेडिका श्रेयन

प्रमाणित है। थियोफ्र सिस के सम्बन्ध में भी यही उक्ति चरितार्थ होती है, लो ईसा की तीसरी शती में हुन्ना था। इसी प्रकार हिन्दुन्त्रों के न्नायुवेद की न्नति प्राचीनता तब पूर्णतया सिद्ध हो जाती है जब यूरोपीय न्नौप्रधि विज्ञान के जन्मवाना हियोक ट्स के विषय में विद्वान लोग यह मत स्थिर करते हैं कि उमकी मेटीरिया मेडिका को न्नाधिकांश सामग्री भारत से उधार ली गयी है। यह शृङ्खला डा॰ बाइन के इन दाव्दों से पूर्ण हो ही जाती है कि 'हम लोगों का समूचा न्नौप्रधि विज्ञान हिन्दुन्नों का न्नाभारी है।''

दुर्भाग्य की बात यह है हिन्दू श्रीपिध प्रगानी का तो प्रारम्भ कुनशों श्रीर पाँचालों के समय में हुश्रा तथा जो समय के नाध ही ध्रागे बहुता गया, उनकी सम्प्रां जानकारी दे सकने वाली सामग्री का इस समय पृग् श्रमाव है। प्राचीन भाग्तीय श्रीपिध प्रगाली को श्रायुर्वेद कहा जाता है। जिन प्रकार स्मूचे युद्ध विश्वान को धन्येद कहा गया है, इसी प्रकार मानव के शार्गिक विकारों को दूर करने के जितने भी दंग प उपचार श्रायुर्वेद के श्रम्तर्गत हैं। डा० विल्सन के विश्वेदग् के श्राधार पर प्राचीन श्रायुर्वेद को निम्नलिखित शाखाश्रों में बाँटा जा मकता है।

- (१) शल्प—शरीर के भीतर पर गये विकार को यहर निकालने की प्रक्रिया। यह विकार बाहर भी हो सकता था, जैसे तीर चुभ तथ्य, कर्या लग जाप या आत्रय कोई भी नुकीली वस्तु शरीर में चुभ कर भीतर पहुँच लाय: तथा प्राप्तिक भी हो सकता था, जैसे शरीर में मवाद बन जाय, कहीं स्ट्रन छा तथा, या कर अध्यक्तिक हो जाय।
  - (२) शलाका-शरीर के वाद्य भागों की विकितना ।
- (३) काया चिकित्सा—च्याधुनिक चौपधि दिलन की ही तरह । प्रयम दो चौर फाइ से सम्बन्धित हैं।
  - (४) भूतविद्या भूतप्रेतीं से धरीर की रहा ।
- (४) कुमार भृत्य—शिशु चिकित्सा से सम्बन्धित था, जिनमें प्रमृता या भी उपचार सम्मिलित था।
- (६) द्यागद—विसी दबा के प्रभाव को दृसरी दबा ने दृर करते दी प्रक्रिया ।
  - (७) रसायन—वर्तमान काल को केनिस्ट्री ।

### ( ८ ) वाजी करण - मानव-संख्या वदाने की प्रक्रिया।

भारत की तमाम विद्यार्थे जिस प्रकार बौद्ध काल में उन्नत हुई, उसी प्रकार श्रायुर्वेद ने भी इसी समय में उन्नति किया तथा इसी क्ष्मय में इस विषय पर उत्तमो-त्मम प्रथ भी लिखे गये, फिर भी उन प्रन्थों के लेखकों ने यही माना कि यह विद्या स्वयम् उनकी देन नहीं है वरन् उन्होंने उसे देवताश्रों से प्राप्त किया था तथा केवल उसे लोगों पर स्पष्ट करने के लिये ही वे ऐसे प्रन्थ लिख गये हैं। इन प्रथों में चरक तथा सुश्रुत सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं श्रीर श्रव तक के प्राप्त प्रन्थों में सर्वाधिक प्राचीन भी हैं। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि ये दोनों ही विद्वान बीद्ध काल के हैं। उनके प्रन्थों का पौराणिक काल में फिर से लिखा गया जब कि हिन्दू विज्ञान का पुनर्जागरण हुश्रा। उनकी कृतियों की ख्याति विदेशों में भी फैली। श्राठवीं शताब्दी में खलीफा हाक के समय उनका श्रववाद श्रव्यी भाषा में किया गया। सर्व प्रथम श्रयवी लेखक शेरापिन ने चरक का नाम क्षरक लिखा है! दूसरे श्रदवी लेखक ने उसका नाम सिरव लिखा है। इन प्रकार चरक के प्रन्थ ने माध्यम श्रयव के प्रदेशों में प्रवेश प्राप्त किया श्रीर यह बात पौराग्व काल में हुई। चरक का गन्य श्राठ भागों में विभाजित है जो निम्न पंक्तियों में दिये गये हैं।

- (१) सूत्र स्थान—इनमें ऋषिधियों का मूल तत्व समसाया गया है, वैद्यों के कर्तव्यों का वर्णन है साथ ही दवाश्रों के प्रयोग, रोगों से निवृत्ति, मैटोरिया मेडिका इत्यादि विषय भी वर्णित हैं।
- (२) निदान स्थान इसमें रोगों का वर्णन है जैसे बुखार, रुधिर निकलना, ट्यूमर, मधुमेह,, कोद, च्य, उदासीनता इत्यादि।
- (३) विमान स्थान—महामारियों का इलाज, भोजन की प्रकृति, रोगों के लच्चण श्रीर पहचान, श्रीषियों के प्रयोग श्रीर शरीर के रसों की विचिन्नताश्रों का वर्णन इस स्थान में प्रस्तुत किया गया है।
- (४) शरीर स्थान श्रातमा के प्रवृत्ति की चिकित्सा, भावना, योनियों का वर्ण न, तत्वों के गुण, शरीर का वर्ण न, श्रीर श्रातमा तथा शरीर का सम्बन्ध समभाया गया है।
  - (५) इन्द्रिय स्थान ज्ञानेन्द्रियों एवम् कर्में निद्रयों के रोगों की उत्पत्ति

तथा विवरण, शरीर का रंग, बोला को बिटियां, शक्ति एवम् मृत्यु के विग्न इस भाग में हैं।

- (६) चिकित्सा म्थान रोगों की चिकित्सा का विचार करने के बाद इस स्थान में स्वास्थ्य लाभ के नियम समकाये गये हैं। विविध रोगों की चिकित्सा कैसे करनी चाहिये इस विषय की जानकारी देने के बाद इसमें मद्यान के दोप तथा अस्य गम्भीर वाते समकायी गई हैं।
- (७) करु स्थान -- इस स्थान में श्रारीर शांधन के मिद्धान्तो तथा उपायों का बनर्एा है।
- ( = ) सिंडि स्थान नृची बेध्य श्रीपिधयों का वर्णन है तया गुने छियों के रोगों का विवरण एवम् उनकी चिकिस्ता का विस्तृत वर्णन है।

इस प्रत्य को ऋषि यात्रेय ने अभिनवान का समस्त्रा है। भूभका म कड़ा गया है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा ने ब्रायुवेंद का उपदेश प्रवादात का दिया, किल्हाने अश्विनो कुमारी का यह ज्ञान दिया, उनसे इन्द्र न पाया। भाग्वाद ने छः श्वापयों का उसका उपदेश दिया, जिनस ब्राग्निवास भाष।

शायद मुश्रुत चरक के परवर्ता है। उस प्रस्य से यहा गया है। के देंद्र से धन्वति को यह ज्ञान दिया। धन्वति ने इसका उपदेश प्राट मुपियों को दिया प्रीर स्श्रुत को ब्रादेश हुआ कि वे उन उपदेशों को लेखबद घर है। मुस्तुत ही होता भी चरक के ही समान खंडों में विभाजित हैं जो पाठकों हो ज्ञानतार के लग्न सीये दिये जाते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि चरक का प्रस्य ब्रीयियों का प्रस्य धीर मुश्रुत का प्रस्य चीर फाड़ के नियमों एवं कियाओं का है।

(१) स्वस्थान-इसने श्रीपियों का वर्गन है, सर्गर वे तस्ये का परिचय हैं, विभिन्न रोगों की चर्चा है तथा यह सनभाग गया है कि किस प्रवार के कार्य के लिये किस प्रकार के श्रीजार और किस प्रवार की श्रीपिय प्रमुक्त होता चर्चिय तथा शाल्य किया के बाद क्या सावधानी रखना चाहिये। इसके बाद स्मर्गर के पिता के विकार की चर्चा करके चीर फाइ के योग्य रोगों का वर्णन है। श्रीप के भीतर के विकार की किन किस प्रकार से निकाला जाना चाहिये तथा धादों की एवस नामा की चिकित्स कैसे करनी चाहिये इन सब का दर्णान करने के बाद कितनी ही सहापक बन्ने समभायी गयी हैं।

- (२) निदान स्थान—रोगों का लच्चण एवम् उनकी पहचान का विवरण देने के बाद ग ठया, पथरी, बवामीर, भगन्दर की चर्चा की गयी हैं। इसके बाद धाय शिचा, प्रस्ता चिकित्सा तथा प्रजनन की इद्रियों का ज्ञान दिया गया है।
- (३) शरीर स्थान में शारीर रचना, ग्रात्मा का इससे सम्बन्ध, पीगंडावस्था के विकार, गर्भधारण, शरीर वृद्धि विज्ञान इत्यादि विषय इस भाग में विश्वित हैं।
- (४) चिकित्सा स्थान रोगों के लच्च ए तथा उनकी चिकित्सा का वर्ण न है। घाव, नास्र, स्जन, अंगभंग, गठिया, बवासीर, पथरी, भगन्दर इत्यादि की चिकित्सा का विधान दिया है। असाधारण परिस्थित का उत्पन्न होने पर शिशु को माँ के पेट से कैसे निकालना चाहिये यह विषय को भी इसी स्थान में दिया गया है।
- (५) कल्प स्थान—इसमें प्रति विषों का वर्णन है। खान पान की वस्त्रमें कैसे तैयार की जायँ, कैसे रखी जायँ, उन्हें जहरीली होने से कैसे वंचाया जाय तथा भोजन में विष है या नहीं इसकी परीचा कैसे की जाय। विभिन्न प्रकार के ज्ञार, वसस्पतियाँ, तथा जैविक विषों का वर्णान किया गया है और उनके प्रति विषों को समकाया गया है।
- (६) उत्तर स्थान—या प्रक भाग—इसमें कितनो ही स्थानीय वीमारियों का वर्ण न हैं। उनकी चिकित्सा के बाद कितने ही ग्रन्य रोगों को चिकित्सा समभायों गई है। इसमें ज्वर, पेचिस, च्य, द्यूमर, हृदय रोग, कामला, कांधर का तिकलना मूर्च्छा, उत्ते जना, खाँसी, स्वर की रुचता, पेट के कीड़े, वमन, हैजा, विभिन्न प्रकार के उन्माद, प्रेतवाधा, इत्यादि का वर्ण न है।

उत्तर की पंक्तियों में चरक तथा सुश्रुत की कृतियों का जो संज्ञित विवरण प्रस्तुत किया गया है, उससे भारतीय श्रायुर्वेद की उन्नति-शोलता का पता चल जात है। इसमें सन्देह नहीं कि कितने ही प्राचीन सिद्धान्त श्राज कल्पनापूर्ण हो मालूम पड़ते हैं तथा कितने ही हिन्टकोण श्राज गलत सावित किये जा चुके हैं फिर भी उनकी महत्ता कम नहीं होती। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये सिद्धान्त तथा हिन्टकोण दो सहस्त्र वर्ष प्राचीन हैं। सम्पूर्ण श्रीषधि विज्ञान तथा समूचा चिकित्सा प्रणाली की जानकारी दे सकना तो इस स्थल पर सम्भव नहीं है फिर भी हम दो एक श्रीषधियों तथा शल्यिकया में प्रयोग किये जाने वाले कुछ श्रीजारों का नग नश्रीषधियों तथा शल्यिकया में प्रयोग किये जाने वाले कुछ श्रीजारों का नग नश्रीषधियों तथा शल्यिकया में प्रयोग किये जाने वाले कुछ श्रीजारों का नग नश्रीष्टियों तथा शल्यिकया में प्रयोग किये जाने वाले कुछ श्रीजारों का नग नश्रीष्टियों तथा शल्यिकया में प्रयोग किये जाने वाले कुछ श्रीजारों का नग नश्रीष्टियों तथा शल्यिकया में प्रयोग किये जाने वाले कुछ श्रीजारों का नग नश्रीष्टियां स्थिय करेंगे।

हिन्दूओं को उस काल में भो रसायन शास्त्र का ज्ञान था श्रीर वे रसायनिक वीशिक पदार्थ तैयार कर सकते थे । इस पर इसे ह्याश्चर्य इस लिये नहीं करना चाहिये कि रसायन में प्रयुक्त होने वाली सामग्रो की कमी मारत में कभी नहीं रहीं । पश्चिम भारत में परथर का नमक मिलता हो था, साडा नकम तिह्दन में मिल जाता था । इसी प्रकार सारी त्रावश्यक सामग्री भारत में प्राप्य थी । इन पदायों से भारतीयों का परिचय अत्ययिक प्राचीन है । चार एवं तेजान का ज्ञान हिन्दुओं को पहले से ही था और अरख वालों ने यहीं से सीखा था । घानुओं को श्रीपित्रप में प्रयोग करना भी वे जानते थे । वे ताँवे का उपयोग भी जानने थे । डार रायल के शब्दों में 'यदापि प्राचीन काल के रोमन और यूनानी कितनी ही घानुओं को वार्योपचार में काम में लाते थे, सामान्य रूप से यह माना गया है कि इन धानुओं का आन्तरिक प्रयोग सर्वप्रथम अरब वालों ने ही किया जा चुका है ।' चरफ और सुक्त के विवरणों से भी यह वात स्वयमेव स्पष्ट हो जाती है कि ये रसायन शास्त्र के प्रण ज्ञाता थे तथा घोल बनाना, वाष्पीकरण, विच्नुर्ण्यकरण इत्यदि वियाशों का उन्ने सम्यक् ज्ञान था।

जहाँ तक रसों एवं बूटियों का प्रश्न है, नुध्नुत ने उसे निम्माणित नगीं में बाँटा है। जहें, गांटदार जहें, (जैन प्यान स्वादि), गांटपुत रेशेदार जहें, (जैसे आलू हत्यादि की), जहीं की छाले, देहें पेदा की छुणे, नियापट मुगान युक्त वृद्ध, पत्ती, फूल, फल बीज, जहिंगों, बूटिया, बुधार सेवे दत्यांव। मुध्नुत शायद संसार के प्रथम लेखक हैं जिन्होंने दानस्पतिक मृगाल का एक राज्य स्वाय उसका वर्णन किया है। कीन सी जहीं, देह, दीवे बतों हींग जिन प्रयाप की सूर्ण में पाये जा सकते हैं। उनके लिये कैसी बताय छावश्यक है। अनेव दीविंग में पाये जा सकते हैं। उनके लिये कैसी बताय हा हार्विंग हमा भी हमा किया है। बीन से नाम तथा योह प्रयाप में लाग चाहिये हमा भी वनाय गण दिया गया है। बीन से नाम तथा योह प्रयाप में लाग चाहिये हमें भी बनाय गण है। प्रश्नित ने जिन बनस्पतियों एवं पदार्थी का भहार भारत का बनाया, भारतीय ने उनका पूर्ण एवं विविध उपयोग किया है। इसमें सर्वेह नहीं जि वे छीणविंग की यहीं की बनस्पतियों, भातुओं तथा क्रम्य उपयानों से हमी बनवाह में प्रत्य पर्ण पी, उनका उपभोग प्रत्येक भारतीय के लिये भी प्रत्येय चार्डींग हों हमें हमें हमें प्रत्ये मारतीय के पुर्वेद में दिन प्रत्ये के लिये भी प्रत्ये के लिये भारतीय के पुर्वेद में दिन प्रत्ये के लिये भी प्रत्येय के लिये की लिये भी प्रत्येय के लिये की लिये भी प्रत्येय के लिये मारतीय के प्रवेद के लिये मारतीय के प्रत्येय की लिये मारतीय के प्रवेद के लिये की लिया की लिये की लिया की लिये की लिये की लिये की लिये की लिये की लिये की लिया की लिये की लिये की लिये की लिया की लिये की लिये

बड़े-बड़े रोग श्रिति प्राचीन काल से श्रव्हे किये जाते रहे हैं । उत्तेजक श्रीपियों, शामक श्रीषियों तथा निद्रादायक श्रीपियों का पृर्ण ज्ञान भारतीयों को तब या जब श्रव्य देशीय जन इस विज्ञान का ककहरा (क ख ग ) भी नहीं जानते थे।

स्रव कुछ शब्द शल्य किया के वारे में डा० रायल का कहना है कि लोगों को यह जानकर स्रवश्य ग्राश्चर्य होगा कि प्राचीन शल्य चिकित्सकों को ग्रासाधारण परिस्थित में किसी गर्भ स्य शिशु को निकालने में जो शल्प किया करनी पड़ती थी, उसमें उन्हें कम से कम एक मी सताईन ग्रीजारों का प्रयोग करना पढ़ता था। शल्प किया भी कई वर्गी में विभाजित थी, जैसे छेदन किया, भेदन किया. लेखन किया, ज्याधान किया, ईंप्यम्, श्राहार्य, विश्रवण्, तथा सेवन किया। किसी भी शल्प चिकित्सक को छेदन से लेकर सेवन तक की किया प्रत्येक चौरफाइ में करनी पढ़ती थी। इन कियाओं में जो ग्रीजार काम में ग्राते थे, उनका वर्गीकरण डा० विल्सन ने इस प्रकार किया है, यन्त्र, शास्त्र, जार, श्रान्त शलाका, श्रङ्क, श्रलबु तथा जलीका। इनके श्रितिरक्त धागा, पित्तयाँ, पिट्टिशाँ तथा श्रन्य कितनी ही वस्तुएँ ग्रावश्यक होती थीं। इसी ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि सभी ग्रीजार धातुश्रों से बनाना चाहिये जो चमकदार हों, सुन्दर हों, पालिश किये हीं ग्रीर तेज हों। उनकी धार इतनी चारिक हों कि वह एक बाल को भी खड़े खड़े चीर सकें। नव श्रभ्यासियों के लिये कहा गया है कि वे वनस्पतियों पर, जानवरों के ताजे चमड़ों पर तथा मृत पशुश्रों के शरीर पर कोई श्रभ्यास करें।

प्रत्येक हिन्दू पाठक को यह बात ग्रवश्य स्मरण रखना चाहिये कि जब कि ग्राज भारत के प्रत्येक जिले तथा गाँव में विदेशी ढङ्ग की दवाइयाँ तथा सफाई के साधन प्रचलित है, उसी देश के हिन्दू वैद्यों को सिकन्दर महान् ने न्नाज से वाईस सी वर्ष पूर्व न्नप्रन खेतों में इसलिये नियुक्त किया था कि जिन रोगों न्नथवा घावों का इलाज यूनानी वैद्यों से न हो सके, उन्हें हिन्दू वैद्यों है के हाथ में दे दिया जाया करे तथा वे यह भी याद रक्खें कि न्नाज से ग्यारह सी वर्ष पूर्व वगदाद के प्रख्यात खलीं हारुन-उल-रशीद ने मङ्क तथा सालेह नाम के दो हिन्दू वैद्यों को न्नरच देश का राजवैद्य नियुक्त किया था।

### छप्पनयाँ ऋच्याय

#### नारक

पीराणिक काल में भारत के विज्ञान ने उसे जितना गीरवान्वित किया, उससे भी कुछ आगे बढ़कर संस्कृत साहित्य की कविना और नाटक ने उसे गीरव प्रदान किया। न केवल भारतीयों के ही, वरन विदेशियों के भी दिनों में कालिदान प्रवम भवभृति के लिये जो प्रशंसापूर्ण कोमल भवनायें है, वे आर्यभट्ट नथा चरक के लिये नहीं।

न तो यह सम्भव ही है और न समुचित हो. के हम इस स्थल पर सम्पूर्ण तस्कालीन वॉडमय का परिचय देकर छाने पाठकों को हत कृत्य कर सकें। हमारा प्रयस्त यथा सम्भव यही होगा कि हम प्रमुख कलाकारों की प्रमुख इतियों का संजित्त रूप से विवरण प्रम्तुत करके पाठकों को इस यंग्य इना दें कि दे उस समय के समुने साहित्य पर एक विहंगम हिन्द डाल सकें। इस छात्राय में हम छात्राम जित्रण केवल नाटकों तक ही सीमित रक्ष्येंगे। कथा सहित्य की नर्ना छात्राम का विषय होगी।

इस गौरवपूर्ण काल का प्रारम्भ होता है सुरुव्यों के सरद पुत्र वालियाम के उद्भव से। यद्यपि कलिदास की काव्य एदम माइक हित्यां और भी है, परन् अय-संसार उनको शाकुन्तला के रचयिता के ही कर में प्रित्व जानता है। चार्र हिन्दू हो या अन्य जातीय, जो भी इस कृति को पढ़ेगा और समभेगा, यहाँ परिगा कि आपत्रक की मानव कल्पना वन पुत्री शाकुन्तला जैसी कोमल भावनाम्य एदम प्रियं नारी हो स्पिट नहीं कर सकी।

राजा दुष्यंत आखेट खेलते-खेलते करव आर्थ के आध्रम में डा पहुंची हैं, उर्श आति सामान्य वस्त्र धारण किये तीन कुमारिकाएँ लढ़ा-मीचन कर रही थीं। शहुर्तर इन्हीं में से एक है, जो विश्वामित्र के संयोग से अध्नरा मेनवा के गर्भ से उर्गा धी और महात्मा कण्व ने जिसे बचपन से ही पाल पोन कर बड़ी किया था। एक दिन की काली अपने माता-पिता के लाइ प्यार से दिलग होकर जगल में शहुन नामक पदी के पंख तले पड़ी असहाया बनी केहाँ-केहाँ कर रही थीं, दही कली सोचह बगलों की माद- फता का मान कर अब स्वर्शीय पूल के रूप में आ गरी थीं, जिसे देख पाकर सुरनार-गुरि

सवका चित्त चंचल हो उठता था। वह इसी जंगल में यहीं के पेड़, पीघों, लताओं पशुत्रों एवम् पित्त्यों में पली थी श्रीर इन्हीं में उसका मन रम गया था। राजभवन के श्रलंकृत सीन्दर्य को ही सदा देखने वाले दुप्यन्त के नेत्रों ने जब वनकुमारी शकुन्तला को निहारा तो वे श्रपलक निहारते ही रह गये। वन्य परिधानावृता शकुन्तला को देख पाकर राजा का परिस्थिति ज्ञान लुप्त हो गया। उन्हें ऐसा माल्म पड़ा जैसे कमिलनी श्रमी- श्रमी विकसित हुई थी। सामने श्राने का श्रवनर दूंढ कर राजा शकुन्तला से वार्तालाप करके, उसके कुमार मन में एक श्रज्ञात भावना का समावेश कर देता है। प्रकृति पुत्री शकुन्तला प्रेम की भावनाश्रों से श्रनजान, एक सुखद पीड़ा भार से श्राकांत हो उठती है।

उस अज्ञात भावना एवम् पीड़ा भार का प्रभाव उसके शारीर पर परिलक्ति होता है, क्योंकि जब राजा दुवारा उसके दर्शन एवम रसालाप की कामना से अभिभूत होकर आश्रम के सभीप पहुँचता है तो उसको देखकर उसे सोचना पड़ता है कि शकु-नतला की शोभा यद्यपि अन्धड़ से छिन्न-भिन्न एवम शुष्क माधवी लता सी है, फिर भी वह मनोहारिणी है। युगल प्रेमी मिलते हैं, बार्तालाप करते हैं, श्रीर किसी निश्चय पर पहुँच कर तत्त्वण गान्धर्व विवाह कर डालते हैं. जिसकी साची हैं केवल वे ही दोनों ऋषि छुमारियां जो छाया के समान सदैव शकुन्तला के संग रहती हैं। विदा काल में दुप्यन्त ने अपनी मुद्रिका शकुन्तला को स्मृति स्वरूप दिया और प्रतिभा किया कि राजमहल में पहुँच कर वह शकुन्तला को बुलवाने का प्रवन्ध करेगा।

इसके पश्चात् ही नाटक की उलक्किनें सामने ग्राती हैं, ग्रीर पाटक का मन रस विभोर हो ग्रागे के परिणाम की प्रतीक्षा करने लगता है। सद्यः नियुक्त पित के विरह में विदग्ध शक्कुन्तला ग्रापने प्रिय की कल्पना में इतना विभोर हो उटती है कि उसे यह भी पता नहीं चलता कि कब ग्रीर किस प्रकार दुवांसा ऋषि ग्राये, उसकी ग्रन्यमनस्कता को ग्रापना ग्रापनान मान कर उसे यह शाप देकर चले गये कि जिस प्रिय के विरह में वह इस प्रकार व्याकुल है वही उसे भूल जायगा। शक्कुन्ता की साखियों की वार-वार च्या प्रार्थना पर कोधाविभूत ऋषि ने शाप का परिष्कार किया कि यदि शक्कुन्तला कोई स्मृति चिन्ह ग्रापने प्रियतम को दिखला सकेगी तो राजा उसे ग्रावश्य ही पहचान लेगा। सचमुच ही राजा को शक्कुन्तला की स्मृति नहीं रहती ग्रीर इधर शक्कुन्तला गर्भ धारण किये दिन रात प्रिय विरह में निमगन रहने लगती है।

उसके पोषक पिता कण्व आश्रम में आकर सब समाचार सुनते है और परम प्रसन्नता पूर्व क उसे अपने दो शिष्यों एवम वृद्धा धाय के साथ राजमहल को भेज देते हैं। विदाई के समय का कवि कालिदास ने कोमल तम मानवीय अनुभृति का जैसा मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है, उसे पढ़ कर किसी भी सहृदय का हृदय मूक व्यथा से भारा क्रान्त हो उठता है। विदाई को प्रस्तुत राकुन्तला जिस प्रकार एक-एक पेड़, पीधों लताओं, एवं पशु पत्ती से विदा लेती है उसका साम्यक अनुभव करने वाला व्यक्ति रोये विना रह ही नहीं सकता। विशाई का चरम दृश्य तब उपस्थित होता है, जब हाथू-पृरित नेत्रों एवम् अवरूढ़ कंठ से कण्य कह उटते हैं, कि "यदि मेर वैसे सर्वस्व स्थागी एवम् विरागी ब्यक्ति को पालिता पुत्रों की विदाई से इतना कष्ट हो रहा है तो ऐसे हाव-सरों पर गृहस्थों की क्या दशा होती होगी।"

कथानक आगे चलता है। दुष्यन्त शकुननण को भूत चुका होता है। शकुनतत्ता की अंगूठी राह में ही गिर जाती है। अतः शाय अपना प्रभाव दिखाता है। शकुनतत्ता को देखकर भी राजा नहीं पहचानता तथा उसे प्रहण करने से इनकार कर देता है। कण्व के शिष्य तथा गीतमी (धाय) उसे वहीं छोड़ कर चल देते हैं। नगर के बाद्र शकुन्तला विलपती खड़ी रहती है कि हतने ही में उनकी मो आती है और उसे लेकर चल देती है।

एक महुवाहा एक महुली पकड़ता है, जिसके पेट में से दुष्यन्त वाली एंस्ट्री निकलती हैं महुवाहा बाजार में अंस्ट्री वेंचने पणदा लागर गला के सम्मान लाग जला हैं। अंस्ट्री देखते ही उसे भट शहुन्तला की बाद का लागी है कीर शहुन्तला को बाद का लागी है कीर शहुन्तला का महिला होकर उसके हृदय को जलाने लगता है, परन्तु राजा को हैठ कर मोक करने का भी समय नहीं मिल सका, क्योंकि उन्हें उसी रामय दानकों के विरुद्ध कर की राज यहां से लिये जाना पड़ा, जहां से लीटते समय रास्ते के ही क्या किराव कर की राज वच्चे से खेलता हुआ एक बालक दिखाई दिया। विस्तन्द्रद्ध बही कुला है है अर्थ के सिला का पुत्र है, जिसके माध्यम से ही माजुन्तला की प्रस्त के लिये का साथ अंस्त्री की बात सुनाता है। होने काल अपना स्वया अर्थ अहिति का आशीर्वाद प्राण् वरते हैं, व्यंत हमी काली वाल का प्रश्न स्वया स्वया सिरता है।

को वरदान के रूप में वदलते हुये उर्वशी को श्रादेश देते हैं कि वह मृत्यु लोक में जाकर पुरुख्वा के साथ उतने दिन तक रहे, जितने दिन तक पुरुख्वा उर्वशी के पुत्र का मुख न देखे।

पुरुखा ने श्रपने प्रेम को ग्रपनी रानी से छिपाने के लिये पर्चात्ताप भी प्रगट किया। रानी ने उनकी बात का विश्वास नहीं किया, परन्तु जब उसने देखा कि राजा को ग्रत्याधिक दुःख होगा तो एक धार्मिक श्रनुष्टान का बहाना करके वह स्तयम् राजा के सामने से हट गयी और इस प्रकार श्रप्रत्यन्त रूप से उन्हें उर्वशी की प्रीति का स्वाद लेने की स्वतंत्रता दे दी। रानी केवल पुष्पालंकार धारण किये श्वेत परिधान में जब श्रनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिये राजा को निमंत्रित करने श्रायी तो राजा का पुगना प्रेम जागृत हो उठा, परन्तु रानी ने उनके पेरों को छूकर चन्द्रमा श्रीर रोहिणी को सादी करके प्रतिज्ञा की कि राजा का हृदय जिस किसी की भी प्यार करता होगा, वे भी उसे सम्मान की पात्री समभेगी। इस प्रकार की प्रतिज्ञा से उर्वशी की सहेलियों का हृदय भी रानी की प्रशंसा से भर उठा ख्रीर वे कह उठी, "रानी पवित्र भावनाख्रों की देवी हैं श्रीर पत्नी रूप में सदा अनुकरणीयां हैं।" कालिदास ने राजा तथा उर्वशी के प्रेम वर्णन में अपनी कोमलतम भावनाओं का उपयोग किया है। एक देवी घटना वश उन दोनों में श्रहाकालीन वियोग पूरा कर वियोग शृंगार वर्णन करने का भी श्रवसर निकाल लिया है। इस वियोग काल में राजा ने वन के एक-एक पशु, पत्ती, तरु, लता से उर्वशी का पता पूछा है। ग्रान्त में उर्वशी मिलती है परन्तु साथ ही उर्वशी का पुत्र भी (जिसे कई वर्षों तक उर्वशी छिपाये रखती है) प्रगट हो जाता है स्त्रीर राजा उसे देख भी लेता है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि उर्वशी के देवलोक में जाने का समय श्रा गया। इन्द्र एक वार फिर कुपा करते हैं, ख्रीर नारद उनका संदेश पुरुखा की देते हैं कि "यावज्जीवन उर्वशी आपके साथ ही रहेगी।"

कालिदास का तीसरा नाटक है 'मालिवकाग्निमंत्र' जिसमें मालिवका नाम की दासी एवम् राजा ऋगिनामत्र के प्रेम का वर्णन हैं, परन्तु भाषा विज्ञान को देखते हुये यह नाटक कालिदास का लिखा नहीं प्रतीत होता। श्राग्नि मित्र की स्त्री धारिणी की परम रूपवती दासी मालिवका का चित्र राजा रानी की चित्रशाला मे देखकर मोहित हो जाता है। वह मालिवका की कला देखने के बहाने उसे अपने सामने बुलवाता है तथा उसका रूख देखकर मुग्ध हो जाता है। यह देखकर रानी उस दासी को ताले में वन्द कर देती है। परन्तु वह किसी प्रकार वहाँ से निकल कर राजा से जा मिलती है। उसी समय यवनों के विरुद्ध सिंध पार के युद्ध में राजकुमार की विजय का

का समाचार प्रुन कर रानी बहुतों को उपहार देती है, तथा राजा के हृदय की विवराता समक्त कर मालविका को ही राजा के हाथों उपहार स्वरूप भेंट कर देती है। इस प्रकार इस नाटक का सुखद अन्त तो होता है, परन्तु न तो रीली में स्त्रीर न भाषा लालित्य में ही यह नाटक शक्कुन्तला के टक्कर का है।

कालिदास ईसा की छुठवीं शताब्दी में हुये छीर उन्होंने विक्रमादित्य के द्रवार को गौरवान्वित किया था। एक शताब्दी बाद ही विक्रमादित्य के चैना ही प्रतानी विद्रान तथा विद्या प्रेमी सम्राट हुछा, जिसने कालिदास की सफल स्वर्ध की। शिक्तादित्य द्वितीय ने सन् ६१० ई० से ६५० ई० तक राज्य किया। उसे श्री हर्ष देव नाम से भी जाना जाता है। प्रख्यात चीनी यात्री व्हेनत्सांग उनी के समय में छाया था। वह केवल उन्हरी भारत का सम्राट ही नहीं था, वरन् एक सुप्रमिद्ध विद्वान भी था। कहा जाता है कि स्वावली को रचना उसी ने की थी यद्यपि सम्भावना इस बात की है कि यद वृति हर्ष के दरवारी किय वास्पम्ह की है। उस समय तक कालिदास की स्थात दर-प्रगत करने लगे चुकी थी छीर बहुत से किय लोग उन्हीं के कथानकों को बनाकर रचनायें करने लगे थे। रस्तावली में कालिदास का छनकरस स्वय्ट परिलिंग्न होता है।

इस नाटक का प्रारम्भ मदनोत्सव से होता है, जिसमें समस्त नर नारी एक दूसरे पर रंग तथा गुलाल फेंकते हैं। महारानी उपवन में मदन-पृत्त के लिए जानी है तथा राजा से उपस्थित होने की प्रार्थना कर जाती है। रानी की दानी नामरिका इतनी म्यान्वती है कि रानी उसे सर्वदा राजा को हण्टि के परे रक्खा करती हैं। यह भी उरान में भाती है। तथा एक बृत्त की श्रोट से राजा को देखकर मोहित हो। जाती है। एकान में बैठकर वह श्रपने चित्त चोर का चित्र उरेहने लगती है, जिसे उसकी एक महेनी देख लेती है तथा उसकी पलक पर राजा के चित्र के बगल में उसका भी वित्र बना देती है। प्रमादवश वह चित्रफलक वहीं पढ़ा रह छाटा है, हो राजा के हाय पढ़ छाता है। राजा सागरिका के चित्र पर मोहित हो जाता है। मोहित होने का यह जम्म मालिक्जिनित्र का ही है। दुष्यन्त के समान ही राजा भी कमलपत्रों को उठाकर उन पर छुत्रप्र चित्र पड़े होने की कल्पना करता है। शीव्र ही प्रेमी दुगल मिलते हैं, परन्त महारानी के श्राकरिमत श्रागमन से उनकी वार्ता में वादा पड़ती हैं। रानी को राजा की विवयता की प्रति ही सौति राजा भी नवजात हो चमा साला करता है। पुरुखा की ही भौति राजा भी नवजात हो चमा साला करता है। पुरुखा की ही भौति राजा भी नवजात हो चमा साला करता है, परन्त महारानी कोचित हो वहाँ से चल देती हैं।

मालविका को ही भाँति सागरिका भी वन्द कर दी जाती है। उज्जियनी के एक जादूगर ने तमाशा दिखाते दिखाते राजभवन में आग लग जाने का दृश्य उपस्थित किया। वास्तविकता को न समभ कर राजा सागारिका को वचाने के लिये दीड़ा तथा उसे वाहर उठा लाया, जहाँ कितनों ने ही उसे सिंहल की राजकुमारी रत्नावली के रूप में पहचाना। अन्त में मालविका की ही भाँति सागरिका भी राजा के हाथों में रानी द्वारा ही सींव दी गयी।

नागानन्द एक अन्य नाटक है, जिसे लोगों के अनुसार हर्ष की ही छति कहा जाता है, परन्तु सम्भव है कि वह भी किसी अन्य दरवारी कवि की कृति हो। हम इस कृति को महत्वपूर्ण इसलिये मानते हैं कि बौद्धों की विचार धारा का प्रतिनिधित्व करने वाला यही एक मात्र भारतीय नाटक है। इस नाटक में वीद्धों की भावना को हिन्दू देवी देवतात्रों से मलुग्न किया गया है और यही मिश्रण इस नाटक की विशेषता है। विद्या-धरों का राजकुमार जीमूत वाहन सिढ़ों की राजकुमारी मलयवती को एक मन्दिर में गौरी पूजन में लगी हुई देखता है तथा उस पर मोहित हो जाता है। ठीक दुष्यन्त के ही समान वह राजकुमारी के सम्मुख प्रगट होता है तथा ठीक राकुःतला की ही भाँति राजकुमारी भी उसका स्वागत करती है। शकुन्तला की सी ही विव्हलतो का अनुभव मलयवती भी करती है तथा उसके लिये शीतलोपचार सामग्री का आयोजन किया जाता है। जीमूत वाहन प्रिया का चित्र मिट्टी के रंगों से वहीं एक ।शाला पर बनाते हैं। इसवे प्रतीत होता है कि पाम्पी निवासियों को ही नरह भारतीय चित्रकार भी मिट्टी के रंगों का प्रयोग करते थे। त्राङ से ही मलयवती उसकी चित्र रचना को देखकर यह समभती है कि वह चित्र किसी ग्रान्य स्त्री का है, जो राजकुमार की प्रिया है। उसका हृदय ईर्ष्या को श्रग्नि से जल उठता है तथा वह वेहोश हो जाती है। उसी समय सिद्धों के राजा का दूत त्याकर जीमूत वाहन का विवाह सिद्ध राजकुमारी से होने के निश्चय का संदेश देता है, जिसे सुनकर मलयवती हिंपत तथा राजकुमार टुलित हो उठते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि उनकी प्रिया ही सिद्ध राजक्रमारी है। ग्रतः वह परिगाम को ग्रस्वी कृत कर देते है अन्त में दोनों का भ्रम दूर हो जाता है और वे दोनों प्रेमालाप में लोन हो जाते हैं। बाद में दोनों का विवाह बड़े ही भव्य ढंग से होता है। यहाँ तक तो यह नाटक सामान्य हिन्दू नाटकों का सा ही है। अगले दो ग्रंकों में यह आदर्श सफतता पूर्धक स्थापित किया गया है कि लोकोपकार के लिये श्रपना जीवन तक बिलदान कर देना चाहिये।

एक दिन जीमूत वाहन गरुड़ द्वारा नित्य प्रति एक नाग के खाये जाने हे

समुद्भतट पर जो सांपों की ऋश्वियों का देर सा लग गया या उसे देख हो रहे थे कि उन्हें किसी के विलाप करने की ध्वाने मुनाई पड़ी। पास जाने पर कात हुन्ना है कि नागों तथा गरुड़ में यह समभौता हुआ था कि प्रतिदिन एक नोग लालकरों में समुद्र तट पर गरुड़ के खाने के लिये नेजा जाया। करेगा। उसी। के छतुसार उस दिन शंखचूड़ नामक नाग की बारी थी। श्रीर उनकी माँ का रोदन। स्वर, उन्हें, सुनाई, पड़ा था। नाना प्रकार से समभा कर जीमूत बाहन संखनुइ को बादन मेह देते हैं। हरि स्वयं रक्त बस्त्र छोढ़ कर गरुड़ के भाजन रूप में बैठ जाते हैं। गरुड़ छाता है सामे में चित्त लगाता है। उसे यह देखकर परेशानी हाती है। के ब्यान का उसका भन्न बज धैर्यशाली है, जो खाये जाते रहने पर भी तिनक मी गीड़ा, प्रदर्शन नहीं करता। यह खाना बन्द करके यह जानने का प्रयत्न करता है कि उसके कटोर चाच की मार की किया चिलत धैर्य से सह लेने वाला यह महान् पुरुष कीन है। गरह को यह जान पर महान् ग्राश्चर्य मिश्रित दुख होता है कि वह विद्यापन राजकुमान की गा नत् है। जीमून बाहन उसे छाहिंसा पालन करने एवम् पूर्वकृत हिन्छ का प्रापरिचन करने का उपदेश देते हैं। प्रसन्नता पूर्वक गरुह अनुत वर्ग करते हैं, सभी नाग वितन को उठी हैं। चारों छोर प्रसन्नता ध्यान हो जाती है। इसा बीच में मतप्यती का विचाय भी वर्णित है, जिसमें वियोग १८ गार की कामल भ'वन' प्री का समारेख (६पा) गप: है। श्चन्त सुखद हैं श्रीर श्चन्त में भा करिचद दृश्य मान्तुयांत् की प्रार्थना पर नाटक समात होता है यही प्रार्थना बीढ़ धर्म का सारतक है, यदिक वह प्रार्थना केवी में हैं।

एक शताब्दी और बीतती है और तर हमें भारतीय अध्याशाय में मप्ती नामक उज्जवल खितारे के दर्शन होते हैं जा नवीप करिए कालिक्स के ही स्पारत हैं। भवभूति को श्री कंट भा कहते हैं। वे बालए कुल में विदर्भ या बरार में उपनी सूर्य थे, परन्तु उनसे गाँरवानिवत हुआ कर्जीज का दरवार, जो उस समय में अपनी सूर्य प्राहकता के लिये दूर-दूर तक प्रस्तात था। भवभूति जा प्राति वर्णन उन्ने अस्य कवियों के अलग वर्ग का निद्ध करता है। कहाज दरवार में उनकी प्रतिस और भी निखार पर आ जाती है। भवभूति के आध्यकता यहाँकमें को कारति नरेश कलितादित्व में परास्त किया है तथा भवभूति को उनके सद्ध अध्यक्ति वर्ण उनके सद्ध अध्यक्ति वर्ण उनके सद्ध अध्यक्ति को जानी पड़ा।

भवभृति के तीन नाटक कहे जाते हैं। मानती माधव में माण्य नाम का विदर्भवासी ब्राह्मणपुत्र पद्मावती या उज्जीवनी में विद्या शांति के लिये जाता है, उन्हों कि मनती पुत्री मालती उसे वातायन से देखती है तथा साहात् जामदेव के नमान माधव

के रूप यौवन पर मोहित हो जाती है। वार्षिक मदनोत्सव में हाथी पर वैठी मालती को माधव भी देखता है तथा वह भी मन्त्री पुत्री पर मुग्ध हो जाता है। प्रेमपथ कंटका-कीर्ण तो होता ही है। मालती का व्याह राजा के द्वारा नन्दन नाम के एक युवक से ते किया जा चुका होता है ख्रौर ख्रव मालती के पिता को साहस नहीं होता कि वह राजाशा का उल्लंघन करे। एक बौद्ध भिन्तुणी उनकी सहायता करने का निश्चय करती है। वही ग्रपने घर में दोनों का मिलाप भी करा देती है। परिस्थितियाँ माधव को कार्य साधन के हेतु तंत्र साधन का सहारा लेने की प्रेरणा देती है। इस तन्त्र साधना के वर्णन में भवभूति को ऋपनी भव्य वर्णन शैलो में पूर्ण सफलता मिलती है। रमशान में चामुंडा देवी का मन्दिर है, जहाँ कि ताँत्रिक पुजारिन कपाल कुंडला मुंडमाला से श्रपना श्रगार करती है। कच्चा मांस लेकर माधव देवी की पूजा को जाता है। इस मांस को ताँत्रिक सिंखों को भे ट करते हुये भूत प्रेतों की प्रार्थ ना में ताँत्रिक देवों को बीभरस प्रकृति का सुन्दर वर्णन किया है। इसी प्रार्थना में रत माधव को मालती की करुण पुकार सुनाई पड़ती है, जिसे अधोरचन्द्र नामक कापालिक ने कुमारिका बलि के लिये अपने शिष्यों से चुरवा म गाया था। माधव वहाँ पहुँचकर कापालिक को मार कर वह ग्राप्ती प्रिया का उद्धार करता है। कपाल कुएडला कापालिक की मृत्यु का बदला लेने की प्रतिज्ञा करती।हैं। कुछेक छोटी-मोटी घटनात्रों के बाद मालती माधव भागने में सफलता पा जाते हैं। राजा उनको पकड़ने के लिये जिन सैनिकों को भेजता है, वे माधव द्वारा परास्त होकर निराश लीट श्राते हैं। उनकी वीरता पर प्रसन्न होकर राजा माधव को चमा ही नहीं कर देता प्रत्युत उन्हें मालती भी सौंप दी जाती है।

नाटक का सुखद श्रन्त यहीं पर हो सकता था, परन्तु श्रभी कपाल कुंडला का वेर शोध शेष था इसलिये कथानक श्रागे वदता है तथा मालती एक बार फिर चुरा ली जाती है। माधव द्वार। मालती की खोज के प्रसङ्ग में किव ने प्रकृति का जो वर्णन किया है, वह संस्कृत साहित्य में श्रादितीय हैं। पहले की बौद्ध भिन्नुणी सौदामिनी श्रव योग साधन द्वारा देवी शक्तियों को प्राप्त कर चुकी होती है श्रीर वह माधव की सहायता का निश्चय करती है सौदामिनी के मुख से विनध्य प्रदेश का जो वर्णन हुआ है वह श्राति सुन्दर है। वह विनध्य की हरोतिमापूर्ण शिखरों का वर्णन है, साथ ही श्रंचल में स्थित नगरों एवम् प्रकृति के कीड़ास्थल गावों की सुन्दरता की मनोहारिणी चर्चा करती है। पद्मावती की उच्च श्रष्टालिकार्ये उसे स्वर्ग से उतरती हुई सी प्रतीत होती हैं। लवण की धारायें तथा

तटस्यित आम्राकान्तार जैसे पद्मावती नगरी को यीवनदान देते हुये से दिखाई पहते हैं। कलकल मर्मर ध्वनि से प्रभावित सिंधु (नदी) पहाड़ों से उतरती हुई भादों मान के धनगर्जन सी ध्वनि करती हुई रससिक नव यीवन प्राप्त युवक-युवितयों के हदयों को रसाभिभूत-सी प्रदान करती है। इन पहाड़ों तथा अचलियत जंगतों की कोड़ से निकल कर मैदान में आती हुई गोदावरी ससुराल प्रस्तुत नव वयू की मांति गम्भीर गिन से आगे बढ़ती है। सौदामिनी अपनी देवी शक्ति से मालती को खोज लाती है तथा प्रेमी युगल परिणाम के पवित्र बन्धन में बंध कर मुख्यपूर्वक नाटक के समाप्ति वी स्वना देते हैं।

भवभृति के श्रन्य दो नाटक रामायण की पृष्टभृमि में लिखे गये की। 'मटाबीर चिरितम्' में राम के जन्म से लेकर विवाह, वन गमन, सीताहरण, लंका विवाद तथा राज्यामिपेक तक का वर्णन है, जिसमें एक के बाद एक मुबीब, विभीषण तथा राम के राज्यामिपेक का प्रसङ्घ स्थाता है। भवभृति की यह इति स्थ्यस्य हो दूसकी की उनकी श्रन्य इतियों की तुलना में स्थ्यस्य हो उननी मुन्दर नहीं के कि भी इसके तुल स्था स्थ्यस्त सुन्दर बन पड़े हैं। विशेषतया यह प्रसंग तो स्थायस्य ही स्थार के त्यस्म विवाह में बाह्यणों की समानता का दम भरने वाले स्थिय राजा समान ने यमद्यान प्रस्ति विशोष को चर्चा करते हुये कहा है कि ''यद्याद करानुमान ने हम योगी का प्रवल विरोध की चर्चा करते हुये कहा है कि ''यद्याद करानुमान ने हम योगी का प्रवल विरोध किया है स्थार स्था तक हम लेख उनके स्थाय विरोध को विशेषिक सहन करते हैं, परन्तु स्थागे यदि उन्होंने हमें तृश्यत समस्स कर व्यवहार किया यो की भी उनके विरुद्ध धनुष धारण करना पड़ेगा, भले ही यह बाह्य हो।''

गोरावरी का जन्म स्थान ही कवि का जन्म स्थान भी है। उनता यहाँन यथि ने बड़े ही उत्साहपूर्ण शब्दों में किया है "जन्म स्थान के ऊँचे देहों से उत्त जनता के बीच में श्रपना गर्वपूर्ण मस्तक उठाये प्रश्रवस्थिति चतुर्दिक दृष्टियात सा वसता प्रतीत होता है श्रीर आकाश से जल बहुस करके श्रपनी गुफारों के हारा गोदावरों के रूप में लोक कल्यासार्थ वाह्य संसार में नेज देता है।

तीसरा नाटक है उत्तर राम चरित्र जिनमें राज्यामियेक के उपगन्त गर्निए गीला के परित्याग से लेकर लव और कृश के राम से सीमालन तक का प्रश्य प्रशृत किया गया है। इस नाटक में कवि का सशक्त प्रवृत्ति वर्त्यन वैसे ही मर्बत्र उपगा तृष्टा है कैसे सीता के विरह वर्णन में उनकी करणा। दोनों ही संस्कृत माहित्य में क्राप्ता मधीक स्थान बनाये रखती है।

रामायण की इस कथा का विस्तृत वर्णन ग्रावश्यक नहीं है। राम ग्रीर सीता के वार्तालाप से नाटक प्रारम्भ होता है। राज्याभिषेक हो चका है। लदमण कुछ वित्र उनके सामने रखते हैं जिनमें स्वयं उन लोगों का ही पिछला वनवास का जीवन चित्रित किया गवा है। सीता उन्हें देख-देख कर एक विचित्र दुःख पूर्ण ग्राह लाद का ग्रनुभव करती हैं। राम भी ग्रंतीत की स्मृतियों का वर्णन बड़े प्रेम से करते हैं। "प्रिये क्या तुम्हें वे दिन याद हैं जब इस माया जाल से दूर फेवल हम दोनों एक दूसरे में समाये हुये ग्रानन्दपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। हम लोगों का सारा घ्यान एक दूसरे पर केन्द्रित था ?" चित्रों को देखते ही देखते गर्भिणी सीता को आलस्य घेर लेता है और तब राम उन्हें वहीं श्रपनी बांहों का तिकया देकर लिटा देते हैं श्रीर कहते हैं कि ... ''जब से तुम व्याह कर स्त्रायी हो तब से जंगलों में, कुटिया में स्त्रीर महलों में इसी वांह ने ही तुम्हारे तिकये का काम दिया है श्रीर भविष्य में भी सदैव देती रहेगी।" इस रसालाप को सुनते ही सुनते सीता को नींद ग्रा जाती है ग्रीर वे सावधानी पूर्वक सीता को सुला कर ज्यों ही बाहर ऋाते हैं त्यों ही दूतों द्वारा उन्हें यह समाचार मिलता है कि लंका में रहने के वाद भी सीता को प्रहण कर लेने से प्रजा में श्रसन्तीय फैल रहा है। राम को अपनी मर्यादा इतनी प्रिय है कि वे इस असन्तोप को सहन करने में अपने को त्रासमर्थ पाकर सीता को पुनः त्याग कर देते हैं। वारह वर्ष बीत जाते हैं, सीता के गर्भ से लव और कुश उत्पन्न होकर ग्रव कुमारावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। वे सभी ऋषि बाल्मीकि के स्त्राश्रम में रह रहे हैं, जहाँ की वासन्ती सीता की स्त्रभिन्न हुदया सखी है। विधुरा सीता का मुख त्र्रोस कण युक्त पीत कमल सा हो गया है। कवि ने इस प्रकार की श्रायोजना की है कि श्रदृश्य रह कर ही सीता राम को देख सकें श्रीर वह 'मिलाप गोदावरी तट पर ही हो । इस सम्बात्कार में राम के प्रति सीता को जिन श्रद्धा एवं विश्वासपूर्णं कोमल भावनात्रों का चित्रण हुन्ना है, वह हिन्दू नारी में ही प्राप्य है। वासन्ती जव-जव राम की भर्सना करती है तब तब सीता उसे ऐसा करने से रोकती है, परन्तु वासन्ती राम को इतना फटकारती है कि राम जोर-जोर से रोने लगते हैं। सीता से यह सहन नहीं हो पाता परन्तु तमसा ( एक दूसरी संखी ) समकाती है कि राम को रोने दिया जाय वयोंकि रोने से दु:ख हल्का हो जाता है श्रीर हृदय फटने से वँच जाता है। राम रोते-रोते वेहोश हो जाते हैं श्रीर इस दुःख को सहन करने में श्रसमर्थ सीता तुरन्त आकर उनके मस्तक को स्पर्श करती हैं, स्पर्श पाते ही राम की चेतना लौट त्राती है श्रीर वे चिल्ला उटते हैं "श्ररी श्रो वासन्ती, मेरी प्रसन्नता से तू भी प्रसन हो, क्योंकि स्रभी-स्रभी मैंने सीता का स्पर्शं सुख प्राप्त किया है। विश्वास रक्खो मैं भ्रम में नहीं हूँ, क्योंकि उस हाथ के स्पर्श को पहचानने में मुक्ते भ्रम हो ही नहीं सकता।"

तमसा सीता को बरबस खींच ले जानी हैं, परस्तु सीता की तस्त्राचीन हद्य स्थिति का जो वर्णन फिव ने किया है वह सर्वथा प्रशंसनीय है। किये हार-बार राम की एक निर्वल-पित के रूप में ही देखता है। सीना त्याग उनकी राम में निरी साइम्हीनता का परिचायक है। जिस समय जनक ने अपनी पुत्री की दुवैद्या का हाल गुना तो वे बड़े कोधित हुये और कहने लगे "उस जाति को लिजत होना चाहियं जिसने सीना की पवित्रता पर सन्देह किया। राम को अपनी जलद्वाजों पर भी निज्जन होना चाहिये, जिन्होंने अपनी अयोग्य प्रजा के कहने पर मेरी पुत्री की इतनी दुवैद्या की।"

इसके बाद की रामाश्वमेध की कथा सर्वश्रुत है कि किस प्रकार महित बाहमीक की मध्यस्थता से कथा का मुखद झंश सामने छावा। राम लब, सुरा हो तेवर प्रकार कीट छाये। परन्तु किब ने राम की एक बार छीर भर्मना किये किना नहीं होता। राम, सीता, लब, कुश के सम्मिलन एवम हायोध्या चानियों की अवस्थित प्रकार करने के साथ नाटक की समाप्ति होती है।

कालिदास एवम भवभृति के वियरण वने साप्त से मुझे या रानीय ही त्या कि जैसे हमने समृचे संस्कृत साहित्य का वर्णन कर विया। इस करा व माणिक नाइक लिखे और अभिनीत किये गये होंगे, उनमें में सर्वक्षेण्ड इतिया है विविध है होंगे भेप विस्मृति के गर्त में जा पड़ीं। मिर विल्सन ने अविद्याश्व नाइको की स्वाय गए व गाउँ हैं। हममें से आज मृच्छुकटिक, मुद्राराच्च तथा देशी की हमने नाम राजवार के देश हैं। मृच्छुकटिक का प्रणेता शुद्रक माना जाता है तथा इसके उन्यता वाल राजवार गई। इसकी चलता। आन्तरिक साच्य के आधार पर यह छुटवी शताबदों का प्रनीत हो जो रामकी शिक्षा मानकों के समान है तथा इसमें भी उक्कियों शावनाय नाट पर लीगाणिक विमृतियों को इसमें मान्यता द। गयी हैं, बीव विद्याश भावनाय नाट पर लिखेत होती हैं, न्यायकार्य में मनुस्कृति को प्रमाग मानने की प्रविच दिन्ह राजव होती हैं।

सुद्रा राक्स काफी बाद की छाति है। तथा इसके रचीयना है। विशायदम : इस नाटक के ऋतिम बक्तब्य पर ध्यान। देने से पता। चलना है जि स्मन्यानी भी साति स्थापना उस समय तक भारत में हो चुकी थी। इस नाटक की महम्मादन याद पर भी है कि यह ईसा के पूर्व की तीलरी शती की उस ऐतिहासिक ब्राह्त भा दर्शन। भरता है, जिसने चाण्वय की सहायता प्राप्त चन्द्रगुष्ट मीर्य को भरत का नहार बना दिया। दरा चाण्क्य एवम मंत्री राक्त्स के कूटनीतिक दावपेचों का वर्णन जिस कुरालता से इस नाटक में प्रस्तुत किया गया है वैसा संसार को किसी भी भाषा में दुर्लभ है।

वेणी संहार के रचियता के रूप में भट्ट नारायण का नाम लिया जाता है। कहा जाता हैं कि जिन पाँच ब्राह्मणों को ब्रादि सूर कन्नीज से वंगाल लाया था, भट्ट नारायण उन्हों में से एक थे। ब्राज के कितने ही वंगाली ब्राह्मण ब्राप्त को इस नारायण का ही वंशज मानते हैं। इसमें घूत कर्मान्तर दु;शासन द्वारा द्रीपदी के केशाकर्पण की कथा है, जो महाभारत से लो गयी है। केश खींचने से द्रीपदी की वेणी जो खुली तो दुर्याधन की मृत्यु के बाद ही बाँधों गयी। ब्राप्तनी भाषा शैली के कारण यह नाटक मुस्लिम विजय के बहुत पहले का नहीं प्रतीत होता।

### सत्तावनवाँ अध्याय

#### काव्य

जिस प्रकार नाट्य साहित्य में कालिदास सर्वाधिक प्रख्यात हैं, उसी प्रकार संस्कृत काव्य साहित्य में भी पौराणिक काल में ऋनेक महा काव्यों द्वारा संस्कृत का भंडार भरा गया और उनमें जो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, उनमें दो तो कैवल कालिदास के ही हैं। पहला रघुवंश है श्रीर दूसरा है कुमारसम्भव।

खुवंश में सूर्य वंश के संस्थापक से लेकर राम तक के राजा हों का विशद वर्णन है। विषय तो इतिहास का है, परन्तु किव की ह्यसाधारण प्रतिमा ने इसमें अभी स्थलों पर जैसा सजीव वर्णन उपस्थित किया है उसने इसे महाकाव्य का रूप दे दिया है। इस महान प्रन्थ में सभी रसों का परिपक्व द्यात सुन्दर रूप से वन पड़ा है। राजा हों के चिरत्र के सूद्मातिसूद्म छंशों को भी छानुपम प्रतिभा द्वारा इस प्रकार सजाया सँवारा गया है, जैसे ससुराल जाती हुई नव वधू का श्रंगार किया जाता है। भावना छोर कल्पना छोर कल्पना छों की उड़ान केवल मनन करने को वस्तु है, समभाने की नहीं। छादि से लेकर छान्त तक किव की छानुपम छन्द व्यवस्था, सुन्दर विषय वर्गी करण एवम चुनी हुई उपमा छों की जैसी छिव इस महाकाव्य में मिलती है वैसी छान्यत्र टुर्लभ है। महाकाव्य के सुरम्यतम स्थलों में से एक स्थल वह भी है

जिसमें लङ्का विजय एवम सीता प्राप्ति के अनन्तर राम पुष्पक विमान में वैठ कर लङ्का से आयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं । विमान सागर की नीत विज्ञुत्त तहरों को पार करता हुआ सरित, रील, कामनों को लॉधता हुआ आयोध्या की ओर उड़ता है और राह में पड़ने वाली एक-एक वस्तु का संज्ञिम वर्णन सीना का वरने चतने हैं । इन स्थानों का अलंकारिक वर्णन तो काव्य की अन्य निधि है ही साथ ही छठवीं शताब्दी के उज्ज्ञयिनी वासियों के भौगोलिक ज्ञान का भी परिचय इससे मिन जाता है।

हमारी राय में कुमार स्मन्य में कालिदास की प्रतिभा का अधिक निखार हुन्ना है । इसमें राजाच्यों के बंशा वर्णन से उन्हें झुट्टी मिल चुकी है। चीर उनकी कलाना के पंख निकल ग्राये हैं ग्रीर उमा का शिव के भीत प्रेम वरीन एउम् दोनों के विवाह वर्गान में कवि ने जिस स्क वृक्त का परिचय दिया है. यह उसरी श्रनोखी प्रतिमा का परिचायक हैं। उमा गिरिराज हिमालय को पुत्री है। डिनरो सर्वार चालिका न देखी गयी न मुनी गयी। 'वह दिन धन्य या छीर परा भी वह सुभ पर्छा, जिसमें मैना देवी ने पुत्रा का दर्शन किया। मधुर-मधुर वायु प्रवाद की संगत में समस्त स्राकाश जैसे सद्यः जाता चालिका की गुलाकी छामा में व्यवस्थित हो उठा था" प्रारम्भिक जीवन का श्रलंकार मय चित्रस् करने ये पर्चात् का उस वर्षिका के योवनागम काल में प्रवेश करता है। देवता लाग दानवी से नासा है, अनी हैं कि शिव शुक्र सम्भूत व्यक्ति से ही दानयी का विनास सम्मारी। इस कार क लिये वे उमा का उस सन्तान की माता का पद देन। चाहर वार पद वार प्रवास अवस्थान कैलाश पर्वत पर लगी हुई है। ऐसा प्रदन्ध किया उपता ३ कि इस गरा का सेविका वन कर ब्रहिनेश उनके साव रहे ब्रॉन प्रथा शक्ति उनरा प्रसन करता वा प्रयस्त करें। समस्त ससार के साहित्य में उमा जो ना मुद्दर श्रार नाय गर्नि ट्रंटर से भी नहीं मिल सकती। श्रांति साधारण वस्त्रा में पुष्पालेहर उसा समाव है एप स्व षी प्रतिमूर्ति ही प्रतीत होती हैं । वे छहनिश तयस्विनः की भाँकि शिव की छायरणार्थ का जुगाड़ करती रहती है । वो शिव की सेवा में उब कभी घोटा हा भी सुरकों है से उनकी वेसी में लगे फूल मृमि पर गिर कर मृमि को तपका बील पुन निराण धारार से प्रतिस्पर्धा करने को तस्तर किन देते हैं। शिंह दार-दार हमार्ग व देते हैं कि हुआ ति वर प्राप्त होगा जो केवल तुम्हीं को प्यार करता है। यदि कामदेव ने दीन में ही बाध न डाल दिया होता तो सारा कार्य सुविधापृर्वक हैं जाता। प्रिय की तिनक स स्रमावधान पाकर कामदेव ने अपना छुनुम सायक उन पर ही होड़ दिए। ४०० है ही शब्दों में उस कुतुम सायक का प्रभाव देखिने।

"चन्द्रमा जैसे सागर को विद्धुब्ध कर देता है, उसी भाँति उस वाण ने शिव के हृदय में हलचल मचा दी। हृदयोदिध में कामना की उत्ताल तरंगे उठने नगीं। वड़े ही प्रयत्न पूर्व के शिव ने अपने को संयत किया और वे अपनी चंचलता के कारण की खोज करने लगे। सामने आप्रकुंज में खड़े कामदेव पर उनकी दृष्टि पड़ी और उस दृष्टि की ज्वाला में जलकर कामदेव तत्त्व्ण द्वार में परिवर्तित हो गया। सारी सृष्टि हाहाकार कर उठी। कामदेव की पत्नी रित विलाप करने लगी और उमा भी निराश हो बनो में घोर तपस्या में रत हुई। ओष्म का असहाय लाप, वर्षा की निरन्तर भड़ी एवम् शिशिर की घोर शीत भी उन्हें चिलत न कर सके। शिव फिर समाधिस्थ हुये।

कितने ही लोगों ने चेष्टा की कि इतनी मुकुमारी कन्या ऐसी विकराल सज्जा वाले शिव को पित रूप में प्राप्त करने के प्रयत्न से विरत हो जाय पर उमा श्रिडिंग ही रही श्रीर श्रन्त में शिव विवाह के लिये प्रस्तुत हो गये, श्रीर श्रामे चल हर कुमार का जन्म सम्भव हो सका।

कालिदास का एक छोटा सा काव्य है मेघरूत । जिसमें एक दंडित यन्न ग्रपनी प्रिया से वियुक्त होकर दूर देश में पड़ा है । वर्षा ऋतु में वियोग ग्रसहा हो जाता है एवम् यन्न वादल को ग्रपना दूत समक्त कर उससे ग्रपनी प्रियतमा को सन्देशा भेजता है । वादल को प्रिया का पता बताते हुये वह रास्ते का निर्देश भी करता है जिसके प्रसंग में विन्ध्याचल से हिमालय तक के रास्ते का ग्रलंकार पूर्ण वर्णन सुन्दर छुन्दों में करता है । रास्ते में पड़ने वाले वनों, निद्यों एवं नगरों का मनोडारी वर्णन तो वह करता ही है साथ ही उनके निवासियों का भी वर्णन करता चलता है । राह में पड़ने वाली विभिन्न नगारियों की ग्रहालिकायों पर कोड़ारता रुचिर वसना, भूषणालंकृता तरुणियों के भ्रू विलास का भी वर्णन करने से वह नहीं चूकता । इस वर्णन से भी कालिदास के विस्तृत ज्ञान का परिचय मिलता है । उनको यह भी पता था कि वर्षा ऋतु का जल भरा बादल दिच्या पश्चिम से उत्तर पूर्व को ग्रयांत् हिमालय की ही स्रोर चलता है ।

भारिव एक दूसरे प्रख्यात किव हुये हैं जो या तो कालिदास के समकालीन थे या उनके परवर्ती । भारवो का महा काव्य हैं "िकरातार्ज नीय" जो न तो छुन्द योजना ग्रीर न कल्पना की उड़ानों में ही कालिदास के समकत्त् है ग्रीर न भाषा प्रवाह में ही। हां भारिव विख्यात है ग्रपने ग्रथ गौरव के लिये । उनके वर्णनों में जो शक्ति ग्रीर प्रभावोप्दाकता है वह सर्व था त्रातुलनीय है। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। द्रौपदी तथा चारों भाइयों सहित युधिष्ठिर बनवास में हैं। द्रौपदी

बराबर उन्हें प्रेरणा देती रहती है कि वे किसी भी अनुबन्ध का खयाल छोड़ कर हुर्योधन से लड़ कर अपना गज्य ले लें। यह बार-बार कहती है कि शानित तथा अधीनता स्वीकार करना च्रित्रोयों का कर्चा व्य नहीं है अविश्वासों का विश्वासनीय न बने रहने का आग्रह वह बार-बार करती है। उसकी राय है कि बीर लोग नी बसुन्धरा का भोग करते हैं। भीम होपदी की बात का समर्थन करने हैं. उसने युधिएठर अपनी शान्ति की भावना पर अचल रहते हैं. उसी समय बेद ह्यान पृधिएठर से मिलने आते हैं और वे अर्जुन को सज़ाइ देने हैं कि वह उस तर करने ऐसे अर्ज प्राप्त करें जो युद्ध भूमि में उनके महायक हों। तन्ज्य अर्जुन अपने भार्यों से बिदा होकर चल देते हैं और द्रोपदी उनके इस कार्य का पूर्ण समर्थन करनी है। वहाँ से चल कर अर्जुन हिमालय पर पहुँचते हैं और वहाँ घोर तरश्चणे में सन

श्रर्जुन को हिगाया जा सकता है तो उन्होंने शिवोपासना की सलाह दी, क्योंकि इस कार्य के लिये वे सत्तम हैं।

उनके इस उपदेश को अंगीकार करके अर्जुन ने शिव की इतनी उम तपस्या की कि शीघ ही शिव को भी गरीला लेने की तैयारी करनी पड़ी । वे एक सबल किरात के वेशमें उस बन में आते हैं और एक माया कत बाराह अर्जुन के ऊपर आक्रमण करने की दशा में मारा जाता है और दोनों अर्थात अर्जुन एवम् किगत उसे अपने द्वारा मारा गया बताते हैं और इस प्रकार एक विवाद उठ खड़ा होता है, जिनका निर्णय युद्ध द्वारा ते करने का निर्चय होता है। किन ने इस युद्ध का वर्षन छ। अध्यायों में किया है।

युद्ध वर्णन को हिन्दु श्रों की श्रपनी रीलो हैं। सर्पवाण चले, श्राग्नशास्त्र चले, वायु वाणों एवम् जलवाणों को वर्षा की गनी परन्तु किरात से पार पाना श्रार्जन के लिये किठन हो गगा। श्रार्जन ने सोचा कि "इतनो देर तक युद्ध में मेरे सामने टहरने वाला यह नया योद्धा कहाँ से श्रागया, जिसके सामने मेरा सारा युद्ध कीशल व्यर्थ हो रहा है। एक से एक योद्धाश्रों को मैंने च्लों में ही युद्ध से विरत कर दिया, परन्तु क्या ग्राज सूर्य को चन्द्रमा के समुख नत होना पड़ेगा। युद्ध क कम में श्रार्जन के सभी शास्त्रस्त कट गये श्रीर वे निहत्ये ही मल्लयुद्ध के लिये किरात की श्रीर कापटे। देर तक मल्लयुद्ध होता रहा।

श्रजु न ने शिव को पछ। इने के लिये उनके पैरों को पकड़ लिया। पैर पकड़ने की किया को श्रपनी श्रभ्य भी तमभ कर तुरन्त ही शिव ने छुद्म वेश त्याग दिया श्रीर श्रजु न को सहष श्राशोप देकर श्रमेक ग्रस्त्र मन्त्र सहित प्रदान किया श्रोर विजयी होने का वरदान भी दिया।

इस छोटे से कथानक को श्रापनी वर्णन विदग्धता के वल पर महाकान्य रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें न तो कोमल भावों का प्रदर्शन ही है। श्रीर न कल्पनात्मक भावों की उड़ाने ही सम्भव हो सकी हैं, परन्तु वर्णन की सशक्त शैली एवम् भाव पूर्ण न्यंजना ने इस कान्य को श्रमरस्व प्रदान कर दिया हैं।

त्राय हम सातवां शताब्दी में त्रा जाते हैं। चीनो यात्री इस्तिंग के वर्ण न से हम यह जान चुके हैं कि भतृहरि शीलादित्य द्वितीय के समकालीन थे। भतृहरि के शतक ही उन्हें पौराणिक मतानुयायी सिद्ध करने को पर्याप्त है, परन्तु उनमें यत्र तत्र बौद्ध भावनात्रों का भी समावेश हो गया हैं, जो समय का प्रभाव है। प्रो॰ लासेन के त्रानुसार शतकत्रय के छुन्दों में जिस गम्भीरता भावप्रवणता एवम शब्द चयन के दर्शन होते हैं वे अपने सर्जक को अमर बनाने के लिये पर्याप्त हैं।

दो श्रान्य महाकान्य भी पाठकों को प्रिय हैं, परन्तु वे बाद की रचनायें हैं

स्थीर शायद स्थारहवीं या बारहवीं शती में रचे गये, जब भारत में राजपूर्तों का सम्पूर्ण उत्थान हो चुका था। एक है श्री हर्ष वा नैपधचरितम् तथा दूसरा है माध का शिशुणल वयम् †। इन दोनों के कथानक महाभारत से लिये गये हैं। नैषधिचरितम् में निषध देश के सुप्रसिद्ध राजा नल एवम् उनकी विदर्भदेशीय पतना दमयन्ती की कथा है। हां बुहलर के मनानुसार यह कृति बारहवीं शती की है। राजशेषर के स्थानुसार श्री हर्ष का जन्म स्थान यद्यीय बनारस है परन्तु उन्हें बंगाल का पूर्ण ज्ञान था। उधर चौदहवीं शती के विद्वान् बद्यायित ने उन्हें बगाली माना है। काल कम से दोनों ही विद्वान् मान्य हो सकते हैं, स्थान् को स्थान की स्थान है कि उनका जन्मस्थान तो बनारस ही रहा हो परन्तु वाद में वे बंगाल की स्थार चले स्थार हो।

शिशुपाल वधम् में युधिष्टिर के राजम्य यज्ञ में कृष्ण द्वारा शिशुपाल के मारे जाने का इत्त प्रस्तुत किया गया है। इस महाकात्र्य की शैली से भारत की शैली का दूर का सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। भोज-प्रवन्ध के अनुसार माघ किव ग्यारहवीं शताब्दी में धाराधिपति भोज के नमकालीन थे।

दारहवीं शताब्दी में वंगाल के जयदेव ने संस्कृत साहित्य का सर्वाधिक सुन्दर गंतकाव्य लिखा जो गीत गोविन्द के नाम से प्रध्यात है। डा॰ बुहलर की खोज के फलस्वरूप गंतिगांविन्द की एक प्रति काश्मीर में पायी गयी, जिसके अनुसार जयदेव वंगाल के लद्मणसेन के दरदार में थे और वहीं से उन्होंने कविराज की उपाधि भी पायी थी। इन प्रन्थ में सर्वत्र कृत्या की कोड़ाओं के माध्यम से संयोग शृङ्कार को प्रश्रय दिया गया है, जिसकी कोमल भाव युक्त गेप पदार्थालयाँ वरवस श्रीता को आकर्षित कर लेती हैं। संस्कृत साहित्य का यह अकेला गेय काव्य है जो अपनी कोमल कान्त पदावली के लिये सारे भारत में विख्यात है। इसमें कृत्या राधा की निर्वाध प्रेम जनित कीड़ाओं का वर्णन है, जिसमें स्थान-स्थान पर अनुप्राम एवम् अलंकारों की छुटा देखते ही बनती है। इसके श्रितिरक्त इस प्रन्थ में विष्णु शृत दशावतारों का वर्णन संदित प्रसंग के साथ गेय पदों में ही प्रस्तृत किया गया है। यत्र तत्र प्रकृति वर्णन तथा प्रकृति का मानव हृदय पर एवं मानव हृदय का प्राकृति पर पड़ने वाले प्रभाव की सूक्त व्यंजना मनोहारी रूप से की गई है। अनुत वर्णन इनका वेजोड़ ही है।

<sup>†</sup> किसी समालोचक का विचार है कि "नव सर्ग गते माघे, नव शब्दम् न विद्यते, । द्रार्थात् माघ की रचना के नी सर्ग पढ़ जाने पर संस्कृत् साहित्य की समूची शब्दावली का ज्ञान हो जाता है तथा पाठक को फिर नये शब्द के दर्शन नहीं होते ।

### श्रटट्वनवाँ श्रध्याय

### कथा साहित्य

भारत की ख्याति विदेशों में ख्रयने विज्ञान, नाटक तथा काव्यों के द्वारा उतनी नहीं फैली, जितनी अपने कथा साहित्य के कारण । अभी विदेशी केवल सम्यता के पथ पर प्रथम चरण भी रख पाने को प्रस्तुत न हो पाये थे कि ईसा से शताव्दियों के पूर्व जातक कथास्रों द्वारा स्त्रायों का कथा साहित्य स्त्रपनी ज्योत्सना से भारतीय हृदयों को प्रकाशित करने लगा । डा० राईस डेविड्स के कथानुसार छायों की इन कथाछों ने दूर दूर देशों का भ्रमण किया। पंच तन्त्र ी कहानियाँ शताब्दियों तक कहे सुने के बाद श्रपने वर्तमान रूप में सरलतम् संस्कृत भाषा में संग्रहीत की गयीं। नीशेरखाँ के शासन काल (४३१-५७२ ई० ) में इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया गया, जिससे सिद्ध होता हैं कि यह संग्रह-कार्य यदि ग्रीर पहले का नहीं तो छठवीं शताब्दी का तो श्रवश्य ही है। फारसी भाषा से ये कहानियाँ श्ररवी में श्रान्दित हुई श्रीर सीमियन सीघ नामक यूनानी ने इन कहानियों को श्ररवी भाषा से ग्रीक भाषा में लिया। यह ऋनुवाद सन् १०⊏२ ई० में किया गया था। पासिनस नामक लातिनी भाषा के विद्वान् ने ग्रीक भाषा में लिखित कहानियों का श्रनुवाद लातिनी लैटिन ) भाषा में किया । सन् १२५० ई० में हिब्रू भाषा के प्रख्यात विद्वान् रवी जोल ने ग्रीक भाषा से हिब्र भाषा में इसका श्रनुवाद किया। सन् १२५१ ई० श्ररवी भाषा में लिखित कहानियाँ स्पैनिश भाषा में अनूदित की गईं। इन कहानियों का प्रयम प्रकाशन जर्मन भाषा में पन्द्रहवीं शताब्दी में हुन्ना ऋीर तब से योरप की तमाम भाषान्त्रों में इनके अनुवाद धड़ल्ले से प्रकाशित होने लगे तथा वहाँ पिलले की कहानियाँ या विदपे की कहानियों के नाम से प्रचितित हुये। इस प्रकार एक हिन्दू द्वारा संप्रहीत पशुस्रों की लोकथायें कितनी ही शताब्दियों तक संसार के वाल-परिवारों को अपने साधारण परन्तु सारगर्भित प्रसंगों से मनोरंजन के माध्यम से ज्ञान प्रदान करती रही हैं।

भारतीय कथा साहित्य का अनुसन्धान करते हुये जब हम छठवीं से सातवीं शताब्दी में प्रवेश करते हैं, तो संस्कृत साहित्य को सर्वथा परिवर्तित रूप में पाते हैं। पंच-तंत्र की कथाओं के सरल संस्कृत के स्थान पर हमें सर्वथा सुसष्जित, परिवर्तित एवं परिमा-र्जित संस्कृत का दर्शन होता है। दंडिन की रचना दशकुमार चरितम सातवीं शताब्दी के प्राथमिक वर्षों की रचना है। जैसः कि इसके नाम से ही प्रगट है, इस प्रनथ में दस राजकुमारों की कथायें है जो विभिन्न देशों के तो थे ही, साथ ही वे अपने साथ विभिन्न अनुभवों को भी लाये थे। उनकी कथायें अधिकांश मानवेतर शक्ति प्राप्त व्यक्तियों की साहिसक कथायें हैं इसकी भाषा पृष्ितया परिष्कृत, इसके वर्णिन अलंकारात्मक तथा लेखनशैली वेदरधपूर्ण है। जिस प्रकार कालिदान को उपमा, भारविका अर्थि-गौरव, प्रसिद्ध है, उसी प्रकार दंडिन का पदलालिख भी अद्वितीय है। संस्कृत साहित्यालोचकों ने माध में इस तीनों गुर्णों का समावेश किया \* है।

हम पहले ही देख चुके हैं कि कादम्बरी में प्रण्ता वाण्भट ने शीलादित्य दितीय के दर्बार को अलंकृत किया था। नाटक वाले अध्याय में हमने इस सम्भावना को भी मान्य समका था कि शायद रत्नावली नाटक की रचना वाण्भट ने ही की हो। हपं का जीवन वृत भी वाण्भट की ही रचना है, जिसे हम 'हर्ष चिरत' के नाम हे जानते हैं। वाण्भट के पिता का नाम चित्रभानु या तथा माता का नाम राज्यदेवं।। वाण्भट की चौदह वर्ष की श्रायु में ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया और वे वेसहारा हो गये। भद्रनारायण, ईशान तथा मयूर इत्यादि विद्वान् वाण्भट के प्रारम्भिक जीवन के मित्रों में से थे।

कादम्बरी का कथानक वनस्थली में विकसित होने वाला कथानक है, जिसकें विकास में लेखक ने प्रारब्ध की प्रवलता एवम् अवश्यम्माविता का अनुसरण किया है। कथा इतनी लम्बी है कि इस स्थल पर उसका सारांश भी दे सकना सम्मव नहीं है। कादम्बरी के नायक तथा नायिका एकाधिकार पुनर्ज नम प्रहण करते हैं और प्रत्येक जन्म में उनका आपसी आकर्ण बना रहता है। दुद मनीय वासनाओं के चित्र, सीमा-तीत वेदना तथा अदम्य प्रेम के चित्र तथा जंगलों की निर्जनता में तपश्चर्या के चित्रों को प्रस्तुत कवि ने जिस उत्साह एवम् वाग्विदग्धता का प्रदर्शन किया है, वह सर्वथा प्रशंसनीय है। लेखक के भाव गाम्भीर्य एवं शब्द योजना तथा उसका भाषा पर अधिकार देख कर सराहना हो करनी पड़ती है। इसके पात्रों से निजी चरित्र की हदता

श्रर्थात् कालिदासं की उपमाएँ, भारविका अर्थगौरव तथा दंडिन का पद लालित्य वेजोड़ है, परन्तु माघ में ये तीनों ही गुण पाये जाते हैं।

<sup>\*</sup> उपमा कालिदासस्य, भाषेरथ<sup>९</sup> गौरवम् । दंडिने पदलालिस्यम, माघे सन्ति त्रयोगुखाः !

कम ही दिलाई पड़ती है तथा वे सदैव ही भाग्य से प्रेरित कार्य करते रहते से दिलाई पड़ते हैं। भाग्य की ग्राँधी में वे छुद्र तिनकों के समान उड़ा करते हैं, जिनका सीन्दर्य मात्र इतना ही है कि वे कभी भाग्य को दोप देते दिलाई नहीं पढ़ते। प्रत्येक चरित्र भाग्याधीन रह कर ही कार्य रत रहता है। इस प्रकार हिन्दुग्रों की 'माग्यमेव फलति' (भाग्य ग्रामिट है) की भावना का प्राधान्य सर्वत्र परिलक्षित होता रहता हैं। जीवन के दुखों को भाग्य की देन कह कर सन्तोपपृवंक सहन कर लेने की उच्च हिन्दू मावना की जैसी व्यंजना कादम्बरी में हुई है, वैसी ग्रन्यत्र दुर्लभ है। इसकी वर्ण न रीली नुसज्जित ग्रातिश्वातिक पूर्ण, प्रयासयुक्त तथा सीमातीत है। एक एक शब्द के पहले सुनियोजित विशेषण मालाग्रों की ग्रायोजना की गई है, उपमान्त्रों की भरमार है तथा ग्रर्थालंकारों से समूचा वर्ण न भागक्षान्त सा प्रतीत होता है। एक एक वर्ण न पृष्ठ पर पृष्ठ वेरते चले गये हैं।

सुवन्धु भी वाण्भट्ट के ही समकालीन थे। उन्होंने वासवदत्त नामक एक छोटी की कथा लिखी है। राजकुमार कन्दर्पकेतु ने स्वप्नावस्था में वासवदत्ता को देखा और सुग्ध हो गया। उधर राजकुमारी ने कन्दर्प केतु को स्वप्न में देखा और मोहित हा गई। राजकुमार कुसुमपुर (पाटलिपुत्र) गया और राजकुमारी से मिला और एक यन्त्र चालित घोड़े पर उसे ले उड़ा और विनध्याचल पर रक्खा। वहाँ उसे नींद स्त्रा गयी और जगने पर उसने देखा कि राजकुमारी गायव है। दुखी होकर राजकुमार स्त्रात्महत्या करना चाहता था कि स्त्राकाशवाणी हुई, जिससे पता चला कि राजकुमारी से उससे किर मिलाप होगा। स्त्रायधिक परिश्रमोपरान्त उसने एक पापाण प्रतिमा देखा जो राजकुमारी के स्त्रात्मा या उसके स्पर्शमात्र से वह प्रतिमा राजकुमारी रूप में परिवर्तित हो गयी। एकसाधु ने उसका रूप परिवतन इन शब्दों के साथ कर दिया था कि प्रेमी के स्पर्शमात्र से वह किर वास्तविक रूप धारण कर लेगो। प्रेमियों का यह जोड़ा सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगा।

त्रभी दो एक कथा श्रों का वर्ण न करना शेप रह गया है। दिच्या भारत को जनता में जो कथा में प्रचलित थी, उन्हें ही संकलित करके वृहत् कथा का नाम दिया गया है। १२ वीं शताब्दी में काश्मीर की रानी स्यावती के पोते का देहान्त हो गया। उनके दुखी हृदय को धीरज देने के लिये सोमदेव नामक एक विद्वान ने वृहत् कथा को संचित्त कर उसे संस्कृत भाषा में त्रमुवादित करके उसका नाम रक्खा कथा सरित् सागर। इस ग्रन्थ की भूमिका में कहा गया है कि पाणिनी के त्रालोचक मगध सम्राट्र चन्द्रगुप्त के मन्त्री काल्यायन ने इन कहानियों को कहा था। दिच्या के एक पिशाच (दिच्या की जाति विशेष) ने इन कहानियों को सुना, याद किया और स्वदेश लीट कर

कर पैशाची भाषा (पिंशाचों को भाषा ) में गुणाढ्य नामक विद्वान को सुनाया, जिसने लेखवड़ करके इन्हें प्रकाशित कर दिया। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस ग्रन्थ से काल्यायन का सम्बन्ध जोड़ना निरी कल्पना है, तथ्य नहीं। ये कहानियाँ दिच्ण की ही हैं और प्रारम्भ में पैशाची भाषा में ही थीं।

सोमदेव द्वारा लिखित कथा सिरत् सागर के आठ भाग हैं जिनमें कुल मिलाकर एक सी चीवीस श्रध्याय हैं। उस समय तक जो कुछ भी दृत्त शात था, सभी इन कहानियों में भर दिया गया है। यत्र तत्र इसमें रामायण महाभारत की भी कहानियाँ मिलती हैं. कुछ कहानियाँ पुराणों की भी हैं, पंचतंत्र की श्रिष्टकांश कहानियाँ हैं तथा वैतालपचीसी की सभी कहानियाँ इसमें संग्रहीत हैं। सिंहासन वचीसी की कुछ कहानियों के साथ उज्जयिनी के विक्रमादित्य की अनेक शौर्य कथायें हैं। इन कहिनयों में भारत के जन जीवन एवम विश्वासों की सुन्दर भाँकी प्रस्तुत की गई है।

इन कहानियों के अनुसार विक्रमादित्य महेन्द्रादित्य का पुत्र था उसकी माता का नाम नीम्यदर्शना था, तथा उसका दूसरा नाम विषमशील भी था। उसका जन्म इसलिये हुआ था कि वह भारत में प्रवल पड़ रहे म्लेक्कों का नाश करे, क्योंकि देवताओं को यह शिकायत थी कि भारतवर्ष में म्लेक्कों का प्रभाव बढ़ रहा है। विक्रमादित्य ने जन्म लेकर इस उद्देश्य की पूर्ति की। हितोपदेश का प्राचीन पंचतंत्र की ही कुछ कहानियों का संग्रह है। इसकी विशेषता यह है कि यद्यपि उस समय जन भाषा प्राकृत थी; फिर भी यह ग्रन्य संस्कृत में लिखा गया है।

वररुचि विक्रमादित्य के नवरत्नों में थे। वे पहले पंडित थे जिन्होंने प्राकृत भाषा का व्याकरण लिखा है। वे ख्रपने ग्रन्थ में चार जनभाषाओं का वर्णन करते हैं, (१) महाराष्ट्री या प्राकृत (२) शौरसेनी, जो महाराष्ट्री के समान है तथा उसी के समान संस्कृत से उद्भूत है, (३) पैशाची तथा (४) मागधी। अन्तिम दोनों शौरसेनी से निकली हैं।

बौद्धों की पिवत्र भाषा पाली थी तथा पौरािण्यक काल में धीरे धीरे उसका स्थान प्राकृत ने ले लिया तथा प्रायः हजार वर्षों तक प्रचिलत भाषा रहने के बाद पाली मृत भाषा हो गयी। बौद्धों के पतन के साथ ही पाली भाषा भी मृत हो गई, क्योंकि बौद्धों के प्रति बढ़ती हुई घृगा ने बौद्धों द्वारा व्यवहृत की जाने वाली भाषा के प्रति भी घृणा उत्पन्न कर दिया। इधर ब्राह्मगाें का प्रभुत्व दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा था श्रीर वे बौद्धों की किसी भी वस्तु को जीवित नहीं रहने देना चाहते थे। इस प्रकार के

राजनैतिक एवम् सामाजिक कारणों ने मिलकर पाली भाषा को मृत भाषा की श्रेणों में ला दिया तथा प्राकृत भाषा उसके स्थान पर ग्राधिष्ठित हुई।

न फेवल भारत के लिये वरन् संसार के सभी देशों पर एक नियम लागू होता है। जब भी किसी देश में महान क्रान्ति के फलस्वरूप शासन परिवर्तित होता है. तो देश के धार्मिक जीवन को तो प्रभावित करता ही है, साथ ही भाषा को भी प्रभावित करता है। ऐसा नहीं होता कि घंटों, दिनों या महीनों में सब भाषा ही बदल जाय । होता यह है कि नया शासक वर्ग एक सर्वथा परिवर्तित भाषा ग्रपना लेता है ग्रीर धीरे घीरे यही भाषा कालान्तर में सब भाषा का रूप ले लेती है। जब गंगा नदी के श्रास पास के श्रार्य लोग अपनी ही जाति वाले उन लोगों से विद्या में आगे बढ़ गये, जो पंजाब में रह रहे थे तो हम देखते हैं कि गंगा तीर निवासी आयों में एक सर्वण नवीन संस्कृत भाषा का विकास हुन्रा, जो पंजाब के त्रायों की वैदिक भाषा से भिन्न थी। पंचनद प्रदेशीय वैदिक संस्कृत से भिन्न जिस संस्कृत भाषा का विकास हुन्ना उसे हम ब्राह्मण प्रन्थों की संस्कृत कह सकते हैं । ग्रागे चल कर जब मगध साम्राज्य स्वापित हुन्ना ग्रीर बीड धर्म ने ब्राह्मण धर्म का स्थान ले लिया तो भाषा परिवर्तन क्यो नहीं होता ? वह भी हुन्रा । ब्राह्मणो \* की संस्कृत का स्थान लिया पाली भाषा ने । बीद्र धर्म के प्रन्थ पाली में लिखे गये उपदेश पाली में होने लगे । राज काज पाली में होने लगे तया जब जनता को मालूम हो गया कि अब पाली पढ़ने बोलने में ही कल्याण है तो उसने भी धीरे धीरे दो एक पीढ़ियों में चल कर पालो को ही श्रपना लिया।

इधर वोद्ध धर्म पतनोनमुख हुन्ना, उधर विक्रमादित्य महान के कारण पौरा-िण्क हिन्दू धर्म न्नागे बढ़ा न्नोर साथ ही साथ पाली भाषा को न्नत्यधिक पीछे छोड़ कर प्राकृत भाषा सन्मुख न्ना गयी, जिसे प्रथमतः शासक वर्ग ने न्नप्रयाया न्नोर बाद में जनता ने। इसी प्रकार प्राचीन राजवंशो के स्थान पर जन राजपृती राजवंश स्थापित हुये तो प्राकृत का स्थान लिया हिन्दी ने या विभिन्न प्रान्तों की प्रान्तीय भाषान्नों ने।

उपरोक्त सारी बात तो समक्त में ह्या जाती है, यदि कोई बात समक्त में नहीं ह्याती तो यही कि कालिदास तथा भवभूति ने क्या मृतभाषा में रचना की थी ? क्या यह सम्भव है कि शकुन्तला तथा उत्तर रामचरित की रचना मृत भाषा में सम्भव

<sup>#</sup> ब्राह्मणों की संस्कृत से ब्राह्मण जाति की संस्कृत नहीं समक्तना चाहिए। इसका ताल्पर्य हैं कि संस्कृत भाषा के उस रूप से जो ब्राह्मण बन्धों में उपयुक्त हैं।

<sup>--</sup>ग्रानुवादक

यी ? क्या संसार के किसी भी देश में ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं जब कि मृत भाषा में इतनी सुन्दर रचनायें प्रस्तुत की गयी हों ?

जिन लोगों ने संस्कृत एवम् प्राकृत भाषात्रों का तुलनात्मक ऋध्ययन किया

उन लोगों के लिये इन प्रश्नों का उत्तर देना सरल है। बात यह है कि पौराणिक रुग में संस्कृत भाषा को उस प्रकार की मृत भाषा नहीं <mark>कहा जा सकता, जिस प्रकार</mark> र्हो मृतभाषा वर्तमान योरप में लैंटिन भाषा हो गई है। संस्कृत एवम् प्राकृत भाषा का अन्तर उतना नहीं है जितना अन्तर लैटिन भाषा तथा वर्तमान इतालबी भाषा में हैं। जिस समय भारत की साधारण जनता प्राकृत को त्रापनाये हुई थी, उस समय में भी तंस्कृत विद्वानों एवम् राजदरवारों की भाषा संस्कृत ही थी। उस समय के सारे गदाविवाद नंस्कृत में ही होते थे । जिस प्रकार पाठशालात्रों में, उसी प्रकार राजदरवारों रवम् शिन्तित जनों में नंस्कृत वोली तथा समभी जाती थी। सभी प्रकार की राजकीय गेपिणार्ये तथा वक्तव्य संस्कृत में ही प्रसारित किये जाते थे। काव्य संस्कृत में रचे जाते ो, संस्कृत के नाटकों का ग्रभिनय प्रचलित था। हर शिद्धित व्यक्ति संस्कृत समभताः ग्रीर बोलता था। साधारण समाज में प्राकृत भाषा बोलने वाले लोग भी कमीवेश पंस्कृत को समक्त लिया करते थे । उस समय में भी संस्कृत पढ़ी जाती थी, बोली जाती थी, ग्रीर हर प्रकार की रचनायें उसी भाषा में की जाती थी। ब्राज के युग में संस्कृत जिस प्रकार की मृतभाषा हो गई है, वह स्थिति पौराणिक काल में नहीं थी । इस प्रकार मृतभाषा में नहीं लिखी गई थीं ।

### चनसठवाँ अध्याय

### प्राचीन युग की समाप्ति

श्रव तक हम भारत की प्राचीन सम्यता के श्रपूर्ण इतिहास में द्रुतगित से त्रागे वदते श्राये हैं । श्रव उस इतिहास की समाप्ति का श्रवसर श्रा गया है । यह विनय विज्ञान का है श्रीर हमारे लिये यह सम्भव नहीं हो सका कि हम इस विषय की विशालता का सम्यक् श्रनुनात बनाये रख सकते । इस छोटी सी पुस्तक में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना सम्भव था भी नहीं। ग्रातएव मुख्य निर्धारक तथ्यों को हो ग्राधार बना कर पूर्ण चित्र देने का प्रयास हमने किया है, इस विषय की कितनी सामग्री तो ग्रालभ्य ही बनी रह गयी, परन्तु जो मिली भी उसमें से भी केवल उन्हीं सामग्रियों का उपयोग हमने किया जो विषय वर्णन के लिये ग्रात्यन्त ग्रावश्यक थीं। इस काट-छाँट की प्रक्रिया में केवल वे ही चित्र उभर पाये हैं जो प्रत्यन्त रूप से प्राचीन भारतीय सम्यता के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश ढालते हैं। यदि इन चित्रों को एक में मिलाकर देखने से हमारे देशवासियों के मस्तिष्क में ग्रापने पूर्वजों की सहायता का तिनक भी ग्रातुभव हो सका है तो हमारा प्रयास सफल है। श्राव हम पाठकों को थोड़ी ही देर तक ग्रीर रोक कर इस ग्रानुपमेय चित्र संग्रह के कुछ ग्रान्तिम चित्रों को प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे, जो हमारी सामाजिक मान्यताग्रों, संस्कारों एवम् रीति रिवाजों पर प्रकाश ढालते हैं। मुरिलम बिजय के पूर्व हमारी सम्यता किस स्थिति में था, इसकी सम्यक् जानकरी दिये बिना यह विवरण ग्रपूर्ण ही रह जायगा।

हिन्दू-इतिहास का यह ग्रंतिम ग्रध्याय स्तप्ट रूप से दो भागों में विभाजित है। दिल्ली एवम् ग्रजमेर के राजपृतों का विवरण वर्तमान कालीन इतिहास लिखने वाले करेंगे, क्योंकि काल विभाजन के नियमों के ग्रमुसार वे ग्राधुनिक काल में पढ़ते हैं। ग्यारहवीं एवं बारहवी ग्रताब्दी के ये राजपृत राजागण प्राचीन कालीन सम्राटों जैसे विक्रमादित्य तथा शीलादित्य से भिन्न प्रकार के हैं। राजपृतों का नम्बन्ध ग्राधुनिक युग से हैं जब कि इस पुस्तक में वर्णित सम्राट प्राचीन युग में ग्राते हैं। बीच की नवीं एवं दसवीं शताब्दी जो तमसावृत्त काल है वही प्राचीन एवं ग्राधुनिक युग के बीच विभाजक रेखा का कीम करता है।

श्रतएव इस श्रध्याय में श्रयना विवरण केवल प्राचीन युग के समाप्ति काल तक ही सीमित रक्षेंगे। हम प्रयास करेंगे कि छुठवीं से लेकर श्राठवीं श्रताब्दी तक के भारतीय जन जीवन का ऐसा स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करें जो इस विषय को सम्पूर्ण जानकारी पाठकों के समन्न रख सकें। कालिदास एवं भवभूति के समय का सम्यक विवरण प्रस्तुत करने का हमारा ध्येय उन्हीं के माध्यम से सम्पूर्णता को प्राप्त हो सकता है। श्रगले श्रध्याय में हम श्राधुनिक युग का प्रारम्भिक चित्रण देने का प्रयास करेंगे। दसवीं, ग्यारहवीं एवं बारहवीं शताब्दियों का विवरण प्रस्तुत करने में एक विद्वान एवं उदार विदेशी के विवरणों से सहायता लेंगे, जिसने श्रपने श्रनुभवों का लिखित रूप हमारे लिये छोड़ रक्खा है।

दुष्यन्त के चरित्र के रूप में कालिदास ने निज कालीन राजाओं के चरित्रों का

त्रादर्श ग्रंकित किया है। उसका विक्रमादित्य ही शकुन्तला का दुष्यन्त है। दुष्यन्त के चरित्र से ही हम तत्कालीन राजाओं के चरित्र का कुछ अनुमान लगा सकते हैं. जो अपने शानदार दर्वारों में देश के सर्वप्रमुख विद्वानों की संगति प्राप्त करने के लिये उन्हें नाना प्रकार की सुविधायें दे देकर अपने आश्रय में रखने को अपना गौरव सम्भते थे। उनका जीवन बाहर अपने विद्वानों, रक्तकों एवम सैनिकों की संगति में बीतता था, तथा भीतर रानियों एवम् दासियों के सानिध्य में । इन राजात्रों की प्रवृत्ति युद्धप्रिय थी एवम वे स्वाभाविक रूप से कर्मठ ऋौर ऋालस्यहोन होते थे, उन्हें वाह्य जीवन में दो ही वस्तुयें प्रिय थीं; युद्ध श्रौर ग्राखिट । शान्तिकाल में राजा पूर्ण सैनिक साज सजा से वनों में आखेट खेलने के लिये जाया करता था। कहने की आवश्यकता नहीं कि उस युग में भारत में विशाल वनों का आधिक्य था, मध्यकालीन यूरोपीय सामन्तों के समान ही इन राजाश्रों के साथ भी एक विद्रषक श्रवश्य ही रहता था जो प्रायः ब्राह्मण हुन्ना करता था, जो समय श्रासमय श्रापनी हास्यपूर्ण उक्तियों से राजाश्रों की चिन्ता दूर करने का प्रयत्न किया करता था। सैनिक गण श्रहर्निश राजमहल की रज्ञा में खड़े रहते ये श्रीर महल के भीतर स्त्री रिक्तकायें राजा की रक्षा एवम् सेवा में सतत् लगी रहती थीं । श्रंतःपुर का प्रधान कोई श्रनुभवी वृद्ध पुरुष ही हुआ करता था, जिसके गोद में सर रख कर राजा सरलता से सख की नींद सो सकता था। कवियों द्वारा प्रस्तुत विव-रगों से प्रतीत होता है कि शकों की शक्ति को समूल नष्ट कर देने से राजा भी शक युवतियों की सेवा स्वीकार करने की प्रवृत्ति रखता था, तथा वे घर एवम बाहर सर्वत्र हो राजा को रत्ता एवम् सेवा में सदैव तत्वर रहती थीं। वे घनुर्धारिणी स्त्रियाँ मृगया तक में राजा के साथ जाया करती थीं। यदि हम कथा सरित सागर के विवरणों को विश्वासनीय मानते हैं तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि उज्जियनी के सम्राट् किसी जाति विशेष की स्त्री को पसन्द अथवा नापसन्द नहीं करता था। अपने अनेक शौर्य कार्यों में उसने श्रनेक जाति की श्रनेक सुन्दर स्त्रियों से व्याह किया था । उसकी मदन सुन्दरी यों जो एक भील राजकुमारी थी तथा जिसके व्याह के समय भीलराज ने घोषणा की थी कि धनुर्धारी भीलों की बीस सहस्र सेना सदा सम्राट् की सेवा को तत्पर रहेगी। उसी प्रन्य से यह भी पता चलता है कि एक बार महाराज ने मनयपुर की राजकुमारी मलय-वर्ती का चित्र देख कर उस पर मोहित हो गया तथा दूसरी बार एक विहार में बंगाल की राजकुमारी कलिंगसेना की पत्थर की मूर्ति देखकर श्रासक हो गया। कहने की श्रावश्य-कता नहीं कि इन दोनों ही राजकुमारियों को राजा ने अपनी रानी बना लिया (कथा सिरसागर भाग = )।

विक्रमोर्वशीयम तथा मालविकाग्निमित्र के रचियताश्रों ने राजाश्रों के श्रन्तःपुरः

में नित्य होते रहने वाले सीतों के फगड़ों तथा घातप्रतिपातों को श्रवश्य ही मधुर बना कर प्रदर्शित किया होगा । उस समय के राजात्रों में वहुपत्नीत्व की परम्परा सी चल गई थी। बहुपत्नीत्व की इस परम्परा के लिये वासनाधिक्य उतना सहायक नहीं या जितना कि राजनीतिक दाँव-पेंच । साम्राज्य विस्तार, सीमा पर शान्ति एवम् प्रवलशत्रु दमन के लिये त्रावर्यक शक्ति एवम् प्रभाव प्राप्ति के हेतु राजवंशीय विवाहों का श्रायोजन किया जाता था। इन महारानियों के ग्रांतिरक्त कितनी ही निम्नस्तरी ख्रियाँ दासियों के रूप में रह कर राजा को कृपापात्री वन कर राजमहिषयों द्वारा दंडित होती रहती यीं। इन सत्र परिस्थितियों के वावजूद भी पट्टमहिंगी स्त्रर्थात् प्रधान राजमहिंगी उच्चतम सम्मान की पात्री समभी जाती थी। वही अन्तःपुर की शासिका होती थी श्रीर प्रत्येक राजकीय उत्सव में प्रमुख सम्मान की ग्रिधिकारिगो होती थी। निम्नस्तरीय स्त्रियों के भी ग्रावासगृह ग्रलग-ग्रलग वने होते थे, जो पुरुष कर्मचारियों से ग्रलग वने होते थे। योरप का इतिहास वताता है कि तस्कालीन रोम श्रीर पाग्पी के राजप्रसादों की व्यवस्था भी ठीक इसी भाँति की थी। संस्कृत किवयों ने इन स्त्रियों के शान्तिपूर्ण जीवन का सुन्दर चित्रमा यत्र-तत्र किया है, परन्तु इससे यह न समक्त लेना चाहिये कि रित्रयों का स्थान पुरुपों से एक दम ग्रलग-ग्रलग था। इसके विपरीत वे प्रत्येक सामाजिक कार्य में पुरुषों के समान ही उपस्थित रह कर भाग लेती थीं। पौराणिक काल में स्त्रियों का चेत्र पुरुषों के साथ ही था, यद्यपि दोनों के कार्यों में स्पष्ट विभाजन था। शकुन्तला श्रीर मलयवती जिस संकोच हीनता के साथ दुष्यन्त एवम् जीमूत वाहन की स्वागत करती हैं उससे किसी प्रकार के पर्दे की प्रया का समर्थन नहीं किया जा सकता। मालती युवती हो गई थी, परन्तु वसन्तोत्सव में भाग लेने के लिये हाथी पर सवार होकर जा रही थी, जंब कि माधव ने उसे देखा था । कथा सरितसागर के परिचयात्मक या प्रथम भाग में कात्यायन की माता दो बाहाण श्रतिथियों के साथ वार्तालाप करती चित्रित को गई है। इस विशाल प्रन्थ की छानेकानेक कहानियों में स्त्रियों के चित्रण प्रस्तुत किये गये हैं परन्तु कहीं भी वे उस 'ग्रस्वस्थ' विभाजित' वातावरण में चित्रित नहीं की गई है जिस दशा में हम उन्हें मुसलमान काल में पाते हैं। मुच्छ-कटिक में चारुदत्त की पतिगतप्राणा सुशीला पत्नी उसके मित्र मैत्रेय से निस्संकोच वार्तालाप करती दिखाई गई है। कादभ्वगी, नागानन्द तथा रतनावली की नायिकार्ये परिचित एवम् त्रपरिचित व्यक्तियों एवम् नायक मित्रों में साथ निस्संकोच वार्तालाप करती दिखाई देतो है। प्रत्येक उच्चस्तरीय ग्रन्थों में इसी प्रकार के चित्रण किये गये हैं । राजमहलों की स्त्रियाँ तथा बालायें त्रावश्य ही कुछ त्राधिक नियन्त्रण में रहती थीं, परन्तु वे राजिमित्रों से स्वतन्त्रता पूर्वक वार्तालाप करती हुई दिखाई गई हैं। जब नरवा-हनदत्त के मन्त्रो नवीन राजिमिहिषी के प्रति सम्मान प्रगट करने के लिये द्वार पर प्रस्तुत हुये श्लीर श्लपने उपस्थित होने की सचना उन्होंने राजिमिहिषी को भेजा तो रानी ने इस श्लावश्यक शिष्टाचार को भी नापसन्द किया श्लीर कहा कि ''मेरे प्रियतम के मित्रों के लिये मेरा द्वार सदैव खुला रक्खा जाना चाहिये। मेरे पास तक पहुँचने के लिये पराये लोगों को श्लाज्ञा की श्लावश्यकता है न कि राजा के मित्रों के लिये। उनका तो मेरे द्वार पर प्रत्येक च्रण स्वागत है। वे तो मुभे श्लपने देह के ही समान प्रिय है"। (कथा सरितासागर श्रध्याय २६)।

विवाह प्रायः माता पिता ही करते थे। वैसे गन्धर्व विवाह भी मान्य था। सिद्धराज का दृत जब जीमूतवाहन के व्याह का संदेश उन्हें ही देता है, तो उनका मित्र शेखर कहता है कि इस प्रकार का संदेश कुमार के माता पिता के पाम भेजा जाना चाहिये न कि कुमार के पास। संदेश-वाहक तत्त्वण उनके पिता के पास जाता श्रांग् वे विना जीमूतवाहन की राय लिये ही विवाह स्वीकार कर लेते हैं। यदि हम किवयों द्वारा प्रस्तुत विवरणों को विश्वसनीय मानते हैं तो यह भी मानना ही पड़ेगा कि वय प्राप्त होने के बाद ही विवाह का श्रायोजन किया जाता था। मालती माधव की नायिका युवती हैं परन्तु श्रपरिणीता है। मालविका, मलयवती तथा रत्नावली श्रादि सभी कुमारियाँ यीवन प्राप्त हैं परन्तु वे सभी की सभी श्रविवाहितायें हैं। शकुन्तला भी विवाह योग्य हो चुकी थीं, परन्तु दुप्यन्त से मिलने के पूर्व तक कण्व ने उसके विवाह की चर्चा भी नहीं की थी। विवाहोत्सव पौराणिक काल में भी प्रायः वैसे ही होते थे जैसे वैदिक काल में हुश्रा करते थे या जैसे श्राज कल हुश्रा करते हैं। ग्रन्थि वन्धनोपरान्त श्रिय प्रदित्तण एवम् सप्तपदी की शर्तों का कथन विवाह यज्ञ की मुख्य कियायें थी यद्यपि साथ साथ हवन इत्यादि श्रनेक कियायें सम्पन्न की जाती थीं।

लहकों के समान ही लहिकयों को भी पढ़ाया लिखाया जाता या तथा उच्च-स्तरीय साहित्यक कृतियों में युवितयों के प्रेमपत्रों तथा साहित्यिक रचनान्नों का वर्णन किया गया है। मृच्छकटिक का विदूषक मैत्रेय कहता है कि उसकी हँसी नहीं रुक पाती, जब वह किसी स्त्री को श्लोक पाठ करते या किसी पुरुष को गाते हुये सुनता है। मैत्रेय चाहे या न चाहे, परन्तु इस वर्णन से यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि उस काल की स्त्रियाँ उसी प्रकार संस्कृत पढ़ती थीं, जिस प्रकार पुरुष संगीत का श्रभ्यास करते थे। लोगों का उस समय में ऐसा विचार था कि संगीत साधना स्त्रियों का ही कार्य है। इसीलिये इस काल के साहित्य में कई स्थान पर युवितयाँ संगीतरता दिखाई गयी हैं। जिस समय जीमूत वाहन गौरी मंडप में पहुँचते हैं तो वहाँ मलयवती को गाते हुये

टिप्पग्री ।

देखता है, जिसमें वह मन्द्र, मध्य एवम् तार सप्तकों का प्रयोग करती है। कि अनुसार वह अंगुलियों के सहारे विलम्बित, मध्य एवम् द्रुतलयों का ठीक ठीक निकर रही थी तथा तानों की व्यवस्था तीनों लयों में कर रही थी। तीनों प्राम भी य स्पष्ट हो रहे थे।

कथासिरत्सागर से पता चलता है कि राजकुमारी मृगावती तृत्य कला व यी तथा व्याह होने के पूर्व ही वह सम्बन्धित कलाओं में पूर्ण विद्वत्ता प्राप्त कर थी । प्राचीन उच्चवर्गीय साहित्य रचनाओं में इस प्रकार के संगीत कुशलता के उदाहरण मिलते हैं । इसी प्रकार चित्र कला का शान द्वियों को भी थी एवम् को भी । जीमूत वाहन को चित्र वनाते हम देख ही चुके हैं तथा सागरिका द्वारा को चित्रांकन की चर्चा हमने नाटकों के विवरण में किया है । नागनन्द से यह भ चलता है कि पत्थरों पर चित्रांकन करने के लिये मिट्टी के रंग प्रयोग में छाते उत्तर रामचरित का तो छारम्भ ही चित्र दर्शन से होता है । कथा अस्तिमार के सार विक्रमादित्य के दरवार में नगर स्वामिन् नामक चित्रकार को विशेष प्रतिष्ठा की जाती थी तथा वह छान्य विद्वानों की भांति राज दरवार में ही रहता था तथा का भाँति-भाँति की नवेलियों के चित्र बनाकर दिखाया करता था ।

संस्कृत कवियों का दाम्पत्य प्रेम-वर्णन संसार भर के साहित्य में श्रनुपम् उत्तर रामचिति में गम के प्रति सीता के परम कोमल एवम् गम्भीर प्रेम का हम देल चुके हैं। श्राचीन कृतियों के पाठकों को ऐसे शताधिक उदाहरण मिल जिनमें पित के उज्वल प्रेम एवम् पत्नी के समर्पण मय \* प्रेम का वर्णन होगा काव्यों में तो कम परन्तु कथा सिरसागर में कौदुम्विक जीवन की श्रनेक सुन्दर श्रमुन्दर माकियाँ दिखाई पड़ती हैं। भयानक गरीबी के श्रनेक चित्र हैं

<sup>&</sup>quot;'हिन्दू किन शायद ही कभी अपनी सित्रयों की निन्दा करते हैं। प्र उनका प्रेम एनम् सर्वस्व समर्पण की भावना से युक्त चित्रण ही प्रस्तुत करते हैं प्रकार वे बन्दी जनों को भारतीय स्त्रियों के प्रति और भी ऊँची कल्पना करने की प्रदान करते हैं और शायद इसी प्रकार उन यूनानी गायकों को भी उपदेश दिखाई पड़ते हैं जो विधाता की कोमलतम कृति स्त्री जाति को स्रति घृणा के समभते हैं। इस प्रकार के कार्य में न तो यूरीपिडस ही पीछे रहता है और न प्रेन्स ही' विल्सन, थियटेर आप द हिन्दूज (लन्दन १८७१) भाग १ पृष्ट प्र

कीटुम्बिक एवम् सम्बिन्धियों के भगड़ों के भी चित्र कम नहीं हैं कहीं पर पित की निर्दयता वातावरण को वोभित्त बनाये हुये हैं। तो कहीं पर पत्नी की वाचालता एवम् कलहिप्रयता ने उन्दर्भ को नरक बना रक्ला है। सिम्मिलित कुटुम्ब के ग्रापसी भगड़े तो शताधिक हैं. माथ ही बहू के प्रति सास ननद के ग्रत्याचारों को कथायें भी कम नहीं हैं। कहीं पर साम के बाक् शब्दा ने प्रतिगत प्राण पत्नी के जीवन को दुःसह बना रक्ला है तो कहीं ननद ने ग्रपने पड़यन्त्रों से चाणक्य को भी मात दे दिया है। इसी प्रकार की एक कर्त व्यरता बहू कीर्तिसेना है जो सास ननद के ग्रत्याचारों से जब कर यह उठती हैं कि "यहां कारण है कि लोग कन्या के जन्म पर दुखी होते हैं, क्योंकि कन्यायें श्वसुर यह मे सास ननद के हाथों नान। प्रकार की यन्त्रणा भोगती हैं ग्रीर उसके पिता माता कुछ भी नहीं कह पाते।" (कथा सिरसागर ग्रध्याय २६)

ऐसं श्रमेक विवरण उद्धृत किये जा सकते हैं जिनके श्रनुसार विधवा विवाह पीराणिक काल मे न ता वर्जित ही था श्रीर न गहिंत ही माना जाता था। याज्ञवलक्य का इस विपय मे कहना है कि "यदि काई विधवा फिर से विवाह कर लेती हैं तो उसे पुनप तिका पुनम निकाय कहते हैं।" इस विषय पर लिखते हुये शास्त्रकार विष्णु ने कहा है कि "यदि काई श्रच्त्तयोनि विधवा फिर से विवाह कर लेता है ता उसे पुनमूं कहा जाता है"। पाराशर जो इन दोनों के परवर्ती हैं, का भी यही निर्देश है कि यदि किसी स्त्रा का पति मर गया हा, कई वर्षों से गुम हो गया हो, विधमीं हो गया हो, नपु तक, कोढ़। या दार्घरोगी तथा यदि सन्यासी हो गया हो तो उसे चाहिए कि वय, जाति का विचार करके किसी श्रन्य पुरुष से व्याह कर ले। कथा सरित्सागर के छियास्वर्वे श्रध्याय में एक कथा दो गई है कि मालवा की एक स्त्री ने एक के बाद एक क्यारह विवाह किया। ग्यारहवें पति की मृत्यु पर वह फिर वारहवीं बार व्याह करने को तत्पर थी, परन्तु "श्रव पत्यर भी उस पर हँ सने लगे थे श्रतः उसने विवाह का विचार त्याग दिया श्रीर सन्यास ग्रहण कर लिया।"

इसके पूर्व ही हम हिन्दू स्त्रियों के प्रेम, त्याग एवम् समप ए की भावना की चर्चा कर चुके हैं। ज्यों ज्यो हिन्दू जाति की राष्ट्रीय भावना लुप्त होती गई स्त्रीर स्त्रियों का स्त्रादर उनके दिलों में कम होता गया त्यों त्यों स्त्रियों की त्याग भावना एक दूसरी धारा में प्रवाहित होने लगी। पौराणिक काल के पूर्व किसी भी प्रकार के भारतीय साहित्य में स्त्रियों के मृतपित के साथ सती होने की चर्चा नहीं की गई है। न तो मनु ने इस प्रकार की किसी प्रथा का नाम लिया है श्रोर न याज्ञवलक्य ने ही। सती प्रथा की सब प्रयम चर्चा पौराणिक कालीन साहित्य में ही मिलती है।

## ्धांचीन भारत की सम्यता का इतिहास

ग्रुग्नि प्रवेश द्वारा श्रात्महत्या की वात सिकन्दर के श्राक्रमण काल से ही भारतीय साहित्य में पाई जाती है, सम्भव है कि उसके पूर्ववर्ती साहित्य में भी इसकी चर्चा हो। पौराणिक काल में ख्रियों के पातिव्रत कर्त्त व्य की भावना का ज्यों ज्यों ग्रिधिक विकास होता गया त्यो त्यों यह सोचा जाने लगा कि पति के जीवित रहने पर तो स्त्रियाँ पति की संगिनी रहें ही परलोक में भी पति का सङ्घ पाने के लिये वे उसी के संग परलोक गप्तन भी करें। ग्राव रह गया यह विचार करना कि किस प्रकार वे पति के संग नायँ। पिछले दिनों की ग्राग्नि-प्रवेश प्रया यी ही, साथ ही पति की देह को जलाना तो पहता ही था। इसिलये सर्वाधिक सुविधापृर्ण मार्ग यही माना गया कि स्त्रियाँ पति के साय चिता में ही जल जाया करें। इस जल जाने की प्रथा को सती प्रथा कहा गया, जिसका कारण शायद यह था कि शंकर की स्त्री भी पति के ग्रापमान से पीढ़ित हो ग्राग्नि में प्रवेश किया था। यह मत प्रतिपादित किया गया किं स्त्रियों का पति के सग सती हो जाना ही सर्वाधिक पवित्र स्त्री धर्म है। ऋपने ज्योतिए प्रत्थ में बराहिमहिर ने इसीलिये स्त्री जाति को प्रशंशनीय माना हैं कि वे जीवित ही श्राग्नि में प्रवेश कर जाने का साहस रखती हैं श्रीर स्त्री के मरने पर पुरुप फिर से विवाह करके श्रानन्दोपभोग करने छगता है। फिर भी ग्राग्नि प्रवेश की प्रया केवल स्त्रियों तक ही सौमित नहीं यी। मालती माधव में मालती का पिता ग्रापने बच्चे के मरने पर दुःखाधिक्य से ग्राप्ति प्रवेश को तत्पर होता है। जोमूत वाहन की मृत्यु का समाचार पाकर उसके माता पिता भी श्रम्नि प्रवेश की ही बात सोचते हैं। कथा सरित्सागर में ग्रध्याय एक सौ ग्रद्वारह से एक सौ बाईस तक एक कथा दों गई है, जिसकी नायिका प्रेम से निराश होकर ग्राग्न प्रवेश की तैयारी करती है। इस प्रकार के कथा साहित्य से हटकर जब इतिहास की स्त्रोर दृष्टिपात करते हैं जो वहाँ भी महमूद गजनवी से पराजित होने पर एक राजा को ग्राग्नि में प्रवेश करते देखते हैं। थोड़ा विचार करने पर मालूम होगा कि श्रात्महत्या की इस प्रवृत्ति का कारण हे पराजित भावना एवम् तज्जनित निराशा । मनुष्य के लिये जव जीवन में ग्राशा की एक चीए भलक भी नहीं दिखाई देती तथा उसे ग्रपना ही जोवन भार स्वरूप प्रतीत होने लगता है ग्रीर उन निश्चय हो जाता है कि जीवित रहने पर लोगों की घृणा व निन्दा ही उसे मिल सकेगी, तभी वह आत्महत्या की राह पकड़ लेता है। यह प्रवृत्ति करता की सीमा को तब जा पहुँची जब पुरुषों ने अपने को बंचाकर इसे केवल स्त्रियों के लिये आवश्यक वना दिया। हिन्दू राष्ट्रीयता का ज्यों ज्यों पतन होता गया त्यों त्यों यह प्रथा भी हद होती गयीं।

नर्तिकयाँ श्रीर गायिकायें पौराणिक काल में भी थी, परन्तु यूनान की तरह

### प्राचीन युगंकीसमाप्ति

भारत में भी वे सम्मान की पात्री समभी जाती थीं। उन्हों की बहुने आजि अकार घृणित एवम् पात्तत समभी जाती हैं, वैसी दशा उस समय में नेहीं थीं। पौराणिक काल में उनका जीवन अधिक पित्र, कँचा एवम् श्रद्धेय था। अम्बपाली वैभव एवम् गौरव में लिच्छिव सामन्तों से स्पर्धा करती थी और जिसने गौतम बुद्ध तक को निमंत्रित कर भोजन कराने में सफलता प्राप्त की थी, वह भी तो एक वारांगना ही थी। इसी प्रकार ग्रीक वारविनता अस्पाशिया ने प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात को निमंत्रित किया था। मुच्छ कटिक की नायिका वसन्तसेना भी एक नर्तकी ही थी जो राजमहल से स्पर्ध करने योग्य महल में रहती थी। उसके प्रासाद में भाँति-भाँति के आमोद प्रमोद की व्यवस्था थी तथा वह लिच्छिव काल का गीरव समभी जाती थी। उसके आवास में एक से एक छुशल कारीगर तथा रत्नपारखी सेवक थे। वह दीन दुखियों, का दुख दूर करने को सदा तत्पर रहती थी, उसका शिष्टाचार अनुकरणीय था तथा वह उज्जियनी का रत्न थी।

कथा सिरत्सागर में श्रद्भतीसवें श्रध्याय में दिल्लिणी भारत की राजधानी प्रतिष्ठान-पुर में एक वारांगना मदनमाला रहती थी, जिसका प्रासाद बड़े-बड़े महाराजों के प्रासादों को लिजत कर देता था। उसके श्रपने रक्तक थे, श्रपने सिपाही थे तथा श्रपने हाथी घोड़े थे। इस वारविनता को छद्मवेश में श्रागत सम्राट् विक्रमादित्य का मनोरंजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुश्रा था। उसने राजा को स्नान कराया, पुष्पार्पण किया, वस्त्रालंकार पहनाया एवम् श्रनेक विधि से उन्हें प्रसन्न किया। उसी ग्रन्थ के एक सौ चौत्रीसवें श्रध्याय में उपजयिनी के देवदत्ता नाम की नर्तकों की कथा दी गई है, जिसका भवन किसी भी राजभवन का समता करता था।

पौराणिक काल में उज्जियनी नगरी ही भारत की सर्वाधिक गौरवान्विता नगरी थी। विद्या और वैभव, सीन्दर्य एवम् कला, समृद्धि तथा राजशिक्त सभी में यह नगरी अनुपम थी। यदि कालिदास के मेघदूत के नायक यस्च ने वादल से यह कहा कि मेरे प्रिया के पास जाते समय 'यदि तुमने उज्जियिनी नगरी की भरपूर नहीं देखा तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जायगा' तो उसने कुछ गलत नहीं कहा।

जिस नगरी की इतनी प्रशंसा ग्रन्थों में पढ़ने को मिले, उसे देख पाने का लोभ कीन संवरण कर सकेगा ? एक विचित्र प्रगंसा की भावना हृदय में लिये में स्वयम् इस नगरी के वैभव को देखने गया हूँ। इसका प्राचीन गौरव ध्वस्त हो गया है। चारों छोर एक वीरानगी सी छायी हुई है, फिर भी खंडहर बता रहे थे कि किसी दिन ये इमारतें बुलन्द रही होंगी। हमने महाकाल का मन्दिर देखा। कालिदास के यन्न ने

इस मन्दिर को देख लेने के लिये मेघ को प्रेरित किया था। हमने पाया कि इस मन्दिर के ध्वंसावशेषों की सहायता से इस मन्दिर का भृतकालीन चित्र सफलता से कल्पना में ग्रा सकता है। हमने देखा कि मृच्छ कटिक के वर्णन के ग्राधार पर इस नगरी का एक सुन्दर काल्पनिक चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रवल तथा न्यायपूर्ण राज शक्ति की छुप्रछाया में श्रेष्टि चत्वर या जिसमें बड़े बड़े धनाढ्य श्रेष्टि जन प्रभूत धन धान्य के साथ ज्यापार रत रहते थे श्रीर समय पड़ने पर जिनसे सम्राट् भी कर्ज लेने भ नहीं हिचकते थे। बड़े-बड़े जीहरी तथा छुराल कारीगर इन श्रेष्टियों के चतुर्दिक मंडराया करते थे। एक से एक बढ़ कर मुगंधियों से वाजार महका करता था। इस चत्वर में बने मालों की सारे संसार में माँग रहती थी। खलीका हाँक रसीद ने उज्जयिनी की बनी वस्तुर्श्रों की प्रशंसा की थी तथा यहाँ की वस्तुर्श्रों ने प्रसिद्ध वर्वर शालंमेन एवम् उसके लुटेरे साथियों को चमत्कृत कर दिशा था। यूरोप के नीसिखुये व्यापारी छारयों से यहाँ का माल खरीद कर तगड़ा मुनाका कमा रहे थे। सारे दिन नगर की गलियाँ विविध प्रकार एवम् वर्ग के मानवों से भरी रहती थीं।

परन्तु प्रत्येक नगरों की ही भाँति यहाँ भी व्यसनगृह बने हुये थे जिनमें नाना प्रकार के पापाचार होते रहते थे। चूत की दायह मद्यपान गृह इत्यादि राजाशा से चलते थे। कालिदास की शकुन्तला के श्रनुसार नगर में श्रनेक पान गृह ये जिनमें निम्न-वर्गीय पुरुष अपना धन मान गँवाते रहते थे, परन्तु हिन्दुत्रों में खेतिहर, व्यापारी, ख्रौद्यो-गिक वर्ग के लोग मद्य को हाथ से छूते भी नहीं थे। नगरों की सामान्य बुराइयों की भी यहाँ कमी नहीं थी । चारूदत्त के ब्राह्मण मित्र मैत्रेय के त्रमुत्तार उज्जयिनी में शाम की भीड़ भाड़ से गंठ कटे, उचक्के, जेब कतरे घूमा करते थे जो ग्रावश्यकतानुसार गला काटने का काम भी कर सकते थे। रात में चीरियाँ भी होती ही थी। स्वयम् चारुदत्त के घर में भी चोरी हुई थी। मुन्छुकटिक के स्त्राधार पर उस समय के एक सजे हुये घर की कल्पना इस प्रकार की जा सकती है। 'बाहरी द्वार खुदाई के कामों से भरपूर, कपाटों में घन्टियाँ लगी हुई , घर की फर्श विविध रंगों से ऋलंकृत, फाटक पर फूलमालायें लटकी हुई हैं। प्रथम द्वार में प्रवेश करने के पश्चात् जिस श्वेत प्रासाद का वर्णन मृच्छ कटिक में किया गया है, उसमें निवास करने को कीन न लालायित हो खठेगा। त्र्याठ प्रांगगों से युक्त यह भवन किसी राजा का नहीं वरन् एक अेष्ठी का है जिसके पृष्ठ भाग का उद्यान देवतात्रों का कीड़ास्थल सा दिखाई देता था। इस प्रकार के उद्यानों के स्रतिरिक्त कितने ही नगर के वाह्य भाग सार्वजनिक एवम् व्यक्तिगत स्रामोद प्रमोद के लिए प्रस्तुत थे।

घिनकों के पास दास भरे पड़े थे । गृहस्थी के सारे काम काज दासों के ही जिम्मे रहता था। इनकी संख्या की कमी व ग्राधिक्य से उस समय एनिकों की हैसियत ग्राँकी जाती थी। प्रत्येक देश की भाँति भारत में भी दास व्यापार बड़ल्ले से होता था। कभी कभी लोग ग्रापने को भी वेंच देते थे। मृच्छ किटक का एक जुन्नारी ग्रापना सब बुछ हार कर कर्ज दार बन गया। चुकाने का कोई ग्रान्य साधन न देखकर उसने ग्रापने को ही वेंच देने का प्रस्ताव किया। ग्राति प्राचीन काल में हरिष्चन्द्र ने न केवल श्रापने स्त्री, बच्चे को वेंचा था, वरन स्त्रयम् ग्रापने को भी वेंच डाला था।

श्राने जाने के साधनों में वैल जुते रथ ही श्रिधकांश काम में लाये जाते थे । वसन्तसेना एक ऐसे ही रथ में वैठ कर ही श्रपने प्रेमी चारुदत्त से मिलने गयी थी । घोड़ों के द्वारा खोंचे जाने वाले ग्य भी यदा दा राजवर्गीय व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाये जाते थे । युद्धों एवं श्राखेटों में घोड़ों के रथ ही काम में लाये जाते थे ।

मृच्छ कटिक में तत्कालीन न्याय प्रणाली का भी एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। चारुदत्त के ही ऊपर यह भूठा अभियोग लगाया गया कि उसने वसन्तसेना को मार डाला है। मृच्छ कटिक का खलनायक राजा का साला है तथा मूर्खता एवम् विकामुकता प्रदर्शन में श्रद्धितीय है। यह एक निम्न वर्गीय व्यक्ति था, जिसकी वहन के चकर में पड़कर राजा ने श्रमेक तुच्छ लोगों को ऊचे पदों पर विठा रक्खा था। इस प्रकार के निम्नवर्गीय व्यक्तियों के राजा द्वारा इसी ढंग के संरत्त्वक की चर्चा प्रायः सभी नाटककारों ने की है। ऐसे ही लोग राज्य व्यवस्था के कलंक हुश्रा करते थे। इसी साले साहव के पड़दंत्र में चारुदत्त पर यह श्रिभयोग लग गया था। न्यायाधीश की इच्छा नहीं है कि उसी दिन चारुदत्त का मुकदमा देखा जाय। वासुदेव (राजा के साले) के दवाब पर चारुदत्त को उसी दिन न्यायालय में बुलाया गया।

न्यायालय में न्यायाधीश त्राता है, उसके साथ कायस्थ भी है। वासुदेव भी न्यायालय में वादी होकर उपस्थित रहता है। परिस्थितियाँ बुरी तरह चारुदत्त के विपरीत रहती हैं, फिर भी न्यायाघीश कडता है कि हिमालय डिग सकता है परन्तु चारुदत्त कैसे भले व्यक्ति को दोपी नहीं ठहराया जा सकता। गवाहियाँ एकदम सं चारुदत्त को दोपी सिद्ध कर देती हैं, फिर भी न्यायाधीश मृत्यु दंड नहीं देना

### प्राचीन भारत की सम्यता का इतिहास

चाहता। इसी समय वसन्तसेना की आभूषण पेटिका लिये यहाँ की परिस्थिति से अनिभन्न मैत्रेय प्रवेश करता है, परिस्थितियाँ इतनी गम्भीर हो जातीं है कि निरपराध चारुदत्त को अपने अपराध की स्वीकृति देनो ही पड़ती है और अन्त में उसे प्राण दएड दिया जाता है, ठीक वध के समय वसन्तसेना जो मरी नहीं थी प्रगट हो जाती हैं और बन्दो को छोड़ दिया जाता है। कुछ भीड़ वासुदेव को ही मार डालना चाहती है परन्तु चारुदत्त यह कह कर उसे बचा देता है कि विजित शतु को चमा कर देना ही उसके लिये सबसे वड़ा दण्ड है।

# साठवाँ श्रध्याय

### श्चाधुनिक युग का प्रारम्भ

विद्युले अध्याय में एक नाटक का सहारा लेकर पैराणिक कालीन हिन्दू-जन-जीवन की रूप रेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हमने इस बात का यथा सम्मन प्रयत्न किया है कि पाटकों के चित्त पर इस प्रकार का एक स्पष्ट चित्र ग्रंकित हो सके कि वे उससे इस बात की जानकारों प्राप्त कर लें कि प्राचीन युग के ग्रान्तिम काल में हमारा भारत किस श्रवस्था में था। उसकी सामाजिक दशा, यहाँ के निवासियों का रहन सहन उनकी धार्मिक मान्यतायें तथा उनके रीति रिवाजों का सम्यक् शान हुये विना हम मुश्लिम विजय के पूर्वकालीन भारत की दशा का श्रनुमान ही नहीं लगा सकते थे। इसके पश्चात् इस श्रध्याय में हम यह देखना चाहेंगे कि श्राधुनिक युग का प्रारम्भ किन परिश्वितयों में हुआ। पिछले श्रध्याय की ही भाँति हम इस श्रध्याय में भी एक विद्यान को श्राधार बना कर श्रपना विवरण प्रस्तुत करने। का प्रयास करेंगे। हमें यह नहीं जानना है कि हमारे श्रपने लोग हमारे विषय में क्या कहते हैं। इसी हिन्दकीण से हमने एक सहदय उदारमना, स्पष्टवादी श्रीर विस्तृत हिन्दकीण वाले विदेशी श्रलवेचनी को श्राधार बनाया है, जिसने ग्यारहवीं शती के भारतीय जन कीवन का यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत किया।

श्रुलवेरुनी † के भारत विषयक ग्रन्थ को विद्वान् लोग चिरिद्वनों से जानते हैं, परन्तु श्रवतक (सन् १८६० तक ) किसी भी विद्वान ने इस ग्रन्थ का श्रमुवाद करके प्रकाशित कराने का कष्ट नहीं किया है । सभी इसका महत्व जानते मानते हैं, परन्तु उसे सर्वसुलभ बनाने का प्रयत्न कभी नहीं किया गया । श्रादरणीय डा० एडवर्ड ने इस श्रमान की पृति कर दी है श्रीर इस प्रकार भारतीय इनिहास पर शोध करने वाले छात्रों का महान उपकार किया है ।

सन् ६७३ में चर्तमान खीवा नामक राज्य में श्रलबेरनी का जन्म हुआ। सन् १०१७ ई० में महमूद गजनवी ने खोवा प्रान्त को जीत लिया श्रीर युद्ध बन्दी के रूप में श्रलवेरनी की गजनी ले श्राया। चृंकि उनकी जन्म भूंम की भी दुर्दशा इसी व्यक्ति के हाथों हुई थो, श्रतः स्वाभाविक था कि उसकी सहज सहानुभूति भारतीयों के साथ हो। महमूद गजनवी के हाथों भारत की दुर्दशा देख देख कर उसे श्रपने देश की दुर्दशा का ख्याल श्रा जाया करता होगा। इससे यह समक्त लेने की भूल नहीं करना चाहिये कि उसने हिन्दुश्रों के साहित्य एवम् समाज की बुराइयों को छिपाने का प्रयत्न किया है। इसके विवरीत उसकी प्रवृत्ति यह रही है कि उसने हिन्दू समाज, साहित्य को जैसा पाया, वैसा ही ईमानदारी से व्यक्त भी कर दिया। हमारी भलाइयों एवम् बुराइयों के प्रति उसने शासन दृष्टिकीण श्रपनाया है। इसके विवरणों से प्रतीत होता है कि भारतीय जीवन एवम् साहित्य के श्रध्ययन में उसने कष्टपूर्ण प्रयत्न किया है। बाद के मुसलमान लेखकों ने जिस प्रकार के पत्त्वात से काम लिया है, उसका लेश मात्र भी श्रवलेकनी में नहीं दिखाई पढ़ता। जहाँ बुराई दिखाई पढ़ी वहाँ उसको ईमानदारी से पाठकों के समन्च रख दिया, जहाँ भलाई देखो वहाँ उसे भी छिपाने का प्रयत्न उसने नहीं किया।

महमूद राजनवी ने भारत में जो विनाश लीला उपस्थित किया, उसके प्रति य्रालंक्नी ने वड़ा ही निन्दापृर्ण हिष्टिकोण य्रापनाया है। उसने लिखा है कि 'महमूद ने इस देश को इस तरह ध्वस्त कर दिया, ग्रीर इस देश के धनधान्य को इस प्रकार चूस लिया, कि समस्त हिन्दू जाति पूर्णतया छिन्न भिन्न होकर धूलि कर्णों के समान इतस्ततः विखर गये ग्रीर शेप रह गयी केवल ग्रापनी वैभव की कहानी। ये कर्ण केवल विखरे ही नहीं, विलीन भी हो गये। महम्द की इस ध्वंसलीला ने हिन्दु ग्रीं के दिलों में सुसलमानों के प्रति जिस बीज को वो दिया है, उसका फल मुसलमानों को कितने दिन तक चखते रहना पड़ेगा, इसे भविष्य ही वता सहगा। केवल इस विनाश लीला के

<sup>ं</sup> ग्रलवेरुनी की यात्रा का पूरा वर्णन "ग्रलवेरुनी का भारत" नामक पुस्तक में दिया गया है, जो इसी पुस्तक के प्रकाशक के यहाँ मिल सकती है ग्रीर जिसका मूल्य २५) रु० है। (प्रकाशक)

### प्राचीन भारत की सम्यता का इतिहास

कारण हिन्दू कला, विद्या ग्रीर विद्वान् भारत के उस कोने में छिप गये जहाँ महमूद की पहुँच ग्रसम्भव मालूम पड़ी । कार्श्मीर नेपाल, बनारस ऐसे ही स्थानों में से हैं।''

( ग्रध्याय १ )

हिन्दुओं के विषय में सबसे खटकने वाली वात खलवेननी की यह लगी कि वे सबसे अलग अलग रहने का प्रयत्न करते हैं। अपनी इस प्रवृत्ति के कारण वे संसार के अन्य राष्ट्रों से विल्कल अलग जा पड़े हैं। संमार के सभी राष्ट्रों को म्लेज कह कर वे उनसे वृणा करते हैं श्रीर इमीलिए उन्होंने मव की महानुभृति खो दिया है। संसार की सभी जातियों से उनका ग्रादान प्रदान बन्द है।'' ग्रामे चलकर वह कहता है कि—"न वे दूसरों की वातों को ग्रहण करने के इच्छुक हैं श्रीर न जो कुछ वे जानते हैं, उसे दूसरों को प्रदान करने की भी उनकी कभी इच्छा नहीं रखते। ग्रपनी विद्यार्ग्रों को न केवल परकीयों से वरन् स्वकीयों से भी गुप्त रखने की उनकी प्रवृत्ति ने देश की उन्नति में भी बड़ी बाधा पहुँचायी है। उनका विचार है कि इस पृथ्वी पर एक उनका ही देश मानवों का देश है तथा शेप देशों के निवासी म्लेच हैं। इस विचार धारा ने इस देश को अत्यधिक च्रतिमन्त किया है। वे यह भी धोचते हैं कि इस संसार में जानने योग्य जो कुछ ग्रीर जितना कुछ है, सब उन्हीं के पल्ले पढ़ गया है तथा संसार की शेप जातियाँ ज्ञान विभान शूल्य है। इस विषय में उनका हट इस सीमा को पहुँचा हुन्ना है कि यदि कोई कहे कि खुरासान या फारन में कोई बड़ा भारी विद्वान् है या किसी नये ज्ञान की खोज हुई है, तो व उसे अज्ञानी तो कहेंगे ही, फुटा कहने में भी नहीं हिचकेंगे। यदि वे यात्रात्रों पर निकलते छीर विश्व की ग्रन्य जातियों के सम्पर्क में ग्राते तो उनकी यह विचार धारा ग्रवश्य ही वदल जाती, क्योंकि वे जिनकी सन्ताने हैं, उनकी मनोवृक्ति तनिक भी संकृचित नहीं थी।"

( ग्रध्याय १ )

राजनैतिक मामलों में भी हिन्दू जाति पतन की सीमा पर पहुँच चुकी थी। छुटवीं शताब्दी में जिस देश जाति ने विक्रमादित्य का एक छुत्र शासन देखा था, वहीं देश श्रीर वहीं जाति राजनैतिक रूप से भी ग्रीर सामाजिक रूप से भी टुकड़ों में बँट गयी थी। देश में इतने श्रधिक शासक थे कि उनकी गणना में भ्रम होने की श्राशंका निरन्तर बनी रह सकती है। सभी स्वतंत्र थे श्रीर सभी एक दूसरे से संघर्षरत रहते थे। उनको एक सूत्र में पिरोने वाली किसी भी संयोजिका शक्ति का श्रभाव था!

काश्मीर की रजा उनकी शक्ति के जारण नहीं, प्रत्युत उसकी पर्वतमालाओं के कारण हो रही थो। महमूद ने इसे जीतने जी कीशिश की पर नाकामयाव रहा। अनंगपाल ने भी महमूद से हारकर जारमीर जी वादियों में शरण लिया था। सिंध प्रान्त छोटी छोटी सिंखम रियानतों में बँडा हुआ था। महमूद ने नीमनाथ के मन्दिर पर जो हमला किया था, उसका कोई स्वायी प्रभाव गुजरात पर नहीं पड़ा था। चालुक्यों की जो साला महमूद के आक्रमण के पूर्व गुजरात पर शानन कर रही थी, महमूद के हमले के बाद भी वही शानन जरती रह गई। मालवा में एक अन्य राजपूत जाति का राज्य था, जिसके एक राजा भीज देव थे जिन्होंने प्रायः पचाम वर्षों तक ( ६६७ से १०५२ हैं० ) शानन किया। भीज की गुग्ग्याहकता एवम् विद्या प्रेम ने एक वार धारा नगरी को उच्जियनी की समता में ला खड़ा किया तथा लाग एक बार फिर विक्रमादित्य की साद करने लगे।

उस समय का कनी ज बंगाल के पाल गजाओं की अधीनता में था। पाल जा मुंगेर में रहेन ते। सन् १०१७ में महमूद गजनवी ने कनीज को लूटा और वस्त कर दिया, फलस्वरूप वारी नामक स्थान को राजधानी बना कर महिपाल ने ०२६ ई० तक राज्य किया। कनीज के दोनों पिछले राजा राज्यपाल तथा महिपाल विद्ये, परन्तु साधारण जनता में से बौद्ध धर्म का नाम निशान तक मिट गया। कनीज के ब्रास पास के प्रदेश को मध्य प्रदेश कहते थे क्योंकि उत्तरी भारत का न्द्रिय भाग यही था। स्मरण रखना चाहिये कि यह केन्द्र भीगोलिक था, न कि जिहासिक या राजनीतिक। इसे राजनीतिक केन्द्र केबल इस अर्थ में कहा चा किता था कि एक समय यह प्रदेश एक महान् मम्राट के व्यक्तित्व से गौरवान्वित का था।

श्रलवेदनी ने भी कन्नीज को केन्द्र मानकर तत्कालीन सभी प्रमुख नगरों की र्षे दिया है। उनमें से कितने ही नगर श्राज भी श्राजाद है। उसने मयुरा की चर्चा है, जो वामुदेव हुएए के कारण प्रतिद्ध हो गया वा। प्रवाग का वर्णन करते हुये हैं कहता है कि यहाँ पर श्रानेक हिन्दू धर्म शान्त्रों के श्रतुसार प्रायश्चित करते रहते। बनारस की चर्चा उसने विद्या के केन्द्र हम में की है। हुगेर, पाटलिपुत्र एवम प्रतागर की भी चर्चा उसके विवरणों में है। दिन्ण में बारा एवम, उज्वियनी नगनी की चर्चा की गई है तथा उत्तर पश्चिम में उतने काश्मीर, मुल्तान तथा लाई नाम लिया है। केन्द्र से दूरस्थ स्थानों में वह रामेश्वरम् का वर्णन करता है स

#### प्राचीन भारत की सम्यता का इतिहास

लिंका के उस समुद्र को भी नहीं भूला है, जहाँ मोती पाये जाते हैं। श्रीर भी योड़ा हट कर वह लंकद्वीप एवम् मालद्वीप की याद दिलाता है।

( ग्रध्याय १८ )

देश वर्णन से हट कर श्रव हम जन वर्णन पर श्राते हैं। संज्ञित रूप में श्रल-वेचनी ने भारतीय वर्णव्यवस्था का विवरण प्रस्तुत किया है, जिससे पता चलता है कि पौराणिक काल का महत्वपूर्ण वैश्य वर्ग तेजी से शूद्रत्व की श्रोर बदता जा रहा था। एक स्थान पर श्रलवेचनी ने लिखा है कि 'वेश्यों एवम शूद्रों में विशेष श्रन्तर नहीं है।'' (श्रध्याय १६) दूसरे साधनों से भी यह पता चलता है कि वैश्यों का वेद पाठ का श्रिष्कार उनसे छिन चुका था। 'ब्राह्मण लोग च्हियों को तो वेद पढ़ाते हैं, परन्तु पढ़ने को कीन कहे, वैश्यों एवम शूद्रों को तो वेद मन्त्रों को नुनने तक का श्रिष्कार नहीं दिया गया था।' (श्रष्याय १२) श्रामे चल कर श्रलवेचनी लिखता है कि 'यशानुष्ठान करने कराने का सारा भार ब्राह्मणों ने श्रपने हाथ में कर रक्खा है श्रीर यदि यह निद्ध हो जाय कि किसी वैश्य या शूद ने वैदिक मंत्र का उच्चारण किया है तो राजा द्वारा उसकी जीम कटवा ली जाती है।

( ग्रध्याय ६४ )

यदि हम ग्रलवेकनी के उपरोक्त विवरण की तलना वैश्यों की उस स्थित से करें जो मनु द्वारा प्रस्तुत की गई है, तो हमें इस जाति के क्रिम्क पतन के इतिहास का पता चल जाता है साथ ही ब्राह्मणों के प्रभाव यृद्धि का भी पता चल जाता है। प्राचीन काल में वेद पटन एवम् यशादिक में वेश्य लोग ब्राह्मणों के समानाधिकारी थे, वही वेश्य लोग नवीं तथा दमवीं शताब्दी के धार्मिक परिवर्तनों के चक्कर में पड़ कर ग्यारहवीं शताब्दी में इस स्थित में श्रा गये कि वेद पढ़ने तथा यश करने की बात तो दूर रही, उन्हें वेद मंत्रों को सुनने का भी श्रिष्ठकार नहीं रह गया। जब तक भारत में राजपूतों का खातंत्र्य कायम रहा, उनके वेद पठन एवम् यश्च स्थादि के श्रिष्ठकार भी ब्राह्मणों के समकत्त्र रहे, परन्तु उनके स्वातंत्र्य का ग्रन्त होते ही ब्राह्मणों ने उन्हें भी इस श्रिष्ठकार से वंचित कर दिया। वे यह भी मानने लगे कि ज्ञिय जाति का त्रान्त हो गया है तथा जो ब्राह्मण नहीं हैं, वे श्रद्ध मात्र हैं। यह स्थित बारहवीं शताब्दी की है। इस प्रकार यह मान्यता स्थापित हो गई कि वेद पढ़ने पढ़ाने, यश करने कराने का श्रिष्ठकार केवल ब्राह्मणों को ही है श्रन्य किसी को भी नहीं। यदि श्राज के पाठक यह जानना चाहते हैं कि श्राह्मर प्राचीन च्हित्र एवम् वैश्य जातियाँ श्राच के पाठक यह जानना चाहते हैं कि श्राह्मर प्राचीन च्हित्र एवम् वैश्य जातियाँ

कहाँ विलीन हो गयीं तो उन्हें पता चलेगा कि धार्मिक क्रान्तियों के चक्रवात् में पड़कर च्रिय एवम् वैश्य जातियाँ कायस्थ, वैद्य, सुवर्णविनक, कर्मकार इत्यादि नामों में पिरवितंत हो गर्यो । इन जातियों का वर्णन तो मनु ने किया है और न याज्ञवलक्य ने ही । इन नई जातियों के वर्ण व्यवस्था में ही स्थान भी सुरिच्तित कर दिया गया है । वर्तमान शिद्धा प्रसार से लोगों की श्राँखें खुल रही हैं त्रौर शिद्धा के परिणाम स्वरूप ज्यों राजनीतिक जागृति श्राती जाती जा रही है त्यों त्यों लोग श्रपने श्रधिकारों के प्रति जागरुक होते जा रहे हैं।

शूदों से भी नीचे त्राठ जातियों को श्रालंबरुनी ने गिनाया है। इनको श्रात्यंज कहा गया है श्रीर इनमें मोची, धरकार, भंगी, मछवाहे इत्यादि हैं। इनकी कोई जाति नहीं होती न इनके कोई धार्मिक संस्कार ही होते हैं। डोंम, चाँडाल लोग वर्णन्यवस्था के बाहर माने गये हैं।

वर्णन्यवस्था से मुक्ति पाकर हिन्दुन्नों की रीति रिवाजों की न्नोर चलना चाहिए। इस चेत्र में हिन्दू जाति के पतन की सीमा दिखाई पड़ती है। त्रालवरुनी के न्नात्तर "हिन्दू लोगों में वाल विवाह की परम्परा ने घर कर लिया है।" यदि किसी स्त्री का पति मर गया तो उसे फिर से विवाह की न्नात्ता नहीं थी। या तो वह याव-ज्जीवन वैधव्य पाले या जल मरे। वैधव्य की दुर्गतियों से खुटकारा पाने के लिये स्त्रियाँ जल जाना ही श्रेयकर मानती थीं। हम देख चुके हैं कि पौराणिक काल में वाल विवाह की न्नात ही नहीं मुनी जाती थी न्नात यह बाद की देन है। सती प्रधा भी न्नायुनिक युग की देन प्रतीत होती है। वैवाहिक प्रणालियों के विषय में माता पिता ही श्रेय्ठतम व्यक्ति थे। वाल विवाह में वर एवम् कन्या की न्नान्मित का प्रश्न ही कहाँ उठ सकता था। वर की न्नोर से वध्नू को जो कुल, भी श्राभूषण इत्यादि के रूप में मिलता था, उसे स्त्री धन की संन्ना दी गई है। वर एवम् कन्या पन्न की पाँच पीढ़ियों तक सर्पिडता मानी जाती थी। शास्त्रतः न्नातीय विवाह का विधान होने पर भी लोकरीति इसके पन्न में नहीं थी। रोटो वेटी का व्यवहार संकुचित जाति व्यवस्था तक ही सीमित थी। ग्रालवेरुनी के न्नातुतार "यद्यपि शास्त्र की न्नान्ना है, परन्तु न्नाह्नण की शादी न्नाह्मणों में ही होती है।,"

( ग्रध्याय ६६ )

ग्रलवेरुनी ने हिन्दुश्रों के तत्कालीन ब्रत त्योहारों का जो विवरण दिया है,

बह ब्राजिकल के त्रतों, त्योहारों की संगति में हैं। वर्ष का प्रारम्भ चैत्र से माना जाता चित्र प्रावल एकादशी को चैत्र हिंडोली त्योहार मनाया जाता था, जिसेमें कृत्या को सुसिंजित मृति को भूला मुलाया जाता था। इसी मांस की पूर्णिमा को मदनो-त्सव (वर्तमान होली) मनाया जाता था। इस त्यीहार की चर्चा पीराणिक काल के साहित्य में पाई जाती है। प्राचीन काल के मदन का स्थान इस काल में कृत्या को मिल गया था।

वैशाख शुक्ल तृतीय। की गौरी तृतीया कहते थे, जिसमें नित्रयाँ गौरीप्जन करती थीं। शुक्ल दशमी से पृणिमा तक क्षेत्रों की पृजा की जाती थी। जेण्ठ मास फलों का मास माना जाता था। जेण्ठ शुक्ल दितीया को प्रथम फल को पानी में के क कर कामना की जाती थो कि उन्हें श्रव्छे फलों की प्राप्ति हो। जेण्ठ शुक्ल पृणिमा को रूप पंच नामक त्यौहार मनाया जाता था। श्रासाद मास में खूब भिचा देने का रिवाज था श्रीर गृहस्थों के घरों में नये पात्र खरीदे जाते थे। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को बाह्मण भोजन कराने का विधान था। क्वार के महीने में ईख की कटाई होती थी श्रीर महानवमी का त्यौहार मनाया जाता था श्रीर भगवती दुर्गा को नवधान्य चढ़ाये जाते थे।

पूरा भाद्रपद मास त्यौहागें का सा माना जाता था। मृतपूर्वजों के नाम पर दान देना इस मास का मुख्य कर्ता व्य या। भाद्रकृष्ण पष्ठी को स्त्रियों का त्यौहार माना जाता था। भाद्रकृष्ण श्रष्टमी को घ्रु वगृह त्योहार मनाया जाता था, जिसमें स्वस्य सन्तान प्राप्त करने के लिये गर्भवती स्त्रियाँ व्रत रखती थीं। कृष्ण एकादशी को पार्वती स्यौहार स्त्रियाँ हो मानती थीं। भाद्रपद की पूर्णिमा के बाद का पखवारा पूरा का पूरा ही ब्रतों का पखवारा माना जाता था। ग्यारहवीं शताब्दी के त्यौहार श्रम शानदार त्यौहारों में वदल। गये हैं।

कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को दीवाली मनाई जाती थी, जिनमें संध्याकाल में सर्वसाधारण द्वारा श्रसंग्य दीप जलाये जाते थे। यह लदमी पूजन का त्योहार था। वंगाली लोग इसी उत्सव के स्थान पर श्रव दुर्गापूजा मानते हैं। श्रगहन सुदी वृतीया तथा पूर्णिमा स्त्रियों का त्योहार था। पीप मास में मिष्टान वितरण को महत्व दिया जाता था। माघ शुख्ल तृतीया को गौरी के सम्मान मे सभी स्त्रियों वृत रखती थीं। इस मास में श्रन्य कई न्योहार मनाये जाते थे। फालगुन शुक्ल श्रद्टमी को ब्राह्मण भोजन कराया जाता था श्रीर शुक्ल पूर्णिमा को होली का त्यीहार कहते थे।

graphy was a strain of the

( ग्रध्याय ७६ )

पिछली पंक्तियों में हिन्दु श्रों के ब्रतों एवम् त्योहारों का जो विवरण प्रस्तुत किया गया है, उससे तत्कालीन जन जीवन की कुछ जानकारी हो जाती है। सारा भारत देवालयों एवम् मूर्तियों से भरा हु श्रा था। इन देवालयों में दूर-दूर से चल कर लोग पापनाशन एवम् पुण्यार्जन के लिये श्रात रहते थे। श्रलवेरुनी मुल्तान में सूर्यदेव के मंदिर की, थानेश्वर में चक्रधारी विश्व विष्णु के मूर्ति की तथा सोमनाथ के लिंग की चर्चा करता है। इतिहासकारों के श्रनुतार सोमनाथ के लिंग के टुकड़े गजनी की एक मस्जिद की सीदियों में लगाये गये थे, जिस पर पर एस कर मुसलमान लोग श्राया जाया करते थे। जिस लिंग के स्नान के लिये महस्त्रों मील से गंगाजन लाये जाने की व्यवस्था होती थी, वह श्रन्त में इस दुर्भाग्य को प्राप्त हुआ।

वनारस की पवित्रता स्थापित हो चुकी थी श्रीर प्रायः धनाह्य जन श्रपना श्रंतिम समय यहीं विताने की र्च्छा करने लगे थे। पुष्कर, थानेश्वर, मथुरा, काश्मीर तथा मुल्तान के प्रसिद्ध सरों की भी चर्चा की गयी है। लेखक हिन्दुश्रों के तालाव खोदवाने की प्रवृत्ति की खूब सराहना करता हैं। यह कहता है कि प्रत्येक पवित्र स्थान में "हिन्दू लोग स्नानार्थ बड़े-बड़े सीदी युक्त तालाव खोदवाते हैं।" इन तालावों की रचना कला की उसने बड़ी प्रशंसा की है। "हमारी जाति वाले (मुसलमान) इनको देख-देख कर चमल्कृत होते हैं।"

( ऋध्याय ६६ )

हिन्दुस्रों की त्रसंख्य मूर्तियों में तीन दैवों का प्राधान्य था । सर्जक ब्रह्मा, पालक विप्णु तथा संहारक शंकर को मिलाने से ये त्रिदेच बनते थे । त्रालवेक्नी के स्रानुसार हिन्दुस्रों की यह त्रिदेच कल्पना ईसाइयों की तत्तसम्बन्धी कल्पना के मेल में है जिसमें उन्होंने पिता, पुत्र एवम् पवित्र स्रात्मा की कल्पना की है ।

हमें यह देख कर प्रसन्नता होती है कि एक विदेशी मुसलमान ने हमारे धर्मशास्त्रों का इतना स्ट्रम ग्रध्ययन किया है। उसने त्रिदेवों का ही ग्रध्ययन नहीं किया वरन् उसके भी ऊपर जाकर उपनिपदों द्वारा प्रतिपादित एकेश्वर वाद की भावना तक जा पहुँचा है। वह एकाधिक वार कहता है कि "ग्रसंख्य देवी देवताग्रों की यह भीड़भाड़ तो ज्ञानहीन जनता के लिये हैं। शिच्तित हिन्दू का विश्वास तो उन देवी देवताग्रों से परे उस परमेश्वर पर वो ग्रमादि है, श्रनन्त है, पूर्ण स्वतन्त्र है, सर्व शक्तिमान है, सत् है, चित्

### प्राचीन भारत की सम्यता का इतिहास

हिं श्रीर श्रानन्द स्वरूप है। हिन्दू लोग फेवल उसे ही स्थित मानते हैं श्रीर यह सब जो ब्रह्श्य जगत् ही सब उसी के प्रतीक है।"

( ग्रध्याय २ )

श्रलवेषनी के श्रनुसार हिन्दू धर्म पवित्र है, नित्य नचीन है श्रीर जीवनप्रद है। इसमें उपनिपदों की भावना पर पूर्ण विश्वास है। उपनिपद संसार भर के मानव रिवत ग्रन्थों में सर्वश्रोध्य है। श्रलवेषनी इस वात पर दुःख प्रगट करता है कि हिन्दुश्रों की हतनी ऊँची धार्मिक कल्पनायें सम्पत्ति वनकर गह गई हैं केवल उन थोड़े से हिन्दुश्रों की, जो शिक्तित है श्रीर शेप, हिन्दू जनता देवी, देवताश्रों, मन्दिरों एवम् तीर्थस्थलों को ही वास्तविक धर्म मान कर सन्तोप प्राप्त किये वैठी हैं। वह कहता है कि "जिस देश में श्रम्त सरीवर लहरा रहे हों, वहाँ की श्राम जनता को विष क्यों पीना पढ़ रहा है, यही समक्त के परे हैं।"

श्रपने विचरण के दूसरे स्थलों पर श्रलवेकनी हिन्दुशों की पुनर्जनम भावना की चर्चा करता है, जिसके श्रनुसार इस जन्म में किये गये तमाम श्रुम श्रशुम कामों का सुफल श्रथवा कुफल श्राने वाले जन्म में भोगना पड़ता है, तथा सत्य ज्ञान-प्राप्ति के विना इस श्रावागमन से मुक्ति नहीं मिल सकती। श्रलवेकनी के श्रनुसार सत्य की प्राप्ति के श्रनन्तर "श्रात्मा तात्विक रचना को छोड़ देता है, उसके सभी वन्धन ट्ट जाते हैं श्रीर सागर की बूँद सागर में हो विलीन हो जाती है, तब प्रतिभावान ही प्रतिभा वन जाता है, श्रीर श्रात्मा की किसी भी प्रकार की पृथक सत्ता नहीं रह जाती।"

( ग्रध्याय ५ )

श्रलवेस्नी ने भारतीय न्याय प्रणाली की चर्चा की है। वह कहता है कि न्याया-लय लिखित शिकायतें की जाती थीं, जिसमें श्रिभयुक्त के ऊपर लगाये गये श्रिभयोग का पूर्ण विवरण दिया रहता था। परन्तु मौिखिक श्रिभयोगों को भी विचारार्थ स्वीकृत किया जाता था। विभिन्न प्रकार की थपथें ली जाती थीं श्रीर सािच्यों के श्राघार पर निर्णय दिया जाता था। (श्रथ्याय ७०) जितने भी विदेशी भारत में श्राये हे सब ने भारत की दण्डनीति की श्रालोचना की है। श्रलवेस्नी ने इस उदारता की तुलना ईसाइयों द्वारा प्रतिपादित उदारता से करते हुये कुछ ऐसी न्यायपूर्ण बातें कहीं है, जिन्हें पाठकों की मामले में हिन्दुन्त्रों की नीति ईसाइयों की उस नीति के समान स्तर पर प्रतीत होती है, जिसमें कहा गया है कि 'कोट छीनने वाले को कमीज भी दे दो" तथा "एक गाल पर तमाचा मारने वालों के समज्ञ दूसरा गाल भी कर दो' निस्सन्देह यह ऊँचा जीवन-दर्शन है, परन्तु टुख इस बात का है कि संसार में केवल दार्शनिक ही नहीं रहते, इसके श्रिधकांश व्यक्ति श्रज्ञानी एवम् दोषी हैं, जो केवल कोड़ों या तलवार के भय से ही सीधे रात्ते पर लाये जा सकते हैं और इसीलिये ईसाई हो जाने के बाद भी कास्टेंटाइन निरंतर तलवार श्रीर कोड़े का प्रयोग करता रहा।"

( ग्रध्याय ७१ )

यदि ब्राह्मण किसी ऋन्य वर्ण के व्यक्ति को मार डाले तो उसे केवल कुछ प्रायश्चित करने पढ़ते थे, जिसमें उपवास, प्रार्थना तथा भिद्धादान का विधान होता था। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण को ही मार डाले तो उसे देश निकाले की सजा दी जाती थी, परन्तु किसी भी ऋवस्था में उसे प्राणदंड की सजा नहीं दी जा सकती थी। चोरी का दंड चुरायी गयी सम्पत्ति की कमी वेशी पर ऋाधारित होता था। कुछ विशेष ऋवस्था में ब्राह्मण एवम् च्चित्रय का एक हाथ या पैर भी काट लिया जाता था। छोटे वर्णों के चोरों को प्राण्डंड तक दिया जा सकता था। व्यभिचारिणी स्त्री को पितगृह से हटा कर देश निकाले की सजा का विधान था।

( ऋध्याय ७१ )

पिता की मृत्यु पर उसकी जायदाद उसकी सभी सन्तानों में वँट जाती थी, तथा पुत्री को पुत्र का चौथाई भाग ही देने की व्यवस्था थी। विधवा को जायदाद पर हक नहीं दिया गया था, परन्तु यावज्जीवन उसे कुटुम्त्रियों से भरण-गोषण पाने का श्रिधिकार था। प्रत्यच्च उत्तराधिकार की सीमा में पुत्र, पौत्र का श्रिधिकार भाई के श्रिधिकार से सवल माना जाता था। मृत व्यक्ति का कर्ज उत्तराधिकारी के सर पड़ता था।

( ऋध्याय ७२ )

जिस प्रकार ढंडनीति में ब्राह्मण सुविधा-प्राप्त थे. उसी प्रकार की व्यवस्था में भी उन्हें ब्रात्यधिक सुविधायें दी गयी थीं। भूमि से जो कुछ भी उत्पन्न होता था उसका षष्ठांश राजा का भाग माना जाता था। मजदूर, कारीगर तथा कलाकारों

### प्राचीन भारत की सभ्यता का इतिहास

की आयं के अनुसार उनसे कर लिया जाता था। ब्राह्मण सभी प्रकार के करों से मक्त-ये।

( ग्रध्याय ६७ )

साहित्य के विषय में श्रुलवेक्नी वेदों से प्रारम्भ करता है, जिनके वारे में वह कहता है कि वेदों को लिपिवड इस लिये नहीं किया गया था कि लिखित साहित्य में उच्चारण की वास्तविक शुद्धता जाती रहती है। वह व्यास द्वारा वेदों के चार विभाजित भागों की बात करते हुये कहता है कि ब्यास के चार प्रमुख शिष्य ये, जिनमें से उन्होंने म्रायेद पेल को, यजुर्वेद वेशम्पायन को, सामवेद नैमिनि को तथा अयर्ववेद सुमन्तु को बढाया था । श्रवने साहित्य वर्णन के प्रसंग में उसने रामायण, महाभारत, हरिवंश इस्यादि मन्यों का उल्लेख किया है, तथा यत्र तत्र उनकी कहानियाँ भी दिया है। वह पाणिनी ताहित स्राठ प्रमुख वैयाकरणों को गिनाता है तथा पिंगल शास्त्र का भी संचित विवरण म्सतुत किया है। सांख्य शास्त्र के साथ वह कुछ अन्य शास्त्रों की बात करता हैं, परन्तु इन सब का सुना सुनाया विवरण दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। बुद्ध र्ज्ञार बीद तम्बन्धी उसके विवरण तथ्यानुसार नहीं प्रतीत होते । वीस स्मृतियों का भी जिक उसने किया है। हिन्दू कालीन इतिहास के छात्र के लिये यह एक महत्वपूर्ण वात है कि ग्रलवेरुनी ने ग्रटारह पुराणों के नामों की दो विभिन्न स्चियाँ प्रस्तुत की है, जिनमें एक सूची तो वही है जो इस पुस्तक में दी गई है, क्योंकि इस्से यह सिद्ध हो जाता है कि नयारहवीं शताब्दी के पूर्व ही ऋष्टादश पुराणों की रचना हो चुकी थी। ऋलवरुनी ने तन्त्र साहित्य को भी स्थान दिया है । चूँ कि वह स्वयम् भी एक गणितज्ञ था श्रतः उसने नं ही उत्साह पूर्वक आर्यभट्ट, बराहिमिहिर और बहागुत इत्यादि ज्योतिषियों का वर्णन किया है साथ ही ज्योतिए के पांच सिद्धान्तों ( सूर्य, विशाष्ठ पुलिश रोमक, तथा ब्रह्मा ) का पविवरण उसने प्रस्तुत किया है। उसने वराहमिहिर की ग्रात्यधिक प्रशंसा करते हुये उसे ५२६ वर्ष पूर्व का कहा है।

हमारे लिये यह त्रावश्यक नहीं है कि भारतीय ज्योतिष के विषय में त्रालवेक्नी ने जो कुछ भी लिखा है, उन सब वातों का विस्तृत विवरण यहाँ प्रस्तुत करें। उसकी गण्ना में कहीं कहीं त्रुटि भी हो गई है। फिर भी उसने इस विषय का न्यावपूर्ण विवरण देने का स्तुत्य प्रयत्न किया है। उसने सूर्य के बारहीं नामों को गिनाया है जैसे चैत्र के सूर्य को विष्णु, वैशाख के सूर्य को ऋर्यमा, विवस्त्रन ज्येष्ठ के सूर्य को ऋौर

क्रमशः श्राषाड श्रावण इत्यदि के सूर्य को श्रंश, पर्जन्म, वरुण, इन्द्र, धातृ, मित्र, पुरुन्, भाग, तथा व्यष्ट्रि कहते हैं। बारह राशियों के श्राधार पर वारह मासों के शुद्ध नामों को भी उसने दिया है। जैसे श्रिश्वनी के नाम पर श्राश्विन, कृत्तिका से कार्तिक, मृगशिर से मार्गशीर्ष, पुष्प से पौष, मघा से प्रारम्भ होने वाली राशि के मास का नाम माघ, पूर्वा फाल्गुन, चित्रा से चैत्र, विशाखा से वैशाख, ज्येष्टा से ज्येष्ट, पूर्वाषाढ़ से श्रायाढ़ श्रवण से श्रावण तथा पूर्वाभाद्रपद से भादवा । ग्रहों के हिन्दू नामों की गणना भी उसने किया है।

श्रागे चल कर श्रालवरुनी कहना है कि हिन्दू छात्रों को यह जान कर गर्व होगा। कि प्राचीन हिन्दू विद्वान पृथ्वी की श्राकर्षण शक्ति को जानते मोनते थे। उसका कहना है कि हिन्दू लोगों को मान्यता थी कि जिस प्रकार पानी का धर्म है निंचाई की श्रोर वहना वैसे ही पृथ्वी का धर्म है प्रत्येक वस्तु को केन्द्र की श्रोर खींचना। (श्रध्याय २६) पृथ्वी को गोलाई का ज्ञान भी हिन्दू ज्योतिषियों को था। उसने उन दो दिनों की भी चर्चा की है जिनमें दिन रात वरावर होते हैं। वैदिक काल में साल का सब से बड़ा दिन उत्तरी गोलाई में तब होता था जब सूर्य श्रश्लेषा पर श्राता था स्त्रौर घनिष्ठा पर होने से सब से बड़ी रात्रि होती थी परन्तु छुठवीं शताब्दी में (वराहमिहिर के समय में ) ये घटनायें कर्क तथा मकर की संक्रान्ति पर होती हैं श्रर्थात् २२ जून तथा २२ दिसम्बर को ये घटनायें होने लगीं।

प्राचीन विद्वानों को भारत के भूगोल का पर्याप्त ज्ञान था। वायु पुराण के आधार पर उसने तत्कालीन भारतीय प्रान्तों की सही-सही गणना की है। इसके उसने भारतीय गणित की चर्चा करते हुये कहा है कि "गणित में भारतियों का ज्ञान सारी दुनिया के लोगों से बढ़ा चढ़ा है। संसार की किसी भी जाति की गणना चार संख्या थ्रों से ख्रागे नहीं गई है, परन्तु हिन्दू विद्वानों ने इकाई के बाद अठारह अंकों में स्थान दिया है अर्थात् वे १,०००,०००,०००,०००,००० को एक शब्द में

#### प्राचीन भारत को सम्यता का इतिहास

कहरदग 'पराद्व' । तथा महाशंख की संख्या के लिये दाई ' श्रोर एक शून्य श्रीर बदाना पढ़िगा।

उसने भारतीय लिपियों एवम् उनके स्थानों को भी गिनादा है। काश्मीर तथा वनारस में सिद्ध मातृ की लिपि, मालवा में नागर लिपि प्रयुक्त होती है। इसी प्रकार भारत के विभिन्न दोशों में मारवाड़ी, सैंधव, कर्णाट्, श्रान्त्री, द्राविड़ों तथा गीरी लिपि से काम लिया जाता है। कहीं पर तालपत्र पर लिखा जाता है श्रीर कहीं भोजपत्र पर। कि श्रथ्याय में उसने भारतीय श्रायुवेंद का भी वर्णन किया है। उसके श्रनुसार श्रायुवेंद कुछ विशेष लोगों की ही सम्पत्ति था श्रीर इस शास्त्र के साथ कितने ही श्रन्थ-विश्वास लिपटे हुये थे। रसायन किया से युद्धों को युवक बना देने की बातें करते वैद्य लोग दिलाई पड़ते हैं श्रीर इस प्रकार श्रश्नानी जनता को दोनों हाथों लूटते हैं। लालची राजाश्रों के लोभ ने उन्हें रासायनिक किया से स्वर्ण बनाने की प्रक्रिया में कई बार इन वैद्यों का शिकार बनाया है। कीमियागीरी की इस किया में कितने ही श्रमानवीय कर्म करने कराने का विधान था। (यह न भूलना चाहिये कि श्राज तक किसी ने भी सोना चनाने में सफलता नहीं प्राप्त की है)।

यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो दसवों तथा ग्यारहवों शताब्दी के भारत एवम् तत्कालीन योरप में अत्यिधिक साम्य दिखाई पढ़ता है। दोनों ही देशों में धार्मिक किया कलापों पर पुरोहितों (ब्राह्मणों एवम पादिरयों) का आधिपत्थ हो गया था। दोनों ने अपनी सुविधा के लिये जन साधारण का शोपण प्रारम्भ कर दिया था। दोनों ही देशों के राजाओं तथा सामन्तों ने श्रपनी युद्ध प्रवृत्ति का बढ़ा हो दुरुपयोग किया। ये दोनों ही श्रेणियाँ अपने-अपने देश के अन्धकारमय युग से निकल कर देश पर छा गये थे। दोनों ही देशों की प्राचीन भाषाओं को हटाकर नई भाषा में प्रचित्तत की गयी थी। दोनों ही देशों में जन साधारण को अशान के गर्त में दकेल कर उन्हें शानदार उत्सवों, नाना प्रकार के व्रतों और त्यौहारों में उलभा दिया गया था। दोनों ही देशों के राष्ट्रीय जीवन के दीप निर्वाणोन्मुख थे।।

इस स्थल पर त्राकर दोनों देशों का साम्य समाप्त हो जाता है। योरप में

वैरन्स श्रिषक सभभदार थे । वे तुरन्त जब तब साधरण में हिलमिल कर जनयुद्धों में भाग लेने लगे, परन्तु भारतीय राजा श्रपने को वर्ण व्यवस्था के भँवर से न निकाल सके । इसिलये जहाँ योरप के सामन्तों ने योरप के जन साधारण में एक नई शक्ति का संचार किया वहाँ भारतीय राजाश्रों ने यहाँ के ऊपर वर्णों को राजनीति से इतना विमुख एवम् उदासीन कर दिया कि वार-वार के श्राक्रमण जिनत दुर्दशाश्रों में फंस कर भी भारतीयों की श्राक्ष चेतना न लीटी, उनकी उदासीनता न टूटती थी श्रीर नहीं ही टूटी । उनके मिन्दर तोड़ डाले गये, नगर उजाड़ कर दिये गये, उन्होंने जंगलो जीवन विताया, जिन मूर्तियों के श्रागे नित्य श्रद्धा से सर भुकाते थे उन्हें भी यवनों की ठोकरों ने तोड़ डाला, पर बाहरे हिन्दू जाति, तेरी निद्रा टूटने को कौन कहे त्ने करवट भी तो नहीं त्रदला ।

भारतीयों ने अपनी वर्णव्यवस्था का आवश्यकता से अधिक दएड सहा है। वारहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक हिन्दू जाित का इतिहास शत्य मात्र से लिखा गया है। जो आर्थ आज से चार हजार वर्ष पूर्व ही सभ्य जीवन विता रहे थे उन्हीं को सन्तानें आज सर्वाधिक भूमिनत एवम् दीन हैं। छः शताब्दियों की सुपुति के पश्चात् अव (सन् १८६० ई०) फिर जन जागरण के संकेत दिखाई पड़ने लगे हैं। इस प्रकार की वातें होने लगी हैं कि धर्म की मृत धाराओं को छोड़ कर जो छुछ पित्र है, उत्साहजनक एवम जीवन प्रद है उसे ही अपनाया जाना चाहिये। इस प्रकार के प्रयत्न चल रहे हैं कि सामाजिक संगठन इस भाँति का हो कि वह राष्ट्रीय संगठन वन जाये। जन साधारण में राष्ट्रीय जागृति के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं।

सम्मव है कि भारतीयों में जनजागरण लाने का श्रेय श्रंग्रे जों को ही मिले। चदली हुई श्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में यूनान एवम् रोम ने श्रपने को ढाल लिया है श्रीर वे दिनों दिन उन्नति करते जा रहे हैं। इन्हीं श्रंग्रे जों की छन छाया में श्रम-रीका तथा श्रास्ट्रे लिया की सरकारें स्वायत्त शासन का उपभोग कर रही हैं। सम्यता

### प्राचीन भारत की सम्यता का इतिहास

क्रिश्मीत श्रीर उन्नित का प्रकाश कभी गंगातट को भी छूकर श्रनुप्रमाणित करेगा। यदि यूरोप की सभ्यता, धर्म एवम् विज्ञान को महायता से भारतीयों ने तिनक राष्ट्रीय जागृति श्रायी तो हम समभ लेंगे कि भारत को श्रयने प्राचीन कृत्य का पुरस्कार पूर्णतः मिल गया। †



<sup>†</sup> पाठकों को यह सदा तमरण रखना होगा कि इन पुत्नक का मूल संस्करण अंग्रेजी में सन् १८६० ई० में छपा था।

· · · ·

. .

|  |  | i |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

( कवर के दूसरे पेज का शेषांश )

प्रकाशित न होने से यह महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रधूरा ही पड़ा रह गया।

दुर्भाग्य से वह संस्था भी समाप्त हो गई और फिर उसके बाद किसी ने भी इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ को सम्पूर्ण रूप से प्रकाशित करने की ग्रोर ज्यान नहीं दिया । श्रव मैं इसके पांचवे भाग ग्रथित ''पौरािशक काल'' का श्रनुवाद करा कर सम्पूर्ण ग्रन्थ को एक ही जिल्द में छाप कर प्रकाशित कर कहा हूँ, जो श्रापके सामने

में अब इस ग्रन्थ के रचियता श्री रमेश चन्द्र दत्त महोदय के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूँ। वे बडे ही प्रतिभावान लेखकों में थे ग्रौर उनका नाम उच्च कोटि के इतिहास-कारों में ग्राता है। जिस समय उनका यह महत्वपूर्ण ग्रन्थ मूल ग्रंग्रेजों में लन्दन से सन् १८६० में प्रथम वार प्रकाशित हुग्रा था, इस समय योरप तथा भारत के बड़े बड़े इतिहासकारों ग्रौर विद्वानों ने इनके इस ग्रन्थ की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी।

मेरे लिये परम सौभाग्य श्रौर प्रसन्नता की बात है कि मैं भी श्रपनी संस्था की श्रोर से इस महत्वपूर्ण के ग्रन्थ को प्रकाशित करने में समर्थं हो सका।

गिरिधर शुक्ल